

#### 'कल्याण' के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन

१—'कल्याण'के ५६वें वर्ष-( सन् १९८२) का विद्योषाङ्क—'श्रीवामनपुराणाङ्क' पाठकोंको सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोंमें पाठ्यसामग्री है और ८ पृष्ठोंमें सूची आदि। यथास्थान कई वहुरंगे चित्र भी दिये गये है।

२—जिन ग्राहक महानुभावोंके मनीशार्डर आ गये हैं, उनको विशेषाद्व फरवरीके अङ्कके साथ रजिस्ट्रीद्वारा तथा जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको वी० पी० द्वारा ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार भेजा जा सकेगा। 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क २०.०० हपये मात्र है, जो विशेषाद्वका ही मूल्य है।

३—मनीआर्डर-क्रूपनमें अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या क्रपया स्पष्टरूपसे अवस्य लिखें। ग्राहक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमें 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नया ग्राहक वनना हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर 'व्यवस्थापक, कल्याण-कायोलय, गीतांमेस, गोरखपुर' के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें।

४—ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख जायगा, जिससे आपको सेवामं 'श्रीवामनपुराणाङ्क' नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी बी० पी० भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरद्वारा रूपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप बी० पी० लौटायें नहीं। रूपया प्रयन्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको नया ग्राहक वनाकर उन्हींको बी० पी० से गये 'कल्याण'के अङ्क दे दें और उनका नाम-पता साफ-साफ लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस रूपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' च्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे वच जायेगा और आप 'कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक वनेंगे।

५—विशेषाङ्क—'श्रीवामनपुराणाङ्क' फरवरीवाले दूसरे अङ्क के साथ सव ग्राहकों के पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे भेजा जा रहा है। शीव्रता और तत्परता रहनेपर भी सभी ग्राहकों को इन्हें भेजने में लगभग ५-६ सप्ताह तो लग ही जाते हैं। ग्राहक-महानुभावों को सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके कमानुसार ही भेजने की प्रक्रिया है, अतः कुछ ग्राहकों को विलम्बसे ये दोनों अङ्क मिलेंगे। कृपालु ग्राहक परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे।

६—आपके 'विशेषाद्ग' के लिफाफे (या रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या और पता लिखा गया है, उन्हें आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रिजस्ट्री या बी० पी०-नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकता होनेपर उसके उल्लेखसिंदत पत्र-न्यवहार किया जा सके। इस कार्यसे हमारे कार्यालयको सुविधा और कार्यवाहीमें शीव्रता होती है।

७—'कत्याण-व्यवस्था-विभाग' को अलग तथा 'व्यवस्थापक-र्गाताव्रेस'को पृथक पत्र, पार्सल, पैकेट, रिजस्ट्री, मनीआईर, वीमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय—गीताव्रेस, गोरखपुर, पिन—२७३००५ ( उ० प्र० ) भी लिखना चाहिये।

८—'कल्याण-सम्पादन-विभाग', 'साधक-सङ्घ' तथा 'नाम-जप-विभाग' को भेजे जानेवाले पत्रादिपर 'भी अभिष्रेत विभागका नाम लिखनेके वाद पत्रालय—गीताष्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ (उ० प्र०) इस • प्रकार पता लिखना चाहिये। पता स्पष्ट और पूर्ण रहनेसे पत्रादि यथास्थान शीव्र पहुँचते हैं और कार्यमें शीव्रता होती है।

व्यवस्थापक-'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ( उ० प्र० )

### 'श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमङ्गगवद्गीता और रामचरितमानस विश्व-साहित्यक अमृल्य ग्रन्थरत हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना परम मङ्गल कर सकता है। इनके खाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकों कोई वाधा नहीं है। आजके समयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है; अतः धर्मप्राण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गर्या है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है। इसमें श्रीगीताके छः प्रकारके और श्रीरामचरित मानसके तीन प्रकारके सदस्य वनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इप्टेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी है। इन सभीको श्रीमङ्गगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्नेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुक्त नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी छपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यहाँमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याण-पथ उज्ज्वल करें।

पत्र-व्यवहारका पता-मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय—स्त्रगीश्रम (ऋषिकेश), जनपद—पौड़ी गदवाल (उ० प्र०)

#### साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलिम्बत है। आत्मविकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता इत्यादि देवी गुणोंका संग्रह और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेप, हिंसा इत्यादि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३४वर्ष पूर्व साधक-संघ्रकी स्थापना की गयी। सदस्यताका शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुपोंको इसका सदस्य वनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' मेजा जाता है, जिन्हें सदस्य वननेके इच्छुक भाई-चहनोंको मात्र ४५ पैसेके डाक-टिकट या मनीआर्डर अग्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विद्येप जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मँगाइये। पता—

सयोजक साधक संघ, द्वारा 'कल्याण-सम्पादकीय विभाग' पत्रालय गोताप्रेस, जनपद गोरखपुर २७३००५ ( उ० प्र० )

### श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीत। एवं श्रीरामचिरतमानस मङ्गलमय, दिन्यतम जीवनमन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्यायाँका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य मन्योंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन मन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसको अधिकाधिक उजागर करनेकी दिन्से श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचिरतमानसकी परीक्षायाँका प्रवन्ध किया गया है। दोनों प्रन्थोंकी परीक्षायाँमें वैठनेवाले लगभग वीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५० (चार सौ पचास) परीक्षा-केन्द्रोंकी न्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित प्रतेपर कार्ड भेजें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पत्रालय—स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) जनपद— पौदी गढ़वाल ( उ० प्र० )

#### ॥ श्रीहरिः ॥ ( १९८२ ई० ५६वाँ वर्ष )

# श्रीवामनपुराणाङ्क

( लेखोंकी सची )

| विषय ५४-स                                                                                                          | स्पा  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १-मङ्गलाचरणम्                                                                                                      | Ę     |
| २-वेदकृत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन                                                                                | २     |
| ३-अदितिकृत वामन-स्तुति                                                                                             | २     |
| ४-इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्-( दक्षिणाम्नाय शङ्केरी शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभ्षित जगहुर                |       |
| शकराचार्य परमपूज्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजना ग्राभाज्ञीर्वाद )                                        | ą     |
| ५-पुराणोंके पर्यालोचनसे लाभ-( तमिलनाडुक्षेत्रस्य काञ्चीकामकोटिपीटाधिपति परमपूज्य जगद्गुर                           |       |
| शकराचार्य महाराजका ग्रुभाशीर्वाद )                                                                                 | ጻ     |
| ६-विशेषाङ्क यशस्त्री यने-( पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुर शकराचार्य                 | N/SA. |
| स्वामी श्रीअभिनवसिचदानन्दतीर्थजी महाराज हा शुभाशीर्वाद )                                                           | فر    |
| ७-दानवेन्द्र विलपर भगवान्की अद्भुत कृपा (-धर्मसम्राट् अनन्तश्रीविभूपित परमपूच्य खामी श्रीकरपात्रीजी                |       |
| महाराज)                                                                                                            | ب     |
| ८-वामनपुराणके सर्वस्वरूप दो इलोक (-श्रीझालरियापीठाधिपति अनन्तश्री नगद्गुर रामानुजान्वार्य म्वामी                   |       |
| श्रीधराचार्यजी महाराज ) •••                                                                                        | ६     |
| ९-वामनपुराणको एक झलक (-अनन्तश्रीविभूषित अयोध्या-कोसलेशसदनपीठाधीश्वर श्रीमजगद्गुक                                   |       |
| रामानुजाचार्य यतीन्द्र स्वामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज )                                                       | 9     |
| <b>१०-विद्योपाङ्क सफल हो</b> (–अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु श्रीनिम्त्रार्क्तचार्य-पीटाधीश्वर श्री 'श्रीजी' श्रीराधा- |       |
| सर्वेश्वरशरण-देवाचार्यजी महाराजका शुभाशीर्वचन )                                                                    | 3     |
| <b>११—सांस्कृतिक निधि—पुराण</b> ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका <b>फे</b> पावन विचार )               | १०    |
| १२-वेद-पुरा <b>णोंमें गोगरिमा</b> (योगिराज पूज्यपाद श्रीदेवरहवा वात्राका आशीर्वचन )                                | १३    |
| १३-पुराण-महिमा (-नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)                                        | 88    |
|                                                                                                                    | १५    |
|                                                                                                                    | १६    |
|                                                                                                                    |       |
| श्रीवामनपुराणाङ्कके विषयोंकी सूची                                                                                  |       |
| अध्याय विषय पृष्ठ-                                                                                                 | सख्या |
| १-श्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश्न, शिवजीका लीलाचरित्र और जीमूतवाहन होना                              | 919   |
| २-शरदागम होनेपर शकरजीका मन्दरपर्वतपर जाना और दक्षका यज                                                             | 20    |
| ३-र्शकरजीका ब्रहाहत्यासे छूटनेके लिये तीथोंमे भ्रमण, वदिरकाश्रममें नारायणकी स्तुति, वाराणसीमें ब्रह्महत्यासे       |       |
| मुक्ति एव ऋपाली नाम पड़ना                                                                                          | २५    |
| ४-विजयाकी मौसी मतीसे दक्ष-यजकी वार्ता, सतीका प्राण-त्याग, शिवका क्रोव एव उनके गणींद्वारा                           |       |
| द्क्ष-यज्ञका विध्वम · · ·                                                                                          | 30    |
| ५-टक्ष-यजका विन्वस, देवताओंका प्रताङ्म, शकरके कालरूप और राश्यादि रूपोमें म्वरूप-कथन                                | ₹8    |

| ६- नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या, यद्रिकाश्रमकी वसन्तर्का शोभा, काम-दाइ और कामकी अनद्गता हा दर्गन                                              | 1          | **   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| ७-उर्वशिकी उत्पत्ति-४था, प्रहाट-प्रमग-नर-नागयणमे सनाद एवं गुढोपक्रम                                                                              |            | 11.  |
| ८-प्रह्माद् और नारायणका तुमुल युद्ध, भक्तिसे विजय                                                                                                | • • •      | 4.3  |
| ९-अन्धकासुरकी विजिगीपा, देवों और अमुरांके वाहनी एव युद्धका वर्णन                                                                                 |            | 49   |
|                                                                                                                                                  |            | £Y   |
| ०–अन्यक्रके साथ देवताओंका युद्ध और अन्यक्रकी विजय<br>११–मुकेशिकी कथा, मगधारण्यमें ऋषियंनि प्रक्ष करना, ऋषियोका धर्मीयटेटा, देवादिके धर्म मृतनकोश | <i>एवं</i> |      |
|                                                                                                                                                  |            | Ęę   |
| इक्कीस नरकोंका वर्णन<br>१२-सुकेशिका नरक देनेवाले क्रमोंके सम्बन्धमें प्रध्न, श्रुपियोंका उत्तर और गरकोटा वर्णन                                   |            | 44   |
| १२—सुकेशिके प्रश्नके उत्तरमे ऋषियोंका जम्बू-द्वीपकी स्थिति और उनमें स्थित परंत तथा निर्दियोंका वर्णन                                             |            | 90   |
|                                                                                                                                                  |            | 73   |
| १४-दशाङ्ग-वर्म, आश्रम-वर्म और सदाचार-स्वन्यता वर्णन                                                                                              |            | 3,4  |
| १५-दैत्योंका धर्म एव मदाचारका पालन, मुकेछीके नगरका उत्पान-पतन, वक्षणा-अमीकी महिमा, छोडाई प्रम                                                    | •••        |      |
| १६-देवताओं का शयनतिथियों और उनके अश्रत्यशयन आदि वर्ती एवं शिव पूजन का वर्णन                                                                      |            | 3,6  |
| १७—देवाङ्गोत तक्ञोंकी उत्पत्ति, अखण्डवत विधान, विष्णु-पूजा, विष्णुपद्मरनोव और महिष्या प्रसद्ग                                                    |            | 80%  |
| १८-महिपासुरका अतिचार, देवोंकी तेजोराशिसे भगवती कात्यायनीका प्रादुर्भाव, विरथ्यप्रसङ्ग, दुर्गाकी अवस्थिति                                         |            | 208  |
| १९—चण्ड मुण्डद्वारा महिपामुरमे भगवती कात्यायनीफे मीन्दर्यका वर्णन, महिपामुरका मंदेश श्रीर युदोपकम                                                | * * *      | ११४  |
| २०-भगवती कात्यायनीका दैत्योंके साथ गुरू, महिपासुर-वथ एवं देवीका शिवजीके पादमृत्यें लीन है। जाना                                                  | •••        | 288  |
| २१-देवीके पुनराविभीव-सम्बन्बी प्रश्नोत्तर, कुचक्षेत्रस्य पृष्ट्रकृतीर्थका प्रमङ्ग, सवरण-तप्रतीका विवाह                                           | • • •      | १२३  |
| २२-कुरुकी कथा, कुरुक्षेत्रका निर्माण-प्रमङ्ग और पृष्ट्कतीर्थका माहान्म्य                                                                         | •••        | १२९  |
| २३-वामनचरितका उपक्रम, बलिका देत्यराज्याविपति होना और उनकी अतुल राज्य-लक्ष्मीका वर्णन                                                             |            | १३४  |
| २४—वामन-चरितके उपक्रममें देवताओंक क्रयपनीके साथ ब्रह्मलोकमें नाना                                                                                | •••        | १३५  |
| २५-वामन-चरितके सदर्भमें ब्रह्मका उपदेवा, तदनुसार देवीका द्वेतद्वीपमें तयस्या करना                                                                |            | 236  |
| २६-कत्र्यपद्वारा भगवान् वामनकी स्तुति                                                                                                            | • • •      | 838  |
| २७~भगवान् नारायणमे देवों और कत्रयपकी प्रार्थना, अदितिकी तरस्या और प्रभुमे प्रार्थना                                                              |            | १४२  |
| २८-अवितिकी पार्थनापर भगवान्का प्रकट होना तथा भगवान्का अदितिको वर देना                                                                            | • • •      | 884  |
| २९-विटिका पितामह् प्रह्रादसे प्रवनः प्रहादका अदितिके गर्भमें वामनागमन एव विष्णु-महिमारा कथन तथा ना                                               |            |      |
| ३०-विका प्रहादको संतुष्ट करना, अवितिके गर्भमे वामनका प्राकट्य, ब्रह्माद्वारा स्तुति, वामनका विविदे यज्ञी                                         |            |      |
| ३१–वामनदारा तीन पग भूमिकी याचना तथा विराट्रूपसे तीनों होकोंको तीन पगमें नाप हिन                                                                  | । और       |      |
| विलग पातालमें जाना                                                                                                                               | * * *      | १५४  |
| ३२-सम्बती नदीका वर्णन-उसका कुरुक्षेत्रमं प्रवाहित होना                                                                                           | •••        | १६२  |
| ३३-सरध्वती नदीका कुरुक्षेत्रमं प्रवाहित होना और कुरुक्षेत्रमं निवास करने तथा तीर्थमं स्नान करनेका महर                                            | ब '''      | १६४  |
| ३४-कु रुक्षेत्रफे सात प्रसिद्ध वनी, नी नदियों एवं सम्पूर्ण तीर्थीका माहातम्य                                                                     | • • •      | १६६  |
| ३५-कुरुक्षेत्रके तीर्थोंके माहातम्य एव क्रमका वर्णन                                                                                              | • • •      | १७०  |
| ३६-कुक्छेत्रके तीर्थोके माहातम्य एव क्रमका अनुकान्त वर्गन                                                                                        | • • •      | 235  |
| ३७-कुरुक्षेत्रके तीथोंके माहातम्य और क्रमका पूर्वीनुकान्त वर्णन                                                                                  | • • •      | 860  |
| ३८—मङ्गाक-प्रसङ्ग, मङ्गणकका गिवस्तवन और उनकी अनुक्लता-प्राप्ति<br>३९—कुक्केत्रके तीथोंका अनुकान्त वर्णन                                          | ***        | १८३  |
| ४०-विद्यपवाह नामक तीर्थका उत्पत्ति-प्रसङ्ग                                                                                                       | ***        | १८५  |
| ४१-कुक्तेत्रके तीर्था—अतसाहित्रक, अतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, सनिद्दित, प्राची सरस्वती, व                                                         | •••        | १८८  |
| 6                                                                                                                                                | पजनर,      |      |
| < - काम्येकवन तीर्थवा प्रमान मरन्वती नदीकी महिमा और तत्सम्बद्ध तीर्थोका वर्णन                                                                    | • •        | . 86 |
|                                                                                                                                                  |            |      |

| ४३—स्याणुतीर्य, स्याणुवट और साबिहत्य सरोवरफे सम्बन्धमें प्रश्न और ब्रह्माके हवाळेसे छोमहर्षणका उत्तर                                                                             | . १९       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ४४-ऋ वियोंसहित ब्रह्माजीका जकरजीकी शरणमें जाना और स्तवन, स्थाण्वीश्वर-प्रसंग और इस्तिरूप शकरकी स्त्रति                                                                           |            |
| एवं लिङ्गमे सनिधान                                                                                                                                                               | २०३        |
| ४५-सांनिहितसर-स्थाणुतीर्थ, स्थाणुवट और स्थाणुलिङ्गका माहात्म्य-वर्णन                                                                                                             | २०७        |
| ४६-स्थाणु-लिङ्गके समीप असल्य लिङ्गोंकी स्थापना और उनके दर्शन-अर्चनका माहातम्य                                                                                                    | २०९        |
| ४७-स्थाणुतीर्थके सन्दर्भमे राजा वेनका चरित्र, पृथु-जन्म और उनका अभिषेक, वेनके उदारके लिय पृथुका प्रयत्न                                                                          |            |
| और वेनकी शिव-स्तृति                                                                                                                                                              | २१३        |
| ४८-चेन-कृत शिव-स्तुति एवं स्थाणुतीर्थका माहात्म्य, वेन आदिकी सुगतिका वर्णन                                                                                                       | २२५        |
| ४९-चार मुखोंको उपित्त-कथा, ब्रह्म-कृत शिवकी स्तुति और खाणुतीर्यका माहात्म्य                                                                                                      | २२८        |
|                                                                                                                                                                                  | २३२        |
| ५१—मेनाकी तीन कन्याओंका जन्म, कुटिला और रागिणीको शाप, उमाकी तपस्या, शिवद्वारा उमाकी परीक्षा एवं                                                                                  |            |
| मन्दराचलपर गमन                                                                                                                                                                   | २३३        |
| ५२-शिवजीका महर्षियोको स्मृतकर उन्हें हिमवान्के यहाँ भेजना, महर्षियोंका हिमवान्से शिवके लिये उमाकी                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                  |            |
| याचनाः हिमालयकी स्वीकृति और सप्तर्षियोद्वारा शिवको स्वीकृति-सूचना<br>५३—हिमालय-पुत्री उमाका भगवान् शिवके साथ विवाह और वालखिल्योंकी उत्पत्ति '''                                  | २३९<br>२४७ |
| ५२—हिमाल्य-युत्रा उमाका मगवान् हिवक ताय विवाह और बालालस्याका उत्पाच<br>५४—भगवान् हिवके लिये मन्दरपर विश्वकर्माद्वारा गृहनिर्माण, शिवका यजकर्म करना, पार्वतीकी तपस्यासे ब्रह्माक। | •          |
| वर देना, कौदाक्षीकी खापना, जिनके प्राङ्गणमें अग्नि-प्रवेश, देनोंकी प्रार्थना आदि और गजाननकी उत्पत्तिः                                                                            |            |
| ५५—देवीद्वारा नमुचिका वध, शुम्भ-निशुम्भका कृतान्त, धूमलोचनका वध, देवीका चण्ड मुण्डमे युद्ध और असुर-                                                                              |            |
| सैन्यसहित चण्ड-मुण्डका विनाश                                                                                                                                                     | २५६        |
| ५६-चिण्डकासे मातृकाओंकी उत्पत्ति, असुरोंसे उनका युद्ध, रक्तबीज-निशुम्भ-शुम्भ-वष, देवताओंके द्वारा देवीकी                                                                         |            |
| स्तुति, देवीद्वारा वरदान और भविष्यमें प्रादुर्भावका कथन                                                                                                                          | २६३        |
| ५७-कार्तिकेयका जन्म, उनके छ: मुख और चतुर्मूर्ति होनेका हेतु, उनका सेनापति होना तथा उनका गण, मयूर,                                                                                |            |
| शक्ति और दण्डादिका पाना                                                                                                                                                          | २७०        |
| ५८-सेनापतिपदपर नियुक्त कार्तिकेयके लियं ऋषियोद्धारा म्वस्त्ययनः नारक-विजयके लिये प्रस्थानः पातालकेतुका                                                                           |            |
| वृत्तान्त, तारक-महिपामुर-वध तथा सुचकाक्षको वर                                                                                                                                    | २७८        |
| ५९-ऋतध्वजका पातालकेतुपर आक्रमण कर प्रहार करना, अन्धका गौरीको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना                                                                                    | 266        |
| ६०-पुनः तेजःप्राप्तिके लिये जिवकी तपश्चर्या, केदारतीर्थकी उपलब्धि, शिवका सरम्वतीमे निमग्न होना, मुरामुरका                                                                        |            |
| प्रसंग और सनत्दुमारका प्रसंग                                                                                                                                                     | २९२        |
| ६१-पुन्नाम नरकोका वर्णन, पुत्र-शिष्यकी विशेषता एव वारह प्रकारके पुत्रोंका वर्णन, सनत्कुमार-व्रक्षाका प्रसग,                                                                      |            |
| चतुर्मूर्तिका वर्णन और मुरु-वध                                                                                                                                                   | 568        |
| ६२—शिवके अभिषेक और तत-कुच्छू-वतका उपदेश, हरि-हरके सयोगसे विष्णुके हृदयमें विवकी सिखति, शुकको संजीवनी विद्याकी जिक्षा, मङ्गणकी कथा और मप्तसारस्वततीर्थका माहात्म्य ::             | 2/ 1       |
| पंजावना विद्याका शिक्षा, मङ्गणका कथा आर् नसर्वारस्वततायका माहारम्य<br>६३-अन्धकासुरका प्रसङ्ग, दण्डकाख्यानका कथन, दण्डकका अरजासे चित्राङ्गदाका वृत्तान्त-कथन                      | 204        |
|                                                                                                                                                                                  | ३१०<br>३१६ |
| ६५—गालव-प्रसङ्ग, चित्राङ्गदा-वेदवती-वृत्तान्त, कन्याओंकी खोज, घृताची-वृत्तान्त, जावालिकी जद्यओंसे मुक्ति,                                                                        | 414        |
| विश्वकर्माकी ज्ञाप-मुक्ति, इन्द्रचुम्नादिका सप्तगोदावरमें आना, ज्ञिव स्तुति, सप्तगोदावरमें सम्मेल्ज्न.                                                                           |            |
| कन्याओका विवाह                                                                                                                                                                   | ३२२        |
| ६६दण्डक-अरजाके प्रसंगमे शुक्रद्वारा दण्डकको शाप, प्रह्लादका अन्वकको उपदेश और अन्वक-शिव-सन्दर्भ                                                                                   | ३३५        |
| ६७-नित्द्वारा आहूत गणोंका वर्णनः उनसे हरि और हरका एकत्वप्रतिपाटन, गणोंको सटाशिवका दर्शन और                                                                                       |            |
| गणींद्वारा मन्दरका भर जाना                                                                                                                                                       | \$40       |
| ६८-भगवान् अकरका अन्धकमे युद्धके लिये प्रस्थान, बद्रगणीका दानववर्गने युद्ध और तुहुण्ड आदि देत्यीका निमाशः                                                                         | 356        |

| ६९-ग्रुकद्वारा स्नीवनीका प्रयोग, नन्दि दानव-गुद्ध, शिवदा ग्रुकको उदरस्य रखना, ग्रुककृत शिवस्तुति                   | आर    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| विश्वदर्शन, प्रमथ देवोंसे युद्धमें देरियोंकी हार, शिववेपमें अन्धकका पार्वतीक्षेत्र विफलप्रयास, पुनः देरय-देव       |       |             |
| इन्द्र-जम्भ-युद्ध, मातलिका जन्म और सारम्य, देन्योंका नाश, जम्भ गुलम्भ-वध                                           |       | इ५०         |
| ७०-अन्धकका शिव-शूलसे भेदन, मैरवादिकी उत्पत्ति, अन्धककृत ज्ञिवस्तुति, अन्धकका भृद्धित्व, दैवादिकीं का भेर           | त्मा. | • •         |
|                                                                                                                    |       | <b>३</b> ६३ |
| अर्दकुसुमसे पार्वतीका प्राक्तव्य और अन्यकदारा उनकी स्तुति                                                          |       |             |
| ७१-इन्द्रका गलयपर असुरोसे युद्ध, उनका पाकशासनः और पोर्श्नाभर् होनेका हेतु, मस्तीकी उत्पत्तिकी कथ                   |       |             |
| ७२-स्वायम्भुव, स्वारोचिप, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप-मन्वन्तरीके मक्द्गण ही उत्पत्ति हा वर्णन                      |       | ३७५         |
| ७३-बिल, मयप्रभृति दैत्योंका देवताओं के साथ युद्ध, कालनेमिके साथ विष्णुभगवान का युद्ध और कालनेमिका क                |       |             |
| ७४—विल-वाणका देवताओंसे युद्ध, बलिकी विजय, प्रहादका स्वर्गमें आना, विलक्षे प्रहादका उपदेश                           |       | ३८५         |
| ७५-त्रैलोत्रय त्रक्षमीका वलिके यहाँ आना, स्वेत त्रक्ष्मी आदिकी उत्पत्ति, निधियौका वर्णन, त्रयश्रीका वित्रिम मि     |       |             |
| और विलंकी समृद्धिका वर्णन                                                                                          |       | ₹८°.        |
| ७६-प्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताये आश्रममें आना, आंद्तिकी तपस्या और वामुदेवकी स्तुति, वानुदे             | वस    |             |
| अदितिके पुत्र बननेका आव्वासन और स्वतेजसे अदितिके गर्भमें प्रवेश                                                    |       | ३९३         |
| ७७-प्रहादसे अदितिके गर्भमें विष्णुके प्रविष्ट होनेकी यात जानकर बलिका विष्णुको दुर्वचन, प्रहाददारा वा               | लेशे  |             |
| शाप और अनुनय करनेपर उपदेश                                                                                          | • • • | ३९८         |
| ७८-प्रहादकी तीर्थयात्रा, धुन्धु और वामन-प्रसंग, धुन्धुका यज्ञानुष्ठान, वामनका प्रादुर्भाव और उनके लिये             | दान   |             |
| देनेका धुन्धुका निश्चय, वोमनका त्रिविकम होना और धुन्धुका वध                                                        | •••   | ४०२         |
| ७९-पुरुरवाको रूपकी प्राप्ति और उसी सन्दर्भमें प्रेत और विणक्की भेंट तथा परस्पर हत्तान्तका कहना एवं १               | वण-   |             |
| द्वादशीका माहातम्य, गयामें श्राद्ध करनेसे प्रेत-योनिसे मुक्ति और पुरुखाको सुरूपकी प्राप्ति                         |       | ४१०         |
| ८० - नक्षत्र-पुरुपफे वर्णन-प्रसङ्गमें नक्षत्र पुरुपकी पूजाका विधान और नक्षत्र-पुरुपके व्रतका माहात्म्य             |       | ४१६         |
| ८१-प्रह्लादकी अनुक्रमिक तीर्थयात्राका वर्णन और जलोद्भवका आख्यान                                                    |       | 889         |
| ८२-चकदानके कथा-प्रसङ्गमें उपमन्यु तथा श्रीदामका वृत्तान्तः शिवदारा विष्णुको चक देनाः हरका विरूपाः                  |       | • • •       |
| जाना और श्रीदाम-वध                                                                                                 |       | ४२२         |
| ८३-प्रहादकी अनुक्रमागत तीर्थ-यात्रामें अनेक तीर्थोका महत्त्व                                                       |       | ४२६         |
| ४ महायुक्त अनुकर्तारा तायुक्त साथाका महत्य<br>भगवान् वामनसे श्रेयःकामना ( श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र 'विनयः ) |       | ४३१         |
| नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना                                                                                     |       | ४३१         |
| ~ ~/>                                                                                                              |       |             |
| िच्या गर्ची                                                                                                        |       |             |
| [चत्र-सूची                                                                                                         |       |             |
| बहुरँग चित्र                                                                                                       |       |             |
| १–राजा विल्पे यगर्मे जाते हुए भगवान् वामन                                                                          | मु    | ख-पृष्ठ     |
| २–भगवान् वामन                                                                                                      | •••   | १           |
| ३–वामनावतारी भगवान् विष्णु                                                                                         | •••   | १७          |
| ५-भगवान् मायाङ्गरकात् यज्ञवाठमे पूछन                                                                               |       | १०९         |
| ६—चतुर्मुख ब्रह्मा                                                                                                 |       | १५७         |
| ७-मङ्गलायतन भगवान् विनायन्,                                                                                        |       | २२८<br>२५०  |
| ८-मन्दरपर अवस्थित भगवान् शक्षर                                                                                     |       | <b>३४०</b>  |
| रेखा-चित्र                                                                                                         |       | 700         |
| S. MITTER Colors and Arthur and                                                                                    | आवर   | ण-पृष्ठ     |

- Santing-os

# कल्याणके द्वितीय अङ्ककं ( शेष वामनपुराणीय ) विषयोंकी सूची

| अध्याय                                                                             | विषय                          |                               | бâ                         | -संख्या    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| गजेन्द्रपर श्रीहरिका अनुग्रह [ सकी                                                 |                               |                               |                            | ४३३        |
| ८४-प्रहादके तीर्थयात्राप्रसङ्गमें त्रिक्टिंग<br>स्तुति, गज-ग्राहका उद्घार एवं भारे |                               | समस्या प्रकृत जान             |                            | ४३४        |
| ८५—सारप्वतस्तोत्रके सदर्भमें विष्णुपञ्जर                                           | स्तोत्र, सारम्वतस्तव-नथन-प्र  | (सगर्मे राभस-वृत्तान्त, रा    | ञ्चसप्रस्त मुनिकी अग्नि    |            |
| पार्थनाः सारस्वतस्तोत्र और मुनिद्राः                                               | त राक्षसको उपदेश              | •                             | ••                         | 888        |
| ८६-स्तोत्रोके क्रममे पुलस्त्यजीदाग उपी                                             | देष्ट महेश्वर-कथित पापप्रश्रम | ानम्तोत्र '                   | • •                        | ४५०        |
| ८७-अगस्त्यद्वारा कथित पापप्रश <b>मनस्तो</b>                                        |                               | • • •                         | •                          | ४५३        |
| ८८-विलग कुरुक्षेत्रमे आना, वहाँके                                                  |                               | ा आविर्भाव, उनकी स्तुर्व      | त, वलिफे यशमें जानेकी      |            |
| उत्कण्ठा और भरद्वाजसे खस्थानक                                                      |                               | • •                           |                            | ४५५        |
| ८९-वामनभगवान्का विविव स्थानों में                                                  | निवास-वर्णन और कुरुजाङ्ग      | <b>३के</b> लिये प्रस्थान करना | • •                        | ४६०        |
| ९०-भगवान् वामनके आगमनसे पृथ्वी                                                     |                               |                               | की कथा                     | ४६३        |
| ९१-वामनका बलिके यज्ञमे जाकर उ                                                      |                               |                               |                            |            |
| त्रिविक्रमत्व, वामनका बलिबन्धन-ि                                                   | वेषयक प्रश्न, वलिको वर, व     | लिका पाताल और वामन            | का स्वर्ग-गमन              | ४७२        |
| ९२-ब्रह्मलोकमे वामनभगवान्की पूजा,                                                  | त्रहाकृत वामनकी स्तुति औ      | र वामनरूपमें विष्णुका स्व     | र्गमें निवास ''            | <b>८७८</b> |
| ९३-बिलका पातालमे वास, सुद्र्श                                                      | ाचकका वहाँ प्रवेश, विट        | द्वारा सुदर्शनचककी स्तु       | ति, प्रह्लादद्वारा विष्णु- |            |
| भक्तिकी प्रशसा                                                                     |                               |                               |                            | ४८२        |
| ९४-बलिका प्रह्लादसे प्रक्त, विष्णुकी                                               | पूजनादि-विधि, मासानुसार       | विविध दान-विधान, विध          | णु-मन्दिर-निर्माण और       |            |
| विष्णुभक्त एव वृद्धवाक्यकी महिम                                                    |                               | ••                            |                            | 866        |
| ९५-पुराण-वाचन, श्रावण-श्रवण और                                                     |                               | •••                           | •••                        | ४९३        |
| १-वामन-पुराण-पठन-माहात्म्य [ लेख                                                   | व ] ( अनन्तश्री पूज्यपाद)     | आप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारीजी     | महाराज)                    | ४९५        |
| २-नव-ज्योतिका प्रकाश मिले । ( अ                                                    | नन्तश्री जगदाचार्य पूज्य ना   | रदानन्दजी महाराजका ग्रु       | भाशीर्वचन )                | ४९६        |
|                                                                                    | चित्र-सूची (हिर्त             | ोय अङ्क )                     |                            |            |
| १-वारणागत गजेन्द्रकी पाशोंसे मुक्ति                                                | ( बहुर                        | n )                           | मुखपृष्ठ-स॰                | ४३३        |
| २-भगवान् वामनद्वारा तीसरे पगकी                                                     | पूर्तिकी मौंग "               |                               |                            | ४७२        |
| ३-भगवान् विष्णुके दस अवतार                                                         | ( रेख                         | ा-चित्र )                     | आवर                        | रण-पृष्ठ   |



'एतन्मया पुण्यतमं पुराणं तुश्यं तथा नारदकीर्तितं वै।'

### वामनपुराणकी शुभाशंसा

मायोपात्ततनुत्रिविक्रमपद्न्यासप्रकर्पान्वित-स्तत्वोद्वोधविचारचारुचरितेर्यः

सत्कथादोवधिः।

पीराणीसुरवाक्समेधितफलाकल्याणकल्पद्युम-

प्रोल्लासिस्तवकः स 'वामनपुराणाद्धः' सतां भावयेत्॥ १॥ जो योगमायासे शरीर धारण करनेवाले भगवान् त्रिविक्रमके पाद-निक्षेपजन्य उत्कर्प-(अर्थात् तीन पगोंसे त्रिलोकीको नापकर बलि-बन्धन आदि चरित्रोंके माहाल्य-) से युक्त है, जो आन्यान्मिक तत्त्वोकी उद्भृति, विचार और सुन्दर चरित्रोंसे सत्क्याओंका कोप बना हुआ है, पुराणभारतीद्वारा प्रवर्धित (काल्य-) कलासे समन्वित जो 'कल्पाण' रूपी कल्पवृक्षमें उद्धसित होनेवाला गुन्छा है, ऐसा यह 'वामन-पुराणाद्धः' सज्जनोंके भगवद्भावको प्रवर्धित करे ॥ १॥

आख्यानियवालवृद्धवितासन्दोहमुद्वोधयन् तीर्थस्नानकथावतादिविविधेः स्तोत्रेस्तथा प्राञ्जलैः। शैवं वैष्णवमप्यगाधतरलं तत्त्वं समुद्घाटयन् कल्याणस्य तदेप सञ्चितविशेपाद्गः शुभायास्तु वः॥ २॥

जिनको पौराणिक आख्यान विशेष रुचते हैं, ऐसे वालक-वृद्ध और खियोंके समूहको तीर्यस्तान, कथा, ब्रतपालन आदि अनेक विधानों तथा मुन्दर देवस्तुतियोंसे जाप्रत् करता हुआ, भगवान् शिव और विष्णुके गम्भीर तथा विस्तृत आप्यात्मिक रहम्योंको प्रकाशमें ळाता हुआ कल्याणका यह संकलित विशेषाङ्क हम सबके लिये ग्रुम देनेवाला हो ॥ २ ॥

श्रीवामनपुराणाद्भः सुसम्पाद्यप्रकाशितः । समर्प्यतेऽद्य श्रीमद्भ्ये। विद्यातीर्थेभ्य एव च ॥ ३ ॥ सविमर्घाश्रितैः पाउँरध्यायविषयात्मर्केः । सानुवादः समावार्थः सुधियः सम्परीक्यताम् ॥ ४ ॥

यथामित सुन्दररीतिसे सम्पादित यह श्रीवामनपुराणाङ्क आज आप सव विद्वान् पाठकोंको समर्पित किया जाता ई। इसमें विशेप विचार करके अध्यायों और विषयोक्षी कमसंगतिका ध्यान रखते हुए भावार्य तथा भाषानुवाट भी प्रस्तुत किया गया है। विद्वान् पाठक हमारे इस श्रमका परीक्षण कर उसे सार्थक बनाये—यही हमारा विशेप निवेदन है॥ ३-४॥

लक्त्यस्तु गोविषेभ्यो वर्धन्तां धर्मबुद्धयः। प्रकामं लभतां शान्ति दिग्भिन्ना भारतीप्रजाः॥५॥

गी-ब्राह्मणोंका कल्याण हो । धर्मबुद्धियाँ बढ़ती रहें । आज धर्ममार्गसे जिसने अपनी दिशा ही बदल री है, जिन्हें दिग्न्यान्त हो गया है—ऐसी भारतीय जनता भी प्रभूत मानसिक शान्ति प्राप्त करे—यही हमारी श्वभाशसा है ॥ ५॥



भगवान् वामन



मानवा विगतरागपरापरज्ञा नारायण सुरगुरु सतत सारन्ति । 📑 ধ 🖁 🚧 तै धातवाण्डरपुटा इव राजहंसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारम् ॥ 🖘 👸 🚅 ( श्रीवा० पु० ९३ । ७१ )

वर्ष ५६ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०७, जनवरी १९८२ ई० र्वृ संख्या ६६२

す脈

#### मङ्गलाचरणस्

स्वस्ति खागतमर्थ्यहं वद विभो कि दीयतां मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं जलं दीयताम्। देहीत्युशनाव्रवीद्धरिस्यं पात्रं किमस्मात्परं . चेत्येवं विलनार्चितो मखमुखे पायात्स नो वामनः॥

'आपका कल्याण हो । 'आपका स्वागत है । भी याचक हूँ । 'प्रभो ! योलिय । क्या दिया जाय । भुक्ते भूमि ( दानमे ) दीजिये । भित्तनी मात्रामे १ भीरे पगसे तीन पग । भेद दी । 'सकल्पका जल दीजिये। 'मत दो; ये याचक भिक्षुक नहीं, साक्षात् विष्णु हैं :--ऐसा ग्रुकाचार्यने कहा। ( तो बिलने कहा---) 'इनसे बढकर दान देनेका उत्तम पात्र कौन हो सकता है ? इस प्रकार परिचर्चाके वाद राजा बलिके यज्ञारम्भमे पूजित वामन भगवान् इम मनकी—वाचक-ओता, पाठक-पाठिका प्रभृतिकी —सदा रक्षा करें। (—सु० र० भा०)

बा० पु० अं० १--

#### वेदकृत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन

अतं। देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्याः सप्त धामिभः॥ १६॥ इदं विष्णुर्विचक्रमे वधा नि दधे पदम्। समृद्धमस्य पांसुरे॥ १७॥ वीष्णुर्गापा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्॥ १८॥ विष्णुर्गाण अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्॥ १८॥ विष्णोः कर्माणि पद्यत यतो व्रतानि पस्पदो। इन्द्रस्य युज्यः सखा॥ १९॥ तद् विष्णोः परमं पदं सदा पद्यन्ति स्र्यः। दिवीव चक्षुराततम्॥ २०॥ तद् विश्रासे विषन्यवो जागृवांसः समिन्धंत। विष्णोर्यत् परमं पदम्॥ २१॥

( ऋ॰ म॰ १ म॰ २२ ) जिस भू-प्रदेशसे अपने सातो छन्दोद्वारा विष्णुने विवित्र पाद-क्रम किया था, उसी भू-प्रदेशसे देवता लोग हमारी रक्षा करें ॥ १६ ॥ विष्णुन इस जगन्की पिकामा की, उन्होंने तीन प्रकारमें अपने पैर रक्षेत और उनके धृलियुक्त पैरसे जगत् छिप-सा गया ॥ १० ॥ विष्णु जगत्के रक्षक हैं, उनको आवात करनेवाला कोई नहीं है । उन्होंने समस्त धर्मीको धारण कर तीन पर्गामें पिकामण किया ॥ १८ ॥ विष्णुक कर्मीक बलने ही यजमान अपने बताका अनुष्ठान करते हैं । उनके क्षमीको देखो । वे इन्डके उपयुक्त सम्बा हैं ॥ १९ ॥ आकाशमें चारों और विचरण करनेवाली आखे जिस प्रकार दि रखती है, उसी प्रकार विद्वान् भी सदा विष्णुक उस परम पदपर दृष्टि रखते हैं ॥ २० ॥ स्तुतिवादी और मेधावी मनुष्य विष्णुके उस परम पदसे अपने हृदयको प्रकाशित करते हैं ॥ २१ ॥

अदितिकृत वामन-स्तुति

यक्षेत्र तीर्थपाद यञ्चुरुपाच्युत तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । आपन्नलोकबृजिनोपशमोदयाद्य शं नः क्षधीश भगवन्नसि दीननाथः॥ विद्वभवनस्थितिसंयमाय विश्वाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भस्ने। शस्बदुप वृंहितपूर्णवोध-खस्थाय व्यापादितात्मतमसे हर्ये नमस्ते॥ परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी-अाग्रः र्योभूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः। च कंचलमनन्त भवन्ति तुण्रत् त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशः॥ (अदितिने कहा—) आप यज्ञके क्षामी है और खयं यज्ञ भी आप ही हैं । अन्युत ! आपके चरणकमछोका आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं। आपके यश-कीर्तनका श्रवण भी संसारसे तारनेवाला है। आपके नामोक श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है। आदिपुरुप ! जो आपकी शरणमे आ जाता है, उसकी

सारी विपत्तियोंका नाश आप कर देते हैं। भगवन् ! आप दीनोंके खामी है। आप हमारा कल्याण कीजिये। आप विस्वकी उत्पत्ति, स्थिनि और प्रख्यके कारण हैं और त्रिस्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त होनेपर भी खच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोको स्त्रीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने खरूपमें ही स्थित रहते हैं । नित्य-निरन्तर बढ़ते हुए पूर्ण बोचके द्वारा आप हृदयके अन्वकारको नष्ट करते रहते हैं। भगत्रन् ! मै आपको नमस्कार करती हूँ । प्रभो ! अनन्त । जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, तत्र मनुष्योको ब्रह्माजीकी दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीट वस्तु, अतुलित वन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योगर्की समस्त सिद्रियाँ, अर्थ-धर्म-कामरूप त्रिवर्ग और केवल (अद्वितीय) ज्ञानतक प्राप्त हो जाता है; फिर शत्रुओंपर त्रिजय प्राप्त करना आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या हे । ( आप समस्त मनोरयोके कल्प-बुक्ष हैं।) (श्रीमद्भा०८।१७।८-१०)

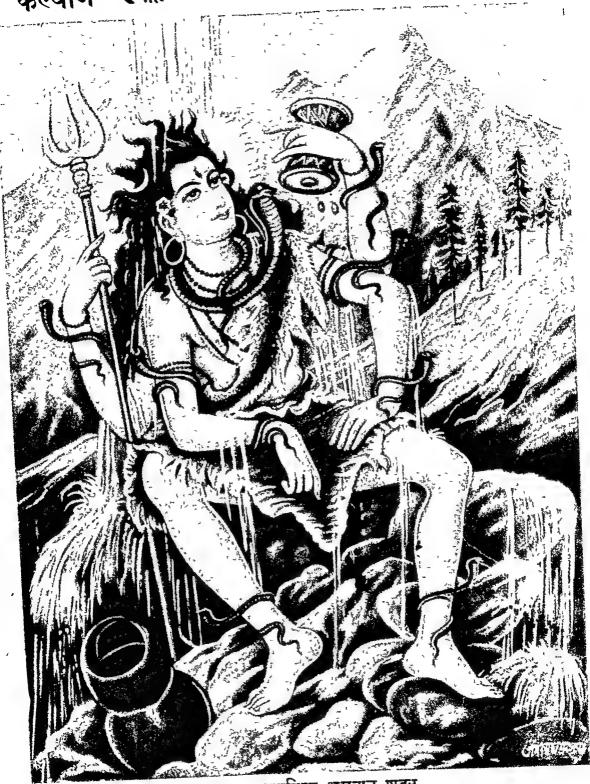

मन्दरपर अवस्थित भगवान् शङ्कर

### इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्

( दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य परमपूज्य खामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वोद )

पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

इस याज्ञवल्क्यस्मृतिके प्रमाणवचनसे विद्या और धर्म-विषयमे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिषरूप षड् वेदाङ्ग, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि दर्शन एवं धर्मशास्त्रके साथ वेद परम प्रमाण हैं। वेदोंके वचनोंके रहस्य बडे गूढ हैं, अर्थात् मामूळी तौरपर शब्द-शब्दार्थ जाननेवाळा वेदोका तात्पर्य नहीं समझ सकता। अङ्ग-उपाङ्गोके साथ सम्प्रदायके अनुसार अध्ययन करने-वाळा ही समझ पायेगा। उपाङ्गोमें भी पुराणका स्थान प्रयम आया है। वे पुराण ब्राह्म-पाद्मादि मेदसे अठारह हैं।

पुराणोंका परिशीलन वेदोंके तात्पर्य समझनेमें बड़ा सहायक होता है। इसीलिये पुराणोमें सर्वत्र कहा गया है—

्रइतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्। विमेत्यल्पश्चताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

पुराणोके ज्ञानके जिना अपना तात्पर्य समझनेके प्रयास करनेवाले अल्पज्ञसे वेद डरता है कि वह व्यक्ति मेरा कहीं अपार्य तो न कर डालेगा ! पुराण और इतिहासके साथ जो वेदका ज्ञान प्राप्त होता है, वही सच्चा निकलता है। इसल्ये पुराणोका अध्ययन अवस्य करना चाहिये।

वेदोमे जो संग्रह किये या गूढरूपसे धर्म बताये गये हैं, वे ही स्मृतियोमे विस्तारसे व्याख्यात हुए हैं। फिर वे ही कथा-व्याख्यानादिरूपसे पुराणोद्वारा स्पष्ट रीतिसे समझाये जाते है, जिससे मामूळी ज्ञानवाळा व्यक्ति भी उसे आसानी-से समझ पावे। उदाहरणके ळिये कृष्णयजुर्वेद-शिक्षा-वल्ळीमे केवळ इतना ही है कि 'सत्यं वद।' स्मृतिकार— सत्यं ब्र्यात् वियं ब्र्यात् वृयात् सत्यमियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेप धर्मः सनातनः ॥
—इस वचनसे उसीका विस्तार करते हैं । पुराणोमे सत्यपर अडिंग रहनेवाले महाराज हरिश्चन्द्र आदिकी अनेक मनोहर कथाओं के द्वारा सत्यरूप धर्मका उपदेश समझायां गया है, जिससे सत्यका पालन करनेवाला आरम्भमे केष्ट प्राप्त होनेपर भी अन्तमे उस सत्य-त्रचनरूप एकमात्र धर्मसे ही परमात्माका साक्षात कार कर अपना जीवन धन्य बना लेना है। इससे सत्य धर्मकी वैदिक 'सत्यं वद' विधिवाक्यकी व्याख्या पूरी हो जाती है और हम सत्यरूप धर्मका महत्त्व समझ लेते हैं। वेदका अपार्थ नहीं होने पाता। इसी प्रकार पुराण हमे धृति, क्षमा, दम, ब्रह्मचर्य आदि वेदप्रतिपादित धर्मोका महत्त्व समझते हैं।

महापुराणोमे वामनपुराण भी एक है । इसमें भगवान् श्रीवामनजीका जन्म और उनके छीछाचरित्रके साथ नाना आख्यानोके द्वारा धर्मका निरूपण किया गया है । धर्मनिरूपण-प्रकरणमे वामनपुराण कहता है— :

पतत्प्रधानं पुरुषस्य कर्म यदात्मसम्बोधसुखे प्रविष्टम् । क्षेयं तदेव प्रवदन्ति सन्त-स्तत्प्राप्य देही विजहाति कामान् ॥ (४३।२५)

पुरुषका प्रधान कार्य यही है कि वह सुखस्रूप आत्मज्ञान प्राप्त करें। सत्पुरुप उसी आत्माको ज्ञातन्य कहते हैं जिसे प्राप्त करनेपर मनुष्य सारी कामनाओंसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

वामनपुराणके इस तांचिक उपदेशमें धर्मका वास्तव अन्तिम खरूप व्याख्यात है । आत्माका ज्ञान ही अन्तिम -धर्म-साध्य चरम पुरुपार्थ है ।

## पुराणोंके पर्यालोचनसे लाभ

( तमिलनाडुक्षेत्रस्य काञ्चीकामकोटिपीठाधिपति परमपूज्य जगद्गुक शंकराचार्य महागजका शुभाशीबीद )

आजकल परिस्थिति ऐसी वदल गयी है कि लोगोको
पुराण-श्रवण और पठन—दोनोमें श्रद्धा नहीं रह गयी
है । यह प्रवृत्ति केंसे सुधरे—इसके लिये हमलोगोंके
हृदयमें बड़ी चिन्ता होती है । पुराणानुशीलनसे परम
लाभ है । वर्तमान प्रवृत्तिके सुधारके लिये जनताको
अपनी प्रवृत्ति सुधारने, सुरुचिको वढ़ानेमे सहायतार्थ
'कल्याण'को खयं पढ़ना चाहिये । 'कल्याण' पत्र पुराणों
एवं इतिहासोंको एक-एक करके प्रायः यथासमय अपने
विशेषाङ्कके द्वारा लोगोके सामने रखनेके काममें सफल
हुआ है; इस बातसे हमे बड़ी प्रसन्तता होती है और
हमारा उनके लिये परम आशीर्वाद है । 'कल्याण'के इस
प्रयाससे जनताकी अभिरुचि पुराणोंमें बढ़ेगी और वेदार्थका
प्रकाश होगा ।

बड़े हर्षकी बात है कि 'कल्याण' इस वर्ष वामन-पुराणको अर्थसहित अपने विशेषाङ्क'के रूपमें प्रकाशित करने जा रहा है। उसकी सफलताके लिये हमारा आशीर्वाद है।

वामनपुराण सद्धर्म, नीति एवं सदाचारको जनताके बीच फैलानेवाला आर्ष-प्रन्य है। इसे पढ़नेसे लोग विनयी एवं सदाचारी बनेगे, अपना-पराया कल्याण करेंगे, इस धर्मप्रधान देशका मङ्गल होगा।

अपने सनातन वैदिक धर्मके आधार और प्रमाण-भूत मूळप्रन्थ अपौरुपेय वेद ही हैं। पर वेदोंके भाव और उनमें कही हुई वातोंको आख्यानोपाख्यानोंद्वारा प्रस्पष्ट करनेका काम पुराण ही करते हैं। इसळिये भारतीय विचारक मनीपी वेदोके व्याख्यानके छिये इतिहास तथा पुराणोंको पढ़ते हैं। पहले अपछ्ति प्रामीण छोग भी गन्दिर और पवित्र नदियोंके तटोंपर पढ़े-पढ़ाये जाते हुए पुराणोंको तथा वैशाख, श्रावण, कार्तिक, माघ आदि मासीय धर्मकृत्य-माहात्म्यों, तीर्य-माहात्म्योंको श्रवण कर पारमार्थिक लाभ उठाते थे । पुराण-इनिहासोंको पढ़नेसे पुराने प्राचीन राजा-महाराजोंके सफल इनिहास और सांसारिक व्यवस्थाका ज्ञान भी मिळता है । विश्व-सृष्टि और प्रलय—दोनोंके विषयमें वहत-सी वानोंका ज्ञान हमको पुराण ही देते हैं। साथ-साथ भूगोल और खगोलके वारेमें भी हम सीख सकते हैं। हमारे धर्मकी वातें कैसे विना संशय कानके द्वारा ही आजतक पहुँची हैं !-पुराणोके द्वारा ही तो । पुराणोंको सुनने और पढ़नेसे सत्र पाप दूर होते हैं और श्रेष्ठ धार्मिक, आध्यामिक, नैतिक संस्कारोंकी छाप पड़ती है। इससे लोग ईश्वरको सर्वस मार्नेगे और उनमें दृढ़ भक्ति करेंगे । और, फिर ईश्वर-चरणारिवन्दोंमें प्रणत होकर जीवनका वास्तविक फल प्राप्त करेंगे।

पुराणोंमें वामनपुराण बड़े महत्त्वका है। इसमें वामन एवं नर-नारायणके तथा भगवती दुर्गाके बहुत पित्रत्र चित्र तो हैं ही, प्रह्लाद आदि भक्तोके बड़े रम्य आख्यान भी हैं। सुप्रसिद्ध गजेन्द्रमोक्षकी कथा और मूल्रस्तोत्र भी इसमे हैं। 'कल्याण' ऐसे उपादेय पुराणका विशेषाङ्क जनकल्याणकी भावनासे निकाल रहा है—यह प्रसन्तताका विषय है। 'कल्याण' अपने इस कार्यमें सफल हो—यह हमारा पुनः आशीर्वाद है।

#### विशेषाङ्क यशस्वी बने

(पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदापीठाघीश्वर अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु गङ्कराचार्य खामी श्रीअभिनवसचिदानन्दतीर्थजी महाराजका ग्रुभाशीर्वोद )

पुराणोंमें भारतीय संस्कृति भरी है । पुराण ज्ञाननिधि हैं । ऐसे ज्ञानके निधान उपयोगी पुराणोंका प्रकाशन नितान्त आवश्यक है । 'कल्याण' श्रीवामनपुराणाङ्क विशेषाङ्कके रूपमें निकाल रहा है, यह प्रसन्नताकी बात है । इस अवसरपर पूज्यपाद जगद्गुरुका हार्दिक शुभाशीर्वाद है कि यह विशेपाङ्क भगवान् श्रीद्वारकाधीश तथा चन्द्रमौलीश्वरकी अनुकम्पासे सफल और यशस्त्री बने । (प्रे॰—मन्त्री)

# दानवेन्द्र बलिपर भगवान्की अद्भुत कृपा

( धर्मसम्राट् अनन्तश्रीविभूषित परमपूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज )

जीवोंपर श्रीभगवान्की अहैतुकी कृपा सदा ही रहती 🕏 । जीव केवल अपने त्याग, तपस्या आदि साधनोंके बळपर इस भवसागरसे कभी तर नहीं सकता । बड़े-बड़े योगीन्द्र, मुनीन्द्र, महात्मागण अनन्त जन्मोंतक त्याग-तपस्या आदि साधनकर श्रीभगवान्के पास पहुँचते हैं। किंत जब भगवान्की भाखती अनुकम्पा भक्तोद्धारके लिये आतुर हो जाती है, तत्र श्रीभगवान, खयं भक्तके पास जानेके लिये बाध्य हो जाते हैं और वे उसका कृपापूर्वक उद्धार करते हैं । श्रीभगवान्ने वामनरूप धारणकर दानवेन्द्र बलिको बाँध लिया। वह घटना सचमुच बड़ी ही करुंगापूर्ण थी । जिसने अपना सर्वस समर्पित कर दिया हो, उस बलिके प्रति श्रीभगवानका यह व्यवहार आपाततः सहसा बड़ा कठोर-सा प्रतीत होता है। किंतु विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इस लीलाके मूलमें भी उन कृपालुकी अनन्त कृपा ही छिपी है। ब्रह्माजी कुछ कहना चाहते थे, पर इसी बीच महामना बिलकी पती श्रीविन्ध्यावलीजी श्रीभगवान् के सामने आ जाती हैं । वे कहती हैं---

कीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः। (श्रीमद्भा०८।२२।२०) अर्थात्—'प्रमो ! आपने अपनी कीडाके लिये ही इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है, पर यहाँ जो कुबुद्धि हैं, वे आपकी इस सम्पत्तिपर अपना खामित्व अङ्गीकार करते हैं।' वस्तुतः सारा विश्व भगवान्का है; अतः सर्वस्व समर्पण ही मनुष्यका परम कर्तव्य है। इसमें भी भगवत्कृपा ही कारण होती है।

अन्तमें श्रीप्रह्लादजीने कहा कि 'प्रमो ! लोग कहते हैं कि भगवान् देवताओंका पक्षपात करनेवाले हैं, किंतु आज यह बात विदित हो गयी कि तखतः आप असुरोंके भी पक्षपाती हैं, उनपर भी आपकी अजन्न कृपा रहती है । तभी तो आप बलिके घरमें उनके (वावन) द्वारोंपर चक्र लिये हुए खड़े दिखायी पड़ते हैं। यह कैसी विशेषता है कि आप किसी देवताके यहाँ चक्र लिये खड़े नहीं दीखते, पर बलिके यहाँ पहरा दे रहे हैं।

वस्तुतः यह महान् आश्चर्य है कि भगवान् वामन-रूपमें दानवेन्द्र बिलेके सभी द्वारोंपर खडे टीखते हैं। बिलेकी आँखें जहाँ जाती हैं, वहीं श्रीभगवान् दिखायी पड़ते हैं। वस्तुतः बिलेका जीवन परम धन्य है।

इस आख्यानको सुनिपुणतया प्रकाशित करता है— वामनपुराण । 'कल्याण'का यह 'श्रीवामनपुराणाङ्कर' इसपर और प्रकाश डालेगा ।

# वामनपुराणके सर्वस्वरूप दो क्लोक

(—श्रीआलरियापीटाधिपति अनन्तश्री जगद्गुर गमानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्यजी महाराज )

आर्यसर्वस्य पुराण सर्वसावारणके उपयोगमें आनेकें कारण वेदोंसे कम महत्त्वके नहीं हैं। कहीं-कहीं तो वे उनसे भी अधिक महत्त्ववाले हैं। श्रीरूपगोस्वामीने पुराण शब्दका वेदार्थ-सगत यह निर्वचन किया है कि 'पुरा नयतीति पुराणम्' अर्थात् जो वेदोपिट्ष्ट गहन गम्भीर तत्त्वोको सरल भागांम सब देश, सब काल, सब दिशाओं में भोहे-गेहे, जने-जने' तक पहुँचाता है, उसे पुराण कहते हैं।

गङ्गा आदि तीथोंका महत्त्व, भूप्रदक्षिणा, एकादशी आदि व्रतोकी उपादेयता, शुभाशुभ कमोंके फलोंका विस्तृत विवेचन, बृक्षारोपण-सेचन आदिका महत्त्व, पाप-पुण्योका विवेचन और उनके फलोंसे होनेवाले सुख-दु:खोंका विश्लेपण, मृत्युके अनन्तर जीवात्माओंकी स्थिति एव गितका विवेचन, आत्माकी स्थितिसे इहलोक और परलोक—दोनोका सम्बन्ध, गो-महिमा और उसके दानका महत्त्व आदि-आदि आयेकि जो सांस्कृतिक-धार्मिक आचरण है, उन सबका मृल विधायक स्रोत पुराण ही हैं।

पीराणिक विद्वानोंने अन्यत्र पुराणका एक लक्षण 'खर्णितिहासः पुराणम्'—इस प्रकार भी किया है।

पुगणोमे सृष्टिकी उत्पत्तिके रहस्य आदि पाँच विषयोका प्रतिपादन है । भूगोल, खगोल, ग्रह, नक्षत्र-ताराओं आदिके विस्तृत वर्णनके साथ नक्षत्र-श्रमण, प्रहोंके अतिचागें-सौम्याचारोंसे पृथ्वीके प्राणियोंपर होनेवाले परिणामोका वर्णन भी अग्निपुराणादिमें पाये जाते हैं । पुराणोमें कर्मज व्याधियोंकी चिकित्साका भी विधान है । पुराण वेदार्थ-ग्रानके प्रकाशक है, व्याख्यान हैं । पुराण झानकी खान हैं । अठारह पुराणोमें वामनपुराणकी भी रिगणना है । यह वैष्णव-पुराण है । इसमें वेष्णवेंके योग्य संस्कारों तथा सदाचारोंका वर्णन है । इस पुराणमें भक्तिके आठ लक्षणोंमेंसे एक लक्षण यह भी है कि 'यदच मां नोपजीविन' अर्थात् जो व्यक्ति हमारे द्वारा अपना पेट नहीं पालता, वह भक्त है । भक्तिका आश्रय लेकर पेट पालनेवाला भक्ति-पद्धतिको विकृत कर देता है, वह भक्त नहीं है। यह बात कितनी अच्छी है ।

वामनपुराणने भगवद्गक्तोको नीचे छिखित दो स्लोकोंसे जो अभयदान दिया है, वह उल्लेखनीय है। वे दो स्लोक ये हैं—

१-स्थिते मनसि सुखस्थे शरीरे सित यो नरः। धातुसाम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम्॥ २-ततस्तं स्रियमाणं तु काष्ट्रपापाणसिन्नभम्। अहं सारामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्॥

अर्थात्—'शारीरिक इन्द्रियों, मन और शरीरके सुखस्थ रहते हुए जो भक्त प्राणी विश्वरूप मेरा चिन्तन करता है तो (उसके-) उसकी म्रियमाण अवस्थामें, काष्ठ-पापाण-सन्निम अवस्थामें होते हुए भी मैं उसका स्मरण रखता हूँ और उसे परमगति प्रदान करता हूँ।'

वामनपुराणके इन दो रलोकोको श्रीसम्प्रदायमें विशेष महत्त्व देते हुए इसे चरम रलोक माना गया है। वेदान्तदेशिक खामीने इन दो रलोकोंकी विस्तृतं विवेचना की है। इसे 'रहस्यशिखामणि' नाम दिया गया है। ये दो रलोक वामनपुराणके प्राणरूप और वैष्णवोंके सर्वस्वरूप हैं।

#### वामनपुराणकी एक झलकू

(—अनन्तश्रीविभूषित अयोध्या-कोसलेशांसदनपीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुर्क रामानुजाचार्य यतीन्द्र म्वामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज )

सम्पूर्ण भारतीय विद्याओमे पुराणविद्याका स्थान सर्वोपरि है । शास्त्रोंका ने यहाँतक कथन है कि— पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् । अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥ (मस्यपु० २३ । ३)

पुराणोकी एक विशेषता यह है कि यदि ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन किया जाय तो फिर कुछ भी अध्ययन करना शेष नहीं रह जाता; क्योंकि प्रायः सभी पुराणोंमें— सर्गध्य प्रतिसर्गध्य वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चेति पुराणं पश्च छक्षणम्॥

----के अनुसार चर-अचररूप चेतन और अचेतनोंकी भौतिक सृष्टि, आजीविका, चरित्रनिर्माणमें आदर्शमूत सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर परात्यरतम-तत्त्व परब्रह्म भगवान् सम्पूर्ण अवतार-चरित्रोंका श्रीमन्नारायणके पुण्यरलोक चरित्रोवाले राजवंशोका वर्गन, विविध इतिहास, कल्पमें होनेवाले अन्यान्य पवित्र व्यक्तियोके चरित्र और इन्हीं प्रसङ्गोंमें भूगोल, खगोल वन-नदी-पर्वत, तीर्थ-त्रत-दान आदि पवित्र कर्मोका तथा त्याज्योपादेय क्रिया-कलापोका विशद वर्णन होता है। संक्षिप्तमे—सृष्टिकी उत्पत्ति और विनाश, मनुओं-राजाओं आदिकी वंश-परम्परा, मनुओका वर्णन तथा विशिष्ट व्यक्तियोंका चरित्र--ये पाँच विषय जिस प्रन्थमें पूर्णतया वर्णित हों, उसे पुराण कहते हैं—ऐसा लिखा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुराण संस्कृतिकी निधि हैं।

यह लक्षण पुराणोमे सर्वथा घटितं होता है । संसारकी किसी भी भाषामे पुराणोंके समान सृष्टि-विषय-विधायक सर्वतोमुख प्रन्थ देखनेमें नहीं आते । अन्य भाषाकी तो वात छोड़िये, संस्कृतसाहित्यमे भी पुराणोंको छोड़कर अन्य किसी भी प्रन्थमे इस प्रकारका परिनिष्ठित एवं वैद्वानिक सृष्टिकम विस्तारपूर्वक नहीं मिलता । इसिलिये 'पुराण' शब्दका वास्तिवक अथ ही इस बातका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये पुराणप्रन्थ प्राचीनसे भी अति प्राचीन—यहाँतक कि मनुष्य आदि प्राणियोंकी उत्पत्ति-कालसे भी पूर्वतम रहस्योंका प्रत्यक्षके समान वर्णन करते हैं । सूर्य, चन्द्र आदि प्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, कब, कैसे, किस प्रकार वने—इन सब बातोंका परिज्ञान पुराणोंके अतिरिक्त कहीं भी विस्तारसे प्राप्त न हो सकेगा । इतनेपर भी जो गुरुपरम्परा-विमुख पुराणोंको नवीन कहनेका दुःसाहस करते है, वे न केवल पुराणोंके प्रतिपाद विपयसे ही अपरिचित हैं, अपितु पुराण शब्दकी—'पुराणं कस्मात् पुरा नवं भवति' (निरुक्त ३ । ११ । २४ ) इस यास्ककृत व्यत्पत्तिसे तथा इसके साधक व्याकरण-सूत्रोंसे भी सर्वथा अनिभज्ञ ही है ।

समप्र 'पुराणो'की संख्या १८ है । उपपुराण भी १८ हैं । इनके अतिरिक्त स्थल-पुराणो आदिको भी जोड़े तो इनकी संख्या १०० तक पहुँच जाती है । इन सभी पुराणोमे भिन्न-भिन्न कल्पोकी सृष्टिके चरित्र हैं । अतः सभी अवतारोके चरित्र सभी पुराणोमें होनेपर भी उन-उन कल्पोमें अवतिरित भगवदवतारोंका चरित्र-चित्रग किसीमे विस्तारसे तथा किसीमे खल्परूपेण तत्तत् कल्पानुसार ज्यो-का-स्यो लिखा गया है । जब-जब पुराणविधाका लोप होता है, तब-तव खयं भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनके रूपमे प्रकट होकर सम्पूर्ण वेदोपनेदों-का विस्तार पुराणके रूपमे करते है । यह सनातन प्रथा है—'अधादशपुराणानां चक्ता सत्यवतीस्ताः।'

सभी पुराणोकी अपनी अलग-अलग विशेषताएँ हैं। प्रकृत 'वामनपुराण'की यह अलौकिक विशेषता है कि उसके प्रतिपाद्य भगत्रान् वामन किसीके भी वाम नहीं हैं। एक ओर जहाँ वे इन्द्रके अनुज उपेन्द्र बनते हैं,

वहीं दूसरी और वे परमभागवत महाराज विलक्ते द्वारपाल-रूपेण रक्षक वनते हैं। इसीलिये वे डोनोमें किसीके भी वाम नहीं हैं (अर्थात् 'वाम'+'न'—'वामन' हैं)। इसके अतिरिक्त भी श्रीवामनभगवान्के विलक्षण अवतारकी एक और अपूर्व कथा वामनपुराणमें प्राप्त होती है। उसके अनुसार—

चतुर्थस्य कलेरादें। जिन्वा देवान् सवासवान् । धुन्धुः दाक्रत्वमकरोद्धिरण्यकशिपौ सति ॥ (वा० पु० ७८ । १६ )

'चतुर्थ कलिके आदि स्त् गुगमें धुन्यु नामका महान् असुर देवनाओंके ऊपर विजय प्राप्त कर इन्द्रपटपर आरूर्व हुआ था; फिर—

तस्मिन् काले स वलवान् हिरण्यकशिपुस्ततः। चचार मन्दरगिरौ दैत्यो धुन्धुं समाथिनः॥

—इस वचनके अनुसार हिरण्यकशिपुने उस धुन्धु नामके महा-असुरके आश्रित होकर ही तपस्या की । सभी देवता धुन्धुके भयसे भीत होकर ब्रह्मछोक गये। धुन्धको यह समाचार अपने वीरोंद्वारा प्राप्त हुआ । तदनसार उस दानवेन्द्र धन्धने अपने वीरोंको ब्रह्मलोकपर भी चढाई करनेके छिये आदेश दिया। देखोंने उसके इस महान् साहसपर आश्चर्य प्रकट करते हुए निवेदन किया कि उस दिव्य स्थानमें केवल पुण्यात्मालीन ही पहुँच सकते हैं; क्योंकि यहाँसे हजारो योजन दूर महर्पियोरे भरा हुआ 'महः' नामक छोक है । उसमें रहनेवाले परमतेजस्त्री महर्पियोकी स्वाभाविक दृष्टि पड्ने-मात्रसे हम सभी दैत्य विनष्ट हो सकते हैं । उससे भी आगे एक करोड़ दूरीपर 'जन'खोक है। वहॉपर श्रीशिवके वाह्न भगवान् नन्दीश्वरकी जननी छोकमाता कामघेनु अपने चारो स्तनोसे अनवरत प्रपात करती एवं श्रीरसागरको दुरवाष्ठावित करती हुई अपने समान गांवोंके माय विगजती हैं । उन पूज्याओके हंकारमात्रसे सम्पूर्ण अयुग्कृत नष्ट हो सकता है । उससे भी ऊपर

तीन करोड़ योजन द्रीपर सहस्र स्योंके समान प्रभाववाले सिद्धोंसे सुसेवित 'तपः' नामका छोक है और उससे भी ऊपर अनन्त मार्चण्डसे प्रदीत 'सत्य' नामका छोक है, जहाँपर छोकपितामह श्रीव्रह्माजी विराजते हैं, जिनके द्वारा आपको वरदान प्राप्त हुए हैं। उस ब्रह्मछोक्रमें पहुँचना हम सबके छिये सर्वथा असम्भव है।

यह मुनकर दानवेन्द्र धुन्धुने पूछा कि उस ब्रह्मछोकर्में जानेके छिये कौन-सा पित्रत्र कर्म आवश्यक है, जिसके करनेसे देवेन्द्र सब देवताओंके साथ वहाँ जा सकते हैं और मैं नहीं जा सकता । उस पुण्यको वताओ; उसे करके हम भी वहाँ जानेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । देत्योंने कहा इसे श्रीशुक्राचार्यजी वता सकते हैं ।

तत्र दानवेन्द्र धुन्धुने उनकी संनिधिमें पहुँचकर उनके कथनानुसार भागवगोत्रीय अमित ब्राह्मणोंद्वारा गोमेध-अश्वमेधादि यज्ञोंकी दीक्षा प्रहण कर शुक्रहाण्योंके साथ यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। फिर तो मन्त्रोच्चारण-रव एवं यज्ञीय पित्रत्र धूमस्रे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही व्याप्त हो गया। इससे धवराकर सव देवताओंने भगवान् श्रीहरिकी प्रार्थना की। देवताओंकी प्रार्थना सुन मधुसूदनने उन छोगोंको अभय प्रदान कर धुन्धुको बाँधनेका संकल्प किया—

वन्थनाय मितं चक्रे धुन्थोर्धमध्यजस्य वै। ततः कृत्वा स भगवान् वामनं रूपमीश्वरः॥ वामनं रूपमास्थाय भगवान् भृतभावनः। देहं त्यक्त्वा निरालम्बं काष्ठवद् देविकाजले॥ (वा० पु० ७८। ५२-५३)

भगवान् वामन-शरीर धारण कर देविका नटीमें कूद पढ़े। इस प्रकार भगवान्को देविका नदीमें डूबते-उतराते देखकर देत्यराज धुन्धु एव ब्राह्मणोंने दयापरवश हो शीव्रतापूर्वक उन्हें निकाळा तथा पूछा—ब्रह्मन् ! आप कौन हैं और नदीमें कैसे वह रहे हैं ! उन छोगोंके प्रकास मुनकर कॉपते हुए भगवान्ने कहा—सर्वशास्त्रार्थ- वैता वारणगोत्रीय प्रभास नामक द्राह्मणके दी पुत्र हुए । बंडे भाईका नाम नेत्रभास तथा मैं गतिमास छोटा भाई हुआ । छोटा होनेके कारण मुझे वामन भी कहते हैं । पिताजीके खर्गवासी हो जानेपर मेरे ज्येष्ठ भ्राताने कहा-क्रव्जवामनख्ञानां फ्लीवानां श्वित्रिणामपि। उन्मत्तानां तथान्धानां धनभागो न विद्यते॥ ( वामन पु॰ ७८ । ६४ )

ऐसा कहकर मेरे विवादकी शङ्कासे उन्होंने मुझे इस नदीमें फेंक दिया, जिसे निकालकर आप लोगोंने महरपुण्यका कार्य किया है। यह सुनकर दैत्यराज दानवीर घुन्धुने कहा कि भाप अपनी इन्छाके अनुसार दास-दासी, गृह, खर्ण, रथ, गज, पृथ्वी, वस्त्रादि जो चाहें सो हमसे प्राप्त करें। दानवश्रेष्ठ धुन्यकी इस बातको पुनकर भगवान्ने कहा-

मम प्रमाणमालोक्य मामकं च पदत्रयम्। सम्प्रयच्छस दैत्येन्द्र नाधिकं रक्षितुं क्षमः॥ (वामनपु० ७८ । ८०)

-भगवान्की इस वाणीको सुन करके उसके अनुसार दान देनेके छिये ज्यों ही संकल्प छिया, त्यों ही भगवान्ने अपने त्रिविक्रम-रूपको प्रकट कर सम्पूर्ण भूलोकको एक पादमात्रसे नापकर विरोधके छिये उद्यत दैत्योंका संहार करते हुए दूसरे पॉवसे खर्गछोक भी नाप छिया तथा तीसरे पदके लिये स्थान न दे सकनेवाले उस दानवश्रेष्ठके ऊपर वे कृद पडे । उसके साथ भूमिपर गिरनेके

कारण तीस हजार योजन गहरा गड्डा वन गया । उस महागर्तमें दानवेश्वर धुन्धुको गिरा जानकर दिव्य बालका-मयी वर्पाद्वारा उस महागतिको पूर्ण करते हुए कृपा-परवश हो खयं भी दानवेन्द्रको अपनेमें लीन कर कालिन्दीरूपमें अन्तर्हित हो गये-

एवं पुरा विष्णुरभूच वामनो धुन्धुं विजेतुं च त्रिविकमोऽभूत्। ( वा० पु० ७८ । ९० )

इस प्रकार वामन भगवान्के विभिन्न रूपोंमें अवतारों-का वर्णन और स्तोत्रोंका विवेचन करते हुए चतुर्मुख ब्रह्माने जो कूर्म-कल्पानुसार त्रिविक्रम भगवान्के चरित्रके साथ त्रिवगेका प्रतिपादन किया, वही 'वामनपुराण'के रूपमें विख्यात हुआ।

त्रिविक्रमत्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः ॥ त्रिवर्गमव्रवीद्यञ्च वामनं परिकीर्तितम् ॥ पुराणं दशसाहस्रं कुर्मकल्पानुगं शिवम् ॥ (मतस्य० ५३ । ४४०४५ )

उपर्युक्त लक्षण उपलब्ध वामनपुराणमें तो सर्वया घटित होता है, परंतु पद्य-संख्यामें चार हजार रलोकोंकी न्यूनता है । कहा जाता है कि इसका उत्तरभाग किसी आकस्मिक घटनाका विपय अथवा अन्य किसी धर्मित्रोधी पड्यन्त्रका शिकार हो गया।

- 12388888 --

#### विशेषाङ्क सफल हो

( अनन्तश्रीविभृषित जगद्गु ६ श्रीनिम्नार्काचार्य-पीठाधीश्वर श्री 'श्रीजी' श्रीराधार्चेश्वरश्चरण-देवाचार्यजी महाराजका शुभाशीर्वचन )

वरुणालय, मुक्तोपसृप्य, क्षराक्षरातीत, नित्य-निवुल्ल-

अखिल-ब्रह्माण्ड-नायक, त्रिमुवन-विमोहन, जगदमिन्न- विहारी, श्रीराचासर्वेश्वर-युगल श्रीगुरुकृपा एवं शास्त्र-निमित्तोपादनकारण, अनुप्रह-विप्रह, अकारण-करुणा- ज्ञानसे संवेध हैं। 'शास्त्रयोनित्वात्'-( त्र० सू० १। १।३)का वाक्यार्थ करते हुए आद्याचार्यचरण

<sup>🕯 🛊</sup> इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि इसके वक्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। पर उपटन्य पुराणमें वक्तारूपमें पुलस्त्यवी ही दृष्ट हैं। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि मैंने चतुर्मुख ब्रह्मासे, जैसा कुछ मुना है, बैसा ही कह रहा हूँ। प्रतीत होता है कि इस प्रधार का बलोक रहा होगा जो अब छुत है। [-स० ]

श्रीनिम्बार्क भगवान्ने शास्त्रको ही ब्रह्मज्ञानका कारण बताया है---

'शास्त्रमेव योनिस्तज्ज्ञप्तिकारणं यस्मिस्तदेवोक्त-लक्षणलक्षितं वस्तु ज्ञह्मशब्दाभिधेयमिति ।'

(बै॰ पा॰ सौ॰)

यह ब्रह्म अनुमानादि-(प्रमाण-) गम्य नहीं है। वेद ही (आप्त शब्द ही) इसके ज्ञानमे प्रगाग हैं। इसे स्पष्ट करते हुए आचार्यप्रवर श्रीनिवासाचार्यजी महाराजने वेदान्तकोस्तुभमें लिखा है—

'ब्रह्म नानुमानादिगम्यं किन्तु चेद्रप्रमाणकम् । कुतः ? शास्त्रयोनित्वात् । शास्त्रं चेदः योनिः कारणं शापकंप्रमाणं यस्मिस्तच्छास्त्रयोनिस्तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्माच्छात्रयोनित्वात् । शास्त्रप्रमाणकत्वात् । वेदैकप्रमाणकमेव ब्रह्मेति सिद्धान्तः ।'

वेदादिशास्त्र श्रीसर्वेश्वर प्रभुके निःश्वसित हैं । उपनिपद्ने मुक्तकण्ठसे कहा है—

'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यद् प्राप्तेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिपदः। (व०४।५।११)

इतिहास और पुराण निःश्वसित होते हुए भी वेदके आशयका विस्तृत विवेचन करते हैं—

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्।' भागवतकारने तो इतिहास-पुराणको पाँचवाँ वेढ भी कहा है— ऋग्यजुःसामाथवीस्या वेदाश्चन्वार उद्धताः। इतिहासपुराणं च पश्चमो वद उच्यते॥ (श्रीमद्रा०१।४।२०)

इस प्रकार पुराणोंका भी महत्त्व निर्विवाद है। इनकी भाषा छौकिक एव सर्वसंवेध है। महर्षि श्रीवेद-व्यासजीने इनकी रचना सर्वजन-हिताय की है। इनमें केलल भक्ति, ज्ञान, वंराग्य आदि ही नहीं, अपितु विविध विज्ञानका भी रहस्य प्रतिपादित किया गया है। पुराणोंमे अन्यतम एक वामनपुराण भी है जो अपनेमें सर्वथा परिपूर्ण है। इसमें बलि-वामनकी कथा मुख्य है।

विष्या जन्म दानव-कुलमें हुआ है। इस कुलके विष्यंसक भगवान्ने वामनखरूप ब्रह्म-तन धारण किया है। गुक्राचार्य सावधान कर देते हैं, तथापि उदारमना दानी विल अपने वचनसे विमुख नहीं होते। लीलविहारी असुरारिको जानते हुए भी विल अपने वचनसे विचलित नहीं हुए और जगत्त्रयका विविधूर्वक दान कर दिया। इस सर्ववेद्य कथानकको मूलमें रखते हुए महिर्पि वेदच्यासजीने सर्ग, विसर्ग आदि पञ्च लक्षणोयुक्त 'वामन-पुराण' को विस्तृत रूपसे वर्णित किया है। इस पुराणको उद्दिष्ट कर 'कल्पाण' 'श्रीवामनपुराणाङ्क' प्रकाशित कर रहा है—यह प्रसन्नताकी वात है। इसकी सफलताके लिये हमारा आशीर्वचन है।

## सांस्कृतिक निधि-पुराण

( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पावन विचार )

शास्त्रोंमें पुराणोंकी वडी महिमा है । उन्हें साक्षात् श्रीहरिका रूप वतलाया गया है । जिस प्रकार भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश प्रदान करनेके लिये मूर्यका विग्रह धारण करके जगत्में विचर रहे हैं, उसी प्रकार वे सबके इदयमें प्रकाश करनेके लिये इस

जगत्में पुराणोंका रूप धारण करके मनुष्योंके हृदयमें विचर रहे हैं। अतः पुराण परम पवित्र हैं—

यथा सूर्यवपुर्भृत्वा प्रकाशाय चरेद्धिः । सर्वेषां जगतामेव हरिरालोकहेतवे॥ तथैवान्तःभकाशाय पुराणावयवो हरिः । विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनं परस्॥ (पश्च० स्वर्ग० ६२ । ६०-६१) जिस प्रकार त्रैवर्णिकोंके लिये वेदोंका खाध्याय नित्य करनेकी विधि है, उसी प्रकार पुराणोंका अवण भी सबको नित्य करना चाहिये—'पुराणं श्र्युयावित्यम्' (पद्म० स्वर्ग० ६२ । ५८) । पुराणोमे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारों पुरुपार्थोका वहुत ही सुन्दर निरूपण हुआ है तथा चारोका एक दूसरेके साथ क्या सम्बन्ध है—इसे भी भलीभाँति समझाया गया है । श्रीमद्भागवतमे लिखा है—

धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नाथोंऽर्थायोपकरूपते। नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥ कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथों यश्चेह कर्मभिः॥ (१।२।९-१०)

'धर्म तो अपवर्ग-( मोक्ष या भगवत्प्राप्ति-) का साधक है। धन प्राप्त कर लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है। धनका भी अन्तिम साध्य है धर्म, न कि भोगोंका संप्रह। यदि धनसे लौकिक भोगकी ही प्राप्ति हुई तो यह लाभकी वात नहीं मानी गयी है। भोगसंग्रहका भी प्रयोजन सदा इन्द्रियोको तृप्त करते रहना ही नहीं है, अपितु जितनेसे जीवन-निर्वाह हो सके, उतना ही आवश्यक है। जीवके जीवनका भी मुख्य प्रयोजन भगवत्तत्त्वको जाननेकी सबी अभिलापा ही है, न कि यजादि कमोंद्रारा प्राप्त होनेवाले स्वर्गांटि सुखोकी प्राप्ति।'

यह तस्व-जिज्ञासा पुराणोंके श्रवणसे भलीभॉति जगायी जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे सावनोंका फल है—भगवान्की प्रसन्तता प्राप्त करना। यह भगवत्प्रीति भी पुराणोंके श्रवणसे सहजमें ही प्राप्त की जा सकती है। पद्मपुराणमें लिखा है—

तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः। श्रोतन्यमनिशं पुस्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः॥ (स्वर्ग० ६२ । ६२ )

'इसिळिये यदि भगवान्को प्रसन्न करनेमें अपनी बुद्धिको लगाना हो तो सभी मनुष्योको निरन्तर श्रीकृष्ण- रूपनारी मगनान्के खरूपभूत पुराणोका श्रवण करना चाहिये। इसीलिये पुराणोंका हमारे यहाँ इतना आदर रहा है।

वेदोंकी मॉति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गये हैं, उनका रचियता कोई नहीं है । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी उनका स्मरण ही करतें है । पद्मपुराणमें छिखा है—

'पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।' (पद्म० सृष्टि० १।४५)

इनका विस्तार सौ करोड (एक अरव ) रलोकोंका माना गया है—'शतकोटिप्रविस्तरम् ।' उसी प्रसङ्गमें यह भी कहा गया है कि समयके परिवर्तनसे जव मनुष्योकी आयु कम हो जाती है और इतने बढ़े पुराणों-का श्रवग और पठन एक जीवनमे उनके लिये असम्भव हो जाता है, तब पुराणोंका संक्षेप करनेके लिये खयं सर्वव्यापी हिरण्याम भगवान् ही प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यासरूपसे अवतीर्ण होते हैं और उन्हें अठारह भागोमें बॉटकर चार लाख रलोकोमें सीमित कर देते हैं । पुराणोंका यह संश्विप्त संस्करण ही भूलोकमे प्रकाशित होता है । कहते हैं कि खर्गादि लोकोमे आज भी एक अरव रलोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है——

कालेनाग्रहणं दृष्ट्रा पुराणस्य तथा विसुः। व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थं थुगे युगे॥ चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ। तदाप्रादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रकाशितम्॥ अद्यापि देवलोकेषु शतकोटिप्रविस्तरम्। (पद्म० सृष्टि० १। ५१-५३)

इस प्रकार भगवान् वेदव्यास भी पुराणोंके रचियता नहीं, अपितु संक्षेपक अथवा संप्राहक ही सिद्ध होते हैं । इसीलिये पुराणोंको 'पश्चम वेद' कहा गया है— 'इतिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदम्' ( छान्दोग्यो-पनिपद् ७ । १ । २ ) । उपर्युक्त उपनिषद्वाक्यके अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोको ही 'पश्चम वेद'की की गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यासद्वारा प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं। इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता—सर्वापेक्षया प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है। इसिल्ये हमारे यहाँ वेदोंके वाद पुराणोंका ही सबसे अधिक सम्मान है, विल्क कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे भी अधिक गौरव दिया गया है। पश्चपुराणों ही लिखा है—

यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः॥ पुराणं च विजानाति यः स तसाद्विचक्षणः। (सृष्टि॰ २।५०-५१)

'जो ब्राह्मण अझें एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान् वह है, जो पुराणोंका विशेष ज्ञाता है।'

यहाँ श्रद्धालुओंके मनमें स्नाभाविक ही यह राङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त रहोकोंमें वेदोंकी अपेक्षा भी पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ठ क्यों बतलाया है। इस शङ्काका दो प्रकारसे समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त श्लोकके 'विद्यात्' और 'विजानाति'—इन दो क्रियापदोंपर विचार करनेसे यह राह्मा निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपरके वचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंमें विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका । पुराणोंमें जो कुछ है, वह वेदोंका ही तो विस्तार—विशदीकरण है । ऐसी दशामें पुराणोका विशिष्ट ज्ञान वेदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदोंमें सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोमें विस्तारसे वर्णित है । उदाहरणके छिये परम तत्वके निर्गुण-निराकार रूपका तो वेदों-( उपनिषदों-) में विशद वर्णन मिलता है, परंतु सगुण-साकार-तत्त्वका बहुत ही संक्षेपसे कहीं-कहीं वर्णन मिलता है । ऐसी दशामें जहाँ पुराणोंके विशिष्ट ज्ञाताको सगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञाताको सगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञाताको प्रायः निर्गुण-निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार उपर्युक्त रलोककी संगति भलीभाँति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा शास्त्रोंमें वर्णित है, वह अच्छी तरह समझमें आ जाती है ।

पुराण अठारह हैं । उनके नाम ये हैं— १—ब्रह्मपुराण, २—पद्मपुराण, ३—विष्णुपुराण, ४—शिवपुराण, ५—श्रीमद्भागवत, ६—नारदीयपुराण, ७—मार्कण्डेयपुराण, ८—अग्निपुराण, ९—भविष्यपुराण, १०—ब्रह्मवैवर्तपुराण, ११—गृसिंहपुराण, १२—वाराह-पुराण, १३—स्कन्दपुराण, १४—वामनपुराण, १५—क्मपुराण, १६—मत्स्यपुराण, १७—गरुडपुराण और १८—ब्रह्माण्डपुराण । कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन अठारहों पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय इस नामावलीका जप करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिल्ता है । पुराण भगवान्की वाड्मयी मूर्ति हैं ।

वामनपुराण पुराणोंकी शृह्वलामें चौदहवीं कड़ीपर पड़ता है। इसमें विष्णुके वामनावतार-सम्बन्धी प्रसङ्गोंके अतिरिक्त शिवकल्पका भी वर्णन मिलता है। नारद-पुराणके मतानुसार इसमें दो भाग हैं तथा श्लोक-संख्या १० हजार है। आधुनिक संस्करणमें उक्त भाग नहीं मिलता। प्रथम भागकी सूची बहुत कुछ नारदपुराणकी सूचीसे मिलती है, जो इस प्रकार है—दक्षयज्ञध्वंस, मदनदहन, प्रह्लाद-नारायण-युद्ध, श्रीदुर्गाचरित, पावतीजन्म-कीर्तन, गौरी-उपाल्यान, कुमारचरित, बिलचरित, त्रिविक्रमचरित, प्रेतोपाल्यान, ब्रह्माके द्वारा की गयी स्तुति आदि । इसका माहात्म्य भी अन्य पुराणोकी भाँति विशिष्ट है । वामनपुराणमें ही ९५ वें अध्यायमे वक्ता पुरुक्त्यजीने कहा है कि नारदजी ! वामनपुराण चौदहवाँ उत्तम पुराण है । इसका श्रवण करनेसे शीव्र हो पापोके तम्हका नाश हो जाता है और महापातक भी नट हो जाते हैं—इसमें मुझे ( कुछ भी ) संदेह नहीं है । हे मुने ! हे विद्र ! इस वामन-( पुराण-) के पाठ करने,

श्रवण करने और करानेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं—

चतुर्दशं वामनमाहुरथ्यं
्रश्चेत च यस्याधचयार्च नाराम्।
प्रयान्ति नास्त्यत्र च संशयो मे
महान्ति पापान्यिप नारदाशु॥
पाठात् संश्रवणाद् विष्र श्रावणादिप कस्यचित्।
सर्वपापानि नञ्यन्ति वामनस्य सदा मुने॥
(९५।११-१२)

--e-=

## वेद-पुराणों में गोगरिमा

( योगिराज पूज्यपाद श्रीदेवरहवा वात्राका आगीर्वचन )

गाय सर्वदेवमयी है । अथवंवेद उसे रुद्रोकी माता, वसुओकी दुहिता, आदित्योंकी खसा और अमृतकी नामि कहता है—

> 'माता रुद्राणां दुहिता वस्नां खसादित्यानाममृतस्य नाभिः।'

आर्थिक दृष्टिसे गाय भारतकी समृद्धि है । सामाजिक दृष्टिसे गाय 'गोधन'के महत्त्वको सूचित करती है । हमारे इतिहास-पुराणोमें गोधनकी बड़ी महिमा है । गायके गोबरमें अष्ट ऐश्वर्ययुक्त छ्दमी सदा ही निवास करती हैं—'अष्टेश्वर्यमयी छ्दमीगोंमये वसते सदा।' इसिलये भारतको समृद्धिशाली बनानेके छिये गोरक्षा अत्यन्त आवश्यक है और हमारा विश्वास है, साथ ही आशीर्वाद भी कि गोरक्षाके प्रयन्तमें अवश्य सफलता मिलेगी। प्रयन्त जारी रखना चाहिये।

स्वास्थ्यकी दृष्टिसे गाय राष्ट्रिय-स्वास्थ्यकी कुंजी है। पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड-( ४५। १३०)में आया है कि ब्रह्माने प्राचीनकालमें विना किसी मेदभावके सबके पोषणके लिये ही गौको उत्पन्न किया था—

'अस्य कायो मया सृष्टः पुरैव पोपणं प्रति।' भारतीय जनसमाज गोमहिमासे प्राचीनतम कालसे ही प्रमावित होता चला आया है; अतएव गायके पशु होनेपर भी वह उसे माता मानता है एवं गोमाताके अनेक उपकारोके लिये कृतज्ञ होकर उसकी पूजा-अर्चा करता है। धार्मिक कृत्योमे पञ्चामृत और पञ्चगन्यकी वड़ी महिमा सभी इतिहास-पुराणोमें वर्गित है। पञ्चगन्य-की महिमा अनुपम है। उसके प्राशनसे त्वग्-अस्थिगन पाप भी अग्निमें ईंधनकी भॉति भस्मसात् हो जाता है। अतः यह मन्त्र बोला जाता है कि—

यत् त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । प्राञ्चनं पञ्चगन्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥

वेदोमे गायको जगह-जगह 'अष्ट्या' कहा गया है। पर वेदको अपने ज्ञान-गौरवका स्रोत माननेवाला भारत अपने माथेपर गोववका कल्झ लगाये अपना खरूप विकृत कर रहा है। भारत धर्मप्राण देश है। धर्म गोरूप है। हम अपने खरूपकी रक्षा और पृष्टिके लिये इस गोरूप धर्मकी रक्षा यदि नहीं कर पायेगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिये एकजुट हो करके हमें इस सांस्कृतिक धनके रक्षोपायपर विचार कर उसे अनुष्ठित करना चाहिये। जो प्रयास चल रहे हैं, उन्हें और वढ़ाना चाहिये। हॅडिया चढ़ी रहे, गोवध बंद होकर रहेगा। प्रजातान्त्रिक सरकार भी वहुमतकी उपेक्षा बहुत दिनोंतक नहीं कर सकेगी। बहुमत गोवध-बंदी चाहता है, अतः गोवध बंद होकर ही रहेगा।

भगवान् वामनने विलसे तीन पगका गोटान (गां—
पृथिवीका टान ) माँग कर लिया था । उन्होंने विलक्षी
वह सौभाग्य दिया कि उसके निवासके प्रत्येक द्वारपर
उसे दर्शन देनेके लिये वे खंडे रहते हैं । गांण अर्थसे
गोदानकी यह महिमा वामनपुराणमें हैं, परंतु अन्य
पुराणोमे—( मुख्य अर्थ गायोका टानमे-) विद्यमान गोटान
हाव्य न जाने कितनी पुण्यराशि प्रदान करानेका विवान
करता है । पुराणोमे गोटानकी अत्यन्त महिमा गायी
गयी है । यही कारण है कि हम गोटानके वाट यह
कामना करते हैं कि गार्ये हमारे चारो और हो और
हम गायोंके बीचमें रहे । पद्मपुराणका वचन है—

गावे। ममात्रने। नित्यं गावः पृष्टत एव च । गावश्च सर्वगावेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

गो सर्वदेवमयी है—'पृष्टे ब्रह्मा गलं विष्णुर्मुखें रहः प्रतिष्ठितः'—उसकी पीठमें ब्रह्मा, गलेमें विष्णु और मुखमे रुद्र आदि देवोका बास है। मारतको देवोंसे अविष्ठित रप्वने तथा उसकी समृद्धिक लिये गोरक्षा अत्यन्त आवश्यक है। गोरक्षा होगी, अवश्य होगी—इसमे किञ्चित् भी सदेह नहीं है।

( वस्तुतः गोरक्षा हमारा पावन कर्तव्य हैं और गोवव धर्मप्राण भारतके छिये महान् कलङ्क हैं । यह कल्क शीव्र छोडाया जाना चाहियें । )

--<del>-</del>+9@e+---

### पुराण-महिमा

(—नित्यलीलालीन परमश्रद्वेय भाईजी श्रीहनुमानप्रमादजी पोदार )

भाग्नीय संस्कृत साहित्य-सागर अनन्त रत्नराशिसे पूर्ण है । उन रत्नोमे पुराणका स्थान अत्यन्त महत्त्वका है । पुराण अन्यात्मशास्त्र है, पुराण दर्शनशास्त्र है, पुराण धर्मशास्त्र है, पुराण नीनिशास्त्र है, पुराण तन्त्र-मन्त्र-शास्त्र है, पुराण कलाशास्त्र है, पुराण इतिहास है, पुराण जीवनी कोप है, पुराण सनातन आर्थ संस्कृतिका खरूप है और पुराण वेदकी सरस और सरलतम व्याख्या है । पुराणमें तीर्थरहस्य और तीर्थमाहात्म्य है, पुराणमें तीर्थोका इतिहास और उनकी विस्तृत सूची है, पुराणमें परछोकविज्ञान, प्रेतिविज्ञान, जन्मान्तर और छोकान्तर-रहस्य, कर्म-रहस्य तथा क्रमेफलनिरूपण, नक्षत्रविज्ञान, रत्नविज्ञान, आयुर्वेद और शक्कनशास्त्र आदि-आदि इतने महत्त्वपूर्ण और उपादय विषय हैं कि जिनकी पूरी जानकारीके साथ व्याख्या करना तो बहुत दूरकी बात है, बिना पढे पूरी मूची बना पाना भी प्रायः असम्भव है । इतने महत्त्वपूर्ण विवयोपर इतनी गम्भीर गवेत्रणा तथा सफल अनुसंघान करके उनका रहस्य सरल भापामें खोल देना पुराणोका ही काम हैं । पुराणोको आधुनिक मानने और वतलानेवाल विद्वान् केवल वाह्री प्रमाणोंपर ही ध्यान देते हैं । पुराणोंके अन्तम्तलमें प्रवेश करके उन्होंने उनको नहीं देखा । यथार्थतः उन्होंने पुराणोकी ज्ञान-परम्परापर भी दिप्पात नहीं किया । वस्तुतः पुराणोमें जो कहीं-कहीं कुछ न्यूनाविकता—उसमे विदेशी तथा विवर्मियोके आक्रमण-अत्याचारसे प्रन्योकी दुर्दशा—हुई उससे उसके बहुत-से अंश आज उपलब्ध नहीं है । किर भी इससे पुराणोकी मूल महत्ता तथा प्राचीनतामें कोई वाया नहीं आती ।

#### एक ही परमतत्त्व

पुराणोमें भक्ति एवं ज्ञानकी वातें भरी हैं। सत्-चित्-आनन्दरूप परमात्मा परात्पर ब्रह्म एक है, ब्रह्म सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वग, सर्वगत, सर्वज्ञ, अनन्त, विभु है, बह सर्वातीत है, सर्वरूप है। सम्पूर्ण देशकालातीत है, सम्पूर्ण देश-कालमय है। बह नित्य निराकार, नित्य निर्णुण है; बह नित्य साकार, नित्य सगुग है। अवश्य ही उसकी आकृति पाञ्चभौतिक नहीं और उसके गुण त्रिगुणजनित नहीं हैं। बह ब्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र होते हुए ही खरूपतः ही अनादिकालसे विविध खरूप-सम्पन्न, विविध शक्तिसम्पन्न एव विविध शक्ति-प्रकाश-प्रक्रिया-सम्पन्न है । नित्य एक होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है । उन्हीं पृथक रूपोके नाम—शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, वामन, कूर्म, गणेश आदि हैं । वह एक ही अनादिकालसे इन विविध रूपोमे अभिन्यक्त है । ये सभी खरूप नित्य शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही है ।

सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः।
हानोपादानरिहता नैव प्रकृतिजाः क्वित्॥
परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः।
सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोपविवर्जिताः॥

'परात्पर ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वन परमात्म-स्वरूप है । उनके देह जन्म-मरणसे रहित होकर स्वरूपभूत हैं; वे प्रकृतिजनित कदापि नहीं है । वे परमानन्दसन्दोह हैं, सर्वतोभावेन ज्ञानैकस्वरूप है, वे सभी समस्त भगवद्गुणोसे परिपूर्ण हैं एव सभी दोपोसे (माया-प्रपञ्चसे) सर्वथा रहित है।'

ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् एक ही अद्वय परम सत्य तत्त्वके छीछानुरूप तीन नाम हैं। इस परम तत्त्व भगवान्के भुकुटिविछासकी छीछामात्रसे सृष्टिका निर्माण और संहार हो सकता है। ये मगत्रान् निर्पुग (प्राकृत गुणोंसे रहित), सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे और परमात्मा है। ये सब जीवोसे निर्छिप्त हैं और उनमें छिप्त भी हैं। ये (भौतिक रूपसे रहित) निराकार और (खखरूपमें थित) साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय है। योगिगग 'सनातन परब्रह्म' कहते हैं और रात-दिन इन सर्वमङ्गलमय सत्य-खरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं। ये खतन्त्र तथा समस्त कारणोंके भी कारण है। प्रख्यके समय सर्वत्रीजखरूपा प्रकृति इनमें छीन रहती हैं और सृष्टिके समय प्रकृत होकर क्रियाशीला हो जाती है। यह प्रकृति भगवान्की निज अभिना शक्ति है और लीलाउसार अप्रकृत या प्रकृत्करूपमें इनमें वैसे दी सदा-सर्वदा रहती है—जैसे अग्निमें उसकी दाहिका शक्ति रहती है।

पुराणोमे युगोतक धर्मका प्रचार हुआ । आज उनके प्रचारके अभावमे इस तत्त्वके प्रकाशन कथा—आख्यानों, उपाख्यानोंके सिवा धर्मकी व्याख्या पुराणोका प्रमुख उद्देश्य है । धर्मकी स्थिति डावॉडोल हो उठी है । धर्मभावनाके अभावमे देशका वास्तव खरूप विगड़ता जा रहा है । अपना देश धर्मप्राण देश है । अतः पुराणोके प्रचारके द्वारा धर्मस्थापनका कार्य बडे महत्त्वका होगा । समीको सचेए होकर इसपर प्रयत्नशील होना चाहिये ।

#### -~्\* वामनभगवान्ने बलिको क्यों छला ?

( लेखक-स्वामी श्रीशकरानन्दजी सरस्वती )

नास्तिक एवं आस्तिक जनताके मनमे खभावतया यह राङ्का उठती है कि भगवान् तो धर्मकी स्थापनाके लिये अवतार लेते हैं—'धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि' किंतु वामन-अवतारमें उन्होंने बलिको छलकर इसके त्रिपरीत ही किया है। अवतारका यदि दूसरा प्रयोजन दुष्टोका विनाश—'विनाशाय च दुष्कृताम्' लिया जाय तो राजा बलि धर्मात्मा थे, उनका विनाश भगवान्ने छलसे क्यो किया ?

इस शङ्काका उत्तर यह है कि जब धर्मकी ओटमे

अधर्मकी दृद्धि होकर सृष्टिचक्र-सचालनमे वाधा उत्पन्न हो जाती है और ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो जाती है कि धर्म या धर्मात्माको विनष्ट किये विना अधर्म या अधर्मात्माका विनाश नही किया जा सकता, तब समष्टि-धर्मकी रक्षाके लिये तामस-धर्मका विनाश ही सर्वजनहितकारी एवं गास्न-सम्मत माना गया है।

राजा विल यद्यपि म्वयं धर्मात्मा थे तथापि उनके आश्रयसे रहनेवाले असुरोके अधर्मकार्योसे पृथ्वी आकुल थी। अतः भगवान्ने वामन शरीरसे तीन पग पृथ्वीको माँगकर अति विशाल शरीरसे तीनो लोकोंको नापकर बलिको बाँघ लिया । सपिट-धर्मकी स्थापनाके लिये ही भगवान्ने बलिके व्यक्ति-धर्मकी उपेक्षा की, यह कार्य वैसे ही उचित है, जैसे सम्पूर्ण शरीरकी रक्षाके लिये आवस्यक होनेपर एक अङ्गका काट देना होता है।

गम्भीर विचार कर देखा जाय तो राजा बिट्के धर्मका विनाश नहीं हुआ; क्योंकि व्यक्ति-धर्मके पाछनका सर्वोत्कृष्ट अन्तिम फल है परमात्माकी प्राप्ति । सो, राजा बिटको जैसी हुई है वैसी तो स्यात् ही किसीको हुई हो । राजा बिटके शयनगृहमें जितने द्वार हैं, उन सबमें प्रभु वरदानके कारण अनेक रूप धारण करके बिटको दर्शन देनेके छिये खडे रहते हैं; क्योंकि बिटराजाने वरदान माँगा था कि जब मे सोकर उट्टूँ तो जहाँ, जिस द्वारपर, मेरी नजर पड़े वहीं, उसी द्वारपर भापका दर्शन हो ।

समष्टि-त्र्यष्टि-धर्मेके सामान्य-विशेष रूपकी वाच्य-बाधकता समझ छी जाय तो छङसे वृन्दाके पानित्रत-

धर्मको भंग करना आदि भगवान्की लीलाओं का रहर भी खयं ही समझमें आ जायगा; क्योंकि एक बृत्वा पातिव्रत्यमंकी ओटमें ही उसका पति अनेक ख्रियों धर्मका विनाश कर रहा था। अतः भगवान्ने छ्छसे उस पतिका रूप धारण कर बृत्वाक व्यटि-पातिव्रत्यमंको न कर समष्टि-पातिव्रत्यमंकी रक्षा की यी। यहाँ भी गंभीरता देखा जाय तो बृत्वाको व्यटि-पातिव्रत्यमंके पालन्व सर्वोत्कृष्ट परम कल परमपति परमात्माकी प्राप्ति जै हुई, वैसी तो शायट किसीकी भी नहीं हुई; क्यों तुल्सी रूपा बृत्वाका संयोग शालिग्रामरूप भगवानसे स बना रहता है। अतः भगवान्के पूजन, भोग आदि स उपचारोमें नुल्सीका उपयोग अनिवार्य है।

विष्ठको क्यों छ्छा ! इस प्रश्नका संक्षित उत्त इतना ही है कि समिटिधर्मकी स्थापनाके छिये छछा अतः वामन-अवतारमें भी गीता-( ४ । ८ ) में किय अवतार-मर्यादाके अनुरूप ही भगवान्ने कार्य किया है फलतः वामनभगवान्की छीछा और पुराणका स्वारस् छोकमङ्गळकारी है ।

-491 Eldien-

## श्रीवामनपुराणकी उपादेयता

(परमश्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

मनुष्य-शरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है। उसकी प्राप्तिके साथनोंका वर्णन वेदोंमें आता है, जो भगवान्के निःश्वास हैं— 'यस्य निःश्वासतं वेदाः'। वेदोंके ताल्पयंको समझानेके लिये ही वेदल्यासजी महाराजने पुराणोंकी रचना की। पुराणोंमें इतिहास-(क्यानकों-)के द्वारा आख्यान-उपाख्यान एवं वेदोंके विपयोंको ही सरल्तासे समझाया गया है। जिन लोगोंका वेदोंमें अधिकार नहीं है, वे भी वेदोंके तत्वको सरल्तासे समझ सकों, इसीलिये पुराणोंका प्रणयन किया गया है एवं वेदार्थ-सिद्धिके लिये ही स्मृतियोंने भी आचरणका विवान किया है। पुराणों एवं स्मृतियोंको न जाननेसे वेदोंका ठीक अर्थ भी नहीं समझा जा सकता। सही

तात्पर्य न समझनेवाले—अनजान मनुष्योके द्वारा वेदोंके मर्यादा नष्ट होती है । अतः वेदोंकी रक्षाके लिये पुराण एवं स्मृतियोंका प्रकाशन हुआ, जिससे कि साधारा जनतातक वेदोंका तात्पर्य पहुँच जाय और वे उस अपने जीवनको शुद्ध—निर्मल बनाकर उन्नति कर सकें

'कल्याण' अपने छप्पनवें वर्षके प्रयम अङ्कके रूपी श्रीवामनपुराणाङ्क (विशेषाङ्क) निकाल रहा है, जे बहुत ही उपादेय हैं। वामनपुराणमें अनेक अच्छे-अन् प्रकरण हैं, जिनमें व्यवहारकी शिक्षाके साथ ही परमार्थ सम्बन्धी बहुत-सी सार वार्ते बतायी गयी हैं। इस पुराणकी शिक्षाको जीवनमें उतारनेसे छोक और परलोक विषयक कल्याण हो सकता है।

कल्याण



बामनावतारी भगवान् विष्णु

#### 🕉 नमो भगवने त्रिविक्रमाय

# अथ श्रीवामनपुराणम्

#### [ अथ प्रथमोऽध्यायः ]

नारायणं नमस्केत्य नर चैच नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॥

मगत्रान् श्रीनारायण, मनुष्योमें श्रेष्ठ नर, भगवती सरखती देवी और (पुराणोक्ते कर्ता ) महर्षि व्यासजीको नमस्कार करके जय (पुराणों तथा महाभारत आदि प्रन्थों )का उचारण (पठन ) करना चाहिये ।

त्रैलोक्यराज्यमाक्षिप्य वलेरिन्द्राय यो ददौ। श्रीधराय नमस्तस्मै पुलस्त्यसृषिमासीनमाश्रमे वाग्विदां वरम् । नारदः परिपश्च्छ पुराणं वामनाश्रयम् ॥ २ ॥ कथं भगवना ब्रह्मन् विष्णुना प्रभविष्णुना। वामनत्वं धृतं पूर्वं नन्ममाचक्ष्व पृच्छनः॥ ३॥ कथं च वैष्णवो भूत्वा प्रह्लादो दैत्यसत्तमः। त्रिदशैर्युगुधे सार्धमत्र मे संशयो महान्॥ ४॥ श्र्यते च द्विजश्रेष्ट दक्षस्य दुहिता सती। शंकरस्य प्रिया भार्या वभूव वरवर्णिनी॥ ५॥ किमर्थं सा परित्यज्य खशरीरं वरानना। जाता हिमवतो गेहे गिरीन्द्रस्य महात्मनः॥ ६॥ देवदेवस्य पत्नीत्वमगमच्छुभा । एतन्मे संशयं छिन्धि सर्ववित् त्वं मतोऽसि मे ॥ ७ ॥ नीर्थीनां चैव माहात्म्यं दानानां चैव सत्तम । वतानां विविधानां च विधिमाचक्ष्व मे द्विज ॥ ८ ॥

#### पहला अध्याय प्रारम्भ

(श्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे चामनाश्रयी प्रश्नः शिवजीका लीलाचरित्र और जीमृतवाहन होना )

जिन्होने बलिसे ( भूमि, खर्ग और पाताल—इन ) तीनो लोकोको राज्यको छीनकर इन्द्रको दे दिया, उन मायामय वामनरूपधारी और लक्ष्मीको हृदयमें धारण करनेवाले विष्णुको नमस्कार है।

( एक बारकी बात है कि--)वाग्मियोमें श्रेष्ठ विद्वहर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रममें बैठे हुए थे; ( वहीं ) नारदजीने उनसे वामनपुराणकी कथा—(इस प्रकार) पूछी। उन्होंने कहा—ब्रह्मन् ! महाप्रभावशाली भगवान विष्णुने केंसे वामनका अवतार प्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासुको बतलाये । एक तो मेरी यह गङ्का है कि दैत्यवर्य प्रह्लादने विण्णुभक्त होकर भी देवताओं साथ युद्ध कैसे किया और ब्राह्मणश्रेष्ठ ! दूसरी जिजासा यह है कि दक्षप्रजापितको पुत्री भगवती सती, जो भगवान् शंकरको प्रिय पत्नी थीं, उन श्रेष्ट मुखवाळी-( सती-)ने अपना शरीर त्यागकर पर्वतराज हिमालयके घरमें किसलिये जन्म लिया ! और पुन: वे

मनीषीलोग 'जय' कहते हैं।

१-महाभारतके उल्लेखानुसार नर-नारायण ब्रह्मपिंरूपमे विभक्त परमात्मा ही हैं, जो बादमें अर्जुन और कृष्ण हुए । ये ही नारायणीय या भागवतधर्मके प्रधान प्रचारक हैं। अतः भागवतीय ग्रन्थोंमें सर्वत्र इन दोनोंको नमस्कार किया गया है । पुराण-प्रवचनमें भी इस ब्लोकको माङ्गलिक रूपमे पढनेकी प्राचीन प्रथा है।

महाभारतका प्राचीन नाम जय है। पर विम्लन गसे पुरागोंका भी ग्रहण किया जाता है। भविष्यपुराणका वचन है-अप्राद्भ पुरागानि रामस्य चरित तथा । कार्त्स्न वेदशश्चम च यन्महाभारनं विदुः ॥

<sup>••••</sup> ज्येति नाम वैतेषा प्रवदन्ति मनीषिणः ॥( भविष्यपुराण १ । १ । ५-६ ) अर्थात्-अठारहों पुराण, रामायण और सम्पूर्ण ( वेदार्थ ) पाँचवाँ वेद, जिसे महाभारत-रूपमें जानते हैं—इन सबको

कल्याणी देव देव- ( महादेव- ) की पत्नी कैंसे वनीं ? मैं मानता हूँ कि आपको सब कुछका ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंकाको दूर कर दें । साथ ही सन्पुरुपोंमें श्रेष्ठ हे दिज े तीयों तथा दानोंकी महिमा और विविध वर्तोंकी अनुष्ठान-विवि भी मुझे बताइये ॥ १—८॥

एवमुक्तो नारदेन पुलस्त्यो सुनिसत्तमः। प्रोवाच वदतां श्रेष्टो नारदं तपसो निधिम्॥९॥ नारदजीके इस प्रकार कहनेपर मुनियोंमें मुख्य तथा वक्ताओंमें श्रेष्ट तपोधन पुलस्त्यजी नारदजीसे कहने छगे॥९॥

#### पुलस्य उवाच

पुराणं वामनं वक्ष्ये क्रमान्निखिलमादितः। अवधानं स्थिरं कृत्वा शृणुष्व मुनिसत्तम॥१०॥ पुरा हैमवती देवी मन्दरस्थं महेदवरम्। उवाच वचनं दृष्ट्रा श्रीष्मकालमुपस्थितम्॥११॥ श्रीष्मः प्रवृत्तो देवेदा न च ते विद्यते गृहम्। यत्र वातानपौ श्रीष्मे स्थितयोनौ गमिष्यतः॥१२॥ प्रवमुक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्यमद्यवीत्। निराश्रयोऽहं सुद्दित सद्दारण्यचरः शुमे॥१३॥

पुलस्त्यजी बोले-नारद! आपसे में सम्पूर्ण वामनपुराणकी कथा आदिसे (अन्ततक) वर्णन कल्ला। मुनिश्रेष्ट! आप मनको स्थिर कर ध्यानसे सुनें! प्राचीन समयमें देवी हैमवती-(सर्ता-) ने ग्रीण्म-ऋतुका आगमन देखकर मन्दर पर्वतपर बैठे हुए भगवान् शंकरसे कहा—देवेश! ग्रीष्म-ऋतु तो आ गयी है, परंतु आपका कोई वर नहीं है, जहाँ हम दोनों ग्रीष्मकालमें निवास करते हुए वायु और तापजनित किटन समयको बिता सकेंगे। सतीके ऐसा कहनेपर भगवान् शंकर बोले—हे सुन्दर दाँतोंवाली सित्त! मेरा कभी कोई वर नहीं रहा। मै तो सदा बनोमें ही यूमता रहता हूँ॥ १०—१३॥

इत्युक्ता रांकरेणाथ वृक्षच्छायासु नारद् । निदाधकालमनयत् समं रावेंण सा सती ॥ १४ ॥ निदाधान्ते समुद्भूतो निर्जनाचरितोऽद्भुतः । धनान्धकारिताशो व प्रावृट्कालोऽतिरागवान् ॥ १५ ॥ तं द्युत दक्षतनुजा प्रावृट्कालमुपस्थितम् । प्रोवाच वाफ्यं देवेशं सती सप्रणयं तदा ॥ १६ ॥

नारदजी ! भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर सतीदेवीने उनके साथ वृत्तींकी छायामें (जैसे-तैसे रहकर) निदाध-(गर्मी-)का समय विताया । फिर प्रीष्मके अन्तमें अद्भुत वर्षाऋतु आ गयी, जो अत्यधिक रागको बढ़ानेवाछी होती है और जिसमें प्राय: सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है । (उस समय) मेघोंसे आवृत हो जानेसे दिशाएँ अन्यकारमय हो गर्यों । उस वर्षाऋतुको आया देखकर दक्ष-पुत्री सतीने प्रेमसे महादेवजीसे यह बचन कहा—।। १४-१६ ।।

विवहन्ति वाता हृद्यावदारणा गर्जन्त्यमी तोयधरा महेश्वर।
स्फुरन्ति नीलाभ्रगणेषु विद्युतो वाशन्ति केकारचमेव वर्हिणः॥१७॥
पतन्ति धारा गगनात् परिच्युता वका वलाकाश्च सरन्ति तोयदान्।
कद्म्यसङ्जार्जुनकेतकीद्रुमाः पुष्पणि मुञ्चन्ति सुमारुताहताः॥१८॥
श्रुत्वेव मेघस्य दृढं तु गर्जितं त्यजन्ति हंसाश्च सरांसि तत्क्षणात्।
यथाश्रयान् योगिगणाः समन्तात् प्रवृद्धमूलानपि संत्यजन्ति॥१९॥

१—भविष्यपुरागके प्रमागानुसार वामनपुरागके वक्ता चतुर्मुख (ब्रह्माजी) हैं, पर यहाँ पुलस्त्यजी ऐसा उल्लेख नहीं वरते कि 'पुराणं वामन वक्ष्ये ब्रह्मणा च मयाश्रुतम् । इससे प्रतीत होता है कि एतत्-सम्बन्धी १ रलोक अनुवलन्य हैं। मत्स्यपुरागमें भी चतुर्मुख (ब्रह्मा) के वक्ता होनेका उल्लेख है—

<sup>·</sup>त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्भुखः। त्रिवर्गमम्यधात्तक नामनं परिकीर्तितम् ॥»

इमानि यूथानि वने मृगाणां चरिन्त धावन्ति रमिन्त शंभो। तथाचिराभाः सुतरां स्फुरिन्त पश्येह नीलेपु घनेपु देव। नूनं समृद्धि सिललस्य दृष्ट्वा चरिन्त शूरास्तरुणद्रुमेषु॥२०॥ उद्वृत्तवेगाः सहसैव निम्नगा जाताः शशाङ्काङ्कितचारुमौले। किमत्र चित्रं यद्नुज्ज्वलं जनं निषेव्य योषिद् भवति त्वशीला॥२१॥

महेश्वर! इदयको विदीर्ण करनेवाळी वायु वेगसे चल रही है। ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं, नीले मेघोंके बीचमें बिजलियाँ कौंध रही हैं और मयूरगण केकाध्विन कर रहे हैं। आकाशसे गिरती हुई जलधाराएँ नीचे आ रही हैं। बगुले तथा बगुलोकी पंक्तियाँ जलाशयोमें तर रहे हैं। प्रबल वायुको झोके खाक करम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा केतकीके वृक्ष पुष्पोको गिरा रहे है—वृक्षोंसे फूल झड़ रहे हैं। मेघका गम्भीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयोंको छोड़कर चले जा रहे है, जिस प्रकार योगिजन अपने सब प्रकारसे समृद्ध घरको भी छोड़ देते हैं। शिवजी! वनमें मृगोंके ये यूथ आनन्दित होकर इधर-उधर दौड़ लगाकर खेल-कूदकर आनन्दित हो रहे हैं और देव! देखिये, नीले बादलोमें विद्युत् भलीभाँति चमक रही है। लगता है, जलकी वृद्धिको देखकर बीरगण हरे-भरे सुपुष्ट नये वृक्षोंपर विचरण कर रहे हैं। नदियाँ सहसा उद्दामवेगसे (बड़े वेगसे) बहने लगीं हैं। चन्द्रशेखर! ऐसे उत्तेजक समयमें यदि असुवृत्त व्यक्तिके फंदेमें आकर खी दुःशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य। १ ९०-२१।।

नीलेश्च मेघेश्च समानृतं नभः पुष्पेश्च सज्जा मुकुलेश्च नीपाः। फलेश्च विल्वाः पयसा तथापगाः पत्रेः सपद्मेश्च महासरांसि॥२२॥ इतीहरो शंकर दुःसहेऽद्भुते काले सुरौद्दे ननु ते व्रवीमि। पृहं कुरुष्वात्र महाचलोत्तमे सुनिर्वृता येन भवामि शंभो॥२३॥ इत्थं त्रिनेत्रः श्रुतिरामणीयकं श्रुत्वा वचो वाष्यमिदं वभाषे। न मेऽस्ति वित्तं गृहसंचयार्थं मृगारिचर्मावरणं मम प्रिये॥२४॥ ममोपवीतं भुजगेश्वरः शुभे कर्णंऽपि पद्मश्च तथेव पिङ्गलः। केयूरमेकं मम कम्बलस्त्वहिर्द्धितीयमन्यो भुजगो धनंजयः॥२५॥ नागस्तयैवाश्वतरो हि कङ्कणं सब्येतरे तक्षक उत्तरे तथा। नीलोऽपि नीलाञ्जनतुल्यवर्णः श्रोणीतटे राजति सुप्रतिष्ठः॥२६॥

आकाश नीले बादलोसे घर गया है। इसी प्रकार पुष्पोंके द्वारा सर्ज, मुकुलों-(कलियों-) के द्वारा नीप (कदम्ब), फलोंके द्वारा विल्व-वृक्ष एवं जलके द्वारा निदयाँ और कमल-पुष्पों एवं कमल-पत्रोसे बहे-बहे सरोवर भी ढक गये हैं। हे शंकरजी ! ऐसी दु:सह, अद्भुत तथा भयंकर दशामें आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान् तथा उत्तम पर्वतपर गृह-निर्माण कीजिये; हे शंभो ! जिससे में सर्वथा निश्चित्त हो जाऊँ । कानोंको प्रिय लगनेवाले सतीके इन वचनोंको सुनकर तीन नयनवाले भगवान् शंकरजी बोले—प्रिये ! घर बनानेके लिये (और उसकी साज-सज्जाके लिये ) मेरे पास धन नहीं है। मैं व्यावके चर्ममात्रसे अपना शरीर ढकता हूँ । शुमे ! (सूत्रोके अभावमें ) सर्पराज ही मेरा उपवीत (जनेऊ) बना है। पद्म और पिंगल नामके दो सर्प मेरे दोनों कानोंमें (कुण्डलका काम करते ) है। कंबल और धनंजय नामके ये दो सर्प मेरी दोनो बाहोंके बाज्वंद है। मेरे दाहिने और बाएँ हाधोमें भी कमशः अभातर तथा तक्षक नाग कक्कण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमरमें नीलाझनके नर्णवाला नील नामका सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है ॥ २२—२६॥

#### पुलस्य दवाच

इति वचनमथोशं शंकरात्सा मृडानी ऋतमिष नद्सत्यं श्रीमदाकण्यं भीता। अविनतलमवेश्य सामिनो वासक्रच्छान् परिवदिन मरोपं लज्जयोच्छ्यस्य चेष्णम॥२७॥ पुलस्त्यजी बोले—महादेवजीसे इस प्रकार कठोर तथा ओजसी एवं सत्य होने रह भी असन्य प्रतीत हो रहे वचनको सुनकर सतीजी बहुत डर गर्या और सामीके निवासक्र हको देखकर गरम मांस होइनी हुई और

# देब्युवाच

पृथ्वीकी ओर देखर्ता हुई ( कुछ ) कोव और लजासे इस प्रकार कहने लगी—॥ २०॥

कथं हि देवदेवेश प्रावृद्कालो गमिष्यति । वृक्षमूलं स्थिताया मे गुदुःग्रंन चदाम्यतः ॥ २८ ॥ स्तीदेवी वोलीं—देवेश ! वृक्षके मूलमें दुःखपूर्वक रहकर भी मेरा वर्षाकाल कंसे व्यतीत होगा ! इसीलिये तो में आपसे (गृहके निर्माणकी बात ) कहती हूँ ॥ २८ ॥

#### शंकर उवाच

धनावस्थितदेहायाः प्रात्रुद्कालः प्रयास्यित । यथाम्युधारा न नव निपितिष्यन्ति विश्रहे ॥ २९ ॥ शंकरजी वोले−–देति ! मेव-मण्डलके ऊपर अपने शरीरको स्थित कर तुम वर्शकाल भर्लाभांति त्यतीत कर सकोगी । इससे वर्शकी जलवागार तुम्हारे शरीरपर नहीं गिर पार्येगी ॥ २९ ॥

# पुलस्त्य उवाच

ततो हरस्तद्घनखण्डमुन्ननमारुख नस्थे। सह दक्षकन्यया। ततोऽभवन्नाम महेश्वरस्य जीमूतकेतुस्त्वित विश्वतं दिवि॥२०॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे प्रथमोऽध्यायः॥१॥

पुलस्त्यजी बोले—उसके बाद महादेवजी दक्षकत्या सतीके साथ आकाशमें उन्नत मेधमण्डलके ऊपर चढकर बैठ गये। तभीसे खर्गमें उन महादेवजीका नाम 'जीम्तकेतु' या 'जीम्तवाहन' विख्यात हो गया॥ ३०॥ ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुगणमें पहला अध्याय समात हुआ॥ १॥

# [ अथ द्वितीयोऽध्यायः ]

## पुलस्य उवाच

प्रावृद्कालो धनोपरि । लोकानन्दकरी रम्या गरत् समभवन्मुने ॥ १ ॥ ततस्त्रिनेत्रस्य गतः नीलाम्बुंधरा नभस्तलं वृक्षांश्च कह्नाः सरितस्तटानि। पद्माः सुगन्धं निलयानि वायसा रुरुविंपाणं कळुपं जलागयाः ॥ २ ॥ पद्भजानि चन्द्रांशवो भान्ति लताः सुपुष्पाः। विकासमायान्ति च गोकुलानि हृप्रान्यपि संतोपमनुवजन्ति ॥ ३ ॥ सन्तश्च सरःसु पद्मा गगने च तारका जलाशयेष्वेव पयांसि । নথা सतां च चित्तं हि दिशां मुखैः समं वैमल्यमायान्ति शशाङ्ककान्तयः॥ ४॥ दूसरा अध्याय प्रारम्भ

# ( शरदागम होनेपर शंकरजीका मन्दरपर्वतपर जाना और दक्षका यज्ञ )

पुरुस्त्यजी बोले—इस प्रकार तीन नयनवाले भगवान् शिवका वर्षाकाल मेघोंपर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुने! नत्पश्चात् लोगोंको आनन्द देनेवाली रमणीय शरद् ऋतु आ गयी। इस ऋतुमें नीले मेघ आकाशको और वगुले वृक्षोंको छोडकर अलग हो जाते हैं। निदयाँ मी तटको छोड़कर वहने लगती हैं। इसमें कमलपुष्प सुगन्य फैलाते हैं, कोवे भी घोसलोंको छोड़ देते हैं। रुरुमृगोके शृद्ध गिर पडते हैं और जलाशय सर्वथा खच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं, ग्रुम्न चन्द्रमाकी किरणें आनन्ददायिनी होकर फैल जाती हैं, लताएँ पुष्पित हो जाती हैं, गोवे हुए-पुष्ट होकर आनन्दसे विहरती हैं तथा संतोंको बड़ा सुख मिलता है। तालावोंमें कमल, गगनमें तारागण, जलाशयोमें निर्मल जल और दिशाओंके मुखमण्डलके साथ सज्जनोका चित्त तथा चन्द्रमाकी ज्योति भी सर्वथा खच्छ एवं निर्मल हो जाती है। १–४।।

पताददो हरः काले मेघपृष्ठाधिवासिनीम् । सतीमादाय शैलेन्द्रं मन्दरं समुपाययौ ॥ ५ ॥ ततो मन्दरपृष्ठेऽसौ स्थितः समिशिलातले । रराम शंभुर्भगवान् सत्या सह महाद्यतिः ॥ ६ ॥ ततो व्यनीते शरिद प्रतिवुद्धे च केशवे । दक्षः प्रजापितश्रेष्ठो यष्ट्रमारभत क्रतुम् ॥ ७ ॥ द्वादशैव स चादित्याञ्शकादीश्च सुरोत्तमान् । सकद्रयपान् समामन्त्रय सदस्यान् समचीकरत्॥ ८ ॥

ऐसी शरद्-ऋतुमें शकरजी मेघके ऊपर वास करनेवाली सनीको साथ लेकर श्रेष्ठ मन्दर पर्वनपर पहुँचे और महातेजस्वी (महाकान्तिमान्) भगवान् शंकर मन्दराचलके ऊपरी भागमें एक समतल शिलापर अवस्थित होकर सर्ताके साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद्ऋतुके बीत जानेपर तथा भगवान् विष्णुके जाग जानेपर प्रजापितयों में श्रेष्ठ दक्षने एक विशाल यज्ञका आयोजन किया। उन्होने द्वादश आदित्यो तथा कश्यप आदि (ऋषियों) के साथ ही इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओको भी निमन्त्रित कर उन्हे यज्ञका सदस्य बनाया। ५-८।

अरुम्धत्या च सहितं विसिष्ठं शंसितव्रतम् । सहानस्ययात्रं च सह धृत्या च कौशिकम् ॥ ९ ॥ अहल्यया गौतमं च भरद्वाजममायया । चन्द्रया सहितं व्रह्मन्तृषिमङ्गिरसं तथा ॥ १० ॥ आमन्त्रय कृतवान्दक्षः सदस्यान् यज्ञसंसदि । विद्वान् गुणसंपन्नान् वेदवेदाङ्गपारगान् ॥ ११ ॥ धर्मं च स समाह्य भार्ययाऽहिंसया सह । निमन्त्रय यज्ञवाटस्य द्वारपालत्वमादिशत् ॥ १२ ॥

नारटजी ! उन्होंने अरुन्वतीसिंहत प्रशस्तवतवारी विसष्ठको, अनस्या-सिंहत अत्रिमुनिको, धृतिके सिंहत कौशिक (विश्वामित्र) मुनिको, अहल्याके साथ गौतमको, अमायाके सिंहत भरद्वाजको और चन्द्राके साथ अङ्गरा ऋषिको आमन्त्रित किया । विद्वान् दक्षने इन गुणसम्पन्न वेद-वेदाङ्गपारगामी विद्वान् ऋषियोंको निमन्त्रितकर उन्हें अपने यज्ञमें सदस्य बनाया । और, उन्होंने (प्रजापित दक्षने ) यज्ञमें धर्मको भी उनकी पत्नी अहिंसाके साथ निमन्त्रितकर यज्ञमण्डपका द्वारपाल नियुक्त किया ॥ ९-१२॥

अरिप्रनेमिनं चक्रे इध्माहरणकारिणम् । भृगुं च मन्त्रसंस्कारे सम्यग् दक्षः प्रयुक्तवान् ॥१३॥ तथा चन्द्रमसं देवं रोहिण्या सहितं ग्रुचिम् । धनानामाधिपत्ये च युक्तवान् हि प्रजापितः ॥१४॥ जामातृदुहितृद्वेच दौहित्रांद्व प्रजापितः । सद्यंकरां सतीं मुक्तवा मखे सर्वान् न्यमन्त्रयत् ॥१५॥

दक्षने अरिष्टनेमिको समिधा छानेका कार्य सौंपा और भृगुको समुचित मन्त्र-पाठमें नियुक्त किया। फिर दक्षप्रजापतिने रोहिणीसहित 'अर्थशुचि' चन्द्रमाको कोषाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्षप्रजापतिने केवछ शंकरसहिन सतीको छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पुत्रियों एवं दौहित्रोंको यज्ञमें आमन्त्रित किया। १३–१५॥

नारद उवाच किमर्थ लोकपतिना धनाष्यक्षो महेरवरः । ज्येण्ठः श्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि आद्योऽपि न निमन्त्रितः ॥१६॥ नारदर्जाने कहा ( पूछा )—( पुलस्यजी महाराज!) छोकखामी दक्षने महेर्वरके सबसे बड़े, श्रेष्ट,वरिष्ट, सबके आदिमें रहनेवाले एवं समग्र ऐस्वयोंके खामी होनेपर भी उन्हें (यज्ञमें ) क्यो नहीं निमन्त्रित किया ! ॥ १६ ॥ पुलस्त्य उचाच

ज्येष्ठः श्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि आद्योऽपि भगवान्त्रियः । कपालीति विदित्वेशो दक्षेण न निमन्त्रितः ॥१७॥ पुलस्त्यजीने कहा—( नारद ! ) ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अप्रगणी होनेपर भी भगवान् शिवको कपाली जानकर प्रजापति दक्षने उन्हें (यज्ञमें ) निमन्त्रित नहीं किया ॥ १७ ॥

#### नारद उवाच

किमर्थं देवताश्रेष्ठः शूलपाणिस्त्रिलोचनः। कपाली भगवान् जातः कर्मणा केन शंकरः॥१८॥ नारदर्जाने (फिर) पूछा—(महाराज!) देवश्रेष्ठ शूळपाणि, त्रिलोचन भगवान् शंकर किस कमसे और किस प्रकर कपाली हो गये, यह बतलायें ॥ १८ ॥

#### पुलस्ख उवाच

श्रृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम् । प्रोक्तामादिपुरागे च ब्रह्मणाऽव्यक्तमूर्तिना ॥१९॥ पुरा त्वेकार्णवं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् । नष्टचन्द्रार्कनक्षत्रं प्रणप्रपवनानलम् ॥२०॥ अप्रतक्र्यमविद्येयं भावाभावविवर्जितम् । निमग्नपर्वततरु तमोभृतं तस्मिन् स होते भगवान् निद्रां वर्षसहिस्नकीम् । राज्यन्ते खजते छोकान् राजसं रूपमास्थितः ॥२२॥

पुलस्त्यजीने कहा—नारदजी ! आप ध्यान देकर सुनें। यह पुरानी कथा आदिपुराणमें अन्यक्तम्तिं द्रह्माजीके द्वारा कही गयी है। (मैं उसी प्राचीन कथाको आपसे कहता हूँ।) प्राचीन समयमें समस्त स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् एकीमूत महासमुद्रमें निमग्न ( हूवा हुआ ) था। चन्द्र, मूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि—किसीका भी कोई (अलग )अस्तित्व नहीं था। 'भाव' एवं 'अभाव' से रहित जगत्की उस समयकी अवस्थाका कोई ठीक-ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन सम्भव नहीं है । सभी पर्वत एवं वृक्ष जलमें निमान थे तया सम्पूर्ण जगत् अन्यकारसे व्याप्त एवं हुर्दशाप्रस्त था । ऐसे समयमें भगवान् विष्यु हजारों वर्योक्षी निद्रामें शयन करते हैं एवं रात्रिके अन्तमें राजस रूप प्रहणकर वे सभी छोकोंकी रचना करते हैं ॥ १९–२२॥

राजसः पञ्चवदनो वेदवेदाङ्गपारगः। स्रष्टा चराचरस्यास्य जगनोऽद्वतदर्शनः॥२३॥ तमोमयस्तथैवान्यः समुद्भृतस्त्रिलोचनः । शूलपाणिः कपदीं च अक्षमालां च दर्शयन् ॥२४॥ ह्यस्जदहंकारं सुदारुणम् । येनाकान्ताष्ट्रभी देवो तायेव ब्रह्मशंकरौ॥२५॥ महात्मा थहंकारावृतो प्रत्युवाच पितामहम् । को भवानिह संप्राप्तः केन खुष्टोऽसि मां वद् ॥२६॥

इस चराचरात्मक जगत्का स्रष्टा भगवान् विण्युका वह अद्भुत राजस स्वरूप पञ्चमुख एवं वेद-वेदाङ्गोंका ज्ञाता था। उसी समय तमोमय, त्रिलोचन, शूलपाणि, कपदी तथा रुद्राक्षमाला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुप भी प्रकट हुआ । उसके वाद भगवान्ने अतिदारुण अहंकारकी रचना की, जिससे बहा तथा शंकर—वे दोनों ही देवता आक्रान्त हो गये । अहंकारसे व्याप्त शिवने ब्रह्मासे कहा--तुम कौन हो और यहाँ कैसे आये हो ? तुम मुझे यह भी वतलाओं कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है ? ॥ २३–२६ ॥

पितामहोऽप्यहंकारात् प्रत्युवाचाथ को थवान् । भवतो जनकः कोऽत्र जननी वा तदुच्यताम् ॥२७॥ इत्यन्योन्यं पुरा ताभ्यां ब्रह्मेशाभ्यां कलिप्रिय। परिवादोऽभवत् तम् उत्पत्तिर्भवतोऽभवत् ॥२८॥

जातमात्रस्तदोत्पतत् । धारयन्नतुछां बीणां कुर्वन् किलकिलाध्वनिम् ॥२९॥ भवानप्यन्तरिक्षं हि ततो विनिर्जितः शंभुमीनिना पद्मयोनिना । तस्थावधोमुखो दीनो त्रहाकान्तो यथा शशी ॥३०॥

(फिर)इसपर ब्रह्माने भी अहंकारसे उत्तर दिया—आप भी वतलाइये कि आप कौन हैं तथा आपके माता-पिता कौन हैं ! लोक-कत्याणके लिये कलहको प्रिय माननेवाले नारदजी ! इस प्रकार प्राचीनकालमें ब्रह्मा और शंकरके बीच एक-दूसरेसे दुर्विवार हुआ । उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ । आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किये किलकिला शन्द करते हुए अन्तरिक्षकी ओर ऊपर चले गये । इसके बाद भगवान् शिव मानी ब्रह्माद्वारा पराजित-से होकर राहुप्रस्त चन्द्रमाके समान दीन एवं अधोमुख होकर खडे हो गये ॥ २७-३० ॥

पराजिते लोकपतौ देवेन परमेष्ठिना । क्रोधान्यकारितं रुद्रं पञ्चमोऽय मुखोऽव्रवीत् ॥३१॥ अहं ते प्रतिज्ञानामि तमोमूर्ते त्रिलोचन । दिग्वासा वृषभारूढो लोकश्चयकरो भवान् ॥३२॥ कुद्धो वद्नं घोरचक्षुपा । निर्दग्धुकामस्त्वनिशं ददर्श भगवानजः ॥३३॥ इत्युक्तः शंकरः ततस्त्रिनेत्रस्य समुद्भवन्ति वक्त्राणि पञ्चाथ सुद्र्शनानि। इवेतं च रक्तं कनकावदातं नीलं तथा पिक्षज्ञटं च ग्रुअम्॥ ३४॥

( ब्रह्माके द्वारा ) छोकपति ( शंकर )के पराजित हो जानेपर कोधसे अन्वे हुए रुद्रसे (श्रीब्रह्माजीके) पाँचने मुखने कहा-तमोमूर्ति त्रिलोचन ! मै आपको जानता हूँ । आप दिगम्बर, वृपारोही एवं लोकोको नष्ट करनेवाले (प्रलयंकारी) हैं । इसपर अजन्मा भगवान् शंकर अपने तीसरे घोर नेत्रद्वारा भस्म करनेकी इच्छासे ब्रह्माके उस मुखको एकटक देखने छगे । तदनन्तर श्रीशंकरके श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नीछ एवं पिंगछ वर्णके सुन्दर पॉच मुख समुद्भूत हो गये ॥ ३१-३४ ॥

वक्त्राणि दृष्ट्वाऽर्कसमानि सद्यः पैतामहं वक्त्रमुवाच वाक्यम् । समाहतस्याथ जलस्य वुद्वुदा भवन्ति किं तेषु पराक्रमोऽस्ति ॥ ३५ ॥ क्रोधयुक्तेन इांकरेण महात्मना । नखात्रेण शिर्शिक्ननं ब्राह्मं परुषवादिनम् ॥ ३६ ॥ तच्छुत्वा शंकरस्यैव सन्ये करतलेऽपतत्। पतते न कदाचिच्च तच्छंकरकराच्छिरः ॥ ३७॥ तच्छिन्नं ब्रह्मणाद्भुतकर्मणा । सृप्रस्तु पुरुषो धीमान् कवची कुण्डली शरी ॥ ३८॥ क्रोधावृतेनापि । चतुर्भजो महातुणी आदित्यसमदर्शनः ॥ ३९॥ धनुष्पाणिर्महावाहुर्वाणशक्तिधरोऽव्ययः

सूर्यके समान ( उन ) दीप्त मुखोंको देखकर पितामहके मुखने कहा—जलमें आघात करनेसे बुद्बुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है ? यह सुनकर क्रोधभरे भगवान् शंकरने ब्रह्माके कठोर भाषण करनेवाले सिरको अपने नखके अग्रभागसे काट डाला; पर वह कटा हुआ ब्रह्माजीका सिर शंकरजीके ही वाम ह्येलीपर जा गिरा एवं वह कपाल श्रीशकरके उस ह्येलीसे (इस प्रकार चिपक गया कि गिरानेपर भी ) किसी प्रकार न गिरा । इसपर अद्भुतकर्मी ब्रह्माजी अत्यन्त कुद्ध हो गये । उन्होने कवच-कुण्डल एवं शर धारण करनेवाले धनुर्धर विशाल बाहुवाले एक पुरुपकी रचना की । वह अव्यय, चतुर्भुज, वाण, शक्ति और भारी तरकस धारण किये था तया सूर्यके समान तेजस्वी दीख पड़ता था ॥ ३५-३९॥

स प्राह गच्छ दुर्वुद्धे मा त्वां शूलिन् निपातये । भवान् पापसमायुक्तः पापिष्ठं को जिवांसित ॥ ४०॥ शंकरस्तेन पुरुपेण महात्मना । त्रपायुक्तो जगामाथ रुद्रो वदरिकाश्रमम् ॥ ४१ ॥ नरनारायणस्थानं पर्वते हि हिमाश्रये। सरस्वती यत्र पुण्या स्यन्दते सरितां वरा॥ ४२॥ तत्र गत्वा च तं इण्ड्वा नारायणमुवाच ह । भिक्षां प्रयच्छ भगवन महाकापालिकोऽस्मिभाः॥ ४३ ॥ इत्युक्तो धर्मपुत्रस्तु रुद्धं वचनमब्बीत् । सन्यं भुजं ताइयस बिछ्तंरन महेद्वर ॥ ४४ ॥

उस नये पुरुषने शिवजीसे कहा—बुर्बुद्धि शुल्वारी शंकर ! तुम शीव (यटासे) चले जाओ. अन्यया में तुम्हें मार डालूँगा । पर तुम पापयुक्त हो; भला, इतने वंड पापीको कोन मारना चाहंगा ! जब उस महापुरुषने शंकरसे इस प्रकार कहा, तब शिवजी लिजत होकर हिमालय पर्वतपर स्थित बर्दाशाश्रमको चले गये, जहां नर-नारायणका स्थान है और जहाँ निद्योंमें श्रेष्ठ पवित्र सरस्त्री नदी बर्द्ता है । यहाँ जाकर और उन नारायणको देखकर शंकरने कहा—भगवन् ! में महाकापालिक हैं । अप मुझे भिक्षा दें । एमा कहनेपर धर्मपुत्र-(नारायण-) ने हदसे कहा—महंधर ! तुम अपने विश्वलक हारा मेरी बावी गुजापर नाइना करों ॥ ४०-४४ ॥

नारायणवचः श्रुत्वा त्रिश्ह्रेलेन त्रिलोचनः। सब्यं नारायणभुजं ताष्ट्रयामाम वेगवान्॥ ४९॥ विश्क्ष्णिसिहनान्मार्गान् तिस्रो धारा विनिर्ययुः। एका गगनमात्रस्य स्थिता नाराभिमण्डिता॥ ४६॥ द्वितीया न्यपतद् भूमो तां जन्नाह नपोधनः। अत्रिक्तसात समुद्भूनो दुर्वामा गंकरांशतः॥ ४७॥ तृतीया न्यपतद्धारा कपाले रे।द्वद्शेने। तस्माच्छिशः समभवत् संनद्धकवचे। युवा॥ ४८॥ द्यामावदातः शरचापपाणिर्गर्जन्यथा प्राद्वृषि नोयदे(ऽसी)। ६९॥ द्वाम कस्य विशातयामि स्कन्धाच्छिरस्तालफलं यथैव॥ ४९॥

शिवजीने नारायणकी बात सुनकर त्रिशृल्द्वारा बंड वेगसे उनकी बाम भुजापर आधात किया । त्रिशृल्द्वारा ( भुजापर ) प्रतादित मार्गसे जलकी तीन धाराए निकल पडीं । एक धारा आकारामें जाकर ताराओं से मण्डित आकाशगद्वा हुई; दूसरी धारा पृथ्वीपर गिरी, जिसे तपोधन अत्रिने ( मन्द्राकिनीके क्यमें ) प्राप्त किया । शंकरके उसी अंशसे दुर्वासाका प्रादुर्भाव हुआ । तीसरी धारा भयानक दिग्वायी पड़नेवाले कपालपर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ । वह (जन्म लेते ही ) कवच बाँचे, त्यामवर्णका युवक या । उसके हायों में धनुव और बाण था। किर वह वर्षाकालमें सेध-गर्जनके समान कहने लगा—मैं किसके स्कन्धमें शिरको तालकलके महश काट गिराकें !' ॥ ४५-४९ ॥

शंकरोऽभ्येत्य वचो वश्षे चरं हि नारायणवाहुजानम्। ब्रह्मत्मजं सूर्यशतप्रकाशम् ॥ ५० ॥ नर दुष्टवाक्यं तु शंकरेण श्राद्यं धनुस्त्वाजगवं शसिद्धम्। इत्येवमुक्तः स त्रणानि तथाऽक्षयाणि युद्धाय वीरः स मित चकार ॥ ५१ ॥ महावलीं 💍 **प्रयुद्धी** सुभूगं ब्रह्मात्मजो बाहुभवश्च ततः परिवत्सराणां ततो हरोऽभ्येत्य विरश्चिम्चे॥ ५२॥ सहस्रं पिनामहं नरेण दिञ्याद्भुतकर्मणा बळी। जितस्त्वदीयः पुरुषः महाप्रयत्करिभपत्य चेह नाडिनस्तद्दृतं दिशो दशैव ॥ ५३ ॥ वभाषे नेहास्य जन्मान्यजितस्य गंभो। पराजितद्चेष्यतेऽसी त्वदीयो नरो मदीयः पुरुषो महातमा ॥ ५४ ॥ इत्येवमुफ्त्वा त्रिनेत्रश्चिक्षेप मुर्ये पुरुषं वचनं विरिक्चः। नरस्येव चिद्रेप स विग्रहे धर्मप्रभवस्य देवः॥ ५५॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे हितीयोऽध्यायः ॥ २॥

श्रीनाराय गकी बाहुमे उत्पन्न उस पुरुषके समीप जाकर श्रीशंकरने कहा—हे नर ! तुम सूर्यके समान प्रकाशमान, पर कटुभापी, ब्रह्मासे उत्पन्न इस पुरुपको मार डालो। शंकरजीके ऐसा कहनेपर उस बीर नरने प्रसिद्ध आजगब नामका धनुप एव अक्षय त्र्णीर प्रहणकर युद्धका निश्चय किया । उसके बाद ब्रह्मात्मन और नारायणकी भुजासे उत्पन्न दोनो नरोंमें सहस्र दिव्य वयोतक प्रवल युद्ध होता रहा । तत्पश्चात् श्रीशंकरजीने बद्याके पास जाकर कहा-पिनामह ! यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एव अद्भुत कर्मबाले (मेरे) नरने दशो दिशाओं में व्याप्त महान् वाणोके प्रहारसे ताडित कर आपके पुरुपको जांत लिया । ब्रह्माने उस ईशसे कहा कि इस अजितका जन्म यहाँ दूसरोद्वारा पराजित होनेके लिये नहीं हुआ है। यदि किसीको पराजित कहा जाना अभीष्ट है तो यह तेग नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है—ऐसा कहे जानेपर श्रीशकरजीने ब्रह्माजीके पुरुवको सूर्यमण्डलमे फेक दिया तथा उन्हीं शकरने उस नरको धर्मपुत्र नरके शहीरमें फेक दिया ॥ ५०-५५ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे दूसरा अध्याय समात हुआ ॥ २ ॥

# [ अथ तृतीयोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

ततः करतले रुद्रः कपाले दारुणं स्थिते। संतापमगमद् ब्रह्मंदिचन्तया व्याकुलेन्द्रियः॥१॥ ततः समागता रौद्रा नीलाञ्जनचयप्रभा । संरक्तमूईजा भीमा ब्रह्महत्या हरान्तिकम् ॥२॥ तामागनां हरो हुष्टा प्रप्रच्छ विकरालिनीम्। काऽसि त्वमागता राँद्रे केनाप्यर्थेन तहद्॥३॥ सुदारुणा । ब्रह्मवध्याऽस्मि संप्राप्ता मां प्रतीच्छ त्रिलोचन ॥ ४॥ कपालिनमधोवाच व्रह्महत्या तीसरा अध्याय प्रारम्भ

( अकरजीका वहाहत्यासं छूटनेकं लिये तीथोंमे अमण; वदरिकाश्रममं नारायणकी स्तृति; वाराणसीमे वहाहत्यासे मृक्ति एवं कपाली नाम पड्ना )

पुलस्त्यजी योले—नारदजी ! तत्पश्चात् शिवजीको अपने कानलमें भयकर कपालके सट जानेसे वर्डा चिन्ता हुई । उनकी इन्द्रियाँ व्याकुछ हो गर्या । उन्हें वडा संताप हुआ । उसके बाद काछिलके समान नीले रंगकी, रक्त वर्णके केशवाली भयंकर ब्रह्महत्या गंकरके निकट आया। उस विकराल रूपवाली खीको आयी उसकर शंकरजीने पूछा—ओ भयावनी सी ! यह वतलाओं कि तुम कौन हो एवं किसलिये यहाँ आयी हो ? इसपर उस अन्यन्त दारुण ब्रह्महत्याने उनसे कहा—मै ब्रह्महत्या हूँ; हे त्रिलीचन । आप मुझे स्त्रीकार करे—इसलिये यहाँ आयी हूँ ॥ १-४ ॥

इत्येचमुक्त्वा वचनं ब्रह्महत्या विवेश ह । त्रिशूलपाणिनं रुद्रं सम्प्रतापितविब्रहम् ॥ ५॥ ब्रह्महत्याभिभूतश्च शर्वो वद्रिकाश्रमम् । आगच्छन्न द्दर्शांथ नरनारायणावृष्रो ॥ ६॥ धर्मतनयौ चिन्ताशोकसमन्वितः। जगाम यमुनां स्तातुं साऽपि ग्रुष्कजलाऽभवत्॥ ७॥ कालिन्दी शुष्कसिललां निरीक्ष्य ब्रुपकेतनः । प्लक्षजां स्नातुमगमदन्तर्जानं च सा गता॥८॥

एंसा कहकर ब्रह्महत्या सतापसे जलते शरीरवाले त्रिशृलपाणि शिवक शरीरमें समा गर्या। ब्रह्महत्यासे अभिभूत होकर श्रीशंकर वदिरिकाश्रममें आये; किंतु वहाँ नर एवं नारायण ऋषियोंके उन्हें दर्शन नहीं हुए । धर्मके उन दोनो पुत्रोको वहाँ न देखकर वे चिन्ना और शोकसे युक्त हो यमुनाजीमें स्नान करने गये, परंतु उसका जलभी मूख गया। यमुनाजीको निर्जल देखकर भगवान् ज्ञकर सरखतीमें स्नान करने गये. किंतु बहु भी छुप्त हो गयी ॥५-८॥

ततोतु पुष्करारण्यं मागधारण्यमेव च । सैन्धवारण्यमेवानौ गत्वा स्नानो यंथच्छया ॥ ९ ॥ तथव नैमिपारण्यं धर्मारण्यं तथेश्वरः । स्नानो नैव च सा रौद्रा ब्रह्महत्या व्यमुञ्चन ॥ १० ॥ सित्सु तथिंषु तथाश्रमेषु पुण्येषु देवायतनेषु शर्वः । समायुतो योगयुनोऽपि पापानावाप मोक्षं जलद्ध्वजोऽसो ॥॥ ११ ॥ ततो जगाम निर्विण्णः शंकरः कुरुजाङ्गलम् । तत्र गत्वा ददर्शाथ चक्रपाणि खगध्वजम् ॥ १२ ॥ तं द्वा पुण्डरीकाक्षं शङ्खचक्रगदाधरम् । कृताञ्जलिपुरो भृत्वा हरः स्तोत्रमुदीरयत् ॥ १३ ॥

फिर पुष्करारण्य, धर्मारण्य और सैन्धवारण्यमें जाकर उन्होंन बहुत समयतक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य तथा सिद्धपुरमें भी गये और स्नान किये; फिर भी उस भयंकर ब्रझहत्याने उन्हें नहीं छोड़ा। जीमूतकेतु शंकरने अनेक निद्यों, तीथों, आश्रमों एवं पित्रत्र देवायतनोकी यात्रा की; पर योगी होनेपर भी वे पापसे मुक्ति न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात् वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गये। वहाँ जाकर उन्होंने गरुडध्वज चक्रपाणि-(विष्णु-)को देखा और उन शह्व-चक्र-गदाधारी पुण्डरीकाक्ष-(श्रीनारायण-) का दर्शनकर वे हाय जोड़कर स्तुनि करने छगे—॥ ९-१३॥

#### हर उनाज

नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज । शङ्ख्वकगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ नमस्ते निर्गुणानन्त अप्रतप्र्याय वेधसे । ज्ञानाज्ञान निरालम्य सर्वालम्य नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ रजोयुक्त नमस्तेऽस्तु ब्रह्ममूर्ते सनातन । त्वया सर्विमदं नाथ जगत्रष्ट्रं चराचरम् ॥ १६ ॥ सत्त्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुमूर्ते अधोक्षज । प्रजापाल महावाहो जनाईन नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ तमोमूर्ते अहं होप त्वदंशकोधसंभवः । गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन् नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥

भगवान् शंकर वोले—हे देवताओंके खामी ! आपको नमस्कार है। गरुडध्वज ! आपको प्रणाम है। शहु-चक्र-गदाधारी वासुदेव ! आपको नमस्कार है। निर्णुण अनन्त एवं अतर्कनीय विवाता ! आपको नमस्कार है। ज्ञानाज्ञानखरूप, खयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय ! आपको नमस्कार है। रजोगुण, सनातन, ब्रह्ममूर्ति ! आपको नमस्कार है। नाथ ! आपने इस सम्पूर्ण चराचर विश्वकी रचना की है। सख्गुगके आश्रय लोकेश ! विण्युमूर्ति, अधोक्षज, प्रजापालक, महावाहु, जनार्दन ! आपको नमस्कार है। हे तपोमूर्ति ! मैं आपके अंशभूत कोधसे उत्पन्न हूँ। हे महान् गुणवाले सर्वत्र्यापी देवेश ! आपको नमस्कार है। १४-१८॥

भूरियं त्वं जगन्नाथ जलाम्बरहुताशनः। वायुर्वेद्धिर्मनश्चापि शर्वरी त्वं नमोऽस्तु ते ॥१९॥ धर्मो यमस्तपः सत्यमिहंसा शोचमार्जवम्। क्षमा दानं द्या लक्ष्मीर्वह्मचर्यं त्वमीश्वर॥२०॥ त्वं साङ्गाश्चतुरो वेदास्तवं वेद्यो वेदपारगः। उपवेदा भवानीश सर्वोऽसि त्वं नमोऽस्तु ते ॥२१॥

नमो नमस्तेऽच्युत चक्रपाणे नमोऽस्तु ते माधव मीनमूर्ते। लोके भवान् कारुणिको मतो मे त्रायख मां केशव पापवन्धात्॥ २२॥ ममाशुभं नाशय विश्रहस्थं यद् ब्रह्महत्याऽभिभवं वभूव। दग्धोऽस्मि नष्टोऽसम्यसमीक्ष्यकारी पुनीहि तीर्थोऽसि नमो नमस्ते॥ २३॥

जगनाथ ! आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं; आपको नमस्कार है । ईश्वर ! आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पित्रत्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य है । हे ईश ! आप अङ्गोंसिहत चतुर्वेदस्वरूप, नेष एनं वेदपारगामी हैं । आप ही उपवेद हैं तथा सभी कुड़

भाप ही हैं; आपको नमस्कार है । अन्युत ! चक्रपाणि ! आपको वारंवार नमस्कार है । मीनम्निंवारी ( मत्स्यावनारी ) माधव ! अत्पको नमस्कार है । मै आपको छोकमें दयालु मानता हूँ । केहाव ! आप मेरे हारीरमें स्थित ब्रह्मत्यासे उत्पन्न अशुमको नष्ट कर मुझे पाप-बन्धनसे मुक्त करें। विना विचार किये कार्ये करनेवाला में दरव एवं नष्ट हो गया हूँ । आप साक्षात् तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पत्रित्र करे । आप को बारंबार नमस्कार है ॥१९-२३॥

पुलस्त्य उवाच

इत्थं स्तुतश्चक्रधरः शंकरेण महात्मना । प्रोवाच भगवान् वाक्यं ब्रह्महत्याक्षयाय हि ॥ २४ ॥ पुलस्त्यजीने कहा—भगवान् शंकाद्वारा इस प्रकार स्तुत होनेपर चक्रधारी भगवान् विण्यु शंकरकी ब्रमहत्याको नट करनेके लिये उनसे वचन बोले--।। २४ ॥

प्तरिख्वाच

महेश्वर श्रृणुष्वेमां मम वाचं कलखनाम्। ब्रह्महत्याक्षयकरीं शुभदां पुण्यवर्धनीम्॥ २५॥ योऽसी प्राङ्मण्डले पुण्ये मदंशप्रभवोऽन्ययः । प्रयागे वसते नित्यं योगशायीति विश्वतः ॥ २६ ॥ चरणाद् दक्षिणात्तस्य चिनियीना सरिद्वरा । विश्वता चरणेत्येव सर्वपापहरा युमा ॥ २७ ॥ सन्यादन्या द्वितीया च असिरित्येव विश्वता। ते उमे तु सरिच्छ्रेष्ठे लोकाृज्ये वभ्वतुः॥ २८॥

भगवान् विष्णु बोले—महेरवर ! आप ब्रह्महत्याको नष्ट करनेवाली मेरी मधुर वाणी छुने । यह शुभप्रद एवं पुण्यको वढानेवाली है।

यहाँसे पूर्व प्रयागमें मेरे अंशसे उत्पन्न 'योगशायी' नामसे विख्यात देवता हैं । वे अन्यय-विकाररहित पुरुप हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहींसे उनके दक्षिण चरणसे 'वरणा' नामसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है। वह सब पापोंको हरनेवाली एवं पित्रत्र है। वहीं उनके वाम पादसे 'असि'नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकली है । ये दोनों निवयाँ श्रेष्ठ एवं लोकपूज्य हैं ॥ २५-२८ ॥

ताभ्यां मध्ये तु यो देशस्तत्क्षेत्रं योगशायिनः। त्रैलोक्यप्रवरं तीर्थं सर्वपापप्रमोचनम्। न ताहशोऽस्ति गगने न भूम्यां न रसातले॥ २९॥

तत्रास्ति नगरी पुण्या ख्याता वाराणसी शुभा। यस्यां हि भोगिनोऽपीश प्रयान्ति भवतो लयम् ॥ ३०॥ श्रुनिस्वनैत्रीह्मणपुंगवानाम् । रशनाखनेन विलासिनीनां द्युचिखरत्वं गुरचो निशम्य हास्यादशासन्त मुहुर्मुदुस्तान् ॥ ३१ ॥ योपित्सु चतुष्पथेषु पदान्यलकारुणितानि ययो शशी विस्मयमेव यस्यां किंखित् प्रयाता स्वलपद्मिनीयम्॥ ३२॥ तुङ्गानि यस्यां सुरमन्दिराणि रुन्धन्ति चन्द्रं रजनीमुखेषु। पवनाप्लुतामिदींवाभिरेवं सुपताकिकाभिः॥ ३३॥ दिवाऽपि सर्य

उन दोनोंके मध्यका प्रदेश योगशायीका क्षेत्र है । वह तीनों छोकोमें सर्वश्रेष्ट तया सभी पापोंने छुड़ा देनेवाला तीर्थ है । उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकारा, पृथ्वी एवं रसातलमें नहीं हे । ईश ! वर्री पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके खेकको प्राप्त करने हैं । श्रेष्ट ब्राह्मणोर्की वेदस्विन विलासिनी तियोंकी करवनीकी भानिसे मिश्रित होकर मङ्गल खरका रहार वारण कर्ता है । उस भानिको सुनकर गुरूजन बारंबार उपहासपूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहोंपर अमण करनेवारी स्थिकि सस्त (महावर) से अरुणित चरणोंको देखकर चन्द्रमाको स्थल-पियनीके चलनेका भ्रत्र हो जाता है और जहाँ रात्रिका आरम्भ होनेपर ऊँचे-ऊँचे देवमन्दिर चन्द्रमाका (मानो) अवरोध करते हैं एवं दिनमें पवनान्दोलित (हवामे फहरा रही) दीर्घ पताकाओसे सूर्य भी छिपे रहते हैं ॥२९-३३॥

शशिकान्तभित्तां प्रलेभ्यमानाः प्रतिविभिन्नतेषु । यस्यां आलेख्ययोपिद्धिमलाननाव्जेष्वीयुर्भ्रमान्नैव पुष्पकान्तरम्॥३४॥ न्त्र संमोहनळखनेन । परिभ्रमंश्चापि पराजितेषु नरपु શંમો गृहदीर्घिकास ॥ ३५॥ जलकीडनसंगतासु न स्त्रीपु न चैव कश्चिन् परमन्दिगाणि रुणिंड शंभो सहसा ऋतेऽक्षान्। न चावलानां तरसा पराक्रमं करोति यस्यां सुरतं हि मुक्तवा ॥ ३६॥ पाशग्रन्थिर्गजेन्द्राणां दानच्छेदो मदच्युर्ते। यस्यां मानमदौ पुंसां करिणां योवनागमे ॥३७॥

जिस-( बाराणसी-) में चन्द्रकान्तमणिकी भित्तियोंपर प्रतिविम्बित चित्रमें निर्मित श्चियोंके निर्मेछ मुख-कपलोंको वेग्वकर भ्रमर उनपर भ्रमवश छुव्य हो जाते हैं और दूसरे पुष्पोंकी और नहीं जाते; हे शन्भो ! वहाँ सम्मोहनलेखनसे पराजित पुरुपोंमे तथा घरकी वाविष्योमें जलकी इन्ते छिये एकत्र हुई श्चियोमें हा 'भ्रमण' देखा जाता है, अन्यत्र किसीको 'भ्रमण' ( चक्कर रोग) नहीं होता , दूतकी डा-( जुआके खेल-) के पासोंके सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के 'पाश'-(वन्यन-) में नहीं डाला जाता तथा सुरत-समयके सिवाय श्चियोंके साथ कोई आवेगयुक्त पराक्रम नहीं करता । जहाँ हाथियोंके वन्यनमें ही पाशप्रत्थि ( रस्सीकी गाँठ ) होती है, उनकी मदच्युतिमें ( मदक चूनेमें ) ही 'दानच्छेद' ( मदकी धाराका ट्रना ) एव नर हाथियोंके योवनागममें ही 'मान' और 'मद' होते है, अन्यत्र नहीं; तात्पर्य यह कि दान देनेकी धारा निरन्तर चलती रहती है और अभिमानी एवं मदवाले लोग नहीं हैं ॥ ३४–३०॥

प्रियदोपाः सदा यस्यां काँगिका नेतरे जनाः। तारागणेऽकुळीनत्वं गद्ये वृत्तच्युतिर्विभो ॥ ३८॥ भृतिलुव्धा विलासिन्यो भुजंगपरिवारिताः। चन्द्रभृषितदेहाश्च यस्यां त्विमव दांकर ॥ ३९॥ ईदशायां सुरेशान वाराणस्यां महाश्रमे। वसते भगवाँल्लोलः सर्वपापहरो रिवः॥ ४०॥ दशाश्वमेधं यन्त्रोक्तं मदंशो यत्र केशवः। तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठ पापमोक्षमवाप्स्यस्य ॥ ४१॥

विभी ! जहाँ उद्धक ही सटा दोपा-( गित्र-) प्रिय होते हैं, अन्य छोग दोपोंके प्रेमी नहीं हैं । तारागणोमें ही अकुलीनता ( पृथ्वीमें न छिपना ) है, लोगोंमें कहीं अकुलीनताका नाम नहीं है; गद्यमें ही वृत्तच्युति (छन्दोभङ्ग) होती है, अग्यत्र वृत्त-( चित्रि-) च्युति नहीं दीखती । शंकर ! जहाँकी विछासिनियाँ आपके सहश ( भस्म ) भूतिछुच्था 'मुजंग-( सप-) परिवारिता' एवं 'चन्द्रभृपितदेहा' होती हैं । ( यहाँ पक्षान्तरमें—विछासिनियोक पक्षमें—संगितिक लिये, 'भृति' पट 'भस्म' और 'धन' के अर्थमें, 'मुजङ्ग' पट 'सप्' एवं 'जार' के अर्थमें तथा 'चन्द्र' पट 'चन्द्र। भूपण'के अर्थमें प्रयुक्त हैं । ) मुरेशान ! इस प्रकारकी वाराणसीके महान् आश्रममें सभी पापोंको दूर करनेवाले भगवान् 'छोल' नामक सूर्य निवास करते हैं । सुरश्रेष्ठ ! वहीं दशाश्वमेव नामका स्थान है तथा वहीं मेरे अशस्त्रस्थ केशव स्थित हैं । वहां जाकर आप पापसे छुटकारा प्राप्त करेंगे ॥ ३८—४१ ॥

१—यहाँ मर्वत्र परिमंख्यालंकार है। परिसख्यालंकार वहाँ होता है, जहाँ किसी वस्तुका एक स्थानसे निपेध करके उसका दूसरे स्थानमे स्थापन हो। ऐसा वर्णन आनन्दरामायणके अयोध्या-वर्णनमें, बादम्बरीमें, पाशीखण्डमे काशी आदिके वर्णनमें भी प्राप्त होता है।

इत्येवमुक्तो गरुउध्वजेन वृषध्वजस्तं शिरसा प्रणम्य।
जगाम वेगाद् गरुडो यथाऽसी वाराणसीं पापिवमोचनाय॥ ४२॥
गत्वा सुपुण्यां नगरीं सुतीर्थी दण्ट्वा च लोलं सदशाश्वमेधम्।
स्नात्वा च तीर्थेषु विमुक्तपापः स केशवं द्रष्टुमुपाजगाम॥ ४३॥
केशवं शंकरो दण्ट्वा प्रणिपत्येदमन्नवीत्। त्वत्यसादाद् हपीकेश न्नसहत्या क्षयं गना॥ ४४॥
नेदं कपालं देवेश महस्तं परिमुञ्जनि। कारणं वेद्यि न च तदेतन्मे वक्तुमहिसि॥ ४५॥

भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर शिवजीने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । फिर वे पाप छुडानेके लिये गरूडके समान तेज वेगसे वाराणसी गये । वहाँ परम्पवित्र तथा तीर्थभूत नगरीमें जाकर दशास्त्रमेधके साथ 'असी' स्थानमें स्थित भगवान् छोळाकका दर्शन किया तथा (वहाँके ) तीर्थोमें स्नान कर और पाप-मुक्त होकर वे (वरुणा-संगमपर ) केशक्का दर्शन करने गये । उन्होंने केशक्का दर्शन करके प्रणामकर कहा—हपीकेश ! आपके प्रसादसे ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गयी, पर देवेश ! यह कपाल मेरे हाथको नहीं छोड रहा है । इसका कारण मै नहीं जानता । आप ही मुझे यह वतला सकते है ॥ ४२-४५ ॥

#### पुलस्य उवाच

महादेववचः श्रुःवा केशवो वाक्यमव्रवीत्। विद्यते कारणं रुद्र तत्सर्वं कथयामि ते॥ ४६॥ योऽसौ ममाव्रतो दिव्यो हदः पद्मोत्पलैर्युतः। एप तीर्थवरः पुण्यो देवगन्धर्वपूजितः॥ ४७॥ एतिसान्प्रवरे तीर्थे स्नानं शंभो समाचर। स्नातमात्रस्य चाचैव कपालं परिमोक्ष्यित॥ ४८॥ नतः कपाली लोके च ख्यातो रुद्र भविष्यसि। कपालमोचनेत्येवं नीर्थे चेदं भविष्यति॥ ४९॥

पुरुस्त्यजी वोले—महादेवका वचन सुनकर केशवने यह वाक्य कहा—रुद्र ! इसके समस्त कारणोंको मै तुम्हे वतलाता हूँ । मेरे सामने कमलोंसे भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीथोंमें श्रेष्ठ है एवं देवताओ तथा गन्धवोंसे पूजित है । शिवजी ! आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान करे । स्नान करनेमात्रसे आज ही यह कपाल ( आपके हाथको ) छोड़ देगा । इससे रुद्र ! संसारमें आप 'कपाली' नामसे प्रसिद्ध होगे तथा यह तीर्थ भी 'कपालमोचन' नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४६–४९ ॥

## पुरुस्त्य उवाच

एवमुक्तः सुरेशेन केशवेन महेश्वरः। कपालमोचने सस्तै। वेदोक्तविधिना मुने॥ ५०॥ स्नातस्य तीर्थे त्रिपुरान्तकस्य परिच्युतं हस्तनलात् कपालम्। नाम्ना वभूवाय कपालमोचनं तत्तीर्थवर्यं भगवत्त्रसादात्॥ ५१॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

पुरुस्त्यजी बोले—मुने ! सुरेश्वर केशवके ऐसा कहनेपर महेश्वरने कपालमीचनतीर्थमें वेदोक्त विधिसे स्नान किया । उस तीर्थमें स्नान करते ही उनके हाथसे ब्रह्म-कपाल गिर गया । तभीसे भगवान्की कृपासे उस उत्तम तीर्थका नाम 'कपालमोचन' पडारें ॥ ५०-५१॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

१-लोलार्कमे सम्बन्धमें विशेष जानकारीके लिये देखिये सूर्याङ्कमे २०८ वे से २१०वे पृष्ठतक प्रकाशित विवरण। २-कपालमोचन तीर्थ काशीके परिसरमे वकरियाकुण्डसे १मीलपर स्थित है। इस सम्बन्धमें द्रपृञ्य तीर्थाङ्क पृ०१३४।

# [ अथ चतुर्थोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

एवं कपाली संजातो देवर्षे भगवान्हरः। अनेन कारणेनासौ दक्षेण न निमन्त्रितः॥ १ ॥ कपालिजायेति सतीं विद्यायाथ प्रजापितः। यहे चाहीपि दुहिता दक्षेण न निमन्त्रिता॥ २ ॥ एतिस्मिन्नतरे देवीं द्रष्टुं गौतमनन्दिनी। जया जगाम शैलेन्द्रं मन्दरं चाहकन्दरम्॥ ३ ॥ तामागतां सती दृष्टुा जयामेकामुवाच ह। किमर्थं विजया नागाज्ञयन्तो चापराजिता॥ ४ ॥ चौथा अध्याय प्रारम्भ

( विजयाका मौसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी वार्ता, सतीका प्राण-त्यागः; शिवका कोम एवं उनके गणोंद्वारा दक्ष-यज्ञका विष्वंस )

पुरुस्त्यजी बोले—देवर्षे ! भगवान् शिव इस प्रकार कपाली नामसे ख्यात हुए और इसी कारण वे दक्षके द्वारा निमन्त्रित नहीं हुए । प्रजापित दक्षने सतीको अपनी पुत्री होनेपर भी कपालीकी पत्नी समझकर निमन्त्रणके योग्य न मानकर उन्हे यज्ञमें नहीं बुलाया । इसी बीच देवीका दर्शन करनेके लिये गौतम-पुत्री जया सुन्दर गुफावाले प्रवत्रेष्ठेष्ठ मन्दरपर गयी । जयाको वहाँ अकेली आयी देखकर सनी बोली—विजये ! जयन्ती और अपराजिता यहाँ क्यो नहीं आयीं ! ॥ १-४ ॥

सा देव्या वचनं श्रुत्वा उत्राच परमेश्वरीम्। गता निमन्त्रिताः सर्वा मखे मातामहस्य ताः॥ ५॥ समं पित्रा गौतमेन मात्रा चैवाप्यहत्यया। अहं समागता द्रष्टुं त्वां तत्र गमनोत्सुका॥ ६॥ किं त्वं न व्रजसे तत्र तथा देवो महेश्वरः। नामन्त्रिताऽसि तातेन उताहोस्त्रिद् व्रजिष्यिस॥ ७॥ गतास्तु श्रुष्यः सर्वे श्रुषिपत्न्यः सुरास्तथा। मातृष्यसः शशाङ्कश्च सपत्नीको गतः क्रतुम्॥ ८॥ चतुर्दशेषु लोकेषु जन्तत्रो ये चराचराः। निमन्त्रिताः क्रतो सर्वे किं नासि त्वं निमन्त्रिता॥ ९॥

देवीके वचनको सुनकर विजयाने उन सती परमेश्वरीसे कहा—अपने पिता गौतम और माता अहल्याके साथ वे मातामहक सत्र-(यन्न-)में निमन्त्रित होकर चली गयीं हैं। वहाँ जानेके लिये उत्सुक में आपसे मिलने आयी हूँ। क्या आप तथा मगवान् शिव वहाँ नहीं जा रहे हैं ! क्या पिताजीने आपको नहीं चुलाया है ! अथवा आप वहाँ जायेंगी ! सभी ऋषि, ऋपि-पत्नियाँ तथा देवगण वहाँ गये है । हे मातृष्वसः ( मौसी ) ! पत्नीके सहित शशाङ्क भी उस यन्नमें गये है । चौदहो लोकोके समस्त चराचर प्राणी उस यन्नमें निमन्त्रित हुए है । क्या आप निमन्त्रित नहीं है ! ॥ ५-९ ॥

## पुलस्त्य उवाच

जयायास्तद्वचः श्रुत्वा वज्जपातसमं सती। मन्युनाऽभिष्लुता ब्रह्मन् पञ्चत्वमगमत् ततः॥१०॥ जया मृतां सतीं दृष्ट्वा कोधरोकपरिष्लुता। मुञ्जती वारि नेत्राभ्यां सस्वरं विललाप ह॥११॥ आक्रन्दितध्वींन श्रुत्वा शूलपाणिखिलोचनः। आः किमेतिदितीत्युक्त्वा जयाभ्याशमुपागतः॥१२॥ आगतो दृद्दरो देवीं लतामिव वनस्पतेः। कृतां परशुना भूमो इलथाङ्गीं पतितां सतीम्॥१३॥ देवीं निपतितां दृष्ट्वा जयां पप्रच्ल शंकरः। किमियं पतिता भूमो निकृत्तेव लता सती॥१४॥ सा शंकरवचः श्रुत्वा जया वचनमव्रवीत्। श्रुत्वा मखस्था दक्षस्य भगिन्यः पतिभिः सह॥१५॥ आदित्याद्याखिलोकेश समं शकादिभिः सुरैः। मातृष्वसा विपन्नेयमन्तर्दुःखेन दृद्यती॥१६॥

पुलस्त्यजी घोळे— ब्रह्मन् ! ( नारदजी ! ) वज्रपानके-समान जयाकी उस बातको सुनकर कोघ एवं दुःखसे भरकर सतीने प्राण छोड़ दिये। सतीको मरी हुई देखकर कोघ एवं दुःखसे भरी जया औंसू बहाते हुए जोर-जोरसे विलाप

करने लगी। रोनेकी करुणध्विन सुनकर झूलपाणि मगवान् शिव 'अरे क्या हुआ, क्या हुआ'—ऐसा कहकर उसके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने फरसेसे कटी वृक्षपर चढ़ी छताकी तरह सतीको भूमिपर मरी पड़ी देखा तो जयासे पूछा—ये सती कटी छताकी तरह भूमिपर क्यों पड़ी हुई है ? शिवके वचनको सुनकर जया बोछी— हे त्रिलोकेश्वर ! दक्षके यज्ञमे अपने-अपने पतिके साथ बहनोंका एवं इन्द्र आदि देवोंके साथ आदित्य आदिका निमन्त्रित होकर उपिथत होना सुनकर आन्तरिक दुःख ( की ज्वाळा )से दग्ध हो गर्यो । इससे मेरी माताकी बहन (सती)के प्राण निकल गये।। १०-१६॥

### पुलस्स उवाच

पतच्छुत्वा वचो रौद्रं रुद्रः क्रोधान्छुतो बभौ। क्रुद्धस्य सर्वगात्रेभ्यो निश्चेरः सहसार्चिपः॥१७॥ ततः क्रोधात् त्रिनेत्रस्य गात्ररोमोद्भवा सुने। गणाः सिंहमुखा जाता वीरभद्रपुरोगमाः॥१८॥ परिवृतस्तसान्मन्दराद्धिमसाह्वयम् । गतः कनखळं तसाद् यत्र दक्षोऽयज्ञत् क्रतुम् ॥१९॥ गणानामधिपो वीरभद्दो महावळः । दिशि मतीच्युत्तरायां तस्थौ शूळधरो मुने ॥२०॥

पुलस्त्यजीने कहा-जयाके इस भयंकर (अमङ्गल ) वचनको सुनकर शिवजी अत्यन्त कुद्ध हो गये। उनके शरीरसे सहसा अग्निकी तेज ज्वालाएँ निकलने लगीं। मुने ! इसके वाद क्रोधके कारण त्रिनेत्र भगवान् शिवके शरीरके छोमोंसे सिंहके समान मुखवाले वीरभद्र आदि बहुत-से रुद्रगण उत्पन्न हो गये। अपने गणोंसे निरे भगवान् शिव मदर पर्वतसे हिमाल्यपर गये और वहाँसे कनखल चले गये, जहाँ दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद सभी गणोमें अप्रणी महाबली वीरमद्र शूल धारण किये पश्चिमोत्तर (वायव्य ) दिशामें चले गये ॥ १७---२०॥

जया क्रोधाद् गदां गृह्य पूर्वदक्षिणतः स्थिता। मध्ये त्रिशूलधृक् शर्वस्तस्थी क्रोधान्महामुने ॥२१॥ शक्रपुरोगमाः। ऋषयो यक्षग भर्वाः किमिदं त्वित्यचिन्तयन् ॥२२॥ मृगारिवदनं दृष्टा देवाः धनुरादाय शरांश्चाशीविषोपमान् । द्वारपालस्तदा धर्मो वीरभद्रमुपाद्रवत् ॥२३॥ तमापतन्तं सहसा धर्म डघ्टा गणेश्वरः। करेणैकेन जग्राह त्रिशूळं चिह्नसन्निभम्॥२४॥ कार्मुकं च द्वितीयेन तृतीयेनाथ मार्गणान्। चतुर्थेन गदां गृह्य धर्ममभ्यद्रवद् गणः॥२५॥

महामुने ! क्रोबसे गदा लेकर जया पूर्व-दक्षिण दिशा (अग्निकोण) में खडी हो गयी और मन्यमें क्रोबसे भरे त्रिशूल लिये शंकर खडे हो गये। सिंहवदन-( वीरभद्र-)को देखकर इन्द्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गन्धवेलोग सोचने लगे कि यह क्या है ! तदनन्तर द्वारपाछ धर्म धनुष एवं सर्पके समान वाणोंको छेकर वीरमद्रकी ओर दौड़े । सहसा धर्मको आता हुआ देखकर गणेखर एक हाथमें अग्निक सदश त्रिशूल, दूसरे हाथमें धनुष, तीसरे हाथमें वाण और चौये हायमें गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पंड ॥ २१-२५ ॥

हृष्ट्वा धमराजो गणेश्वरम्। तस्थावष्टभुजो भूत्वा नानायुधधरोऽन्ययः ॥२६॥ खड्गचर्मगदाप्रासपरश्वधवराङ्करौः । चापमार्गणभृत्तस्थौ हन्तुकामो गणेश्वरम् ॥२७॥ गणेश्वरोऽपि संकुद्धो हन्तुं धर्मं सनातनम्। ववर्षं मार्गणांस्तीक्ष्णान् यथा प्रावृपि तोयदः ॥२८॥ शरचापधरौ सुने। रुधिरारुणितकाङ्गौ किंग्रुकाविव रेजतुः॥२९॥ महात्मानौ इसके बाद धर्मराजने चतुर्भुज गणेश्वरको देख और नानाप्रकारके अख-राख्नोंसे सजित हो तथा आठ भुजाओंको

धारणकर उनका सामना किया और गुणोंके खामी वीरभद्रपर प्रहार करनेकी इच्छासे वे अपने हाथोमें ढाळ, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष एवं वाग लेकर खडे हो गये। गणेश्वर बीरभद्र भी अत्यन्त कुद्ध होकर यमको मारनेके लिये वर्षाकारिक मेघके सदश उनके ऊपर तीक्ष्ण वाणीकी वर्ष करने रुगे । धुने ! धनुपको लिये रुभिरसे लथपथ (अन्तण्व ) लाल शरीरवाले व दोनो महात्मा पलाग-पुष्पके मगान दीखने लगे ॥ २६--२९ ॥

तनं। वरास्त्रेंगंणनायकेन जितः स धर्मः नरसा प्रसत्। पराङ्मुखोऽभूहिमना मुनीन्द्र स वीरभद्रः प्रविचेश यद्यम्॥ ३०॥

यशवादं प्रविष्दं तं वीरभद्रं गणेदवरम्। दृष्ट्वा तु सहमा देवा उत्तस्थुः सायुधा मुनं ॥ ३१ ॥ वसवोऽग्रो महाभागा ग्रहा नव सुद्रामणाः। इन्द्राया हादशादित्या स्ट्रास्त्वेकाद्शेव हि ॥ ३२ ॥ विद्वेदेवाश्च साध्याश्च सिद्धगत्धर्वपद्मगाः। यथाः किंपुरुपाद्चेव खगाश्चकथगम्तथा ॥ ३३ ॥ राजा वैवस्ताद् वंशाद् धर्मकीर्तिस्तु विश्वतः। सामवंशीद्भवश्चोग्रो सीजकीर्तिर्महासुजः॥ ३४ ॥ दिनिजा दानवाश्चात्ये येऽत्ये तत्र समागनाः। ते सर्वेऽभ्यद्ववन् रीहं वीरभद्रमुद्रायुधाः॥ ३५ ॥

मुनिराज ! इसके बाद श्रेष्ट शलालोंक कारण वीरभड़में पराजित होजर यमराज ग्विन हो कर पींछे हर गये । इधर वीरभड़ यज्ञशालामें घुस गयं । मुनं ! गरोश्वर वीरभड़को यज्ञमण्डपमें घुसते देखकर सहमा मभी देवता अल्ल-शल लेकर उठ खंड हुण । महाभाग आठों वसु, अत्यन्त दारुग नवा ग्रह, इन्द्र आदि दिक्षाल, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्द, विश्वेदव, साध्यगर्थ, सिद्द, गन्वर्च, पत्रग, यक्ष, किंपुरुप, महाबाहु, विदंगम, चक्रवर, वंबस्तत-वंशीय प्रसिद्द राजा श्रमिकीति, चन्डवंशीय महावाहु, उग्र बल्शाली राजा भोजकीति, देत्य-दानव तथा वहाँ हुए अन्य सभी लोग आयुच लेकर रीड वीरभड़की और दोड़ पडे ॥ ३०—३५॥

तानापतत एवांशु चापवाणधरो गणः। अभिदुद्वाव वंगेन मर्वानेव शरोत्करैः॥ ३६॥ ते शस्त्रवर्षमतुलं गणेशाय समुत्सुजन्। गणेशोऽपि वरास्त्रेस्तान् प्रचिच्छेद् विभेद च ॥ ३७॥ शरेः शस्त्रेश्च सततं वध्यमाना महात्मना। वीरभद्रेण देवाद्या अवहारमकुर्वत॥ ३८॥ ततो विवेश गणपो यद्यमध्यं सुविस्तृतम्। जुद्धाना ऋषयः यत्र हवींपि प्रवितन्वते॥ ३९॥

धनुप-त्राण धारण किये गणोने उन देवताओके आते ही उनपर वेगपूर्वक ग्रह्मोद्दारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओने भी वीरभद्रके ऊपर अनुलनीय वाणोकी वर्षा भी गणनायक वीरभद्रने देवताओंक अहोको हिन्न-भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्रद्वारा विविध वाणो और असोसे आहत होकर देवता आदि रणभूमिसे भाग चले। तव गणपित वीरभद्र सुनिस्तृत यज्ञके मध्यमें प्रविष्ट हुए जहाँ मुनिगण यज्ञकुण्डमें हविकी आहृति दे रहे थे। ३६–३९॥

ततो महर्पयो दृष्ट्वा मृगेन्द्रवदनं गणम्। भीता होत्रं परिन्यज्य जग्मुः गरणमच्युतम् ॥ ४० ॥ तानार्तोश्चक्रमृद् दृष्ट्वा महर्पीस्त्रस्तमानसान्। न भेनव्यमितीन्युक्त्वा समुत्तस्था वरायुधः॥ ४१ ॥ समानम्य ततः शाह्नं शगनिनिशिखोपमान्। मुमोच वीरभद्राय कायावरणदारणान्॥ ४२ ॥ ते तस्य कायमासाद्य अमोवा वैहरेः शगः। निषेतुर्भुविभग्नाशा नाह्तिकादिव याचकाः॥ ४३ ॥

तत्र वे महर्षि सिंहमुख त्रीरभद्रको देखकर भयसे ह्वन छोड़कर विष्णुकी शरगमें चले गये । चक्रधारी विष्णुने भयभीत महर्षियोको दुःखी देखकर 'डरो मत' ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त लेकर खंड हो गये और अपने शिंक धनुपको चढ़ाकर वीरभद्रके ऊपर शरीरको विद्रीण करनेवाले अग्निशिखाके तुल्य वाणोकी वर्षा करने लगे । पर श्रीहरिके वे अमीव ( सक्तल ) वाण वीरभद्रके शरीरपर पहुँचकर भी पृथ्वीपर ऐसे ( यो हो व्यर्थ होकर ) गिर पड़े, जैसे कि याचक नास्तिकके पाससे विकल—निराश होकर लीट जाता है ॥ ४०-४३ ॥

शरांस्त्वमोधान्मोधन्वमापन्नान्वीक्ष्य केशवः । दिव्यैरस्त्रैवींरभद्रं प्रच्छाद्यितुमुद्यतः ॥ ४४ ॥ तानस्त्रान्वासुदेवेन , प्रक्षिप्तान्यणनायकः । वार्यामास शूस्त्रेन गद्या मार्गणैस्तथा ॥ ४५ ॥ दृष्ट्वा विपन्नान्यस्त्राणि गदां चिक्षेप माधवः । त्रिशूस्त्रेन समाहत्य पातयामास भूतस्रे ॥ ४६ ॥ मुशस्त्रं वीरभद्राप् प्रचिक्षेप हस्रायुधः । सङ्ग्रस्तं च गणेशोऽपि गद्या प्रत्यवारयत् ॥ ४७ ॥ मुशस्त्रं सगदं दृष्ट्वा स्त्रोङ्गरं च निवारितम् । वीरभद्राय चिक्षेप चक्तं कोधात् खगव्वजः ॥ ४८ ॥

अपने (अन्तर्य) बाणोको न्यर्य होते देखकर भगवान् विष्णु पुनः वीरभद्रको दिन्य अस्त्रोसे दक्ष देनेके लिये तैयार हो गये। बासुदेवके द्वारा प्रयुक्त उन बाणोंको गणश्रेष्ठ वीरभद्रने श्रून्छ, गदा और बाणोंसे रोककर विफल कर दिया। भगवान् विष्णुने अपने अस्त्रोक्षो नष्ट होते देखकर उसपर कौमोदकी गदा फेंकी। किंतु वीरभद्रने उसे भी अपने त्रिशूलमे काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। हलायुधने वीरभद्रकी ओर मूसल बीर हल फेका जिसे वीरभद्रने गदासे निवास्ति कर दिया। गदाके सहित मूसल और हलको नष्ट हुला देखकर गरुडन्वज विष्णुने क्रोधसे वीरभद्रके उपर सुदर्शनचक्र चला दिया॥ ४४-४८॥

तमापतन्तं शनसूर्यकरणं सुदर्शनं वीक्ष्य गणेश्वरस्तु । शूळं परित्यज्य जन्नाह चक्रं यथा मधुं मीनवपुः सुरेन्द्रः ॥ ४९ ॥ चक्रे निगीणं गणनायकेन कोधानिरकोऽसितचारुनेत्रः । सुरारिरभ्येन्य गणाधिपेन्द्रसुत्क्षिण्य वेगाद् सुवि निष्पिपेत्र ॥ ५० ॥

हरिबाह्ररुवेगेन विनिष्पिष्टस्य भूतले। सहितं रुधिरोद्गारैर्मुखाञ्चकं विनिर्गतम्॥ ५१॥ ततो निःस्तमालोक्य चकं कटभनाशनः। समादाय हपीकेशो वीरभद्रं मुमोच ह ॥ ५२॥

गणेश्वर वीरभद्रने सँकड़ों सूर्योंके सदश सुदर्शन चक्रको अपनी ओर आने देखा तो शूलको छोडकर चक्रको वह ऐसे निगल लिया जैसे मीनशरीरधारी विष्णु मधुदै त्यको निगल गये थे। वीरभद्रद्वारा चक्रके निगल लिये जानेपर विष्णुके सुन्दर काले नेत्र क्रोंचसे लाल हो गये। वे उसके निकट पहुँच गये और उमे वेगसे उठा लिया तथा पृथ्वीपर पदक्कर उसे पीसने लगे। भगवान् विष्णुकी भुजाओं और जाँबोंके प्रवल वेगसे भ्तलमें पदके गये वीरभद्रके मुखसे रुविरके फौहारेके साथ चक्र बाहर निकल आया। चक्रको मुखसे निकला देखकर भगवान् विष्णुने उसे ले लिया और वीरभद्रको छोड़ दिया॥ ४९-५२॥

ह्पीकेशेन मुक्तस्तु वीरभद्रो जटाधरम्। गत्वा निवेदयामास वासुदेवातपराजयम्॥ ५३॥ नतो जटाधरो हृष्ट्वा गणेशं शोणिताप्लुतम्। निःश्वसन्तं यथा नागं क्रोधं चक्रे तदाव्ययः॥ ५४॥ ततः क्रोधाभिभूतेन वीरभद्रोऽय शंभुना। पूर्वोहिष्टे तदा स्थाने सायुधस्तु निवेशितः॥ ५५॥ वीरभद्रमथादिश्य भद्रकालीं त्र शंकरः। विवेश क्रोधनाम्राक्षो यज्ञवाटं त्रिशूलभृत्॥ ५६॥ ततस्तु देवप्रवरे जटाधरे त्रिशूलपाणौ त्रिपुरान्तकारिणि। दक्षस्य यञ्चं विशति क्षयंकरे जातो त्रृष्टपीणां प्रवरो हि साध्वसः॥ ५७॥॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

भगवान् विष्णुद्वारा छोड़ दिये जानेपर वीरमद्रने जटाधारी शिवके निकट जाकर वासुदेवसे हुई अपनी पराजयका वर्णन किया। फिर वीरमद्रको खुन्से लथ-पय तथा सर्पके सदश नि खास लेने देख अव्यय जटाघर (शकर) ने कोघ किया। इसके बाद क्रोधसे तिलमिलाये शंकरने अन्त्र-सिंहन वीरमद्रको पहले बतलाये स्थानपर वैठा दिया। वे निश्चालवर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकालीको आदेश देकर क्रोधसे लाल आँखें किये यज्ञमण्डपमें प्रतिष्ट हुए । त्रिपुर नामक राक्षसको मारनेवाले उन त्रिशूलपाणि त्रिपुरारि देवश्रेष्ठ जटायरके दक्ष-यज्ञमें प्रवेश करते ही ऋषियोंमें भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ ५३—५७॥

॥ इस प्रकार शीवामनपुराणमें चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

# [ अथ पञ्चमोऽध्यायः ]

पुलराय शवाच

जहाधरं हरिर्हेष्ट्रा कोधादारक्तलोचनम् । तस्माद् स्थानादपाक्रम्य कुन्जाग्नेऽन्तर्हितः स्थितः ॥ १ ॥ वसवोऽष्टो हरं द्वष्ट्रा सुस्नुवुर्वेगतो सुने । सा तु जाता सरिच्छ्रेष्टा सीता नाम सरस्वती ॥ २ ॥ एकादश तथा रुद्रास्त्रिनेत्रा वृपकेतनाः । कान्दिशीका लयं जग्मुः समस्येत्येव शंकरम् ॥ ३ ॥ विद्वेऽदिवनौ च साध्याश्च मरुतोऽनलभास्कराः । समासाद्य पुरोडागं भक्षयन्तो महासुने ॥ ४ ॥

# पाँचवाँ अध्याय प्रारम्भ

( दक्ष-यज्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताङ्न, शंकरके कालरूप और राश्यादि रूपोंमें स्वरूप-कथन )

पुलस्त्यजी बोले—जटाधारी भगवान् शिवको क्रोधसे आँखें ठाठ किये देखकर भगवान् विष्णु उस स्थानसे इटकर कुन्जाप्र-( ऋपिकेश-) में छिप गये। मुने ! क्रुद्ध शिवको देखकर आठ वसु तेजीसे पिघलने ठगे। इस कारण वहाँ सीता नामकी श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहाँ प्जाके लिये स्थित त्रिनेत्रधारी ग्यारहों रुद्ध भयके मारे इधर-उधर भागते हुए शंकरके निकट जाकर उनमें ही लीन हो गये। महामुनि नारद! शंकरको निकट आते देख विश्वेदेवगण, अश्विनीकुमार, साध्यवृन्द, वायु, अग्नि एवं सूर्य पुरोडाश खाते हुए भाग गये॥ १-४॥

चन्द्रः सममृक्षगणैर्निशां समुपद्शियम् । उत्पत्यारुद्ध गगनं स्वमिष्ठानमास्थितः ॥ ५ ॥ कश्यपाद्याश्च ऋषयो जपन्तः शतरुद्रियम् । पुष्पाञ्जलिपुटा भूत्वा प्रणताः संस्थिता मुने ॥ ६ ॥ असकुद् दक्षद्यिता दृष्ट्वा रुद्रं बलाधिकम् । श्रक्तादीनां सुरेशानां कृपणं विललाप ह ॥ ७ ॥ ततः क्रोधाभिभूतेन शंकरेण महात्मना । तलप्रद्वारेरमरा बह्वो विनिपातिताः ॥ ८ ॥

फिर तो ताराओं के साथ चन्द्रमा रात्रिको प्रकाशित करते हुए आकाशमें ऊपर जाकर अपने स्थानपर स्थित हो गये। इधर करयप आदि ऋषि शतरुद्रिय-( मन्त्र-) का जप करते हुए अञ्चलिमें पुष्प लेकर बिनीतमाबसे खड़े हो गये। इन्द्रादि सभी देवताओं से अधिक बली रुद्रको देखकर दक्ष-पत्नी अत्यन्त दीन होकर बार-बार करूण विलाप करने लगी। इधर कुद्ध भगवान् शंकरने थप्पड़ों के प्रहारसे अनेक देवताओं को मार गिराया॥ ५—८॥

पादप्रहारेरपरे त्रिशूलेनापरे मुने। दृष्टधिग्तना तथैवान्ये देवाद्याः -प्रलयीकृताः॥ ९॥ ततः पूषा हरं वीक्ष्य विनिध्नन्तं सुरासुरान्। क्रोधाद् वाह् प्रसार्याय प्रदुद्गाव महेदवरम्॥१०॥ तमापतन्तं भगवान् संनिरीक्ष्य त्रिलोचनः। वाहुभ्यां प्रतिजग्राह करेणेकेन शंकरः॥११॥ कराभ्यां प्रगृहीतस्य शंभुनांशुमतोऽपि हि। कराङ्गुलिभ्यो निद्दचेरुरसुम्धाराः समन्ततः॥१२॥

मुने ! शंकरने इसी प्रकार कुछ देवताओको पैरोके प्रहारसे, कुछको त्रिशूछसे और कुछको अपने तृतीय नेत्रकी अग्निद्वारा नष्ट क दिया । उसके बाद देवों एवं असुरोंका संहार करते हुए शंकरको देग्वकर पूषादेवता ( अन्यतम

सूर्य ) कोधपूर्वक दोनों बाँहोंको फैछाकर शिवजीकी ओर दौडे । त्रिलोचन शिवने उन्हें अपनी ओर आते देख एक ही हायसे उनकी दोनों मुजाओंको पकड़ लिया । शिवहारा सूर्यकी पकड़ी गयी दोनों मुजाओंकी अङ्गुलियोंसे चारों ओर रक्तकी धारा प्रवाहित होने लगी ॥ ९–१२ ॥

ततो वेगेन महता अंशुमन्तं दिवाकरम्। भ्रामयामास सततं सिंहो मृगशिशुं यथा॥ १२॥ भ्रामितस्यातिवेगेन नारदांशुमतोऽपि हि। भुजौ ह्रस्तत्वमापन्नौ श्रुटिनस्नाशुवन्धनौ॥ १४॥ रुधिराप्लुतसर्वाङ्गमंशुमन्तं महेद्ववरः। संनिरीक्ष्योत्ससर्जेनमन्यतोऽभिजगाम ह॥ १५॥ ततस्तु पूषा विद्दसन् दशनानि विदर्शयन्। प्रोवाचैद्योहि कापालिन् पुनः पुनरथेद्वरम्॥ १६॥

फिर भगवान् शिव दिवाकर सूर्यदेवको अत्यन्त नेगसे ऐसे घुमाने छगे जैसे सिंह हिरण-शावकको घुमाता (दौड़ाता ) है। नारदजी! अत्यन्त नेगसे घुमाये गये सूर्यकी भुजाओके स्नायुवन्व टूट गये और वे (स्नायुऍ) बहुत छोटी—नष्टप्राय हो गयीं। सूर्यके सभी अङ्गोंको रक्तसे छथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकरजी दूसरी ओर चले गये। उसी समय हँसते एवं दाँत दिखछाते हुए पूषा देवता (वारह आदित्योंमेंसे एक सूर्य) कहने छगे—ओ कपाछिन्! आओ, इयर आओ ॥ १३–१६॥

ततः क्रोधाभिभूतेन पूष्णो वेगेन दांसुना । सुष्टिनाहत्य दशनाः पातिता धरणीतले ॥ १७ ॥ भग्नदन्तस्तथा पूषा शोणिताभिष्लुताननः । पपात सुवि निःसंद्रो वज्राहत दवाचलः ॥ १८ ॥ भगोऽभिवीक्य पूषाणं पतितं रुधिरोक्षितम् । नेत्राभ्यां घोरक्षपभ्यां वृष्णवज्ञमवैक्षत ॥ १९ ॥ विपुर्ष्नस्ततः कृद्धस्तलेनादृत्य चक्षुषी । निपातयामास सुवि क्षोभयन्सर्वदेवताः ॥ २० ॥

इसपर क्रुद्ध रुद्धने वेगपूर्वक मुक्केसे मारकर पूषाके दाँतोंको धरतीपर गिरा दिया। इस प्रकार दाँत ट्रटने एवं रक्तसे रूथपथ होकर पूषा देवता वज्रसे नष्ट हुए पर्वतके समान वेहोश होकर पृथ्वीपर गिर पहें। इस प्रकार गिरे हुए पूषाको रुधिरसे रूथपथ देखकर मग देवता ( तृतीय सूर्यदेव ) भयंकर नेत्रोसे शिवजीको देखने रूपे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरान्तक शिवने सभी देवताओको क्षुच्य करते हुए हथेलीसे पीटकर भगकी दोनो आँखें पृथ्वीपर गिरा दीं।। १७-२०॥

ततो दिवाकराः सर्वे पुरस्कृत्य शतकतुम् । मरुद्भिश्च हुताशैश्च भयाज्ञग्मुर्दिशो दश ॥ २१ ॥ प्रतियातेषु देवेषु प्रह्वादाद्या दितीश्वराः । नमस्कृत्य ततः सर्वे तस्युः प्राञ्जलयो मुने ॥ २२ ॥ ततस्तं यश्चवाटं तु शंकरो घोरचश्चषा । ददर्श दग्धुं कोपेन सर्वोद्यवे सुरासुरान् ॥ २३ ॥ ततो निलिल्यिरे वीराः प्रणेमुर्दुद्वसुत्था । भयादन्ये हरं दृष्टा गता वैवस्ततक्षयम् ॥ २४ ॥

फिर क्या था ! सभी दसो सूर्य इन्द्रको आगे कर मरुद्रणो तथा अग्नियोके साथ भयसे दसो दिशाओं में भाग गये । मुने ! देवताओं के चले जानेपर प्रह्लाद आदि दैत्य महेश्वरको प्रणामकर अञ्जलि बाँधकर खड़े हो गये । इसके बाद शकर उस यज्ञमण्डपको तथा सभी देवासुरोंको दग्ध करनेके लिये कोधपूर्ण घोर दृष्टिसे देखने रूगे । इसर दूसरे वीर महादेवको देखकर भयसे जहाँ-तहाँ लिय गये । कुल लोग प्रणाम करने लगे, कुल भाग गये और कुल तो भयसे ही सीचे यमपुरी पहुँच गये ॥ २१–२४॥

त्रयोऽग्नयस्त्रिभिनेत्रेर्दुःसहं सम्बैसत । दृष्टमात्रास्त्रिनेत्रेण भस्मीभूताभवन् क्षणात् ॥ २५ ॥ अग्नौ प्रणष्टं यद्वोऽपि भूत्वा दिन्यवपुर्मुगः । दुद्राव विषरत्रवगतिर्दक्षिणासहितोऽम्यरे ॥ २६ ॥

तमेवानुससारेवाश्चापमानस्य वेगवान् । शरं पाशुपतं कृत्वा कालस्पी महेश्वरः ॥२७॥ अर्द्धेन यहावाटान्ते जटाधर इति श्रुतः । अर्द्धेन गगने शर्यः कालरूपी च कथ्यते ॥२८॥

फिर भगवान् शिवने अपने तीनों नेत्रोंसे तीनों अग्नियो-( आत्यनीय, गार्हपत्य और शालाग्नियो-) को देखा। उनके देखते ही वे अग्नियाँ क्षणभरमें नष्ट हो गर्यी। उनके नष्ट होनेपर यह भी मृगका शरीर धारण कर आकाशमे दक्षिणाके साथ तीव्रगतिसे भाग गया। काल्र्य्यी वेगवान् भगवान् शिव धनुपको झुकाकर उसपर पाशुपत बाण संधानकर उस मृगके पीछे दौडे और आवे रूपसे तो यहशालामें स्थित हुए जिनका नाम 'जटायर' पदा। इधर आधे दूसरे रूपसे वे आकाशमें स्थित होकर 'काल' कहलाये।। २५-२८।।

#### नारद उवाच

कालरूपी त्वयाख्यातः शंभुर्गगनगोचरः। लक्षणं च स्वरूपं च सर्व व्याख्यातुमर्द्दसि ॥२९॥ नारदजी वोले—(मुने !) आपने आकाशमें स्थित शिवको काल्यूपी कहा है। आप उनके सम्पूर्ण स्वरूप और लक्षणोंको भी व्याख्या कर दें॥ २९॥

#### पुलस्त्य उवाच

स्वरूपं त्रिपुरघ्नस्य विद्ण्ये कालरूपिणः। येनाम्बरं मुनिश्रेष्ठ स्वाप्तं लोकहितेप्सुना॥ ३०॥ यत्राद्विवनी च भरणी कृत्तिकायास्तथांशकः। मेपो राशिः कुजक्षेत्रं तिस्त्वरः कालरूपिणः॥ ३१॥ आग्नेयांशास्त्रयो ब्रह्मन् प्राजापत्यं कवेर्गृहम्। सौम्याईं ब्रुवनामेदं वदनं परिकीर्तितम्॥ ३२॥ सगाईमार्द्रोदित्याशांस्त्रयः सौम्यगृहं त्विदम्। मिश्चनं भुजबोस्तस्य गगतस्थस्य शूलिनः॥ ३३॥

पुलस्त्यजीने कहा—मुनिवर ! में त्रिपुरको मारनेवाले काल्क्पी उन शंकरके खरूपको (वास्तविक रूपको) वतलाता हूँ । उन्होंने लोककी मलाईकी इन्छासे ही आकाशको न्याप्त किया है । सम्पूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिकाके एक चरणसे युक्त भौमका क्षेत्र मेप राशि ही काल्क्पी महादेवका सिर कही गयी है । ब्रह्मन् ! इसी प्रकार कृतिकाके तीन चरण, सम्पूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिराके दो चरण, यह शुक्कि हुप राशि ही उनका मुख है । मृगशिराके नेप दो चरण, सम्पूर्ण आर्द्रा और पुनर्वसुके तीन चरण शुक्की (प्रथम ) स्थितस्थान मिथुन राशि आकाशमें स्थित शिवकी दोनों मुजाएँ हैं ॥ ३०—३३॥

आदित्यांशश्च पुण्यं च आइलेपा शशिनो गृहम् । राशिः कर्कटको नाम पाश्चें मखिनाशिनः ॥ ३४ ॥ पिज्यर्क्ष भगदैवत्यमुत्तरांशश्च केसरी । सूर्यक्षेत्रं विभोर्ब्रह्मन् हृद्यं परिगीयते ॥ ३५ ॥ उत्तरांशास्त्रयः पाणिश्चित्रार्धं कन्यका त्वियम् । सोमपुत्रस्य सद्मेतद् द्वितीयं जठरं विभोः ॥ ३६ ॥ वित्रांशद्वितयं स्वातिर्विशाखायांशकत्रयम् । द्वितीयं शुक्तसदनं तुला नाभिरुदाहता ॥ ३७ ॥

इसी प्रकार पुनर्वमुका अन्तिम चरण, सम्पूर्ण पुन्य और अस्लेग नक्षत्रोवाला चन्द्रमाका क्षेत्र कर्क राशि यज्ञविनाशक शंकरके टोनो पार्श्व (वगल) हैं। ब्रह्मन् ! सम्पूर्ण मघा, सम्पूर्ण पूर्वाफालगुनी और उत्तरा-फालगुनीका प्रथम चरण, सूर्यकी सिंह राशि शंकरका हृदय कही जाती है। उत्तराफालगुनीके तीन चरण, सम्पूर्ण हृस्त नक्षत्र एवं चित्राके दो पहले चरण, बुधकी द्वितीय राशि, कन्या राशि शंकरका जठर है। चित्राके शेष दो चरण, खातीके चारों चरण एवं विशाखाके तीन चरणोसे युक्त शुक्रका दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेवकी नामि है। ३४-३७॥

विशाखांशमनूराधा ज्येष्ठा भौमगृहं न्विदम्। द्वितीयं दृदिचको राशिमेंढं कालस्वरूपिणः॥ ३८॥ मूलं पूर्वोत्तरांशस्य देवाचार्यगृहं धनुः। अस्युगलमीशस्य अमर्रेषं प्रगीयते ॥ ३९॥ उत्तरांशास्त्रयो ऋक्षं अवर्णं मकरो मुने। धनिष्ठार्थं शनिक्षेत्रं जानुनी परमेष्ठिनः॥ ४०॥ धनिष्ठार्धं शतभिषा प्रौष्ठपद्यांशकत्रयम्। सौरेः सद्मापरमिदं कुस्भो जङ्को च विश्रुते ॥ ४१ ॥

विशाखाका एक चरण, सम्पूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, मङ्गळका द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि कालरूपी महादेवका उपस्य है । सम्पूर्ण मूल, पूरा पूर्वाषाढ और उत्तरापाढकी प्रथम चरणवाली धनु राशि जो बृहस्पतिका क्षेत्र है, महेश्वरके दोनो ऊरु है । मुने ! उत्तरापाढके शेप तीन चरण, सम्पूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठाके दो पूर्व चरणकी मकर राशि शनिका क्षेत्र और परमेप्ठी महेश्वरके दोनों बुटने हैं। धनिष्ठाके दो चरण, सम्पूर्ण शतमित्र और पूर्वभाद्रपदके तीन चरणवाली कुम्भ राशि शनिका द्वितीय गृह और शिवकी दो जंघाएँ हैं ॥ ३८-४१ ॥

प्रौष्ठपद्यांशमेकं तु उत्तरा रेवती तथा। द्वितीयं जीवसद्नं मीनस्तु चरणाडुभौ॥ ४२॥ छत्वा कालक्षपं त्रिनेत्रो यशं क्रोधान्मार्गणैराजघान। विद्धश्यासौ वेदगामुद्धिसुक्तः खे संतस्थौ तारकाभिदिचताङ्गः॥ ४३॥

पूर्वभाद्रपदके शेष एक चरण, सम्पूर्ण उत्तरभाद्रपद और सम्पूर्ण रेवती नक्षत्रोंवाला बृहस्पतिका द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके दो चरण हैं। इस प्रकार काळक्ष धारणकर शिवने क्रोधपूर्वक हरिणरूपधारी यज्ञको बाणोंसे मारा । उसके बाद बाणोंसे विद्व होकर, किंतु वेदनाकी अनुमूति न करना हुआ, वह यज्ञ ताराओंसे विरे शरीरवाला होकर आकाशमें स्थित हो गया ॥ ४२-४३ ॥

#### नारद उवाच

राशयो गदिता ब्रह्मंस्त्वया द्वादश वै मम। तेषां चिद्रोषतो बृह्वि लक्षणानि खरूपतः॥ ४४॥ नारदर्जीने कहा-ब्रह्मन् ! आपने मुझसे बारहों राजियोंका वर्णन किया । अब विशेष रूपसे उनके खरूपके अनुसार छक्षणोंको बतलायें ॥ ४४ ॥

## पुछस्य डवाच

खरूपं तव वक्ष्यामि राशीनां श्रुणु नारद। यादशा यत्र संचारा यस्मिन् स्थाने वसन्ति च ॥ ४५ ॥ समानमूर्तिश्च अजाविकधनादिषु । संचारस्थानमेवास्य भ्रान्यरत्नाकरादिषु ॥ ४६ ॥ सर्वशः। नित्यं चरित कुल्लेषु सरसां पुलिनेषु च ॥ ४७ ॥ **नवशाद्वलसंछन्नवसुधायां** च सदशरूपो हि चरते गोकुलादिपु । तस्याधिवासभूमिस्तु कृपीवलधराश्रयः ॥ ४८ ॥

पुलस्त्यजी वोले—नारदजी ! आपको मैं राशियोका खरूप बतलाता हूँ; सुनिये । वे जैसी हैं तथा जहाँ संचार और निवास करती हैं वह सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़के समान आकारवाली है। वकरी, भेड़, धन-धान्य एवं रत्नाकरादि इसके संचार-स्थान हैं तथा नवदुर्वासे आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियोसे युक्त सरोवरोंके पुलिनोमें यह नित्य संचरण करती है । इष्भकें समान रूपयुक्त वृषराशि गोकुलादिमें विचरण करती है तथा कृषकोंकी भूमि इसका निवासस्थान है॥ ४५-४८॥

समं रूपं शच्यासनपरिग्रदः। वीणावाद्यधुङ् मिथुनं गीतनर्तकशिल्पिषु ॥ ४९ ॥ स्थितः क्षीडारतिर्नित्यं विद्यारावनिरस्य तु । मिथुनं नाम विस्यातं राशिद्वैधात्मकः स्थितः ॥ ५० ॥ काफः फुलीरेण स्तमः सिळल्यः प्रकार्तिनः । देदारवापीपुलिने विविक्तायनिरंग च ॥ ५१ ॥ सिद्स्तु पर्वतारण्यदुर्गकन्दरभूमिषु । चसने स्याधपत्न्त्रीषु गद्गरेषु गुद्रासु च ॥ ५२ ॥

मिथुन राशि एक श्री और एक पुरुषके साथ-साथ नहनेके समान रूपवाटी है। यह शप्या और आसनोंपर स्थित है। पुरुष-श्रीके हाथोंमें बीणा एवं (अन्य) बाप हैं। इस राशिका संचरण गानेवाटों, नाचनेवाटों एवं शिल्पयोंमें होता है। इस दिखमाव गिथको गिथुन कहने हैं। इस गशिका निवास क्षीटास्पट एवं विहार-भाग्योंमें होता है। कर्क राशि केकड़ेके समान रूपवाटी है एवं जटमें ग्रहनेवाटी है। उटमे पूर्ण क्यामें एवं नदी-तार अथवा वाह्यका एवं एकान्त मूमि इसके रहनेके स्थान हैं। सिंह गशिका निवास बन, पर्वत, दुर्गमध्यान, बत्दरा, व्याधोंके स्थान, गुका आदि होता है।। ४९-५२॥

द्यीहिपदीपिककरा नायारुढा च कत्यका। चरते स्त्रीरितस्थाने यसते नहवंत्रपु च॥ ५३॥ तुलापाणिश्च पुरुषो वीथ्यापणिवचारकः। नगराध्यानशालामु यसते तम्र नारद् ॥ ५४॥ श्वभ्रयल्मीकसंचारी वृश्चिको बृश्चिकारुतिः। विप्रगामयकीटाटिपापाणिदिषु संस्थितः॥ ५५॥ भनुस्तुरङ्गज्ञयनो दीप्यमानो धनुर्धरः। घाजिद्द्गगत्रविद्वीरः स्थायो गजरघादिषु ॥ ५६॥

कत्या राशि अन एवं दीपक दायमें लिये हुए है तथा नीकापर आराउ है। यह खियोंक रितन्यान आर सरपत, कण्डा आदिमें विचरण करती है। नारद! तुन्ता राशि दायमें तुन्ता निये हुए पुरुषके रूपमें गुन्तियों और बाजारोंमें विचरण करती है तथा नगरों, मागी एवं भवनींमें निवास करती है। वृक्षिया राशिका आकार विन्हु-जैसा है। यह गड्ढे एवं बन्मीक आदिमें विचरण करती है। यह विप्र, गोबर, कीट एवं प्रथर आदिमें भी निवास करती है। धतु राशिकी जंबा बोडेके समान है। यह ज्योति:खक्त्य एवं धतुप निये है। यह घुएसवारी, बीरताके कार्य एवं अख-शक्षोका ज्ञाता तथा शूर है। गज एवं रय आदिमें इसका निवास होता है। ५३-५६॥

मृगास्यो मकरे। ब्रह्मन् वृपस्कन्येझणाङ्गजः। मकरोऽसौ नदीचारी वसते च महीदधी॥ ५७॥ रिक्तकुम्भश्च पुरुषः स्कन्थथारी जलाप्तुनः। चनशालाचरः कुम्भः स्वायी शीण्डिकमझसु॥ ५८॥ मीनस्तीर्थाव्धिसंचरः। वसते पुण्यदेशेषु देवब्राह्मणसम्बसु॥ ५९॥ लक्षणा गदिनास्तुभ्यं मेपादीनां महामुने। न कस्यचित् न्वयाल्येयं गुख्रमेनन्पुराननम्॥ ६०॥ पतन् मया ते कथितं गुरुषं यथा जिनेत्रः प्रममाथ यज्ञम्। पुण्यं पुराणं परमं पवित्रमाप्यानवान्पापहरं शिवं च॥ ६१॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पद्ममोऽध्यायः॥ ५॥

ब्रह्मन् ! मकर राशिका मुख मृगके मुख-सदृश एवं काँचे वृगके कन्योंके तुन्य तथा नेत्र हाथीके नेत्रके समान हैं । यह राशि नदीमें विचरण करती तथा समुद्रमें विश्राम करती है । कुम्भ राशि रिक्त बड़ेको काँचेपर किये जलसे भीने पुरुपके समान है । इसका संचार-स्थान धूतगृह एवं सुरालय ( मद्याला ) है । मीन राशि दो संयुक्त मह्लियोंके आकारवाली है । यह तीर्थस्थान एवं समुद्र-देशमें संचरण करती है । इसका निवास पित्र देशों, देवमन्दिरों एवं ब्राह्मणोंके घरोंमें होता है । महामुने ! मेंने आपको मेपादि राशियोंका लक्षण बनलाया । आप इस प्राचीन रहस्यको किसी अपात्रमे न वतलाइयेगा । देवर्षे ! मगवान् शिवने जिस प्रकार यहको प्रमयित किया, उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया । इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याण-कारी अत्यन्त प्रतना पुराण-आल्यान सुनाया ॥ ५७—६१ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

# [ अथ पष्ठोऽध्यायः ]

#### पुकस्य ठवाच

ह्य महाणो योऽसी पर्झो दिव्यवपुर्तुने। हाक्षायणी तस्य भार्या तस्यामजनयत्तुतान्॥१॥ हिए हुएणं च देवर्षे नारायणनरी तथा। योगाभ्यासरती नित्यं हरिकृष्णी यभूवतुः॥२॥ नरनारायणी चैव जगतो हितकाम्यया। तप्येतां च तपः सीम्यी पुराणावृषिसत्तमी॥३॥ मालेयादि समागम्य तीर्थे बद्रिकाश्रमे। गुणन्ती तत्परं ब्रह्म गङ्गाया विपुले तदे॥४॥

### छठा अध्याय प्रारम्भ

( नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या, चदरिकाश्रमकी वसन्तकी शोभा, काम-दाह और कामकी अनङ्गताका वर्णन )

पुलस्त्यजी बोले—मुने ! ब्रह्माजीके हृदयसे जो दिल्यदेहधारी धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्षकी पुत्री 'मृतिं' नामकी भार्यासे हृरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक चार पुत्रोको उत्पन्न किया । देवरें ! इनमें हृरि और कृष्ण ये दो तो नित्य योगाभ्यासमें निरत हो गये और पुरातन ऋषि शान्तामना नर तथा नारायण संसारके कृत्याणके लिये हिमालय पर्वतपर जाकर बदरिकाश्रम तीर्थमें गङ्गाके निर्मल तटपर (परब्रह्मका नाम ॐकारका जप दारने हुए ) तप करने लगे ॥ १-४॥

नरनारायणाभ्यां च जगदेतचराचरम्। तापितं तपसा ब्रह्मञ्शकः स्रोभं सद। ययौ ॥ ५॥ संक्षुञ्धस्तपसा ताभ्यां स्रोभणाय शतकतुः। रम्भाद्याप्सरसः श्रेष्टाः प्रेपयत्स महाश्रमम्॥ ६॥ कन्द्पंश्च सुदुर्धपृश्चृताङ्कुरमहायुधः। समं सहचरेणेव वसन्तेनाश्रमं गतः॥ ७॥ ततो माधवकन्द्रपे ताइचैवाप्सरसो वराः। वद्यीश्रममागम्य विचिक्रीडुर्यथेच्छया॥ ८॥

विक्षुच्य हो उठे । उन दोनोक्षी तपस्यासे अत्यन्त व्यप्न इन्ह्रें नेहिन करने के लिये रम्भा आदि श्रेष्ठ अप्सराओको उनके विशास आश्रममें भेजा । कामदेषके आयुधोमें अशोक, आम्रादिकी मंजित्याँ विशेष प्रभावक हैं । इन्हें तथा अपने सहयोगी वसन्त ऋतुको साथ लेकर वह भी उस आश्रममें गया । अब वे वसन्त, कामदेष तथा श्रेष्ठ अप्सराएँ—ये सब बदरिकाश्रममें जाकर निर्वाध क्षीड़ा करने लग गये ॥ ५—८॥

ततो चसन्ते संप्राप्ते किंशुका स्वलन्त्रभाः। निष्पत्राः सततं रेजुः शोभयन्तो धरात्लम्॥९॥ शिशिरं नाम मानक्षं विदार्थ नखरैरिव। चसन्तकंसरी प्राप्तः पलाशकुसुमेर्भुने॥१०॥ मया नुषारोधकरी निर्जितः स्वेन तेजसा। तमेत्र इसतेत्युच्चैः चसन्तः कुन्दकुड्मलेः॥११॥ चनानि कर्णिकाराणां पुष्पितानि विरेजिरे। यथा नरेन्द्रपुत्राणि कनकाभरणानि हि॥१२॥

तत्र वसन्त ऋतुके आ जानेपर अग्नि-शिखाके सदश कान्तियाले पलाश पत्रहीन होकर रातदिन पृथ्वीकी शोभा बढ़ाने हुए सुशोपित होने लगे। मुने ! वसन्तरूपी सिंह मानो पलाश-पुष्पक्षपी नखोसे शिशिररूपी गजराजको विदीर्ण कर वहाँ अपना साम्राज्य जमा चुका या। यह सोचने लगा—मैंने अपने तेजसे शीनसमूह- रूपी हाथीको जीत लिया है और वह कुन्दकी कल्यिंके बहाने उसका उपहास भी करने लगा है। इधर सुवर्णके अलंकारोंसे मण्डित राजकुमारोके समान पुष्पित कचनार-अमलतासके वन सुशोभिन होने दने ॥ ९–१२॥

तेपामनु तथा नीपाः किद्धरा इच रेजिरे। स्वामिसंलब्धसंमाना भृत्या राजसुतानिय॥१३॥ रक्ताशोकवना भान्ति पुष्पिताः सहसोज्वलाः। भृत्या वसन्तनृपंतः संग्रामं सङ्ग्त्रुता इव॥१४॥ मृगवृन्दाः पिञ्जरिता राजन्ते गहने वने। पुलकाभिर्युता यहन् सज्जनाः सहदागमं॥१५॥ मञ्जरीभिर्विराजन्ते नदीकुलेषु वेतन्ताः। वक्तुकामा इवाङ्ग्रुत्याकाऽम्माकं सहयो नगः॥१६॥ जैसे राजपुत्रोके पीछे उनके द्वाग सम्मानित सेवक खंडे रहते हैं, वसे ही उन (विश्ति वनीं-)के पीछे-पीछे करम्य- सुशोमित हो रहे थे। इसी प्रकार लाल अशोक आदिके समूह भी सहमा पुष्पित एवं उद्मासित हो

षृक्ष मुशोमिन हो रहे थे। इसी प्रकार छाल अशोक आदिके समृह मी महमा पुणिन एवं उद्मासिन हो मुशोमिन होने लगे। लग्ना या मानो ऋतुराज वसल्तके अनुयायी युद्धमें रक्तमे लथपथ हो रहे हों। घने वनमें पीले रंगके हिए। इस प्रकार मुशोमिन हो रहे थे जिस प्रकार मुहद्के आनेसे सज्जन (आनन्द्रसे) पुलक्तिन होकर मुशोमिन होते हैं। नदीके तटोपर अपनी मंजरियोंके द्वारा वेतस ऐसे मुशोमिन हो रहे थे मानो वे अंगुलियोंके द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदश अन्य कौन वृक्ष है॥ १३-१६॥

रक्ताशोककरा तन्त्री देवर्षे किंग्रुकाङ्ग्रिका। नीलाशोककचा द्यामा विकासिकमलानना॥ १७॥ नीलेन्दीवरनेत्रा च ब्रह्मन् विल्वफलस्तनी। प्रफुल्लकुन्द्दशना मञ्जरीकरशोभिता॥ १८॥ वन्धुजीवाधरा ग्रुश्चा सिन्दुचारनखाद्भुता। पुंस्कोकिल्स्वना दिव्या अङ्कोल्लबस्ना ग्रुभा॥ १९॥ वहिंग्रुन्दकलापा च सारसखरन् पुरा। प्राग्वंशरसना ब्रह्मन् मचहंसगितस्त्रथा॥ २०॥ पुत्रजीवांग्रुका भृद्धरोमर्पजिविराजिता। वसन्तलक्ष्मीः सम्प्राप्ता ब्रह्मन् वद्रिकाश्चमे॥ २१॥ ततो नार्थयणे हृष्ट्रा आश्चमस्यानवद्यताम्। समीक्ष्य च दिशः सर्वास्ततोऽनङ्गमपद्यत्॥ २२॥

देवर्षे ! जो दिव्य पतली एवं योवनमें भरी वसन्त-लक्ष्मी उस वदिकाश्रममें प्रकट हुई थी, उसके मानो रक्ताशोक ही हाय, पलाश ही चरण, नीलाशोक केश-पाश, विकसित कमल ही मुख और नीलक्षणल ही नेत्र थे। उसके विल्वमल मानों स्तन, कुन्दपुष्प दन्त, महारी हाथ, दृषहिष्याफ्रल अधर, सिन्दुवार नख, नर कोयलकी काकली (बोली) खर, अंकोल बन्न, मयूरयूथ आम्पण, मारस न्पुरख्तूप और आश्रमके किष्यर कर्यनी थे। उसके मन हंस गिन, पुत्रजीव कर्व बख और अमर मानों रोमावलीक्ष्यमें विराजित थे। तब नारायणने आश्रमकी अद्भुत रमणीयता देखकर सभी दिशाओंकी और देखा और फिर कामदेवकी भी देखा। १७—२२॥

### नारद उदाच

कोऽसावनक्षो ब्रह्मपे तस्मिन बद्दिकाश्रमे। यं ददर्श जगन्नाथो देवो नागयणोऽव्ययः॥२३॥ नाग्दर्जीने पूछा—ब्रह्मपे ! जिमे अव्यय जगनाथ नागयणने अदिकाश्रममें देखा था, वह अनङ्ग (काम्) कीन है !॥२३॥

#### पुलरूख उदाव

मन्दर्पो हर्पतनयो योऽसी कामो निगद्यते। स शंकरेण संदग्धी हानक्षत्वमुपागतः॥ २४॥ पुरुस्यजीने कहा—यह कंदर्प हर्पका पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है। शंकर-( की नेत्राग्नि-) द्वारा भस्म होकर वह 'अनक्ष' हो गया॥ २४॥

#### नारद् उवाच

क्षिमर्थं कामदेवोऽसीं देवदेवेन शंभुना। दग्धस्तु कारणे कस्मिन्नेतद्व्याख्यातुमर्हिस ॥ २५ ॥ नारदर्जाने पूछा—पुल्ल्यजी ! आप यह वनलाएँ कि देवाविदेव शंकरने कामदेवको किस कारणसे भस्म किया ! ॥ २५ ॥

धर

#### पुलस्त्य उवाच

यदा दक्षसुता ब्रह्मन् सती याता यमक्षयम्। विनाइय दक्षयद्गं तं विचचार त्रिलोचनः॥ २६॥ ततो वृपध्वजं दृष्ट्वा कन्द्र्यः कुसुमायुधः। अपत्नीकं तदाऽस्त्रेण उन्मादेनाभ्यताडयत्॥ २७॥ ततो हरः शरेणाथ उन्मादेनाशु ताडितः। विचचार मदोन्मचः काननानि सरांसि च॥ २८॥ स्मरन् सतीं महादेवस्तथोन्मादेन ताडितः। न शर्म लेभे देवर्षे वाणविद्ध इव द्विपः॥ २९॥

पुरुस्त्यजीने कहा—ब्रह्मन् ! दक्ष-पुत्री सतीके प्राण-त्याग करनेपर शिवजी दक्ष-यज्ञका ध्वंस कर (जहाँ-तहाँ) विचरण करने लगे । तब शिवजीको श्ली-रहित देखकर पुष्पाख्रवाले कामदेवने उनपर अपना 'उन्मादन'-नामक अल छोड़ा । इस उन्मादन-बाणसे आहत होकर शिवजी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे । देवपे ! बाणविद्ध गजके समान उन्मादसे व्यथित महादेव सतीका स्मरण करते हुए वहे अशान्त हो रहे थे—उन्हें चैन नहीं था ॥ २६—२९॥

ततः पपात देवेशः कालिन्दीसिरतं मुने। निमग्ने शंकरे आपो दग्धाः कृष्णत्वमागताः॥ ३०॥ तदाप्रभृति कालिन्या भृङ्गाञ्जननिमं जलम्। आस्यन्दत् पुण्यतीर्था सा केशपाशिमवावनेः॥ ३१॥ ततो नदीषु पुण्यासु सरस्सु च नदेषु च। पुलिनेषु च रम्येषु वापीषु निलनीषु च॥ ३२॥ पर्वतेषु च रम्येषु काननेषु च सातुषु। विचरन् स्वेच्छ्या नेव शर्म छेभे महेदवरः॥ ३३॥

मुनं । उसके बाद शिवजी यमुना नदीमें कूद पड़े । उनके जलमें निमजन करनेसे उस नदीका जल काला हो गया । उस समयसे कालिन्दी नदीका जल मृंग और अंजनके सहश कृष्णवर्णका हो गया एवं वह पवित्र तीर्थोवाली नदी पृथ्वीके केशपाशके सहश प्रवाहित होने लगी । उसके बाद पवित्र नदियो, सरोवरों, नदों, रमणीय नदी-तटो, वापियो, कमलवनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत-शृङ्गोंपर स्वेच्छापूर्वक विचरण करने हुए भगवान् शिव कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सके ॥ ३०-३३ ॥

क्षणं गायित देवणं क्षणं रोदिति शंकरः। क्षणं ध्यायित तन्वज्ञीं दक्षकन्यां मनोरमाम्॥ ३४॥ ध्यात्वा क्षणं प्रस्विपिति क्षणं स्वप्नायते हरः। स्वप्ने तथेदं गदित तां दृष्ट्वा दक्षक्षन्यकाम्॥ ३५॥ निर्घुणे तिष्ठ किं सूढे त्यज्ञसे मामनिन्दिते। सुग्धे त्वया विरहितो द्ग्धोऽस्मि मदनाग्निना॥ ३६॥ सति सत्यं प्रकुपिना मा कोपं कुरु सुन्दिर। पाद्प्रणामावनतमभिभाषितुमर्दस्त ॥ ३७॥

देवर्षे ' वे कर्मा गाते, कभी रोते और कमी कृशाङ्गी सुन्दरी सर्नाका ध्यान करते। ध्यान करके कभी सोते और कभी खप्न देखने छगते थे; स्वप्नकालमें सतीको देखकर वे इस प्रकार कहते थे—निर्दये ! रुको, हे मूढ़े ! मुझे क्यो छोड़ रही हो ! हे अनिन्दिते ! हे मुग्धे ! तुम्हारे विरहमें मै कामाग्निसे दग्ध हो रहा हूँ । हे सिन ! क्या तुम वस्तुतः कुद्ध हो ! सुन्दरि ! क्रोध मन करो । मैं तुम्हारे चरणोंमें अवनत होकर प्रणाम करता हूँ । तुम्हे मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिये ॥ ३४–३७॥

श्र्यसे दृश्यसे नित्यं स्पृद्र्यसे वन्द्यसे प्रिये। आलिङ्गयसे च सततं किमर्थं नाभिभापसे॥ ३८॥ विलपन्तं जनं दृष्ट्वा कृपा कस्य न जायते। विशेषतः पति वाले ननु त्वमतिनिर्धृणा॥ ३९॥ न्वयोक्तानि वचांस्येवं पूर्वं मम कृशोद्रि। विना त्वया न जीवेयं तद्सत्यं त्वया कृतम्॥ ४०॥ प्रहेदि कामसंतप्तं परिष्वज सुलोचने। नान्यथा नश्यते तापः सत्येनापि शपे प्रिये॥ ४१॥

प्रिये! में सतत तुम्हारी ध्विन सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी बदना करता हूँ और तुम्हारा परिपङ्ग करता हूँ । तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो ! बाले! विछाप करनेवाले व्यक्तिकों देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती! विशेषतः अपने पितको विछाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती! निश्चय ही तुम अति निर्द्यी हो । मूक्ष्मकिट्वाली! तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे विना में जीवित नहीं रहूँगी। उसे तुमने असल्य कर दिया। सुछोचने! आओ, आओ; कामसन्तत मुझे आछिहित करों। प्रिये! में स्व्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शान्त होगा।। ३८-४१।।

इत्थं विल्प्य स्वप्तान्ते प्रतिबुद्धस्तु तत्क्षणात्। उत्क्रूज्ञित तथारण्ये मुक्तकण्ठं पुनः पुनः॥ ४२॥ तं क्रुजमानं विल्पन्तमागन् समीक्ष्य कामो न्युपेतनमं हि। विल्याथ चापं तरसा विनाम्य संनापनाम्ना तु शरेण भूयः॥ ४३॥ संतापनास्त्रेण तदा स विद्धो भूयः स संतप्ततरां वभूव। संतापयंश्चापि जगन्समग्रं फूत्कृत्य फूत्कृत्य निवासते स्म॥ ४४॥ तं चापि भूयो मदनो जघान विज्म्भणास्त्रेण तते विज्म्मे। ततो भृशं कामशरैवितुन्नो विज्म्भणाणः परिनो भ्रमंश्च॥ ४५॥ द्दर्श यक्षाधिपतेस्तन् पाश्चालिकं नाम जगत्यशानम्। द्यू विनेत्रो धनदस्य पुनं पार्श्व समस्यत्य वर्षा वभाषे॥ भ्रात्व्य वक्ष्यामि वर्षो यदद्य तत् त्वं कुरुप्यामितविक्रमोऽसि॥ ४६॥ भ्रात्व्य वक्ष्यामि वर्षो यदद्य तत् त्वं कुरुप्यामितविक्रमोऽसि॥ ४६॥

इस प्रकार वे विलाप कर खन्नके अन्तमें उठकर वनमें वार-वार रोने लगे। इस प्रकार मुक्तकण्ठसे विलाप करते हुए मगवान् शंकरको दूरसे देग्वकर कामने अपना धनुप झुका-(चढा-)कर पुनः वेगसे उन्हें संतापक अलसे वेध डाला। अव वे इससे विद्व होकर और भी अधिक सनन्त हो गये एवं मुखसे द्वारंबार (विल्ख) फ्रत्कार कर सम्पूर्ण विश्वको दु.खी करते हुए जैसे-तेसे समय विनाने लगे। किर कामने उनपर विजृम्भण नामक अलसे प्रहार किया। इससे उन्हें जभाई शाने लगी। अब कामके बाणोसे विशेष्ठ पीड़ित होकर जमाई लेते हुए वे चारों और चूमने लगे। इसी समय उन्होंने कुवेरके पुत्र पाध्वालिकको देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकरने यह बात कही—भातृत्य ! तुम अमित विकामशाली हो, मैं जो आज बान कहता हूँ तुम उसे करो।। ४२-४६॥

### पाञ्चालिक उवाच

यन्नाथ मां वक्ष्यसि तत्करिष्ये सुदुष्करं यद्यपि देवसंदैः। आहापयस्वातुलवीर्य शंभो दासोऽस्मि ते धक्तियुतस्तथेग॥ ४७॥

पाञ्चालिकने कहा—खामिन् ! आप जी कहेंगे, देवताओद्वारा सुदृष्कर होनेपर भी उसे मैं करूँगा । हे अतुल बलशाली शिव ! आप आज्ञा करें । ईश ! मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूं ॥ ४७॥

# ईश्वर उवाच

नाशं गनायां चरदाम्बिकायां कामाग्तिना प्लुप्रसुवित्रहोऽस्मि। विज्ञुम्भणोन्मादशरैविभिन्नो धृति न विन्दामि रित सुखं वा॥ ४८॥ विज्ञृम्भणं पुत्र तथैव तापमुन्मादमुग्रं मद्नप्रणुन्नम्। नान्यः पुतान धारियतुं हि शक्तो मुक्त्वा भवन्तं हि ततः प्रतीच्छ॥ ४९॥ भगवान् शिव वोले—वरदायिनी अन्विका-( सती-)के नष्ट होने में मेरा सुन्दर शरीर कामानि से अत्यन्त दग्ध हो रहा है। कामके विजृष्भण और उन्माद-शरोंसे विद्ध होनेसे मुझे धेर्य, रित या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष, कामदेवसे प्रेरित विजृष्भण, संतापन और उन्माद नामक उप्र अस्त सहन करने में समर्थ नहीं है। अतः तुम इन्हें प्रहण कर लो ॥ ४८-४९ ॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्तो वृष्यभध्वजेन यक्षः प्रतीच्छत् स विज्ञस्थणादीन्। तोषं जगामाशु ततस्त्रिशूली तुष्टस्तदेवं वचनं बसापे॥ ५०॥

पुलस्त्यजी बोले—भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर उस यश्च-( कुवेरपुत्र-पाख्रालिक-) ने विजृम्भण आदि सभी अस्त्रोंको उनसे ले लिया। इससे त्रिशूलीको तन्काल संतोप प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने उससे ये वचन कहे—॥ ५०॥

#### हर खवाच

यसात्वया पुत्र सुदुर्धराणि विज्ञम्भणादीनि प्रनीच्छितानि। तस्माद्वरं त्वां प्रतिपूजनाय दास्यामि लोकस्य च हास्यकारि॥५१॥ यस्त्वां यदा पद्यति चैत्रमासे स्पृशेन्नरो वार्चयते च भक्त्या। षृद्धोऽय बालोऽथ युवाथ योषित् सर्वे तदोन्माद्धरा भवन्ति॥५२॥ गायन्ति नृत्यन्ति रमन्ति यक्ष वाद्यानि यत्नाद्दि चाद्यन्ति। तवात्रतो हास्यवचोऽभिरक्ता भवन्ति ते योगयुतास्तु ते स्युः॥५३॥ ममेव नाम्ना भविताऽसि पूज्यः पाञ्चालिकेशः प्रथितः पृथिव्याम्। मम प्रसादाद् चरदो नराणां भविष्यसे पूज्यतमोऽभिगच्छ॥५४॥

भगवान् महादेवजी बोले—पुत्र ! तुमने अति भयंकर विजृम्भण आदि अस्त्रोंको प्रहण कर लिया, अतः प्रत्युपकारमें तुम्हें सब लोगोके लिये आनन्ददायक वर दूँगा । चैत्रमासमें जो वृद्ध, बालक, युवा या ली तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भिक्तपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे वे सभी जन्मत्त हो जायँगे । यक्ष ! फिर वे गायेगे, नाचेंगे, आनन्दित होंगे और निपुणताके साथ बाजे बजायेंगे । किंतु तुम्हारे सम्मुख हँसीकी बान करते हुए भी वे योगयुक्त रहेंगे । मेरे ही नामसे तुम पूज्य होगे । विश्वमें तुम्हारा पाष्ट्रालीकेश नाम प्रसिद्ध होगा । मेरे आशीर्वादसे तुम लोगोंके वरदाता और पूज्यतम होगे; जाओ ॥ ५१—५४॥

इत्येवमुक्तो विभुना स यक्षो जगाम देशान् सहसैव सर्वान् । कालञ्जरस्योत्तरतः सुपुण्यो देशो हिमाद्देरपि दक्षिणस्यः॥५५॥ तस्मिन् सुपुण्ये विषये निविधो रुद्धप्रसादादभिषूज्यतेऽसौ। तस्मिन् प्रयाते भगवांस्त्रिनेत्रो देवोऽपि विन्ध्यं गिरिमभ्यगच्छत्॥५६॥

तत्रापि मदनो गत्वा ददर्श चुषकेतनम्। द्वष्ट्वा प्रहर्जुकामं च ननः प्रादुद्धवद्धरः॥ ५७॥ ततो दारुवनं घोरं मदनाभिस्तो हरः। विवेश ऋषयो यत्र सपत्नोका व्यवस्थिताः॥ ५८॥

भगत्रान् शिवके ऐसा कहनेपर वह यक्ष तुरंत सब देशोमें घूमने लगा। किर वह कालंजरके उत्तर और हिमालयके दक्षिण परम पवित्र स्थानमें स्थिर हो गया। वह शिवजीकी कृपासे पूजित हुआ। उसके चले जानेपर भगत्रान् त्रिनेत्र भी विन्थ्यपर्वतपर आ गये। वहाँ भी कामने उन्हें देखा। उसे पुनर प्रहारकी चेष्टा करते देख शिवजी भागने छगे । उसके बाद कामदेवके द्वारा पीछा किये जानेपर महादेवजी घोर दारुवनमें चले गये, जहाँ ऋषिगण अपनी पन्तियोंके साथ निवास करते थे ॥ ५५–५८॥

ते चापि ऋपयः सर्वे दृष्ट्वा सूर्घ्ना नताभवन् । ततस्तान् प्राहभगवान् भिक्षा मे प्रतिदीयताम् ॥ ५९ ॥ ततस्ते मौनिनस्तस्थः सर्व एव महर्पयः । तदाश्रमाणि सर्वाणि परिचकाम नारद् ॥ ६० ॥ तं प्रविष्टं तदा दृष्ट्वा भागवात्रेययोपितः । प्रक्षोभमगमन् सर्वा हीनसत्त्वाः समन्ततः ॥ ६१ ॥ अस्ते न्वरुच्वतीमेकामनस्यां च भामिनीम् । पताभ्यां भर्तृपूजासु तिञ्चन्तासु स्थितं मनः ॥ ६२ ॥

उन ऋषियोंने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया । फिर भगवान्ने उनसे कहा—आप-लोग मुझे भिक्षा दीजिये । इसपर सभी महर्षि मौन रह गये । नारदजी ! इसपर महादेवजी सभी आश्रमोंमें घूमने लगे । उस समय उन्हें आश्रममें आया हुआ देख पतिव्रता अरुत्वती और अनुसूयाको छोड़कर ऋषियोंकी समस्त पनियाँ प्रक्षुत्व एवं सस्वहीन हो गयीं । पर अरुत्वती और अनुसूया पिनसेवामें ही लगी रहीं ॥ ५९—६२ ॥

ततः संक्षिभिताः सर्वा यत्र याति महेश्वरः। तत्र प्रयान्ति फामार्त्ता मद्विह्निलेतिन्द्रयाः॥ ६३॥ त्यद्यन्याश्रमाणि शून्यानि स्वानि ता मुनियोपितः। अनुज्ञम्भुर्यथा मत्तं करिण्य इव कुञ्जरम्॥ ६४॥ ततस्तु ऋषयो रङ्का भार्नवाङ्गिरसो सुने। कोधान्विताद्यवन्सर्वे छिङ्गोऽस्य पततां भुवि॥ ६५॥ ततः पपात देवस्य छिङ्गे पृथ्पीं विदारयन्। अन्तर्ज्ञांनं जगामाथ त्रिश्लुळी नीळळोहितः॥ ६६॥

अव शिवजी जहाँ-जहाँ जाते थे, वहाँ-वहाँ संक्षुमित, कामार्त एवं मदसे विकल इन्द्रियोंवाली क्षियाँ भी जाने लगीं। मुनियोंकी वे ज़ियाँ अपने आश्रमोंको सूना छोड़ छनका इस प्रकार अनुसरण करने लगीं, जैसे हथिनी मदमत्त गजका अनुसरण करे। मुने ! यह देखकर ऋषिगण क्षुद्र हो गये एवं कहा कि इनका लिङ्ग भूमिपर गिर जाय। फिर तो महादेवका लिङ्ग पृथ्वीको विटीण करता हुआ गिर गया एवं तब नील्लोहित त्रिशूली अन्तर्थान हो गये॥ ६३–६६॥

ततः स पतितो लिह्नो विभिद्य वसुधातलम् । रसातलं विवेशाशु ब्रह्माण्डं चोर्ध्वतोऽभिनत् ॥ ६७ ॥ ततश्चचाल पृथिवी गिरयः सरितो नगाः । पातालश्चवनाः सर्वे जङ्गमाजङ्गमेर्नुताः ॥ ६८ ॥ संश्चव्धान् भुवनान् दृष्ट्वा भूलोंकादीन् पितामहः । जगाम माधवं द्रष्टं क्षीरोदं नाम सागरम् ॥ ६९ ॥ तत्र दृष्टा हपीकेशं प्रणिपत्य च भक्तितः । उवाच देव भुवनाः किमर्थं क्षुभिता विभो ॥ ७० ॥

वह पृथ्वीपर गिरा लिंग उसका मेदन कर तुरंत रसातलमें प्रविष्ट हो गया एवं ऊपरकी ओर भी उसने विश्व-मन्नाण्डका मेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, निदर्गां, पादप तथा चराचरसे पूर्ण समस्त पाताल्लोक काप उठे। नितामह ब्रह्मा भूलोंक आदि भुवनोंको संक्षुच्य देखकर श्रीविष्णुसे मिल्लने क्षीरसागर पहुँचे। वहाँ उन्हें देख भिक्तपूर्वक प्रणाम कर ब्रह्माने कहा—देव! समस्त भुवन विक्षुच्य कैसे हो गये हैं! ॥ ६७—७०॥

भयोवाच हर्ष्विद्यन् शार्वो लिहो महर्षिभिः। पातितस्तस्य भाराती संच वाल वर्षुधरा॥ ७१॥ ततस्तद्द्युततमं श्रुत्वा देवः पितामहः। तत्र गच्छाम देवेश पवमाह पुनः पुनः॥ ७२॥ ततः पितामहो देवः केशवश्च जगत्पतिः। आजग्मतुस्तमुद्देशं यत्र लिहे भवस्य तत्॥ ७३॥ ततोऽनन्तं हर्षिलिहे दृष्ट्याच्हा खगेश्वरम्। पातालं प्रविवेशाथ विस्मयान्तरितो विभुः॥ ७४॥

इस्तर श्रीहरिने कहा—त्रवन् ! महर्पियोंने शिवके लिंगको गिरा दिया है । उसके भारसे कप्टमें पड़ी धार्न पृथ्वी विचलित हो गही है । इसके बाद त्रसाजी उस असूत बानको सुनकर देवेश ! हमलोग वहाँ चलें ऐसा बार-बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगऱपति विष्णु वहाँ पहुँचे, जहाँ शंकरका लिङ्ग गिरा था। वहाँ उस अनन्त लिङ्गको देखकर आश्चर्यचिकत होकर हिए गरुड़पर सवार हो उसका पना लगानेके लिये पातालमें प्रविष्ट हुए ॥ ७१–७४॥

व्रह्मा पद्मविमानेन ऊर्ध्वमाक्रम्य सर्वतः। नैवान्तमलभद् व्रह्मन् विस्मितः पुतरागतः॥ ७५॥ विष्णुर्गत्वाऽथ पातालान् सप्त लोकपरायणः। चकपाणिर्विनिष्कान्तो लेभेऽन्तं न महामुने॥ ७६॥ विष्णुः पितामहश्चोभी हरलिङ्गं समेत्य हि। हताञ्चलिपुटी भूत्वा स्तोतुं देवं प्रचकतुः॥ ७७॥

नारदजी । ब्रह्माजी अपने पद्मयानके द्वारा सम्पूर्ण ऊर्ध्वाकाशको लाँघ गये, पर उस लिङ्गका अन्त नहीं पा सके और आश्चर्यचिकत होकर वे लौट आये । मुने ! इसी प्रकार जब चक्रपाणि भगवान् विष्णु भी सातों पानालों में प्रवेश कर उस लिङ्गका बिना अन्त पाये ही वहाँसे बाहर आये, तब ब्रह्मा, विष्णु दोनों शिवलिङ्गके पास जाकर हाय जोड़कर उनकी स्तृति करने लगे ॥ ७५–७७ ॥

# **इरिब्रह्माणावूचतुः**

नमोऽस्तु ते शूलपाणे नमोऽस्तु वृषभध्यज्ञ। जीस्नूतवाहन कवे शर्व व्यय्वक शंकर॥७८॥ महेश्वर महेशान सुवर्णाक्ष वृषाकपे। द्स्रयज्ञक्षयकर कालकप नमोऽस्तु ते॥७९॥ त्वमादिरस्य जगतस्त्वं मध्यं परमेश्वर। भवानन्तश्च भगवान् सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते॥८०॥

ब्रह्मा-विष्णु योले—शूल्पाणिजी! आपको प्रणाम है। वृषभव्यज ! जीम्तवाहन ! कि ! शर्व ! त्र्यम्बक ! शंकर ! आपको प्रणाम है। महेश्वर ! महेशान ! सुवर्णाक्ष ! वृपाकपे ! दक्ष-यज्ञ-विश्वंसक ! काल्क्षप शिव ! आपको प्रणाम है। परमेश्वर ! आप इस जगत्के आदि, मध्य एवं अन्त हैं। आप पडिश्वर्यूपूर्ण भगवान् सर्वत्रगामी या सर्वत्रव्याप्त हैं। आपको प्रणाम है।। ७८-८०॥

## पुलस्त्य उवाच

पवं संस्त्यमानस्तु तस्मिन् दारुवने हरः। स्वरूपी ताविदं वाक्यमुवाच वदतां वरः॥८१॥
पुलस्त्यजी वोले—उस दारुवनमें इस प्रकार स्तुति किये जानेपर वक्ताओमें श्रेष्ठ हरने अपने स्वरूपमें
प्रकट होकर (अर्थात् मूर्तिमान् होकर ) उन टोनोंसे इस प्रकार कहा—॥ ८१॥

#### हर उवाच

किमर्थे देवतानायौ परिभूतकमं न्विह। मां स्तुवाते भृशास्त्रस्थं कामतापितविद्रहम्॥ ८२॥ भगवान् शंकर बोले—आप दोनो सभी देवताओके खामी हैं। आपलोग चलते-चलते यके हुए तथा कामाग्निसे दग्ध और मुझ सब प्रकारसे अखस्य व्यक्तिकी क्यों स्तुति कर रहे हैं। ८२॥

# देवाबूचतुः

भवतः पातितं छिङ्गं यदेतद् भुवि शंकर। पतत् प्रगृह्यतां भूय अतो देव स्तुवावहे ॥ ८३ ॥ इसपर ब्रह्मा-विष्णु दोनो बोले—शिवजी ! पृथ्वीपर आपका जो यह लिंग गिराया गया है, उसे पुनः आप प्रहण करें । इसीलिये हम आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ८३ ॥

#### हर उवाच

यद्यर्चयन्ति त्रिदशा मम लिङ्गं सुरोत्तमौ । तदेतत्प्रतिगृष्ट्णीयां नान्ययेति कथंचन ॥ ८४ ॥ ततः प्रोचाच भगवानेवमस्त्विति केशवः । प्रह्मा खयं च जप्राष्ट्र लिङ्गं कनकपिङ्गलम् ॥ ८५ ॥

ततश्चकार भगवांश्चातुर्वर्ण्यं हरार्चने । शास्त्राणि चेषां मुख्यानि नानोक्तिविदितानि च ॥ ८६ ॥ आद्यं श्रीवं परिख्यातमन्यत्पाञ्चपतं मुने । तृतीयं कालवदनं चतुर्थं च कपालिनम् ॥ ८७ ॥

शिवजीने कहा—श्रेष्ठ देवो ! यदि सभी देवता मेरे लिंगकी पूजा करना खीकार करें, तभी मैं इसे पुन: प्रहण करूँगा, अन्यया किसी प्रकार भी इसे नहीं घारण करूँगा । तब भगवान् विष्णु बोले—ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्माजीने खयं उस खर्णके सदश पिंगल लिंगको ग्रहण किया । तब भगवान्ने चारों वर्णोंको हर-लिक्नकी अर्चनाका अधिकारी बनाया । इनके मुख्य शाख नाना प्रकारके वचनोंसे प्रख्यात हैं । मुने ! उन शिवभक्तोंका प्रथम सम्प्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय कालेमुख और चतुर्थ सम्प्रदाय कापालिक या भैरवनामसे विख्यात हैं ॥ ८४-८७॥

शैवश्चासीत्स्वयं शक्तिर्वसिष्ठस्य प्रियः सुतः। तस्य शिष्यो बभूवाथ गोपायन इति श्रुतः॥ ८८॥ महापाग्रुपतश्चासीद्भरद्वाजस्तपोधनः । तस्य शिष्योऽप्यभूद्वाजा ऋषभः सोमकेश्वरः॥ ८९॥ कालास्यो भगवानासीद्।पस्तम्बस्तपोधनः। तस्य शिष्योभवद्वैश्यो नाम्ना क्राथेश्वरो मुने॥९०॥ महाव्रती च धनदस्तस्य शिष्यश्च वीर्यवान्। कर्णोदर इति स्थातो जात्या शुद्रो महातपाः॥९१॥

महर्षि विसष्टकं प्रियपुत्र शक्ति ऋषि खयं शैव थे। उनके एक शिष्य गोपायन नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैव-सम्प्रदायको दूरतक फैलाया। तपोधन भरद्वाज महापाशुप्त थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य हुए, जिनसे पाशुपत-सम्प्रदाय विशेषरूपसे परिवर्तित हुआ। मुने! ऐश्वर्य एवं तपस्याके धनी महर्षि आपस्तम्ब, काल्मुख-सम्प्रदायके आचार्य थे। क्राथेश्वर नामके उनके वैश्य शिष्यने इस सम्प्रदायका विशेष रूपसे प्रचार किया। महाव्रती साक्षात् कुवेर प्रथम कापालिक या भैरव-सम्प्रदायके आचार्य हुए थे। शूक्र-जातिके महातपस्त्री कर्णोटर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। इन्होंने इस मतका विशेष प्रचार किया। ८८–९१॥

प्वं स भगवान्त्रह्मा पूजनाय शिवस्य तु । इत्वा तु चातुराश्रम्यं स्वमेव भवनं गतः ॥९२॥ गते ब्रह्मणि शर्वोऽपि उपसंद्वत्य तं तदा । लिङ्गं चित्रवने सूक्ष्मं प्रतिष्ठाप्य चचार ह ॥९३॥ विचरन्तं तदा भूयो महेशं कुसुमायुधः । आरात्स्थित्वाऽव्रतो धन्वी संतापियतुमुद्यतः ॥९४॥ वतस्तमव्रतो दृष्ट्वा कोधाष्मातदशा हरः । सारमालोकयामास शिखाव्राच्चरणान्तिकम् ॥९५॥

इस प्रकार ब्रह्माजी शिवकी उपासनाके लिये चार सम्प्रदायोंका विधान कर ब्रह्मलोकको चले गये। ब्रह्माजीके जानेपर महादेवने उस लिङ्गको उपसंहत कर लिया—समेट लिया एवं वे चित्रवनमें सूक्ष्म लिङ्ग प्रतिष्ठापित कर विचरण करने लगे। यहाँ भी शिवजीको धूमते देख पुष्पवनुत्र कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संतापन वाणसे वेधनेको उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिवजीने उस कामदेवको सिरसे चरणतक कोधभरी दृष्टिसे देखा।। ९२—९५।।

आलोकितस्त्रिनेत्रेण मदनो द्युतिमानपि । प्रादह्यत तदा ब्रह्मन् पादादारभ्य कश्चवत् ॥९६॥ प्रद्यमाना चरणो दृष्ट्याऽसौ कुसुमायुधः । उत्ससर्ज धनुः श्रेष्ठं तज्जगामाथ पञ्चधा ॥९७॥

१—गणेशसहस्रनामके 'प्रमात' भाष्यमे कालमुखमतका विशेष परिचय है । २—शैव पाशुपत कालमुखं मैरव-श्रासनम् । (गणेशसहस्रनाम १२९) ३-इसपर डॉ० भण्डारकरके 'वैष्णविष्म'-'शैविष्म'में विस्तृत विचार हैं ।

यदासीन्मुष्टिवन्धं तु रुक्मपृष्ठं महाप्रभम्। स चम्पकतरुजीतः सुगन्धाद्व्यो गुणाकृतिः ॥९८॥ नाहस्थानं शुभाकारं यदासीद्वज्ञभूषितम्। तज्जातं केसरारण्यं वकुलं नामतो मुने ॥९९॥ या च कोटी शुभा ह्यासीदिन्द्रनीलविभूपिता। जाता सा पाटला रम्या भृक्षराजिविभूपिता ॥१००॥

ब्रह्मन् ! वह कामदेव अत्यन्त तेजस्ती था । फिर भी भगवान्-द्वारा इस प्रकार दृष्ट होनेपर वह पैरसे लेकर किंदिया । इससे उसके पाँच टुकड़े हो गये । उस धनुषका जो चमचमाता हुआ सुवर्णयुक्त मुठवंध था, वह सुगन्धपूर्ण सुन्दर चम्पक बृक्ष हो गया । मुने ! उस धनुषका जो हीरा जड़ा हुआ सुन्दर कृतिवाला नाहस्थान था, वह केसरवनमें बकुल ( मौलिसरी ) नामका बृक्ष बना । इन्द्रनीलसे सुरोभिन उसकी सुन्दर कोटि धंगोसे विभूषित सुन्दर पाटला-( गुलाव-) के रूपमें परिणत हो गयी ॥ ९६-१००॥

नाहोपरि तथा मुणे स्थानं राशिमणिप्रभस् । पञ्चगुलमाऽभवज्जाती शशाङ्किरणोज्जवला ॥१०१॥ अद्धं मुख्या अधः कोट्योः स्थानं विद्रुमभूषितम् । तस्याद्वहुपुटा मल्ली संजाता विविधा मुने ॥१०२॥ पुष्पोत्तमानि रम्याणि सुरभीणि च नारद् । जातियुक्तानि देवेन स्वयमाचिरतानि च ॥१०३॥ मुमोच मार्गणान् भूम्यां शरीरे दह्यति स्मरः । फलोपगानि चृक्षाणि संभूतानि सहस्रशः ॥१०४॥ चृतादीनि सुगन्थीनि स्वादूनि विविधानि च । हरप्रसादाज्जातानि भोज्यान्यपि सुरोत्तमेः ॥१०५॥ पवं दग्धा सारं छदः संयम्य स्वतनं विभुः । पुण्यार्थी शिशिरादि स जगाम तपसेऽव्ययः ॥१०६॥ पवं पुरा देववरेण शम्भुना कामस्तु दग्धः सशरः सचापः । ततस्त्वनक्षेति महाधनुर्द्वरो देवेस्तु गीतः सुरपूर्वपृजितः॥१०७॥

॥ इति श्रीवामनपुराणे पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

धनुषनाहके ऊपर मुष्टिमें स्थित चन्द्रकान्तमणिकी प्रभासे युक्त स्थान चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल पाँच गुल्मवाली जाती (चमेली) पुष्प बन गया । मुने ! मुष्टिके ऊपर और दोनो कोटियोकें नीचेवाले विद्रुममणि-विमूित स्थानसे अनेक पुटोंवाली मिल्लिका (मालती) हो गयी । नारदजी ! देवके द्वारा जातीके साथ अन्य मुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंकी सृष्टि हुई । ऊर्व शरीरके दग्ध होनेके समय कामदेवने अपने वाणोंको भी पृथ्वीपर फेंका था, इससे हजारो प्रकारके फल्युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गये । शिवजीकी कृपासे श्रेष्ठ देवताओद्वारा भी अनेक प्रकारके सुगन्धित एवं खादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए, जो खानेमें खादुयुक्त हैं । इस प्रकार कामदेवको मस्म कर एवं अपने शरीरको संयतकर समर्थ, अविनाशी शिव पुण्यकी कामनासे हिमालयपर तपस्या करने चले गये । इस प्रकार प्राचीन समयमें देवश्रेष्ठ शिवजीद्वारा धनुषवाण-सहित काम दग्ध किया गया था । तबसे देवताओमे प्रथम पूजित वह महाधनुर्धर देवोद्वारा 'अनङ्ग' कहा गया ॥ १०१–१०७॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

# [ अथ सप्तमोऽध्यायः ]

पुरुम्य उदाच ततोऽनक्षं विभुर्दपूर्व व्रह्मन् नारायणो मुनिः। प्रदस्यवं वचः प्राद्य कन्द्रपं इत आस्यताम् ॥ १ ॥ तद्रश्चन्ध्रत्वमीक्ष्यास्य कामो विस्मयमागतः। वयन्तोऽपि महाचिन्तां जगामाशु महासुने ॥ २ ॥ तत्रश्चाप्सरमो हृष्ट्वा स्वागतेनाभिष्ठ्य च । वसन्तमाद भगवानेहोद्दि स्थीयतामिति ॥ ३ ॥ तत्रो विह्मय भगवान् मञ्जर्भं कुसुमावृताम् । आदाय प्राप्तस्युवर्णाद्वीमूर्वोर्धात्यां विनिर्ममे ॥ ४ ॥ करुक्वां म कन्द्रशे हृष्ट्वा सर्वोद्धसुन्द्रीम् । अयन्यत तद्याऽनद्वः किमियं मा प्रिया गतिः ॥ ५ ॥ सात्वा अध्याय प्रारम्भ

( उवेशीकी उत्पत्ति-कथा, प्रह्माद-प्रसंग—नरनारायणसे संचाद एवं युद्धोपकम )

पुलस्त्यजी बोले—नारदजी ! उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेवकी देग्वकर ईस्ते हुए यो बोले—काम ! तुम यहाँ वेठो । काम उनकी उस अक्षुक्वता-( श्विरता- ) को देग्वकर चिक्त हो गया । गहामुने ! वसन्तको भी उस समय बही चिन्ता हुई । किर अप्सराओकी ओर देग्वकर खागतके द्वारा उनकी पूजा कर भगवान् नारायणने वसन्तमे कहा—आओ बेठो । उसके पश्चात् भगवान् नारायण मुनिने हँसकर एक छन्टमे भरी मध्नर्ग ली और अपने ऊरुपर एक मुवर्ण अङ्गवाली तरुणीका चित्र लिक्कर उसकी सर्जाव रचना कर दी । नारायणकी जाँवमे छत्यन उस सर्वाह मुन्दरीको देग्वकर कामदेव मनमें सोचने लगा—क्या यह मुन्दरी मेरी पन्नी रिन हैं ! ॥ १ – १ ॥ नदेच वदनं चारु खाक्षिश्चकुटिलालकम् । मुनासावंद्याधरोष्टमालोकनपरायणम् ॥ ६ ॥ तावेबाहार्यविरली पीवरी मगनजूचुको । राजेतेऽभ्याः कुची पीनो सन्जनाविव संहती ॥ ७ ॥ तदेच तन्न चार्यङ्ग्या चिल्वयविभूपितम् । उद्रं राजते इलक्ष्णं रोमाविलविभूपितम् ॥ ८ ॥ रोमावर्ला च जवनाद् यान्ती स्तनतर्छ नियम् । राजते भृद्धमालेव पुलिनान् कमलाकरम् ॥ ९ ॥

इसकी वैसी ही सुन्दर ऑग्वें, भोंह एवं कुटिल अलकें हैं। इसका वैसा ही मुग्वमण्डल, वेसी सुन्दर नासिका, वैसा वश और वैसा ही इसका अवरोष्ट भी सुन्दर है। इसे देखनेसे तृप्ति नहीं होती है। यितके समान ही मनोहर तथा अत्यन्त मग्न चूचुकताले स्थृल (मांसल) स्तन दो सज्जन पुरुपोके सद्द्या परस्पर मिले हैं। इस सुन्दरीका वैसा ही कुश, त्रिवलीयुक्त, कोमल तथा रोमावलिवाला उदर भी शोभित हो रहा है। उदरपर नीचेसे ऊपरकी और मनन तटतक जाती हुई इसकी रोमराजि सरोवर आदिके तटसे कमलबुन्दकी और जाती हुई अमर-मण्डलीके समान सुशोभित हो रही है। ६—९॥

ज्ञवनं त्वितिविस्तीर्णं भात्यस्या रहानात्रृतम्। शीरोदमयने नद्धं भुजहोनेय मन्द्रम्॥ १०॥ कद्वित्तिस्भसदृशंकर्ष्वमूळेरयोष्ठिः । विभाति सा सुचार्वक्षी पद्मिकञ्जकसंनिभा ॥ ११॥ जानुर्ना गृढगुर्को च शुभे जह्वे न्वरोमहो। विभातोऽस्यास्तथा पादावलक्तकसमित्वर्षो ॥ १२॥ इति संचित्तयम् कामस्तामनिन्दिनलोचनाम्। कामातुरोऽसीसंज्ञातः किमुतान्यो जनो मुने ॥ १३॥

इसका करवनीसे मण्डित स्थृत जवन-प्रदेश क्षीरसागरके मन्यनके समयमें वासुकि नागसे वेटित मन्डर-पर्वतके समान सुशोभित हो रहा है। कटली-स्तम्भके समान ऊर्ष्वमूल ऊरुओवाली कमलके केसरके समान गौर-वर्णकी यह सुन्दरी है। इसके दोनो घुटने, गृहगुल्फ रोमरिहत सुन्दर जवा तथा अलक्तकके समान कान्तिवाले दोनों पेंग अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं। मुने ! इस प्रकार उस सुन्दरीके विपयमें सोचते हुए जब यह कामदेव खयमेव कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषोंकी तो वात ही क्या थी॥ १०—१३॥ माधवोऽप्युर्वशीं हृष्ट्वा संचिन्तयत नारद। किंस्वित् कामनरेन्द्रस्य राजधानी स्वयं खिता ॥ १४ ॥ आयाता शिशनो मूनिमयं कान्तिर्निशाक्षये। रिवरिक्षमप्रतापार्तिभीता शरणमागता ॥ १५ ॥ इत्यं संचितयन्नेव अवप्रभ्याप्सरोगणम्। तस्थौ मुनिरिव ध्यानमास्थितः स तु माधवः ॥ १६ ॥ ततः स विस्मितान् सर्वान् कन्दर्पादीन् महामुने। हृष्ट्वा प्रोवाच वचनं स्मितं कृत्वा शुभवतः ॥ १७ ॥ इयं ममोक्सम्भूता कामाप्सरस माधव। नीयतां सुरलोकाय दीयतां वासवाय च ॥ १८ ॥ इत्युक्ताः कम्पमानास्ते जग्मुर्गृद्योर्वशीं दिवम्। सहस्राक्षाय तां प्रादाद् क्ष्पयौवनशालिनीम् ॥ १९ ॥ आवश्चद्वचितं ताभ्यां धर्मज्ञाभ्यां महामुने। देवराज्ञाय कामायास्ततोऽभूद् विस्मयः परः ॥ २० ॥ पताहशं हि चरितं ख्यातिमध्यां जगाम ह। पातालेषु तथा मत्यें दिक्ष्वप्रासु जगाम च ॥ २१ ॥

नारदजी ' अब बसन्त भी उस उवशीको देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा कामकी राजधानी ही ख़य आकर उपस्थित हो गयी है । अथवा रात्रिका अन्त होनेपर सूर्यक्षी किरणोक तापके मयसे खयं चिन्द्रका ही शरणमें आ गया है । इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओको रोककर बसन्त मुनिके सहश ध्यानस्थ हो गया । महामुने ! उसके बाद शुभवत नारायण मुनिने कामादि सभीको चिकत देखकर हँसते हुए कहा—हे काम, हे अप्सराओ, हे वसन्त ! यह अप्सरा मेरी जॉबसे उत्पन्न हुई है । इसे तुमलोग देवलोकमें ले जाओ और उन्द्रको दे दो । उनके ऐसा कहनेपर वे सभी भयसे काँपते हुए उर्वशीको लेकर खर्गमें चले गये और उस रूप-यौवनशालिनी अप्सराको इन्द्रको दे दिया । महामुने ! उन कामादिने इन्द्रसे उन दोनो वर्मके पुत्रो- (नर-नारायण-) के चरित्रकों कहा, जिससे इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । नर और नारायणके इस चरित्रकीं चर्चा आंगे सबन्न बढ़ती गयी तथा वह पांताल, मर्त्यलोक एवं सभी दिशाओंमे व्याप्त हो गयी ॥ १४—२१ ॥

एकदा निहते रोद्दे हिरण्यकशिषो मुने। अभिषिकस्तदा राज्ये प्रह्वादो नाम दानवः॥ २२॥ तस्मिन्शासित दैत्येन्द्रे देवब्राह्मणपूजके। मखानि भुवि राजानो यजन्ते विधिवत्तदा॥ २३॥ ब्राह्मणाश्च तपा धर्म तीर्थयात्रास्च कुर्वते। वैद्यादच पशुवृत्तिस्थाः शूद्राः शुश्रूपणे रताः॥ २४॥

मुने ! एक वारकी बात है । जब भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया तब प्रह्लाद नामक दानव राजग्हीपर बेटा । वह देवता और ब्राह्मणोंका पूजक था । उसके शासनकालमें पृथ्वीपर राजा लोग विविधूर्वक यज्ञानुष्टान करते थे । ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म-कार्य और तीर्थयात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा श्रूद्ध लोग सबकी सेवा प्रेमसे करते थे ॥ २२–२४॥

चातुर्वण्यं ततः स्वे स्वे आश्रमे धर्मकर्मणि। आवर्त्तत तनो देवा वृत्या युक्ताभवन् मुने॥ २५॥ ततस्तु च्यवनो नाम भागं वेन्द्रो महातपाः। जगाम नर्मदां स्नातुं तीर्थं चैवाकुळीश्वरम्॥ २६॥ तत्र ह्या महादेवं नदी स्नातुमवातरत्। अवतीर्णं प्रजग्राह नागः केकरलेहितः॥ २७॥ गृहीतस्तेन नागेन सस्मार मनसा हरिम्। संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्विपोऽभून्महोरगः॥ २८॥

मुने ! इस प्रकार चारो वर्ण अपने आश्रममें स्थित रहकर धर्म-कार्योमें छगे रहते थे । इससे देवता भी अपने कममें संछान हो गये । उसी समय ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ भागववंशी महातपत्नी च्यवन नामक ऋषि नर्मदाके नकुछीश्वर तीर्थमें स्नान करने गये । वहाँ वे महादेवका दर्शनकर नदीमें स्नान करनेक छिये उतरे । जलमें उतरते ही ऋषिको एक भूरे वर्णके सॉपने पकड़ छिया । उस सॉपदारा पकड़े जानेपर ऋषिने अपने मनमें

१-- देवताओं के धर्मका वर्णन सुकेशी-उपाख्यानमें आगे आया है।

विष्णु भगवान्का स्नरण किया । कमछनयन भगवान् श्रीहरिको स्मरण करनेपर वह महान् सर्प विग्रहीन हो गया ॥ २५—२८ ॥

नीतस्तेनातिरौद्रेण पत्रगेन रसातलम् । निर्विपश्चापि तन्याज च्यवनं भुजगोत्तमः ॥२९॥ संत्यक्तमात्रो नागेन च्यवनो भागवोत्तमः । चचार नागकन्याभिः पूज्यगानः समन्ततः ॥३०॥ विचरन् प्रविवेशाथ दानवानां महत् पुरम् । संपूज्यमानो दैत्येन्द्रेः प्रह्वादोऽय दद्शे तम् ॥३१॥ भृगपुत्रे महातेजाः पूजां चक्रे यथाईतः । संपृज्जितोपविष्टश्च पृष्टश्चागमनं प्रति ॥३२॥

फिर उस भयंकर विपरिहत संपने च्यत्रन मुनिको रसातल्में ले जाकर होड़ दिया। सर्पने भागवश्रेष्ठ च्यत्रनको मुक्त कर दिया। फिर वे नागकत्याओंसे पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने ल्हें। वहाँ यूमते हुए वे दानवोंके विशाल नगरमें प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्योंद्वारा पूजित प्रहादने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहादने मृगुपुत्रकी यथायोग्य पूजा की। पूजाके बाद उनके बैठनेपर प्रह्लादने उनसे उनके आगमनका कारण पूछा।।२९–३२॥

स चोवाच महाराज महातीर्थं महाफलम् । स्नातुमेवागतोऽस्म्यद्य द्रष्टुःश्चैवाकुर्लाश्वरम् ॥ ३३ ॥ नद्यामेवावतीर्णोऽस्मि गृहीतश्चाहिना बलात् । समानीतोऽस्मि पाताले दृण्श्चात्र भवातपि ॥ ३४ ॥ एतच्छुत्वा तु वचनं च्यवनस्य दितीश्वरः । प्रोवाच धर्मसंयुक्तं स वान्यं वाक्यकोविदः ॥ ३५ ॥

उन्होंने कहा—महाराज ! आज मैं महाफलदायक महातीर्थमें रनान एवं नकुलीश्वरका दर्शन करने आया था। वहाँ नदीमें उतरते ही एक नागने मुझे वलात् पकड़ लिया। वही मुझे पातालमें लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्यदनकी इस बातको छनकर छन्दर बचन बोलनेवाले दैत्योंके ईश्वर (प्रहाद) ने धर्मसंयुक्त यह बाक्य कहा ॥ ३३–३५॥

### महाद उवाच

भगवन् कानि तीर्थानि पृथिव्यां कानि चाम्बरे। रसातले च कानि स्युरेतद् वक्तुं त्वमईसि ॥३६॥ प्रह्लादने पूछा—भगवन् ! कृपा करके मुझे बतलाइये कि पृथ्वी, आकाश और पातालमें कौन-कौनसे (महान् ) तीर्थ हैं ! ॥ ३६॥

#### च्यवन उवाच

पृथिन्यां नैमिपं तीर्थमन्तिरक्षे च पुष्करम्। चक्रतीर्थं महावाहो रसातलतले विदुः ॥३७॥ (प्रह्लादके वचनको सुनकर) च्यवनजीने कहा—महाबाहो । पृथ्वीमें नैमिपारण्यतीर्थ, अन्तिरक्षमें पुष्कर, और पातालनें चत्रतीर्थ प्रसिद्ध हैं ॥ ३७ ॥

### पुलस्त्य उवाच

श्रुत्वा तद्भागववचो दैत्यराजो महामुने। नैमिषं गन्तुकामस्तु दानवानिद्मव्रवीत्॥३८॥ पुल्रस्त्यजोने कहा—महामुने! भागवकी इसी बातको सुनकर दैत्यराज प्रह्लादने नैभिपतीर्थमें जानेके लिये इच्छा प्रकट की और दानवींसे यह बात कही॥ ३८॥

#### प्रह्लाद् उवाच

उत्तिष्ठध्वं गिमण्यामः स्नातुं तीर्थं हि नैमिषम्। द्रक्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतम् ॥३९॥ प्रह्वाद् वोले—उठो, हम सभी नैमिपतीर्थमें स्नान करने जायँगे तथा वहाँ पीताम्बरधारी एवं कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् अन्युत (विष्णु )के दर्शन करेगे ॥ ३९॥

#### पुलस्य उवाच

इत्युक्ता दानवेन्द्रेण सर्वे ते दैत्यदानवाः। चक्रुरुद्योगमतुळं निर्जग्मुश्च रसानलात्॥४०॥ ते समभ्येत्य दैतेया दानवाश्च महावलाः। नैमिपारण्यमागत्य स्नानं चक्रुर्मुदान्त्रिताः॥४१॥ ततो दितीश्वरः श्रीमान् मृगव्यां स चचार ह। चरन् सरस्वनीं पुण्यां ददर्श विमलोदकाम्॥४२॥ तस्यादूरे महाशाखं शालवृक्षं शरैश्चितम्। ददर्शवाणानपरान् मुखे लग्नान् परस्परम्॥४३॥

पुलस्त्यजीने कहा—दैत्यराज प्रह्लादके ऐसा कहनेपर वे सभी दैत्य और दानव रसातलसे वाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योगमें लग गये। उन महावलवान् दितिपुत्रों एवं दानवोने नैमिन्नारण्यमें आकर आनन्दपूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान् दैत्यश्रष्ठ प्रह्लाद मृगया (आखेट या शिकार) के लिये वनमें यूमने लगे। वहाँ पूमते हुए उन्होने पवित्र एवं निर्मल जलवाली सरखती नदीकों देखा। वहीं समीप ही वाणोसे खचाखच विंघे बड़ी-बड़ी शाखाओवाले एक शाल बुक्षकों देखा। वे सभी बाण एक-दूसरेके मुखसे लगे हुए थे ॥ ४०-४३॥

ततस्तानद्धताकारान् वाणान् नागोपवीतकान् । दृष्ट्वाऽतुलं तदा चक्ने कोधं दैत्येश्वरः किल ॥४४॥ स दद्र्य ततो दूरात्कृष्णाजिनधरौ मुनी । समुन्नतज्ञदाभारौ तपस्यासक्तमानसौ ॥४५॥ तयोश्च पार्श्वयोर्दिव्ये धनुपी लक्षणान्विते । शार्क्षमाजगवं चैव अक्षय्यौ च महेपुधी ॥४६॥ तौ दृष्ट्वाऽमन्यत तदा दाम्भिकाविति दानवः । ततः प्रोवाच वचनं तावुमौ पुरुषोत्तमौ ॥४७॥

तब उन अद्भुत आकारवाले नागोपवीत (साँपोसे लिपटे) बाणोंको देखकर दैत्येश्वरको बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूरसे ही काले मृगचर्मको धारण किये हुए वड़ी-वड़ी जटाओंवाले तथा तपस्यामें छगे दो मुनियोको देखा। उन दोनोकी वगलमें सुलक्षण शार्क्स और आजगव नामक दो दिन्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े-बड़े तरकस वर्तमान थे। उन दोनोको इस प्रकार देखकर दानवराज प्रह्लादने उन्हे दम्भसे युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषोसे कहा—॥ ४४-४७॥

कि भवद्गयां समारव्धं दम्भं धर्मविनाशनम् । क तपः क जटाभारः क चेमौ प्रवरायुधौ ॥४८॥ अथोवाच नरो देत्यं का ते चिन्ता दितीश्वर । सामर्थ्यं सित यः कुर्यात् तत्संपद्येत तस्य हि ॥४९॥ अथोवाच दितीशस्तौ का शिक्तर्युवयोरिह । मिय तिष्ठति देत्येन्द्रे धर्मसेतुप्रवर्तके ॥५०॥ नरस्तं प्रत्युवाचाथ आवाभ्यां शिक्तर्जिता । न कश्चिच्छक्तुयाद् योद्धं नरनारायणौ युधि ॥५१॥

आप दोनो यह धर्मविनाशक दम्भपूर्ण कार्य क्यो कर रहे है! कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनो श्रेष्ठ अस्त ! इसपर नरने उनसे कहा—दैत्येश्वर! तुम उसकी चिन्ता क्यो कर रहे हो! सामर्थ्य रहनेपर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है, उसे वही शोभा देता है। तब दितीश्वर प्रह्लादने उन दोनोसे कहा—धर्मसेतुके स्थापित करनेदाले मुझ दैत्येन्द्रके रहते यहाँ आप लोग (सामर्थ्य-बलसे) क्या कर सकते हे! इसपर नरने उन्हे उत्तर दिया—हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण—दोनोसे कोई भी युद्ध नहीं कर सकता ॥ ४८—५१॥

दैत्येश्वरस्ततः क्रुद्धः प्रतिज्ञामारूरोहं च । यथा कथंचिज्जेष्यामि नरनारायणो रणे ॥५२॥ इत्येवमुक्तवा वचनं महातमा दितीश्वरः स्थाप्य घळं वनान्ते । वितत्य चापं गुणमाविक्रष्य तळध्वनि घोरतरं चकार ॥५३॥ ततो नरस्त्वाजगवं हि चापमानम्य वाणान् सुवहून्शिताग्रान् । सुमोच तानप्रतिमेः पृषत्कैश्चिच्छेद दैत्यस्तपनीयपुह्धेः ॥५४॥ छिन्नान् समीक्ष्याथ नरः पृपत्कान् दैत्येश्वरेणाप्रतिमेन लंग्ये। कुद्धः समानम्य गटाधनुस्ततो सुमोच चान्यान् विविधान् पृपत्कान्॥'५'५॥

इसपर दैंत्येश्वरने कुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्धमें जिस किसी भी प्रन्तार आप नर और नारायण दोनोको जीतुँगा । ऐसी प्रतिज्ञाकर दैंग्येश्वर प्रहादने वनकी सीमापर अपनी सेना रक्षी कर दी और धनुपको फैलाकर उसपर डोरी चढायी तथा घोरतर करतल्थ्यनि की-ताल ठोकी । इसपर नरने भी आजगव ब्रह्मको बहुत-से तेज वाण छोडे । परतु प्रहादने अनेक खर्ण-पुंख्याले अप्रतिम वाणोंमे उन बाणोको काट टाला । किर नरने युद्धमें अप्रतिम देत्येश्वरके हारा वाजाको नट हुआ देख कुढ़ होका अपने महान् धनुपको चढ़ाकर पुन: अन्य अनेक तीक्षण वाण छोड़े ॥ ५२—५५ ॥

एकं नरें। हैं। दितिजेश्वरद्य ब्रांन् धर्मस् नुधानुं। दिनंशः।
नरस्तु वाणान् प्रमुमाय पश्च पड् देत्यनाथा निशितान् पृपत्कान्॥ ५६॥
सप्तर्पिमुख्यो द्विचतुश्च देत्यो नरस्तु पट् ब्रांणि च देत्यमुख्ये।
पट्त्रीणि चैकं च दितीश्वरेण मुक्तानि वाणानि नराय विव ॥ ५७॥
एकं च पट् पश्च नरेण मुक्तास्त्वष्टी शराः सप्त च दानंवन।
पट् सप्त चाष्टी नव पण्नरेण द्विसप्तति देत्यपतिः समर्ज् ॥ ५८॥
शतं नरस्त्रीणि शतानि देत्यः पड् धर्मपुत्रे। दश देत्यराजः।
तते।ऽप्यसंख्येयतरान् हि वाणान् मुमाचनुस्ती सुभृशं हि कीपान्॥ ५९॥

नरके एक बाग छोड़नेपर प्रहादने दो बाग छोड़े; नरके तीन बाग छोड़नेपर प्रहादने चार बाग छोड़े। इसके बाद पुनः नरने पाँच बाग और फिर दैत्यक्षेष्ठ प्रहादने छः नेज बाग छोड़े। विज । नरके सन बाग छोड़नेपर दैत्यने आठ बाग छोड़े। नरके नव बाग छोड़नेपर प्रहादने उनपर दस बाग छोड़े। नरके बारह बाग छोड़नेपर दानवने पदह बाग छोड़े। नरके छत्तीस बाग छोड़नेपर देत्यपिनने बहत्तर बाग चलाये। नरके सौ बागोपर दैत्यने तीन सो बाग चलाये। धर्मपुत्रके छः सौ बागोपर दैत्यने तीन सो बाग चलाये। फिर तो उन दोनोने अत्यन्त क्रोधसे ( एक दूसरेपर ) असंख्य बाग छोड़े। ५६—५९॥

ततो नरो वाणगणरसंख्यैरवास्तरद्भृमिमधो दिशः खम्।
स चापि देत्यप्रवरः पृपत्कैश्चिच्छेद् वेगात् तपनीयपुङ्खैः॥६०॥
ततः पतित्रिभिवींरी सुमृशं नरदानवी। युद्धे वरास्त्रेर्युध्येतां घोररूपः परस्परम्॥६१॥
ततस्तु देत्येन वरास्त्रपाणिना चापे नियुक्तं तु पितामहास्त्रम्।
महेदवरास्त्रं पुरुपोत्तमेन समं समाहत्य निपततुस्तां॥६२॥
ब्रह्मास्त्रे तु प्रशमिते प्रह्वादः कोधमूर्छितः। गदां प्रगृह्य तरसा प्रचस्कन्द् रथोत्तमात्॥६३॥

उसके बाद नरने असंख्य वागोसे पृथ्वी, आकाश और दिशाओको ढक दिया । फिर देंस्पप्रवर प्रहादने स्वर्णपुंखवाले वागोको वहे वेगसे छोड़कर उनके वाणोंको काट दिया । तब नर और दानव दोनो वीर वागों तथा भयंकर थ्रेप्ट अस्रोसे परस्पर युद्ध करने लगे । इसके वाद देत्यने हाथमें ब्रह्मास्र लेकर उस धनु रार नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुशोत्तमने भी माहेश्वरास्त्रका प्रयोग कर दिया । वे दोनो अन्न परस्पर एक दूसरेसे टक्कर खाकर गिर गये । ब्रह्मास्रके व्यर्थ होनेपर कोधसे मुच्छित हुए प्रहाद वेगसे गदा लेकर उत्तम रथसे कृद पड़े ॥६०—६३॥

गवापाणि समायान्तं दैत्यं नारायणस्तदा । दृष्ट्वाऽथ पृष्ठतश्चके नरं योद्धमनाः स्वयम् ॥६४॥ नतो दितीशः सगदः समाद्रचत् सशार्द्वपाणि नपसां निधानम् । स्थानं पुराणर्विर्धुदारविक्रमं नारायणं नारद लोकपालम् ॥ ६५ ॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ऋषि नारायणने उस समय दैत्यको हाथमें गदा छिये अपनी ओर आते देखकर खय युद्ध-करनेकी इच्छासे नरको पीछे हटा दिया । नारदजी ! तब प्रह्लादजी गदा छेकर तपोनिधान, शाईधनु को धारण करनेवाले, प्रसिद्ध पुरातन ऋषि, महापराक्रमञाली, लोकपित नारायणकी ओर दौड़ पर्ड ॥ ६४-६५ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

# [ अथाष्टमोऽध्यायः ]

युलस्य उवाच

शार्क्नपाणिनमायान्तं द्वष्ट्वाऽत्रे दानवेश्वरः। परिश्वाम्य गदां वेगात् सूर्विन साध्यमताद्वयत् ॥ १ ॥ ताद्वितस्याथ गदया धर्मपुत्रस्य नारद्वि नेत्राभ्यामपतद् वारि विद्ववर्षिनेभं भुवि ॥ २ ॥ मूर्विन नारायणस्यापि सा गदा दानवार्षिता। जगाम शतधा ब्रह्मञ्शेलग्रहेक्षे यथाऽशिनः ॥ ३ ॥ ततो निवृत्य दैत्येन्द्रः समास्थाय रथं द्वतम्। आदाय कार्मुकं वीरस्तूणाद् वाणं समाददे॥ ४ ॥

# अाठवाँ अध्याय प्रारम्भ

ः ( प्रह्लाद और नारायणकां तुमुल युद्ध, भक्तिमे विजय )

पुलस्त्यजी वोले—प्रहादने जब हाथमें शार्क्षधनुप लिये भगवान् नागयणको सामनेसे आते देखा तो अपनी गदा घुनाकर वेगसे उनके सिरंपर प्रहार कर दियां । नारदजी ! गदासे प्रताडित होनेपर नारायणके नेत्रोसे आगके स्फुलिंगके समान आंसू पृथ्वीपर गिरने लगे । ब्रह्मन् ! । ब्रह्मकी चोटीपर गिरकर जैसे बन्न ट्रूट जाता है, उसी प्रकार दानबद्दारा नारायगके सिरंपर चलायी गयी वह गदा भी सैकड़ो दुकड़े हो गयी । उसके बाद शीवनापूर्वक लोटकर बीर दैत्येन्द्रने रथपर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकससे बाण निकाल लिया ॥ १-४॥

आनम्य चापं वेगेन गार्क्षपत्राञ्चित्राञ्चीमुखान् । मुप्तोच साध्याय तदा क्रोधान्धकारिताननः ॥ ५ ॥ तानापतत पवाशु वाणांश्चन्द्रार्द्धसिव्धमान् । विच्छेद वाणेरपरैर्निविभेद च दानवम् ॥ ६ ॥ ततो नारायणं दैत्यो दैत्यं नारायणः शरैः । आविध्येतां तदाऽन्योन्यं मर्मभिद्धिरजिहागेः ॥ ७ ॥ ततोऽम्बरे संनिपातो देवानामभवन्मुने । दिदृक्षूणां तदा युद्धं छघु चित्रं च सुष्ठु च ॥ ८ ॥

फिर क्रोधान्य प्रहादनं शीव्रतासे धनुषको चढ़ाकर गृत्रके पखवाले अनेक वाणोको नारायणकी ओर चळाया। नारायणने भी वडी शीव्रतासे अपनी ओर क्षा रहे उन अर्धचन्द्र-तुल्य वाणोको अपने वाणोसे काट डाला और कुछ दूसरे वाणोसे प्रहादको विद्व कर दिया। तब दैत्यने नारायगको और नारायगने दैत्यको—एक-दूसरेको—मर्भभेदी एव सीधे चळनेवाले वाणोमे वेथ दिया। मुने! उस समय शीव्रतापूर्वक हो रहे इस कौशळयुक्त विचित्र एव सुन्दर युद्धको देखनेकी इच्छावाले देवताओंका समूह आकाशमें एकत्र हो गया।। ५-८॥

नतः पुराणां दुन्दुभ्यस्त्ववायन्त महास्वताः। पुण्यवर्षमतौपम्यं मुमुचुः साध्यदैत्ययोः॥९॥ नतः पश्यत्तु देवेषु गगनस्थेषु तातुभौ। अयुध्येनां महेष्वासौ प्रेक्षक्रप्रीतिवर्द्धनम्॥१०॥ ववन्धतुस्तदाकारां तालुभी रारवृष्टिभिः। दिराश्च विदिशद्येवछाद्येतां शरोत्करेः॥ ११॥ ततो नारायणश्चापं समारूप्य महामुने। विभेद मार्गणस्तीक्षणेः प्रहादं नवममंसु॥ १२॥ तथा दैत्येश्वरः कुद्धश्चापमानम्य वेगवान्। विभेद हृद्ये वाह्वार्वदने च नराज्यम्॥ १३॥

उसके वाद वहे जोरसे वजनेवाले नगाड़ोंको बजाकर देवताओंने भगवान् नारायणके और देत्यके जपर अनुपमरूपमें पुष्पोंकी वर्षा की । फिर उन दोनों धनुर्धारियोंने आकाशमें स्थित देवताओंके सामने दर्शकोंको आनन्द देनेवाला (दिलचस्प) अन्हा युद्ध किया । उस समय उन दोनोंने वाणोंकी वृष्टिसे आकाशको मानो बाँध दिया और वाणवृष्टिसे दिशाओं एवं विदिशाओंको दक दिया । महामुनि नारदजी । तव नारायणने धनुपको खींचकर तेज वाणोंसे प्रहादके सभी मर्मस्थलोंमें प्रहार किया और फुर्तावाले देत्येश्वरने कोश्वर्षक धनुपको चहाकर नरोत्तमके हृदय, दोनों भुजाओं और मुँहको भी (वाणोंसे) वेध दिया ॥ ९-१३ ॥

ततोऽस्यतो दैत्यपतेः कार्मुकं मुष्टिवन्धनात्। चिच्छेदैकेन घाणेन चन्द्रार्धाकारवर्चमा॥१४॥ अपास्यत धनुदिछन्नं चापमादाय चापरम्। अधिन्यं लाघवात् कृत्वा ववर्षं निशिताञ्चारान्॥१५॥ तानप्यस्य शरान् साध्यदिछत्त्वा वाणेरवारयत्। कार्मुकं च शुरप्रेण चिच्छेद पुरुपोत्तमः॥१६॥ छिन्नं छिन्नं धनुदैत्यस्त्वन्यदन्यत्समाद्दे। समाद्ते तदा साध्यो मुने चिच्छेद लाववात्॥१७॥

उसके बाद नारायणने वाण चला रहे प्रहादके धनुपके मुश्विन्थको अर्धचन्द्रके आकारवाले एक नेजसी वाणसे काट दिया। प्रह्लादने भी कटे धनुपको कट पेंककर दूसरा धनुप हाचमें ले ल्या और शीव ही उसकी प्रत्यक्चा (डोरी) चढ़ाकर तेज बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। पर उसके उन शरोंको भी नारायणने वाणोंमे काटकर निवारित कर दिया और उन पुरुपोत्तमने तीक्षण बाणसे उसके धनुपको भी काट डाला। नारटजी ! एक धनुपके खिन्न होनेपर दैत्यराजने वारम्वार दूसरा धनुप प्रहण किया, किंतु नारायणने लिये हुए उन-उन धनुपोंको भी तुरंत काटकर गिरा दिया॥ १४-१७॥

संछिन्नेष्वथ चापेषु जब्राह दितिजेश्वरः। परिघं दारुणं दीर्घं सर्वछोहमयं दृढम् ॥१८॥ परिगृह्याथ परिघं भ्रामयामास दानवः। भाम्यमाणं स चिच्छेद् नाराचेन महामुनिः॥१९॥ छिन्ने तु परिघे श्रीमान् प्रह्लादो दानवेश्वरः। मुद्ररं भ्राम्य वेगेन प्रचिक्षेप नराव्रजे॥२०॥ तमापतन्तं वलवान् मार्गणर्दशिभर्मुने। चिच्छेद् दशधा साध्यः स छिन्नो न्यपतद् भुवि॥२१॥

फिर धनुपोंके कट जानेपर दैत्यपित प्रह्लादने एक भयंकर, मजनूत और छोह-(फौछाट-) से बने 'परिव' नामक अखको उठा छिया। उसे छेकर वे दानव (प्रह्लाद) चारों ओर घुमाने छगे। उस घुमाये जाते हुए परिवकों भी महामुनि नारायणने बाणसे काट दिया। उसके कट जानेपर श्रीमान् दनुजेश्वर प्रह्लादने पुनः एक मुद्गरकों वेगसे घुमाकर उसे नारायणके ऊपर फेंका। नारदजी! इस आते हुए मुद्गरकों भी बछवान् नारायणने दस बाणोसे दस भागोमें काट दिवा; वह नष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ १८—२१॥

मुद्गरे वितथे जाते प्रासमाविध्य वेगवान् । प्रचिक्षेष नराष्ट्र्याय तं च चिच्छेद धर्मजः ॥२२॥ प्रासे छिन्ने ततो देत्यः शक्तिमादाय चिक्षिपे । तां च चिच्छेद वलवान् धुरप्रेण महातपाः ॥२३॥ छिन्नेषु तेषु शस्त्रेषु दानवोऽन्यत्मस्द्रनुः । समादाय ततो वाणरवतस्तार नारद् ॥२४॥ ततो नारायणो देवो देत्वनाथं जगद्गुरः । नाराचेन जवानाथ हृदये सुरतापसः ॥२५॥

प्रह्लादने मुद्गरके विफल हो जानेपर 'प्राश' नामक अस्न लेकर वहे जोरसे नरके वडे भाई नारायणके ऊपर चला दिया; पर उन्होंने उसे भी काट डाला। प्राशके नष्ट हो जानेपर दैत्यने तेज 'शक्ति' फेंकी, पर वलवान् महातपा नारायणने उसे भी अपने क्षुरप्रके द्वारा काट डाला। नारदजी! उन सभी अस्नोंके नष्ट हो जानेपर प्रह्लाद दूसरे विशाल धनुषको लेकर वाणोंकी वर्षा करने लगे। तब परम तपस्त्री जगद्गुरु नारायणदेवने प्रह्लादके हृदयमें नाराचसे प्रदार किया ॥ २२—२५॥

संभिन्तहृद्यो ब्रह्मन् देवेनाद्भुतकर्मणा । निपपात रथोपस्ये तमपोवाह सारियः ॥२६॥ स संहां सुचिरेणेव प्रतिलभ्य दितीश्वरः । सुदृढं चापमादाय भूयो योद्धुसुपागतः ॥२७॥ तमागतं संनिरीक्ष्य प्रत्युवाच नराग्रजः । गच्छ देत्येन्द्र योत्स्यामः प्रातस्त्वाहिकमाचर ॥२८॥ पवसुक्तो दितीशस्तु साध्येनाद्भुतकर्मणा । जगाम नैमिपारण्यं क्रियां चक्रे तदाहिकीम् ॥२९॥

नारदजी ! अद्भुत पराक्रमी नारायणके प्रहारसे प्रह्लादका हृदय विंव गया, फलतः वे वेहोश होकर रयके पिछले भागमें गिर पडे । यह देखकर सारथी उन्हें वहाँसे हटाकर दूर ले गया । बहुत देखके बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई—होश आया, तब वे पुनः सुदृढ धनुप लेकर नर-नारायणसे युद्ध करनेके लिये संग्रामभूमिमें आ गये । उन्हें आया देख नारायणने कहा—दैत्येन्द्र ! अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे; तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कर्म करों। अद्भुत पराक्रमी श्रीनारायणके ऐसा कहनेपर प्रह्लाद नैमिषारण्य चले गये और वहाँ अपने नित्य कर्म सम्पन्न किये ॥ २६—२९॥

पवं युध्यति देवे च प्रह्लादो ह्यसुरो मुने। रात्रौ चिन्तयते युद्धे कथं जेष्यामि दाम्भिकम् ॥ ३० ॥ पवं नारायणेनाऽसौ सहायुध्यत नारद्। दिव्यं वर्षसहस्रं तु दैत्यो देवं न चाजयत् ॥ ३१ ॥ ततो वर्षसहस्रान्ते ह्यजिते पुरुषोत्तमे। पीतवाससमभ्येत्य दानवो वाक्यमव्योत् ॥ ३२ ॥ किमर्थे देवदेवेश साध्यं नारायणं हरिम्। विजेतुं नाऽद्य शक्तोमि एतन्मे कारणं वद् ॥ ३३ ॥

नारदजी ! इस प्रकार भगतान् नारायण एवं दानवेन्द्र प्रह्लाद—दोनोमें युद्ध चलता रहा । रात्रिमें प्रह्लाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्धमें इन दम्भ करनेवाले ऋषिकों कैसे जीतूँगा ! नारदजी ! इस प्रकार प्रह्लादने भगवान् नारायणके साथ एक हजार दिव्य वर्गोतक युद्ध किया, परन्तु वे उन्हे (नारायणको ) जीत न पाये । फिर हजार दिव्य वर्गोके बीत जानेपर भी पुरुषोत्तम नारायणको न जीत सकनेपर प्रह्लादने वैकुण्ठमें जाकर पीतवस्त्रधारी भगवान् विष्णुसे कहा—देवेश ! मैं (सरलतासे )साध्य नारायणको आजतक क्यों न जीत पाया, आप मुझे इसका कारण बतलायें ॥ ३०—३३॥

पीतवासा उचाच

दुर्जयोऽसौ महावाहुस्त्वया प्रह्लाद धर्मजः। साध्यो विप्रवरो धीमान् मुधे देवासुरैरिप ॥ ३४ ॥

इसपर पीतवस्त्रधारी भगवान विष्णु बोले—प्रहाद! महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जेय हैं। वे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरोंसे भी युद्धमें नहीं जीते जा सकते॥३॥

प्रह्लाद उवाच

यद्यस्त्री दुर्जयो देव मया साध्यो रणाजिरे। तत्कथं यत्प्रतिशातं तदसत्यं भविष्यति ॥ ३५ ॥ द्वीनप्रतिश्लो देवेश कथं जीवेत मादशः। तस्मात्तवाग्रतो विष्णो करिष्ये कायशोधनम्॥ ३६॥ प्रहादने कहा—देव ! यदि ये साध्यदेव (नारायण) युद्धभूमिमें मुझसे जीते नहीं जा सकते हैं तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसका क्या होगा ! वह तो मिथ्या हो जायगी । देवेश ! मुझ-जैसा व्यक्ति हीनप्रतिज्ञ होकर कैसे जीवित रह सकेगा ! इसिलिये हे विष्णु ! अब मैं आपके सामने अपने शरीरकी शुद्धि कर्षंगा ॥ ३५-३६ ॥

## पुरुस्त्य उचाच

इत्येवमुक्तवा वचनं देवाग्रे दानचेश्वरः । शिरःस्नातस्तदा तस्थौ गृणन् व्रह्म सनातनम् ॥ ३७ ॥ ततो दैत्यपितं विष्णुः पीतवासाऽव्रवीद्वचः । गच्छ जेष्यसि भक्त्या नं न युद्धेन कथंचन ॥ ३८ ॥

पुरुस्त्यजी बोले—भगवान्से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहाट सिरसे पैरतक स्नानकर वहाँ बैठ गये और 'ब्रह्म-गायत्री'का जप करने छगे। उसके बाद पीताम्बरधारी विण्णुने प्रह्लादसे कहा—हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भिक्ति जीत सकोगे, युद्धसे कथमपि नहीं।। ३७-३८॥

### प्रहाद उवाच

मया जितं देवदेव त्रैलोक्यमि सुवत । जिनोऽयं त्वत्यसादेन शकः किसुत धर्मजः॥ ३९ ॥ असौ यद्यजयो देव त्रैलोक्येनापि सुवतः । न स्थातुं त्वत्यसादेन शक्यं किसु करोम्यज॥ ४० ॥

प्रह्लादजी बोले—देवाधिदेव ! सुत्रत ! आपकी कृपासे मैंने तीनो लोकों तथा इन्द्रको भी जीत लिया है; इन धर्मपुत्रकी बात ही क्या है ! हे अज ! यदि ये सद्वती त्रिलोकोसे भी अजेय हैं तथा आपके प्रसादसे भी नैं उनके सामने नहीं दहर सकता तो किरे मैं क्या करूँ ! ॥ ३९-४०॥

#### पीतवासा उवाच

सोऽहं दानवराार्द्छ लोकानां हितकाम्यया । धर्म प्रवर्त्तापयितुं तपश्चर्या समास्थितः ॥ ४१ ॥ तस्माद्यदिच्छसि जयं तमाराधय दानव । तं पराजेष्यसे भक्त्या तस्माच्छूश्रूप धर्मजम् ॥ ४२ ॥

(इसपर) भगवान विष्णु वोले—दानवश्रेष्ठ ! वस्तुतः नारायणरूपमें वहाँ में ही हूँ । मैं ही जगत्की भलाईकी इच्छासे धर्मप्रवर्तनके लिये उस रूपमें तप कर रहा हूँ । इसलिये प्रह्लाद ! यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूपकी आराधना करो । तुम नारायणको भिक्तद्वारा ही पराजित कर सकोगे । इसलिये धर्मपुत्र नारायणको आराधना करो—इसी अर्थमें वे सुसाध्य हैं ॥ ४१-४२ ॥

## पुलस्य उपाच

इत्युक्तः पीतवासेन दानवन्द्रो महात्मना। अवबीद्धचनं हृष्टः सप्ताह्याऽन्धकं मुने॥ ४५॥ पुरुस्त्यजी वोछे—मुने! भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर प्रह्लाद प्रसन्न हो गये। उन्होने फिर अन्यकको बुळाकर इस प्रकार कहा॥ ४३॥

#### प्रहाद उवाच

दैत्याश्च दानवारचैव परिपाल्यास्त्वयान्धक। मयोत्सृष्टमिदं राज्यं प्रतीच्छस महाभुज ॥ ४४ ॥ इत्येवमुक्तो जग्नाह राज्यं हैरण्यलोचितः। प्रह्लादोऽपि तदाऽगच्छत् पुण्यं वद्रिकाश्चमम् ॥ ४५ ॥ हृष्ट्रा नारायणं देवं नरं च दितिजेदवरः। कृताञ्जलिपुटो भृत्वा ववन्दे चरणौ तयोः॥ ४६ ॥ नमुवाच महानेजा वाक्यं नारायणोऽच्ययः। किमर्थं प्रणतोऽसीह मामजित्वा महासुर ॥ ४७ ॥

प्रह्लादजी बोले—अन्वक ! तुम दैत्यों और दानवोंका प्रतिपालन करो । महाबाहो ! में यह राज्य छोड़ रहा हूँ । इसे तुम प्रहण करो । इस प्रकार कहनेपर जब हिरण्याक्षके पुत्रने राज्यको खीकार कर लिया, तब प्रह्लाद पवित्र वदिस्ताश्रम चले गये। वहाँ उन्होंने भगवान् नारायण तथा नग्को देखकर हाथ जोडकर विजन चरणोमें प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान् नारायणने उनसे कहा—महासुर ' मुझे विना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो ! ॥ ४४-४७॥

#### प्रहाद उवाच

करत्वां जेतुं प्रभो शक्तः करत्वत्तः पुरुषोऽधिकः । त्वं हि नारायणोऽनन्तः पीतवासा जनार्दनः ॥ ४८ ॥ त्वं देवः पुण्डरीकाक्षरत्वं विष्णुः शार्क्षचापधृक् । त्वमन्ययो महेशानः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ ४९ ॥ त्वां योगिनिश्चन्तयन्ति चार्चयन्ति मनीषिणः । जपन्ति स्नानकारन्वां च यज्ञन्ति त्वां च याज्ञिकाः॥ ५० ॥ त्वमच्युतो हपीकेशश्चकपाणिर्धराधरः । महामीनो हयशिरास्त्वमेव वरकच्छपः ॥ ५१ ॥

महाद वोले—प्रभो ' आपको भला कौन जीत सकता है । आपसे वहकर कीन हो सकता है । आप ही अनन्त नारायण पीताम्बरघारी जनार्दन है । आप ही कमलनयन शार्क्षधनुपधारी विष्णु हैं । आप अन्यय, महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुपोत्तम हैं । योगिजन आपका ही ध्यान करते हैं । विद्वान् पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं । वेदब आपके नामका जप करते हैं तथा याज्ञिकजन आपका यजन करते हैं । आप ही अन्युन, हपीकेश, चक्रपाणि, धराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कन्छ्य (कूर्म) अवतारी हैं ॥ ४८—५१॥

हिरण्याक्षरिपुः श्रीमान् भगवानथ स्करः। मित्ततुर्नाशनकरो भवानपि नृकेसरी॥ ५२॥ ब्रह्मा त्रिनेत्रोऽमरराड् हुताशः प्रेताधिपो नीरपितः समीरः। स्यों मृगाङ्कोऽचलजङ्गमाद्यो भवान् विभो नाथ खगेन्द्रकेतो॥५३॥ व्वं पृथ्वी ज्योतिराकारां जलं भूत्वा सहस्रशः। त्वया व्याप्नं जगत्सर्वं कस्त्वां जेष्यित माधव॥ ५४॥ भक्त्या यदि हपीकेश तोषमेपि जगद्गुरो। नान्यथा त्वं प्रशक्योऽसि जेतुं सर्वगताव्यय॥ ५५॥

आप हिरण्याक्ष दैत्यको वय करनेवाले ऐश्वर्य-युक्त और भगवान् आदि 'वाराह हैं । आप ही गेरे पिताको मारनेवाले भगवान् नृसिंह हैं । आप ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण और वायु है । हे स्वामिन् । हे खगेन्द्रकेतु ( गरुड्थ्वज ) ! आप सूर्य, चन्द्र तथा स्थावर और जंगमके आदि है । पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं । सहस्रो रूपोसे आपने समस्त जगत्को व्याप्त किया है । मावव । आपको कौन जीन सकेगा । जगहुरो । ह्योकेश । आप भक्तिसे ही सतुष्ट हो सकते हैं । हे सर्वगन ! हे अविनाजिन् । आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकारसे नहीं जीते जा सकते ॥ ५२-५५॥

### भगवानुवाच

परितुष्टोऽस्मि ते दैत्य स्तवेनानेन सुवत । भत्तयात्वनन्यया चाहं त्वया दैत्य पराजितः ॥ ५६॥ पराजितः ॥ ५६॥ पराजितः ॥ ५६॥ पराजितः ॥ ५७॥ पराजितः ॥ ५७॥

श्रीभगवान् वोले—सुन्नतं ! देंत्य ! तुम्हाँरी इस स्तुतिसे मैं अत्यन्त संतुष्ट हूँ । दैत्य ! अनन्य भक्तिसे तुमने मुझे जीत लिया है । प्रहाद ! पराजित पुरुप विजेताको दण्ड (-के रूपमें कुछ ) देता है । परतु मै तुम्हारे दण्डके बदले तुम्हे वर दूँगा; तुम इच्छित वर मॉगो ॥ ५६-५७॥

#### प्रहाद उवाच

नारायण वरं यान्ने यं त्वं में दातुमईिल । तन्मे पापं छयं यातु शारीरं मानसं नथा ॥ ५८॥ वाचिकं च जगन्नाथ यस्वया सह युध्यतः । नरेण यद्यप्यभवद् वरमेतस्ययच्छ मे ॥ ५९॥ प्रह्लादजी बोले—हे नारायण ! मैं आपसे वर माँग रहा हूँ; आप उसे देनेकी कृपा करें । हे जगनाय ! आपके तथा नरके साथ युद्ध करनेमें मेरे शरीर, मन और वाणीसे जो भी पाप ( अपकर्ष ) हुआ हो वह सन नष्ट हो जाय । आप मुझे यही वर दें ॥ ५८—५९ ॥

#### नारायण उवाच

पवं भवतु दैत्येन्द्र पापं ते यातु संक्षयम् । हितीय प्रार्थय वरं नं ददामि नवागुर ॥ ६०॥ नारायणने कहा—दैत्येन्द्र ! ऐसा ही होगा । तुम्हारा पाप नष्ट हो जाय । अब प्रहाद ! तुम दूसरा एक वर और माँग छो, मैं उसे भी तुम्हें दूँगा ॥ ६०॥

#### प्रद्वाद उवाच

या या जायेत में बुद्धिः सा सा विष्णो त्वदाश्चिता। देवार्चने च निरता त्विचता त्वत्परायणा॥६१॥

प्रह्लादजी बोले—हे भगवन् ! मेरी जो भी बुद्धि हो, वह आपसे ही सम्बद्ध हो, वह देवपूजामें लगी रहे । मेरी बुद्धि, आपका ही ध्यान करे और आपके चिन्तनमें लगी रहे । ॥ ६१ ॥

#### नार।यण उवाच

पवं भविष्यत्यसुर वरमन्यं यमिच्छिसि । तं वृणीप्व महावाहो श्रदास्याम्यविचारयन् ॥ ६२ ॥ नारायणने कहा—प्रहाद ! ऐसा ही होगा । पर हे महावाहो ! तुम एक और अन्य वर भी, जो तुम चाहो, माँगो । मैं बिना विचारे ही—बिना देय-अदेयका विचार किये ही—वह भी तुम्हें दूँगा ॥ ६२ ॥

#### भहाद ख्वाच

सर्वमेव मया लम्धं त्वत्प्रसादाद्धोक्षज । स्वत्पाद्पक्षज्ञभ्यां हि स्यातिरस्तु सदा मम ॥ ६३ ॥ प्रह्लादने कहा—अधोक्षज । आपके अनुग्रहसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया । आपके चरणकमलोंसे मैं सदा लगा रहूँ और ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो अर्थात् मैं आपके भक्तके रूपमें ही चर्चित होऊँ ॥ ६३ ॥

#### रायण उवाच

एवमस्त्वपरं चास्तु नित्यमेवाक्षयोऽन्ययः। अजरश्चामरश्चापि मत्प्रसादाद् भविष्यसि॥६४॥ गच्छस्व देत्यशार्दूल स्वमावासं क्रियारतः। न कर्मवन्धो भवतो मचित्तस्य भविष्यति॥६५॥ प्रशासयदम्न् देत्यान् राज्यं पालय शाश्वतम्। खजातिसदशं देत्य कुरु धर्ममनुत्तमम्॥६६॥

नारायणने कहा—ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्रसादसे तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होगे। दैत्यश्रेष्ठ! अब तुम अपने घर जाओ और सदा (धर्म) कार्यमें रत रहो। मुझमें मन लगाये रखनेसे तुम्हें कर्मबन्धन नहीं होगा। इन दैत्योंपर शासन करते हुए तुम शास्रत (सदा बने रहनेवाले) राज्यका पालन करो। दैत्य! अपनी जातिके अनुकूल श्रेष्ठ धर्मोंका अनुष्टान करो। । ६४-६६॥

#### पुलस्त्य उवाच

इत्युक्तो लोकनाथेन प्रह्लादो देवमव्रवीत्। कथं राज्यं समादास्ये परित्यक्तं जगद्गुरो ॥६७॥ तमुवाच जगत्स्वामी गच्छ त्वं निजमाश्रयम्। हितोपदेष्टा देत्यानां दानवानां तथा भव ॥६८॥ नारायणेनेवमुक्तः स तदा देत्यनायकः। प्रणिपत्य विभुं तुष्टो जगाम नगरं निजम् ॥६९॥ हृष्टः सभाजितश्चापि दानवरन्धकेन च। निमन्त्रितश्च राज्याय न प्रत्येच्छत्स नारद् ॥७०॥ राज्यं परित्यज्य महाऽसुरेन्द्रो नियोजयन् सत्पिध दानवेन्द्रान्। इयायन् सरम्

एवं पुरा नारद दानवेन्द्रो नारायणेनोत्तमपूरुपेण। पराजितश्चापि विसुच्य राज्यं तस्थी मनो धातरि सन्निवेदय॥७२॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

पुलस्त्यजी बोले—लोकनाथके ऐसा कहनेपर प्रह्लादने भगवान्से कहा—जगद्गुरो ! अब मैं होड़े हुए राज्यको कैसे प्रहण करूँ ! इसपर भगवान्ने उनसे कहा—तुम अपने घर जाओ तथा दैत्यों एवं दानवोंको कल्याणकारी वार्तोका उपदेश करो । नारायणके ऐसा कहनेपर वे दैत्यनायक (प्रह्लाद ) परमेश्वरको प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर निवास-स्थानको चले गये । नारदजी ! अन्यक तथा दानवोंने प्रह्लादको देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य खीकार करनेके लिये अनुरोधित किया; किंतु उन्होंने राज्य खीकार नहीं किया । दैत्येश्वर प्रह्लाद राज्यको होड़ अपने उपदेशोसे दानव-श्रेष्ठोंको श्रुम मार्गमें नियोजित तथा भगवान् नारायणका घ्यान और स्नरण करते हुए योगके द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए । नारदजी ! इस प्रकार पहले पुरुशेतम नारायणद्वारा पराजित दानवेन्द्र प्रह्लाद राज्य छोड़कर भगवान् नारायणके घ्यानमें लीन होकर शान्त एवं सुस्थिर हुए थे ॥ ६७-७२ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें आठवाँ अध्याय समात हुआ ॥ ८ ॥

## [ अथ नवमोऽध्यायः ]

मारद रुवाच

नेत्रहीनः कथं राज्ये महादेनान्थको मुने। अभिषिक्तो जानताऽपि राजधर्मे सनातनम्॥१॥ नवाँ अध्याय प्रारम्भ

( अन्धकासुरकी विजिगीषा, देवों और असुरोंके वाहनों एवं युद्धका वर्णन )

नारदर्जीने कहा—मुने ! प्रह्लादजी सनातन राजधर्मको भलीभाँति जानते थे ।, ऐसी दशामें उन्होंने नेत्रहीन अन्धकको राजगदीपर कैसे बैठाया ! ॥ १ ॥

पुलस्त्य उवाच

लन्धचक्षुरसौ भूयो हिरण्याक्षेऽिप जीवति । ततोऽभिषिक्तो दैत्येन प्रह्लादेन निजे पदे ॥ २ ॥ पुलस्त्यजी बोले—हिरण्याक्षके जीवनकालमें ही अन्यकको पुनः दृष्टि प्राप्त हो गयी थी, अतः दैत्यवर्य प्रह्लादने उसे अपने पदपर अभिषिक्त किया था ॥ २ ॥

नारद उवाच

राज्येऽन्धकोऽभिषिक्तस्तु किमावरत छुन्त । देवादिशिः सह कथं समास्ते तद् वदस्य मे ॥ ३॥ नारदजीने पूछा—सुवत ! मुझे यह बतलाइये कि अन्यकने राज्यपर अभिषिक्त होनेपर क्या-क्या किया तथा वह देवताओ आदिके साथ कैसा व्यवहार करता था ॥ ३॥

पुलस्त्य उवाच

राज्येऽभिषिको दैत्येन्द्रो हिरण्याक्षसुतोऽन्धकः। तपसाराध्य देवेशं शूलपाणि त्रिलोचनम्॥४॥ अजेयत्वमवध्यत्वं सुरसिद्धर्षिपन्नगैः। अदाहात्वं हुताशेन अक्लेयत्वं जलेन च॥५॥ एवं स वरल्ड्यस्तु देत्यो राज्यमपालयत्। शुक्रं पुरोधिनं शत्वा समध्यास्ते तर्ने।ऽन्धकः॥६॥ तत्रश्चक्रे समुग्रोगं देवानामन्यकोऽसुरः। आक्रम्य वसुधां सर्वो मनुजेन्द्रान् पराजयन्॥७॥

पुरुश्त्यजी बोले—हिरण्याक्षके पुत्र देन्यराज अन्यक्षने राज्य प्राप्त करके तपस्याद्वारा शृत्याणि रमकान शकरकी आराधना की और उनसे देवता, सिद्द, ऋषि एवं नागोंद्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जानेका वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्निके द्वारा न जलने, जलसे न भीगने आदिका भी वरदान एक कर राज्यका संचालन कर रहा या। उसने शुक्ताचार्यको अपना पुरोहित बना लिया था। किर अन्यकापुरने देवताओंको जीतनेका उपक्रम (आरम्भ) किया और उन्हें जीतकार सम्पूर्ण पृथ्योको अपने यशमें कर लिया—मर्भा श्रेष्ट राजाओंको परास्त कर तथा॥ १००॥

पराजित्य महीपालान सहायार्थं नियोज्य च।तैः समं मेरुशिखरं जगामाद्भुनद्रशंनम्॥८॥ शकोऽपि सुरसेन्यानि सनुद्योज्य महागजम्। समारुशामरायन्यां गुप्ति ग्रन्या विनिर्ययो॥९॥ शक्सानु तथेवान्ये लोकपाला महीजसः। आरुश वाउनं स्वं स्वं सायुधा निर्ययुर्वितः॥१०॥ देवसेनाऽपि च समं शकेणाद्भुतकर्मणा। निर्जगामानिवेगेन गजवाजिरधादिभिः॥११॥ अग्रतो छादशादित्याः पृष्ठतश्च त्रिलोचनाः।

मध्येऽधौ वसवो विदवे साध्याश्विमरुतां गणाः। यक्षवियाश्वराद्याश्च स्वं स्वं वाहनमाग्यिताः॥१२॥

उसने सभी राजाओंको पर्राजित कर उन्हें (मामन्त बनाकर) अपनी सहायतामें नियुक्त कर दिया। किर उनके साथ वह सुमेरिगिरि पर्यतको देखनेके लिये उसके अद्भुत जिखरपर गया। द्रघर इन्द्र भी देव-सेनाको तैयारकर और अमरावतीमें सुरक्षाकी व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथीपर सवार होकर युद्धके लिये बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजन्ती लोकपालगण भी अपने अपने बाहनोपर सवार होकर तथा अपने अस लेकर इन्द्रके पीछे-पीछे चल पडे। हाथी, घोडे, रथ आदिसे युक्त देवसेना भी बडे अद्भुत पराक्रमी इन्द्रके साथ तेजीये निकल पडी। सेनाके आगे-अगो बारहो आदिय और उनके पृष्ठभागमे ग्यार्ग हरणा थे। उसके मन्यमें आठो वसु, तेरहो विश्वेदेव, सान्य, अधिनीकुमार, महद्गण, यक्ष, विद्यावर आदि अपने अपने बाहनपर सवार होकर चल रहे थे॥ ८-१२॥

## नारद उचाच

रहादीनां वदस्वेह वाहनानि च सर्वदाः। एकैंकस्यापि धर्मन परं कौतृहलं मम॥१३॥ नारदर्जाने पृद्धा—धर्मज ! रुद्र आदिके वाहनोका एक-एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिय । इस विपयमें मुझे बडी उल्युक्ता हो रही है॥ १३॥

#### पुलरस्य उवाच

श्युष्व कथियामि सर्वेपामिष नारद् । वाहनानि समासेन एकैकस्यानुपूर्वशः ॥१८॥ रुद्रहस्ततछोत्पन्नो महान्रेयों महाजवः । इवेनवर्णी गजपतिदेवराजस्य वाहनम् ॥१५॥ रुद्रहस्ततछोत्पन्नो भीमः कृष्णवर्णो मनोजवः । पौण्ड्रको नाम महियो धर्मराजस्य नारद् ॥१६॥ रुद्रकर्णमछोत्रनः स्यामो जलधिसंबकः । शिश्युमारो दिव्यगिनः वाहनं वरुणस्य च ॥१७॥ रोद्रः शकटचकाद्यः शौछाकारो नरोत्तमः । अभ्विकागाद्गंभृतो वाहतं धनदस्य तु ॥१८॥

पुरुस्त्यजी बोर्छे—नारदजी ! सुनिये; में एक-एक करके क्रमशः सभी देवनाओंके वाहनोंका संक्षेपमें वर्णन करता है । स्द्रके करतन्से उत्पन्न अनि प्राक्रमवाला, अति तीव्रमनिवाला, श्वेत वर्णका ऐरावन हाथी देवराज- ( इन्द्र- ) का बाहन है । हे नारद ! रुद्रके उरुसे उत्पन्न भयकर कृष्णवर्णवाला एव मनके सदश गतिमान् पौण्डूक नामक महिष धर्मराजका वाहन है । रुद्धके कर्ण-मलसे उत्पन्न स्यामवर्णवाला दिव्यगतिशील जलधि नामक शिशुमार (सूँस) वरुणका बाहन है। अम्बिकाके चरणोसे उत्पन्न गाड़ीके चक्केके समान भयंकर ऑखवाला, पर्वताकार नरोत्तम कुबेरका वाहन है ॥१४-१८॥

एकादशानां रुद्राणां वाहनानि महामुने।

मुजगेन्द्राश्च दारुणाः। इवतानि सौरभेयाणि तृपाण्युम्रजवाति च ॥१९॥ गन्धर्गिश्च महावीया चन्द्रमसश्चार्द्वसहस्रं हंसवाहनम्। हरयो रथ ग्राहाश्च आदित्या मुनिसत्तम ॥२०॥ कुञ्जरस्थाश्च वसवो यक्षाश्च नरवाहनाः। किन्नरा भुजगारुढा ह्यारुढौ तथाश्विनौ ॥२१॥ सारङ्गाधिष्ठिता ब्रह्मन् मरुतो घोरदर्शनाः। शुकारूढाश्च कवयो गन्धवाश्च पदातिनः॥२२॥

हे महामुने ! एकादश रुद्रोकं वाहन महापराक्रमशाली गन्धवंगण, भयंकर संपराजगण तथा सुरभिक अशसे उत्पन्न तीव्रगतिवाले सफेद बैठ है। मुनिश्रेष्ठ ! चन्द्रमाके रथके खींचनेवाले आधे हजार (पाँच सौ) हंस है। आदित्योके रथके वाहन घोड़े हैं। वसुओके बाहन हाथी, यक्षोंके वाहन नर, किनरोके वाहन सर्प एवं अश्विनी-कुमारोके वाहन घोडे है। ब्रह्मन् ! भयकर दीखनेवाले मरुद्रणोंके वाहन हरिण हैं, भृगुओके वाहन शुक्त है और गन्धर्वलोग पैदल ही चलते हैं॥ १९-२२॥

आरुह्य वाहनान्येवं स्वानि स्वान्यमरोत्तमाः। संनह्य निर्ययुर्द्वप्र युद्धाय सुमहौजसः॥२३॥ इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने-अपने वाहनोपर आरूढ़ एवं सन्तद् ( तैयार ) होकर प्रसन्तता-· पूर्वक युद्रके लिये निकल पड़े II २३ II

## नारद उवाच

गदितानि सुरादीनां घाहनानि त्वया मुने। दैत्यानां वाहनान्येवं यथावद् वक्तुमहीसि॥२४॥ नारदने कहा- मुने ! आपने देवादिकोके वाहनोका वर्णन किया; इसी प्रकार अब असुरोके बाहनोका भी ययावत् वर्णन करें ॥ २४ ॥

#### पुलस्य उवाच

दानवादीनां वाहनानि द्विजोत्तम। कथयिष्यामि तत्त्वेन यथावच्छोतुमईसि॥२'४॥ अन्धकस्य रथो दिन्यो युक्तः परमवाजिभिः। कृष्णवर्णैः सहस्रारिस्ननस्वपरिमाणवान् ॥२६॥ रथो दिन्यक्षन्द्रवर्णेर्ह्योत्समैः। उद्यमानस्तथाऽप्राभिः इवेतरुक्ममयः ग्रुम् ॥२७॥ प्रह्लादस्य विरोचनस्य च गजः कुजम्भस्य तुरंगमः। जम्भस्य तु रथो दिव्यो हयैः काञ्चनसन्निभैः॥२८॥

पुलस्त्यजी बोले-द्विजोत्तम ! (अब ) दानबोंके वाहनको सुनो । मैं तत्वन. उनका ठीक्र-ठीक वर्णन करता हूँ । अन्धकका अछौकिक रथ कृष्णवर्णके श्रेष्ठ अश्वोसे परिचालित होता था । वह हजार अरो—पहियेकी नाभि और नेमिके वीचकी लक्कडियोसे युक्त बारह सौ हाथोका परिमाणवाला था । प्रह्लादका दिव्य रथ सुन्दर एवं सुवर्ग-रजत-मण्डित था। उसमें चन्द्रवर्णवाले आठ उत्तम घोडे जुते हुए थे। विरोचनका वाहन हाथी या एवं क्रजम्भ घोड़ेपर सवार था । जम्मका दिन्य रथ खर्णवर्णके घोड़ोंसे युक्त था ॥ २५---२८॥

## शङ्कर्णस्य तुरगो एयत्रीवस्य

रथो मयस्य विख्यातो दुन्दुभेश्च महोरगः। शम्वरस्य विमानोऽभूदयःशह्नोर्मृगाधिपः॥ २९॥ बलवृत्रो च पलिनौ गदासुसलधारिणौ। पद्भ्यां दैवतसैन्यानि अभिद्रवितुमुद्यतो॥ ३०॥

ततो रणोऽभूत् तुमुलः संकुलोऽतिभयंकरः। रजला संबृतो लोको पिद्गवर्णेन नारद ॥ ३१ ॥ नाहासीच पिता पुत्रं न पुत्रः पितरं तथा। खानेत्रान्ये निजन्तुर्वे परानन्ये च सुव्रत ॥ ३२ ॥

इसी प्रकार शकुकर्णका बाहन घोडा, हयप्रीवका हाथी और मय दानवका वाहन दिग्य रथ था। दुन्दुभिका बाहन विशाल नाग था। शम्बर विमानपर चढा हुआ था तथा अयःशंकु सिंहपर सवार था। गदा और मुसल्वारी बलवान् बल और चूत्र पैदल थे; पर देवताओंकी सेनापर चढाई करनेके लिये उद्यत थे। फिर अनि भयद्वर घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। नारदजी! समस्त लोक पीली धूलसे ढक गया, जिससे जिता पुत्रको और पुत्र पिताको भी परस्पर एक-दूसरेको पहचान नहीं पाते थे। सुव्रत! कुल लोग अपने ही पक्षके लोगोंको तथा कुल लोग विरोधी पक्षके लोगोंको मारने लगे॥ २९—३२॥

अभिद्वतो महावेगो रथोपरि रथस्तदा। गजो मत्तगजेन्द्रं च सादी सादिनमभ्यगात्॥ ३३॥ पदातिरिप संकुद्धः पदातिनमथोल्यणम्। परस्परं तु प्रन्यचनन्नन्योन्यजयकाङ्क्षिणः॥ ३४॥ ततस्तु संकुछे तस्मिन् युद्धे दैवासुरे मुने। प्रावर्तत नदी घोरा शमयन्ती रणाद्रजः॥ ३५॥ शोणितोदा रथावत्ता योधसंघट्टवाहिनी। गजऊम्भमहाकृमी शरमीना दुरत्यया॥ ३६॥

उस युद्धमे रथके ऊपर रथ और हाथीके ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवार घुड़सवारोकी ओर वेगसे आक्रमण करने छगे। इसी प्रकार पादचारी (पैटल) सैनिक कुद्ध होकर अन्य वलशाली पैदलोंपर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे सभी परस्पर प्रहार करने छगे। मुने! उसके बाद देवताओं और असुरोके उस घोर संप्राममें युद्धसे उत्पन्न धूलिको शान्त करती हुई रक्तरूपी जल-धारावाली एवं स्थरूपी भवरवाली और योद्धाओंके समृह्को वहा ले जानेवाली एवं गजकुम्भरूपी महान् कूर्म तथा शररूपी मीनसे युक्त बड़ी भारी नदी वह चली। ३३–३६॥

तीक्ष्णात्रप्रासमकरा महासित्राहवाहिनी । अन्त्रशैवालसंकीणी पताकाफेनमालिनी ॥ ३७ ॥ गृथ्रकद्भमहाहंसा इयेनचकाह्मण्डिता । वनवायसकाद्म्या गोमायुश्वापदाकुला ॥ ३८ ॥ पिशाचमुनिसंकीणी दुस्तरा प्राकृतैर्जनैः । रथप्तुवैः संतरन्तः शूरास्तां प्रजगाहिरे ॥ ३९ ॥ आगुल्फादवमज्जन्तः सृदयन्तः परस्परम् । समुत्तरन्तो वेगेन योधा जयधनेष्सवः ॥ ४० ॥

उस नदीमें तेज धारवाले प्रास (एक प्रकारका अस्त्र ) ही मकर थे, बड़ी-बड़ी तल्बारें ही प्राह थीं, उसमें ऑतें ही शैवाल, पताका ही फेन, गृष्ट एवं कह्न पक्षी महाशंख, वाज ही चक्रवाक और जंगली कौंवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी शृगालक्ष्पी हिंस एवं पिशाचक्ष्पी मुनियोसे संकीर्ण थी और साधारण मनुष्योंसे दुस्तर थी। जयरूप धनकी इच्छावाले दूर योद्वा छोन घुटनोतक दूनते और एक दूसरेको मारते हुए रथक्ष्पी नौकाओंद्वारा उस नदीको वेगसे पार कर रहे थे॥ ३७—४०॥

ततस्तु रौद्रे सुरदेत्यसादने महाहचे भीरुभयंकरेऽथ।
रक्षांसि यक्षादच सुसंप्रहणः पिशाचयूदास्त्विगरेगिरे च॥४१॥
पिवन्त्यस्गाढतरं भटानामालिङ्गथ मांसाति च भक्षयन्ति।
वसां विद्युम्पन्ति च विस्फुरन्ति गर्जन्त्यथान्योन्यमथो वयांसि॥४२॥
सुञ्चन्ति फेत्काररचाञ्चियाञ्च क्रन्दन्ति योधा भुवि वेदनार्ताः।
शस्त्रप्रतप्ता निपतन्ति चान्ये युद्धं इमशानप्रतिमं वभूव॥४३॥
तिस्पिञ्शिवाद्योरये प्रवृत्ते सुरासुराणां सुभयंकरे ह।
युद्धं वभौ प्राणपणोपविद्धं द्वन्द्वेऽतिशस्त्राक्ष्मगतो दुरोदरः॥४४॥

वह युद्ध डरपोकोंके लिये भयावना, देवों एवं दैत्योंका संहार करनेवाला तथा वस्तुतः अत्यन्त भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यन्त आनन्दित हो रहे थे। पिशाचोका समूह भी प्रसन्न था। वे वीरोके गाड़े रुविरका पान करते थे तथा (उनके शवोंका) आलिंगन कर मांसका मक्षण करते थे। पन्नी चर्वीको नोचते और उल्ले थे एवं एक दूसरेके प्रति गर्जन करते थे। दियारिनें 'नेतकार' दान्द कर रही थीं, भूमिपर पड़े हुए वेदनासे दुःखी योद्धा कराह रहे थे। कुल लोग शलसे आहत होकर गिर रहे थे। युद्धभूमि मरघटके समान हो गयी थी। सियारिनोंके भंयकर शब्दसे युक्त देवासुर-संग्राम ऐसा लगना था, मानो युद्धमें निपुण योद्धालोग शक्षक्पी पाशा लेकर अपने प्राणोंकी बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं॥ ४१–४४॥

हिरण्यचक्षुस्तनयो रणेऽन्धको रथे स्थितो वाजिसहस्रयोजिते।

मत्तेभपृष्ठस्थितमुत्रतेजसं समेयिवान् देवपितं शतकतुम्॥ ४५ ॥
समापतन्तं महिपाधिरूढं यमं प्रतीच्छद् वलवान् दितीशः।

मह्णादनामा तुरगाष्ट्युक्तं रथं समास्थाय समुद्यतास्त्रः॥ ४६ ॥
विरोचनश्चापि जलेश्वरं त्वगाज्जमभस्त्वथागाद् धनदं वलाह्यम्।
वायुं समभ्येत्य च शम्यरोऽथ मयो हुताशं युयुचे मुनीन्द्र॥ ४७ ॥
अन्ये हयग्रीवमुखा महावला दितेस्तनूजा दनुपुङ्गवाश्च।
सुरान् हुताशार्कवस्रगेश्वरान् द्वन्दं समासाद्य महावलान्वताः॥ ४८ ॥

हिरण्याक्षका पुत्र अन्यक हजारों घोड़ोंसे युक्त रथपर आरुढ होकर मतवाले हाथीकी पीठपर स्थित महातेजस्त्री देवराज इन्द्रके साथ जा भिड़ा। इथर आठ घोड़ोंसे युक्त रथपर आरुढ़ अस्त उठाये वल्यान् दैत्यराज प्रहादने महिषपर सवार यमराजका सामना किया। नारदजी! उधर विरोचन वरुणदेवसे युद्ध करनेके लिये आगे वढ़ा तथा जम्म वलशाली कुत्रेरकी ओर चला। शम्त्रर वायुदेवताके सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अग्निके साथ युद्ध करने लगा। हयप्रीत्र आदि अन्यान्य महावल्यान् दैत्य तथा दानव अग्नि, सूर्य, अष्ट वसुओ तथा शेषनाग आदि देवताओंके साथ इन्द्र युद्ध करने लगे॥ ४५-४८॥

गर्जन्त्यथान्योन्यमुपेत्य युद्धे चापानि कर्षन्त्यतिवेगिताइच ।
मुञ्चन्ति नाराचगणान् सहस्रश आगच्छ हे तिष्ठसि कि व्रुवन्तः ॥ ४९ ॥
शरेस्तु तीक्ष्णेरिततापयन्तः शस्त्रेरमोधेरिभिताडयन्तः ।
मन्दाकिनीवेगिनभां वहन्तीं प्रवर्तयन्तो भयदां नदी च ॥ ५० ॥
त्रेलोक्यमाकांक्षिभिक्यवेगैः सुरासुरैनारद् संप्रयुद्धे ।
पिशाचरक्षोगणपुष्टिवर्धनीमुत्तर्तुमिच्छद्भिरस्ग्नदी वस्या मुनिसिद्धसंघाः ।
वाद्यन्ति त्र्याणि सुरासुराणां पश्यन्ति खस्या मुनिसिद्धसंघाः ।
वायन्ति तानप्सरसां गणाव्या हता रणे येऽभिमुखास्तु शूराः ॥ ५२ ॥
॥ इति श्रीवामनपुराणे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

वे एक-दूसरेके साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेगपूर्वक धनुप चढ़ा करके हजारो वाणोकी झड़ी लगाकर कहने लगे—अरे! आओ, आओ, रुक क्यो गये! तेज दाणोकी दर्जा करते हुए तथा अगोव शक्ती प्रदार करते हुए उन लोगोने गङ्गाके समान तीत्र वेगसे प्रवाहित होनेवाली, (किन्तु) भयंकर नदीको प्रवर्तित कर दिया। नारदजी। उस युद्धमे तीनों लोकोको चाहनेवाले लप्पवेगशाली देवता

ण्य असुरगण पिशाचो पर्य राक्षसोकी पुष्टि बढानेवाळी शोणित-सिरिताको पार करनेकी इन्छा कर रहे थे । उस समय देवता और दानवोके बाजे बज रहे थे । आकाशमें स्थित मुनियो और सिद्धोके समूह उस युद्धको देख रहे थे । जो वीर उस युद्धमें सम्मुख मारे गये थे, उन्हें अप्सरार्ण सीवे स्वर्गमें लिय चली जा रही थी ॥४९-५२॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें नवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

# [ अथ दशमोऽध्यायः ]

पुलस्य उनाच

ततः प्रत्रुत्ते संप्रामं भीरूणां भयवर्धने। सहस्राक्षो महाचापमादाय व्यस्जच्छरान्॥१॥ अन्थकोऽिष महावगं धनुराकुण्य भास्तरम्। पुरंदराय चिक्षेप शरान् वर्हिणवाससः॥२॥ तावन्योन्यं सुतोक्ष्णाप्रः शरेः संनतपर्वभिः। स्वमपुर्द्धमहावेगराजञ्ञत्रभाविष ॥३॥ ततः कुद्धः शतमखः कुलिशं भ्राम्य पाणिना। चिक्षेप दैन्यराज्ञाय तं द्दर्शं तथान्थकः॥४॥ आजधान च वाणौष्ठेरस्तः शस्त्रेः स नारद। तान् भस्मसानदा चक्षे नगानिव हुताशनः॥५॥

## दसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( अन्धककं साथ देवनाओंका युद्ध और अन्धककी विजय )

पुरुष्त्यज्ञां बोलं—तम्पश्चात् मीहशोंके लिये मय बढानेवाला समर आरम्भ हो गया। हजार नेत्रोंवाले इन्द्र अपने विशाल धनुपको लेकर बाणोकी वर्षा करने लगे। अन्यक भी अपने दीमिमान् धनुपको लेकर बंडे वेगसे मयूरपंख लगे वाणोको इन्द्रपर छोड़ने लगा। वे दोनो एक-दूसरेको झके हुए पर्वेवाले स्वर्णपंखयुक्त तथा महावेगवान् तीक्ष्ण बाणोसे आहत कर दिया। किर इन्द्रने कृद्ध होकर बत्रको अपने हाथसे घुमाकर उसे अंधकके ऊपर फेंका। नारदजी! अंधकने उसे आते देखा। उसने वाणो, अस्त्रो और अस्त्रोसे उसपर प्रहार किया; पर अिन जिस प्रकार वनो, पर्वतो (या बृक्षो) को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस बन्नने उन सभी अस्त्रोको भस्म कर ढाला। १-५॥

ततोऽतिवेगिनं वज्ञं दृष्ट्वा वलवतां वरः। समाप्लुत्य रथात्तस्थो भुवि वाहुसहायवान् ॥ ६ ॥ रथं सार्राथना सार्धं साध्वध्वजसकूवरम्। भसा कृत्वाथ कुलिशमन्थकं समुपाययो॥ ७ ॥ तमापनन्तं वंगेन मुष्टिनाहत्य भूतले। पानयामास वलवाअगर्ज च तदाऽन्धकः॥ ८ ॥

तत्र बल्वानोमें श्रेष्ठ अन्यक अति वेगवान् वक्रको आते देखकर स्थसे कूदकर बाहुबलका आश्रय लेकर पृथ्वीपर लड़ा हो गया। वह वज्र सार्रिय, अश्र, खजा एव कृवरके साथ स्थको भस्मकर अन्यकके पास पहुँच गया। उस- (वज्र-) को वेग्यूर्वक आते देख बलवान् अन्यक्रने मुष्टिसे मास्कर उसे भूमिपर गिरा दिया और गर्जन करने लगा॥ ६-८॥

तं गर्जमानं वीक्ष्याय वासवः सायकेर्दढम् । वचर्य तान् वारयन् स समभ्यायाच्छतकतुम् ॥ ९ ॥ आजधान तलेनेमं कुम्लमध्ये पदा करे । जानुना च समाहत्य विषाणं प्रवमञ्ज च ॥ १० ॥ घामसुष्टचा तथा पाइवें समाहत्यान्धकस्त्वरन् । गजेन्द्रं पातयामास प्रहारेर्जर्जरीकृतम् ॥ ११ ॥ गजेन्द्रात् पतमानाच्च अवष्कुत्य शतकतुः । पाणिना वज्रमादाय प्रविवेशामरावतीम् ॥ १२ ॥ उसे इस प्रकार गरजते देखकर इन्द्रने उसके ऊपर जोरोंसे वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी । अन्यक भी उनको निवारित करते हुए इन्द्रके पास पहुँच गया । उसने अपने हाथसे ऐरावत हाथीके सिरपर एवं अपने पैरसे सूँडपर प्रहार कर और घुटनोंसे दाँतोंपर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाळा । फिर अन्वकने वार्यी मुट्ठीसे ऐरावतकी कमरपर शीव्रतापृत्रक चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया । इन्द्र भी हाथीसे नीचे गिरे जा रहे थे । वे झटसे क्दकर एवं हाथमें वज्र लेकर अमरावतीमें प्रविष्ट हो गये ॥ ९—१२ ॥

पराङ्मुखे सहस्राक्षे तद् दैवतवलं महत्। पातयामास दैत्येन्द्रः पाद्मुप्टितलादिभिः॥१३॥ तनो वैवस्ततो दण्डं परिभ्राम्य द्विजोत्तम। समभ्यधावत् प्रह्लादं हन्तुकामः सुरोत्तमः॥१४॥ तमापतन्तं वाणौधेर्ववर्ष रिवनन्दनम्। हिरण्यकशिपोः पुत्रश्चापमानम्य वेगवान्॥१५॥ नां वाणवृष्टिमतुलां दण्डेनाहत्य भास्करिः। शातयित्वा प्रचिक्षेप दण्डं लोकभयंकरम्॥१६॥

इन्द्रके रणसे विमुख हो जानेपर अन्वकने उस विशाल देव-सेनाको पैर, मुट्टी एवं थप्पड़ो आदिसे मारकर गिरा दिया । नारद्जी ! इसके वाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दण्ड घुमाते हुए प्रह्लादको मारनेकी इच्छासे दौड़ पड़े । यमराजको अपनी ओर आते देख प्रह्लादने भी अपने धनु नको चड़ाकर फुर्तीसे वाण-समूहोंकी झड़ी लगा दी । यमराजने अपने दण्डके प्रह्लारसे उस अनुरुनीय वाण-चृष्टिको व्यर्थ कर लोकभयकारी दण्ड चला दिया।।१३-१६॥

स वायुपथमास्थाय धर्मराजकरे स्थितः। जन्याल कालाग्नितिभो यद्वद् दग्धुं जगत्त्रयम्॥ १७॥ जान्यल्यमानमायान्तं दण्डं द्य्या दितेः सुताः। प्राक्षोशन्ति हतः कण्डं प्रह्लादोऽयं यमेन हि ॥ १८॥ तमाक्रन्दितमाकण्यं हिरण्याक्षसुतोऽन्धकः। प्रोवाच मामेष्ट मिय स्थिते कोऽयं सुराधमः॥ १९॥ इत्येवमुक्त्वा वचनं वेगेनाभिससार च। जन्नाह पाणिना दण्डं हसन् सन्येन नारद॥ २०॥

धर्मराजके हाथमें स्थित वह दण्ड हवामें ऊपर घूम रहा थां। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोकोंको जलानेके लिये कालाग्न प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दण्डको अपनी ओर आते देखकर दैत्यलोग चिल्लाने लगे—हाय! हाय! यमराजने प्रह्लादको मार दिया। उस आक्रन्दनको सुनकर हिरण्याक्षके पुत्र अन्वकने कहा—डरो मत। मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु हैं ? नारदजी! ऐसा कहकर वह वेगसे दौड़ पड़ा और हसते हुए उस दण्डको वायें हाथसे पकड़ लिया॥ १७—२०॥

तमादाय ततो वेगाद् भ्रामयामास चान्यकः। जगर्ज च महानादं यथा प्राच्चिष तोयदः॥ २१॥ प्रह्लादं रिक्षतं हृष्ट्वा दण्डाद् दैत्येश्वरेण हि। साधुवादं दर्द्वष्टण दैत्यदानवयूथपाः॥ २२॥ भ्रामयन्तं महादण्डं हृष्ट्वा भानुसुतो मुने। दुःसहं दुर्धरं मत्वा अन्तर्धानमगाद् यमः॥ २३॥ अन्तर्हिते धर्मराजे प्रह्लादोऽपि महामुने। दारयामास वरुवान् देवसैन्यं समन्ततः॥ २४॥

फिर अन्वक उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्गाकालिक मेघके तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा । अन्वकके द्वारा यम-दण्डसे प्रह्लादको सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवोंके सेनानायक प्रसन्न होकर उमे धन्यवाद देने लगे । मुने ! अपने महादण्डको अन्वकद्वारा घुमाते देख सूर्यतनय यम दैत्यको दु:सह और दुर्घर समझकर अन्तर्धान हो गये । महामुने ! धर्मराजके अन्तर्हित होनेपर अब बला प्रह्लाद भी सभी औरसे देवसेनाको नष्ट करने लगे ॥ २१–२४ ॥

वरुणः शिद्युमारस्थो वद्ध्वा पाशैर्महासुरान् । गदया दारयामास तमभ्यगाद् विरोचनः ॥ २५ ॥ तोमरैर्वज्रसंस्पर्शैः शक्तिभिर्मार्गणरपि । **बलेशं** तादनामास मुद्ररैः कणपैरपि ॥ २६ ॥

चा० पु० अं० ५---

ततस्तं गद्याभ्येत्य पातियत्वा धरातले ।अभिद्धत्य ववन्धाध पारोर्मत्तगजं वली ॥२७॥ तान् पागरातथा चक्रे वेगाच दनुजेश्वरः। वरुणं च समभ्येत्य मध्ये जन्नाह नारद्॥२८॥

वरुणदेव मूँ सपर स्थित थे। वे प्रबल असुरोंको अपने पाशोंसे वाँधकर गदाद्वाग विदीर्ण करने लगे। इसपर विरोचनने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर, शक्ति, वाण, मुद्दर और कणपों-(भन्लो-)से वरुणदेवपर प्रहार किया। इसपर वरुणने उसके निकट जाकर गदासे मारकर उन्हें पृथ्वीपर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशोसे उसके मतवाले हाथीको बाँध लिया। पर अन्धकने तुरन्त ही उन पाशोंके सैंकड़ों दुकड़े कर दिये। नारद जी! इनना ही नहीं, उसने वरुणके निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली।।२५-२८॥

ततो दन्ती च श्रङ्काभ्यां प्रचिक्षेप तदाऽव्ययः। ममर्द च तथा पद्भ्यां सवाहं सिळिलेश्वरम् ॥२९॥ तं मर्चमानं वीक्ष्याथ शशाद्वः शिशिरांगुमान्। अभ्येत्य ताडयामास मार्गणैः कायदारणैः॥३०॥

स ताड्यमानः शिशिरांशुवाणैरवाप पीष्ठां परमां गजेन्द्रः ।

हुएश्च वेगात् पयसामधीशं मुहुर्मुहुः पाद्वतलैर्ममर्द् ॥ ३१ ॥

स मृद्यमानो वरुणो गजेन्द्रं पद्भ्यां सुगाढं जगुहे महुर्पे ।

पादेषु भूमिं करयोः स्पृशंश्च मूर्द्धानमुल्लाल्य वलान्महात्मा ॥ ३२ ॥

गृह्याङ्ग्रलीभिश्च गजस्य पुच्छं हृत्वेह वन्धं भुजगेश्वरेण ।

हत्पाट्य चिक्षेप विरोचनं हि सकुञ्जरं से सनियन्तृवाहम् ॥ ३३ ॥

उस हाथोने भी अपने प्रबल दाँतोंसे वहगको उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहनसिंहत वरुणको अपने पैरोंसे कुचलने लगा। यह देख शीतिकरण चन्द्रमाने हाथीके पास पहुँचकर अपने तेज नुकीले वाणोंसे उसके शिराको विदीर्ण कर दिया। चन्द्रमाके बाणोंसे विद्व होनेपर अन्धकके हाथीको अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरोंसे वरुणको तेजीसे बार-बार कुचलने लगा। नारदजी! वरुणदेवने भी हाथीके दोनों पैरोंको दृढतापूर्वक पकड़ लिया एवं अपने हाथों तथा पैरोंसे भूमिका स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अङ्गुलियोंसे उस हाथीकी पूछ पकड़ ली और सपराज वामुकिये विरोचनको बाधकर उसे हाथी और पिलवानके सहिन उठाकर आकाशमें फेक दिया। २०-३३।।

क्षिप्तो जलेशेन विरोचनस्तु सकुञ्जरो भूमितले सुकेशेरिव भास्करेण ॥ ३४॥ सन्यत्रागिलहरम्यभूमि पुरं समभ्यधावद् दितिजं निहन्तुम्। सगदः सपाराः तु दैत्यैर्घनरावतुल्यम् ॥ ३५॥ मुक्तं समाकन्दमनुत्तमं हि वरुणेन बीरो विरोचनो दानवसैन्यपालः। हा हतोऽसी हा रक्षध्वमभ्येत्य सहान्धकेन ॥ ३६॥ हे पहाद जम्भकुजम्भकाद्या संचूर्णयन् दैत्यभटं सवाहम्। अहो महात्मा वलवाञ् जलेशः पशुं वाजिमखे महेन्द्रः ॥ ३७॥ गद्या निहन्ति यथा वद्घ्वा दितिजेइवरास्ततः। दितिजैः समीरितं जम्भप्रधाना समभ्यधावंस्त्वरिता जलेक्वरं ज्वलितं हुताशनम् ॥ ३८॥ यथा पतङ्गा

<sup>&#</sup>x27;-कणप अस्त्रका वर्णन महाभारत तथा दशकुमारचरितमे आया है।

वरुणद्वारा फेंका गया विरोचन आकाशसे हाथीसहित पृथ्वीपर इस प्रकार आ गिरा, जैसे सूर्यद्वारा पहले सुकेशी दैत्यका नगर अद्वालिकाओं, यन्त्रों, अर्गलाओं एवं महलोंके सिहत पृथ्वीपर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्यको मारनेके लिये दौडे। अब दैत्यलोग मेघ-गर्जन-जैसे जोर-जोरसे रोने लगे—'हाय! हाय! राक्षस-सेनाके रक्षक बीर विरोचन वरुणद्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रह्वाद! हे जम्म! हे कुजम्म! तुम सभी अन्यकके साथ आकर (उन्हें) बचाओ। हाय! वलवान् वरुण दैत्यवीर विरोचनको वाहनसिहत चूर्ण करते हुए उन्हे पाशमें वॉधकर गदासे इस प्रकार मार रहे हैं, जैसे अञ्चमेध यज्ञमें इन्द्र पशुको मारते हैं। दैत्योंके रुदनको सुनकर जम्म आदि प्रमुख दैत्यगण बरुणकी और शीघनासे ऐसे दौडे जैसे पतङ्ग प्रज्वित अग्निकी और दौडते हैं॥ ३४—३८॥

तानागतान् वे प्रसमीक्ष्य देवः प्राह्णादिमुत्स्रुज्य वितत्य पाशम् ।
गदां समुद्भ्राम्य जलेश्वरस्तु दुद्राव ताक्षमभमुखानरातीन् ॥ ३९ ॥
जम्भं च पाशेन तथा निहत्य तारं तलेनाशिनसंनिमेन ।
पादेन वृत्रं तरसा कुजम्भं निपातयामास वलं च मुष्ट्या ॥ ४० ॥
तेनार्दिता देववरेण देत्याः संप्राद्रवन् दिश्च विमुक्तशस्ताः ।
ततोऽन्धकः स त्वरितोऽभ्युपेयाद् रणाय योद्धं जलनायकेन ॥ ४१ ॥
तमापतन्तं गदया जधान पाशेन वद्ध्वा वहणो सुरेशम् ।
तं पाशमाविध्य गदां प्रगृद्य चिक्षेप देत्यः स जलेश्वराय ॥ ४२ ॥

उन दैत्योंको आया देख वरुण प्रह्लाद-पुत्र-( तिरोचन-) को छोड़ करके पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जम्भप्रमृति शत्रुओंकी ओर दौड़े । उन्होंने जम्मको पाशसे, तार-दैत्यको वन्न-तुल्य करतलके प्रहारसे, वृत्रा- सुरको पैरोंसे, कुजम्भको अपने वेगसे और वल नामक असुरको मुक्केसे मारकर गिरा दिया । देवप्रवर ! वरुणद्वारा मर्दित दैत्य अपने अक्ष-शत्रोंको छोड़कर दसों दिशाओंमें भागने लगे । उसके बाद अन्यक वरुणदेवके साथ युद्ध करनेके लिये वड़ी तेजीसे उनके पास पहुँचा । अपनी ओर आते देख वरुणने उस दैत्यनायक अन्यकको अपने पाशसे वॉधकर गदासे मारा, किंतु दैत्यने उस पाश और गदाको छीनकर वरुणपर ही फेंक दिया ॥ ३९—४२ ॥

प्रसमीक्ष्य । पाशं गदां च दाक्षायणिनन्दनस्तु । तमापतन्तं वेगात् पयसां निधानं ततोऽन्धको देववळं ममर्द्॥ ४३॥ हुताशः सुरशत्रुसैन्यं द्वाह रोपात् पवनावधूतः। दानवविश्वकर्मा महावाहुरुद्यवीर्यः॥ ४४॥ मयो तमभ्ययाद् शम्बरेण समीक्ष्य वहिः पवनेन सह सार्धम् । शक्त्या मयं शम्बरमेत्य कण्डे संताङ्य जग्राह वलान्महर्षे ॥ ४५ ॥ शक्त्या स कायावरणे विदारिते संभिन्नदेहो न्यपतत् पृथिव्याम्। मयः प्रजल्वाल च शम्बरोऽपि कण्डावलग्ने ज्वलने प्रदीप्ते॥ ४६ ॥ दह्यमानो दितिजोऽग्निनाथ सुविस्वरं घोरतरं रुपव। सिंहाभिपन्नो विपिने यथैव मत्तो गजः क्रन्दित वेदनार्त्तः॥ ४७॥

उस पाश और गदाको अपनी ओर आते देखकर दाक्षायणीके पुत्र वरुण शीव्रतासे समुद्रमें पैठ गये। तत्र अन्धक देवसेनाका मर्दन करने लगा। उसके बाद पवनद्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरोंकी सेनाको दग्ध करने हमें । तब दानबोंका 'विश्वकर्मा' ( हाल्पिमज ) प्रचण्ड प्रतापी महाबाह गय उनके सामने आया । नारदजी ! शम्बरके साथ उसे आने देग्व अग्निदेवने वायुदेवनाके माथ शक्तिके प्रदारमे मथ और शम्बरके कण्टमें चोट पहुँचाकर उन दोनोंको ही जोरमे पकड लिया । शक्तिमे कावचके फट जानेप छिन्न-भिन्न शरीग्वाला मय पृथ्वीपर गिर पडा और शम्बरासुर कण्टमें प्रदीत अग्निके लग जानेसे दग्य होने लगा । अग्निहारा चल्ते दैत्यने उस समय मुक्त कण्टसे इस प्रकार रोदन किया, जैसे वनमें मिड्से आकाल गनवाला दायी वेदनामे दुःखी होकर करूण चिग्वाड करना है ॥ ४३–४७॥

तं शब्दमाक्षण्यं च शम्यरम्य देत्येश्वरः क्रोश्वविरक्तदृष्टिः।
आः कि किमेनन्तनु केन युद्धे जितं। मयः शम्यरदानवश्च ॥ ४८ ॥
ततोऽब्रुवन् देत्यभदा दिनीशं प्रदेशते होप हुनाशनेन ।
रक्षस्य चाभ्येत्य न शक्यनेऽन्येईनाशनो चार्यितुं रणाये ॥ ४९ ॥
इत्थं स देत्यैरभिनोदिनस्तु हिरण्यचश्चस्तनया महर्षे।
उद्यम्य वेगान् परिष्यं हुनाशं समाद्रवन् निष्ठ निष्ठ व्ययन् हि ॥ ५० ॥
श्वत्वाऽत्थकस्यापि वचो व्ययात्मा संकुद्धिचत्तस्त्विरता हि देत्यम ।
उत्पाद्य भूम्यां च विनिष्पिपप नते।ऽन्थकः पावकमासनाद ॥ ५१ ॥

शम्बरके उस शब्दको सुनकर क्रोबमे ठाठ नेत्रोत्राठ देत्येक्षरने कहा—अग्निटेव इनको जला रहे हैं। मय और शम्बरको किसने जीता है ! इसपर देत्ययोद्धाओंने अन्वक्रमे कहा—अग्निटेव इनको जला रहे हैं। आप जाकर उनकी रक्षा करें। आपके अनिरिक्त दूसरा कोई भी अग्निको नहीं रोक सकता। नारद्रजी ! देत्योंके ऐसा कहनेपर हिरण्याक्षपुत्र शीव्रतासे परिव उठाकर 'ठर्गे-ठहरों'—कहना हुआ अग्निकी ओर दोड़ पड़ा। अन्वक्रके वचनको सुनकर अञ्चयात्मा अग्निटेवने अत्यन्त क्रोबसे उस देत्यको शीव्र ही उठाकर पृथ्वीपर पटक दिया। उसके बाद अन्वक अग्निके पास पहुँचा॥ १८—५१॥

वरायधेनाथ वराहमध्ये । हुनाशनं हि समाजवानाथ समाहतोऽग्निः परिमुच्य शस्यरं तथाऽन्धकं स न्यरितोऽभ्यथायत्॥ ५२॥ नदान्धकोऽपि । परिघेण भूयः समाहनन्मुध्नि ताडिनोऽग्निर्दितिजेश्वरेण भयात् प्रदुद्राव गणाजिगाद्धि ॥ '५३ ॥ नतोऽन्थको मारुतचन्द्रभास्करान् साध्यान् सम्द्राग्विचस्न् महोरगान । यान् या शरेण स्पृशते । पराक्रमी । पराङ्मुखांस्तान् कृतवान् रणाजिरान् ॥ ५४ ॥ विजिन्यामरसैन्यमुत्रं सैन्द्रं सर्द्धं स्यमं ससोमम्। संपुज्यमानो दनुपुंगवैस्तु तदाऽन्धको भृमिसुपाजगाम ॥ ५५ ॥ आसाद्य भूमि करदान् नरेन्द्रान् कृत्वा वशे स्थाप्य चराचरं च। भविवेश धीमान् पातालमण्यं पुरमञ्मकाहम् ॥ ५६ ॥ महासुरस्य गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः। स्थितस्यापि सहाप्सरोभिः पातालमभ्येत्य समावसन्त ॥ ५७॥ परिचारणाय ॥ इति श्रीवामनपुराणे दशमोऽभ्यायः॥ १०॥

उसने श्रेष्ट अस्तरे द्वारा अग्निके सिरपर प्रहार किया । इस प्रकार आहत अग्निटेव शम्बरको छोड़कर तत्काल- अन्वककी ओर दौड़े । अन्वकने आने हुए अग्निटेवके सिरपर पुनः परिघमे प्रहार किया । अन्वकद्वारा ताहित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्रसे भाग गये। उसके वाद पराक्रमी अन्वक वायु, चन्द्र, सूर्य, सान्य, रुद्र, अश्विनीकुमार, वसु और महानागोमें जिन-जिनको वाणसे स्पर्श करता था, वे सभी युद्रभ्मिसे पराड्मुख हो जाते थे। इस प्रकार इन्द्र, रुद्र, यम, सोमसहित देवनाओकी उप्र सेनाको जीतकर अन्वक श्रेष्ट दानवोके द्वारा पृजित होकर पृथ्वीपर आ गया। वहाँ वह बुद्धिमान् देत्य सभी राजाओको अपना करद (सामन्त) वना करके तथा समस्त चराचर जगत्को वशमें कर पातालमें स्थित अपने अझमक नामक उत्तम नगरमें चला गया। वहाँ उस महासुर अन्व कसी सेवा करनेके लिये अन्सराओके साथ सभी प्रमुख गन्वर्व, विद्याचर एवं सिद्रोके समूह पातालमें आकर निवास करने लगे। ५२—५०॥

॥ इस प्रकार श्रोवामनपुराणमें दसर्वा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

## [ अथैकादशोऽध्यायः ]

नारट उवाच

यंदेतद् भवता प्रोक्तं सुकेशिनगरोऽम्वरात्। पातितो भुवि सूर्येण तत्कदा कुत्र कुत्र च ॥ १ ॥ सुकेशीति च कदचासौ केन दत्तः पुरोऽस्य च । किमर्थं पातितो भूम्यामाकाशाद् भास्करेण हि ॥ २ ॥ ग्यारहवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सुकेशिकी कथा, मगधारण्यमे ऋषियोंसे प्रश्न करना, ऋषियोका धर्मापदेश, देवादिके धर्म, भुवनकोश एवं इकीस नरकोंका वर्णन )

नारदर्जीने (पुरुस्त्यजीसे) पूछा—आपने जो यह कहा है कि सूर्यने सुकेशीके नगरको आकाशसे पृथ्वीपर गिरा दिया था तो यह घटना कव और कहाँ हुई थी ? सुकेशी नामका वह कौन व्यक्ति था ? उसे वह नगर किसने दिया था और भगवान् सूर्यने उसे आकाशसे पृथ्वीपर क्यो गिरा दिया ? ॥ १-२ ॥

### पुलस्त्य उवाच

श्रृणुष्वावहिते। भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्। यथोक्तवान् स्वयम्भूर्मी कथ्यमानां मयाऽनव ॥ ३ ॥ आसीन्निशाचरपितिर्विद्युत्केशीति विश्रुतः। तस्य पुत्रो गुणज्येष्टः सुकेशिरभवत्ततः॥ ४ ॥ तस्य तुष्टस्तथेशानः पुरमाकाशचारिणम्। प्रादाद्जेयत्वमपि शत्रुभिरचाष्यवध्यताम्॥ ५ ॥ स चापि शंकरात् प्राप्य वरं गगनगं पुरम्। रेमे निशाचरैः सार्द्ध सद्दा धर्मपथि स्थितः॥ ६ ॥ स कदाचिद् गतोऽरण्यं मागधं राक्षसेद्वरः। तत्राश्रमांस्तु दृदशे ऋपीणां भावितात्मनाम्॥ ७ ॥ महर्षीन् स तदा हृष्ट्वा प्रणिपत्याभिवाद्य च। प्रत्युवाच ऋपीन् सर्वीन् कृतासनपरिग्रहः॥ ८ ॥

पुरुस्त्यजी बोर्छे—निष्पाप नारडजी ! यह कथा बहुत पुरानी है; आप इसे साबवानीसे सुनिये। ब्रह्माजीन जैसे यह कथा मुझे सुनायी थी, बैसे ही इसे मैं आपसे सुना रहा हूँ । पहले विद्युन्तेजी नामसे प्रसिद्ध राक्षसांका एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणोमें उससे भी बढ़कर था। उसपर प्रसन्न होकर शिवजीन उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओसे अजेय एवं अवध्य होनेका बर भी दिया। बह शंकरसे आकाशचारी थेष्ट नगर पाकर राक्षसोके साथ सदा धर्मपथपर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगवारण्यमें जाकर उस राक्षसराजने वहाँ ध्यान-परायण ऋषियोके आश्रमोको देखा। उस समय महर्पियोको देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियोसे कहा—॥ ३—८॥

## सुकेशिख्वाच

प्रष्टुमिच्छामि भवतः संशयोऽयं हृदि स्थितः। कथयन्तु भवन्तो मे न चैवाहापयाम्यहम्॥ ९.॥ किस्विच्छ्रेयः परे छोके किमु चेह हिजोत्तमाः। केन पूज्यस्तथा सन्सु कनासं। सुखमधते॥१०॥

सुकेशि वोला—में आपलोगोंको आदेश नहीं दे रहा हूँ; वन्कि मेरे हृदयमें एक सदेह है, उसे में आपसे पूलना चाहता हूँ । आप मुझको उसे वतलाइये । हिजोत्तमों ! इस लोक और परलोकमें कन्याणकारी क्या है ! मनुष्य सज्जनोमें कैसे पूज्य होता है और उसे सुखकी प्राप्ति केसे होती है ! ॥९-१०॥

### पुलस्त्य उवाच

इत्थं सुकेशिवचनं निशस्य परमर्पयः। प्रोचुर्विमृश्य श्रेयोऽर्थमिह लोके परत्र च ॥ ११ ॥ पुलस्त्यजी बोले—सुकेशिके इस प्रकारके वचनको सुनकर श्रेष्ठ ऋषियांने विचारकर उसमे इस लोक और परलोकमें कस्यागकारी वानें कहीं ॥ ११ ॥

#### ऋपय ऊचुः

्रश्रूयतां कथयिष्यामस्तव राक्षसपुंगव । यद्धि श्रेयो भवेद् वीर इह चामुत्र चान्ययम् ॥ १२ ॥ श्रेयो धर्मः परे लोके इह च क्षणदाचर । तस्मिन् समाश्रितः सन्सु पूज्यस्तेन सुखी भवेत्॥ १३ ॥

ऋषिगण बोळे—बीर राक्षस-श्रेष्ठ ! इस छोक और परछोकमें जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है, उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो । निशाचर ! इस छोक और परछोकमें धर्म ही कल्याणकार्रा है । उसमे स्थित रहकर व्यक्ति सन्जनोमें आदरणीय एवं सुखी होता है ॥ १२-१३ ॥

## सुकेशिरुवाच

किलक्षणो भवेद् धर्मः किमाचरणसिक्तयः। यमाश्रित्य न सीदन्ति देवाद्यास्तु तदुच्यताम्॥ १४॥ सुकेशि वाला—'धर्मका लक्षण (परिचय) क्या है ! उसमें कौनसे आचरण एवं सन्कर्म होते हैं, जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुःखी नहीं होते। आप उसका वर्णन करे॥ १४॥

## ऋपय ऊचुः

देवानां परमा धर्मः सदा यहादिकाः क्रियाः। साध्यायवद्वेतृत्वं विष्णुपूजारांतः स्मृता ॥ १५ ॥ देत्यानां वाहुशालित्वं मात्सर्य युद्धसिक्तया। वेदनं नीतिशास्त्राणां हरभक्तिरदाहता ॥ १६ ॥ सिद्धानामुदितो धर्मो योगयुक्तिरनुत्तमा। साध्यायं ब्रह्मविज्ञानं भक्तिर्ह्यभ्यामपि स्थिरा ॥ १७ ॥ उन्क्रष्टोपासनं द्वेयं मृत्यवाद्येषु वेदिता। सरस्वत्यां स्थिरा भक्तिर्गान्धवों धर्म उच्यते ॥ १८ ॥

न्नरियोंने कहा—सदा यज्ञादि कार्य, खाष्याय, वेदज्ञान और विण्णुपूजामें रिन—ये देवनाओंक शाश्वत परम धर्म हैं। वाहुवल, ईर्प्याभाव, युद्धकार्य, नीतिशास्त्रका ज्ञान और हर-भक्ति—ये दैत्योंके धर्म कहे गये हैं। श्रेष्ठ योगसाधन, वेदाध्ययन, ब्रह्मविज्ञान तथा विण्णु और शिव—इन दोनोंमें अचल भक्ति—ये सब सिद्धोंके धर्म कहे गये हैं। ऊँची उपासना, नृत्य और वाद्यका ज्ञान तथा सरखतीके प्रति निश्चल भक्ति—ये गन्धवेंकि धर्म कहे जाते हैं। १५—१८॥

विद्याधरत्वमतुरुं विकानं पेरिषे मितः। विद्याधराणां धर्मोऽयं भवान्यां भक्तिरव च ॥ १९ ॥ गन्धविद्यावेदिन्वं भक्तिभीनौ तथा स्थिरा। कोशाल्यं सर्वशिल्पानां धर्मः किम्पुरुपः स्मृतः॥ २० ॥ वहाचर्यममानित्वं योगाभ्यासरतिर्द्धतः। सर्वत्र कामचारित्वं धर्मोऽयं पैतृकः स्मृतः॥ २१ ॥

ब्रह्मचर्यं यताशित्वं जप्यं शनं च राक्षस। नियमाद्धमेवेदित्वमार्यो धर्मः प्रचक्ष्यते॥ २२॥ स्वाध्यायं ब्रह्मचर्ये च दानं यजनमेव च। अकार्पण्यमनायासं दया हिंसा क्षमा दमः ॥ २३ ॥ जितेन्द्रियत्वं शौचं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते । शंकरे भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानव स्मृतः ॥ २४ ॥

अद्भुत विद्याका धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थकी बुद्धि और भवानीके प्रति भक्ति— ये विद्याधरोंके धर्म है । गन्धर्वविद्याका ज्ञान, सूर्यके प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प-कलाओमें कुशलता—-यं किम्पुरुपोंके धर्म माने जाते हैं । ब्रह्मचर्य, अमानित्व (अभिमानसे बचना ) योगाभ्यासमें दढ प्रीति एव सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण—ये पितरोके धर्म कहलाते हैं। राक्षस ! ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्मज्ञ.न-ये ऋगियोके धर्म कहे जाते है। खाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रान्ति, द्या, अर्हिसा, क्षमा, दम, जितिन्द्रयता, शौच, माङ्गल्य तथा विष्यु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवीमें भक्ति—ये मानवोके (सामान्य) धर, है ॥ १९—२४॥

धनाधिपत्यं भागानि स्वाध्यायं शंकरार्चनम्। अहंकारमशौण्डीयं धर्मीऽयं गुह्यकेष्विति ॥ २५ ॥ परदारावभिशैत्वं पारक्येऽर्थे च लोलता । स्वाध्यायं ज्यम्बके भक्तिर्धमींऽयं राक्षसः स्मृतः॥ २६॥ शौचहानिरसत्यता । पिशाचानामयं धर्मः सदा चामिपगृष्तुता ॥ २७ ॥ अविवेकमथाहानं हादशैवेतास्तासु धर्माश्च राक्षस। ब्रह्मणा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिपदाः ॥ २८ ॥

धनका खामित्व, भोग, खाध्याय, शिवजीकी पूजा, अहंकार और सौम्यता—ये गुह्योंके धर्म हैं। परस्रीगमन, दूसरेके धनमें छोलुपता, वेदाध्ययन और शिवमक्ति—ये राक्षसोंके धर्म कहे गये है। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस-मक्षणकी प्रवृत्ति—ये पिशाचोंके धर्म है। राक्षस ! ये ही बारह योनियाँ हैं । पितामह ब्रह्माने उनके ये बारह गति देनेवाले धर्म कहे हैं ॥ २५-२८॥

## सुकेशिखाच

भवद्भिरुक्ता ये धर्माः शाश्वता द्वादशाव्ययाः। तत्र ये मानवा धर्मास्तान् भूयो वक्तुमईथ ॥ २९ ॥ सकेशिने कहा-आपलोगोंने जो शाश्वतं एवं अन्यय बारह धर्म बताये हैं, उनमें मनुष्योंके धर्माको एक बार पुन: कहनेकी कृपा करे।। २९॥

## ऋषय ऊचुः

श्युष्व मनुजादांनां धर्मोऽस्तु क्षणदाचर। ये वसन्ति महीपृष्ठे नरा हीपेपु सप्तसु ॥ ३०॥ प्रमाणेन पञ्चारात्कोटिरायता। जलोपरि महीयं हि नौरिवास्ते सरिज्जले ॥ ३१॥ योजनानां तस्योपरि च देवेशो ब्रह्मा शैलेन्द्रमुत्तमम्। कर्णिकाकारमत्युच्चं स्थापयामास सत्तम॥ ३२॥ तस्येमां निर्ममे पुण्यां प्रजां देवश्चतुर्दिशम्। स्थानानि द्वीपसंज्ञानि कृतवांश्च प्रजापतिः॥ ३३॥

ऋषियोंने कहा- निशाचर ! पृथ्वीके सात द्वीपोंमे निवास करनेवाले मनुष्य आदिके धर्मोको सुनो । यह पृथ्वी पचास करोड़ योजन विस्तारवाळी है और यह नदीमें नावके समान जलपर स्थित है। सजनश्रेष्ठ ! उसके ऊपर देवेश ब्रह्माने कर्णिकाके आकारवाले अत्यन्त ऊँचे सुमेहिगरिको स्थापित किया है । फिर उसपर ब्रह्माने चारो दिशाओंमें पित्रत्र प्रजाका निर्माण किया और द्वीप-नामवाले अनेक स्थानोकी भी रचना की है ॥ ३०--३३॥

तत्र मध्ये च इतवाञ्जमवृद्धीपमिति श्रुतम्। तल्लक्षं योजनानां च प्रमाणेन निगद्यते ॥ ३४ ॥ ततो जलनिधी रौदो बाह्यतो द्विगुणः स्थितः। तस्यापि द्विगुणः प्लक्षो बाह्यनः संप्रतिष्ठितः॥ ३५॥

ततस्त्वक्षरसोदश्च बाह्यतो बलयाकृतिः । द्विगुणः शाल्मलिङ्गीपो द्विगुणं(ऽम्य मते(द्धेः॥ ३६ ॥ सुरोदो द्विगुणस्तस्य तस्माच द्विगुणः कुक्षः । घृते(दे) द्विगुणद्चेव कुगर्डापान् प्रक्रीतिनः ॥ ३७ ॥

उनके मध्यमे उन्होंने जम्बूद्वीपकी रचना की । इसका प्रमाण एक उन्न यो ननका कहा जाता है । उसके बाहर दुगुना परिमाणमें ठवण-समुद्र है तथा उसके बाद उसका दुगुना प्रअद्वीप है । उसके बाहर दृगुने प्रमाण-वाळा बळयाकार इक्षुरस-सागर है । इस महोदिविका दुगुना शाल्मिट्ट्वीप है । उसके बाहर उसमे दृगुना युगसागर है तथा उससे दुगुना कुशद्वीप है । कुशद्वीपसे दुगुना घृतसागर है ॥ ३४–३७॥

घृतोदाद् द्विगुणः प्रोक्तः क्रौञ्चद्वरिपो निशाचर । नतोऽपि द्विगुणः प्राक्तः समुद्रे। द्विसंवितः ॥ ६८ ॥ समुद्राद् द्विगुणः शाकः शाकाद् द्वाधाव्यिष्टत्तमः । द्विगुणः संस्थितो यत्र शेषपर्यद्वगो हरिः । एतं च द्विगुणाः सर्वे पगस्परमीप स्थिताः ॥ ६९ ॥ चत्वारिशदिमाः कोट्या लक्षाश्च नवितः स्मृताः । योजनानां राक्षसेन्द्र पञ्च चातिमुविस्तृताः । जस्त्रृद्वीपात् समागभ्य यावत्क्षीगव्धिगन्तनः ॥ ४० ॥

निशाचर ! धृतसागरसे दुगुना क्रीचद्दीप कहा गया है तथा उसमे दृगुना दिवसगुद्र है। दिवसगरसे दुगुना शाकद्वीप है और शाकद्वीपसे द्विगुण उत्तम क्षीरसागर है जिसमें शेपशयापर सोये श्रीहरि स्थिन है। ये सभी परस्पर एक-दूसरेसे द्विगुण प्रमाणमें स्थित है। राक्षसेन्द्र! जम्बूद्दीपसे लेकर क्षीरसागरके अन्ततकका विन्तार चालीस करोड़ नव्वे लाख पाँच योजन है। ३८–४०॥

तस्माच पुष्करद्वीपः स्वाद्द्स्तद्नन्तरम् । कोट्यश्चतस्रो छक्षाणां द्विप चाश्च राक्षस ॥ ४१ ॥ पुष्करद्वीपमानोऽयं तावदेव तथोद्धिः । छक्षमण्डकटाहेन समन्ताद्विपूरितम् ॥ ४२ ॥ एवं द्विपास्त्विम सप्त पृथम्धर्माः पृथक्तियाः । गदिष्यामस्तव वयं श्रुणुष्व त्वं निशाचर ॥ ४३ ॥ प्रकक्षादिषु नरा वीर ये वसन्ति सनातनाः । ज्ञाकान्तेषु न तेष्वस्ति गुगावस्था कथंचन ॥ ४४ ॥ मोदन्ते देववत्तेषां धर्मो द्वय उदाहृतः । कल्पान्ते प्रख्यस्तेषां निगद्येत महाभुज ॥ ४५ ॥ ये जनाः पुष्करद्वीपं वसन्ते रोहृद्दाने । पैशाचमाश्चिता धर्मे कर्मान्ते ते विनाशितः ॥ ४६ ॥

राक्षस ! उसके वाद पुष्करद्वीप एवं तदनन्तर खादु जलका समुद्र है । पुष्करद्वीपका पिमाण चार करोड़ वावन लाख योजन है । उसके चारों ओर उतने ही परिमाणका समुद्र है । उसके चारों ओर लाख योजनका अण्डकटाह है । इस प्रकार वे सातो द्वीप भिन्न धमों और कियाबाले है । निशाचर ! हम उनका वर्णन करते है । तुम उसे सुनो । वीर ! प्लक्षसे शाकतकके द्वीपोमें जो सनातन ( नित्य ) पुरुष्व निवास करते है, उनमें किसी प्रकारकी युग-ध्यवस्था नहीं है । महाबाहो ! वे देवताओंके समान सुख्यभोग करते है । उनका धर्म दिध्य कहा जाता है । कल्पके अन्तमें उनका प्रलयमात्र होना वर्णित है । पुष्करद्वीप देखनेमें मयंकर है । वहाँके निवासी पैशाच-धर्मोंका पालन करते है । कर्मके अन्तमें उनका नाश होता है ॥ ४१-४६ ॥

## **गुकेशिरवा**च

किमर्थं पुष्करद्वीपो सचद्भिः समुदाद्वतः। दुर्दर्शः शौचरिहतो घोरः कर्मान्तनाशकृत् ॥ ४७ ॥ सुकेशिने कहा—आपलोगोने पुष्करद्वीपको भयंकर, पित्रता-रिहत, घोर एवं कर्मके अन्तमें नाश करनेवाला क्यों वतलाया ? कृपाकर यह वात हमें समझाये ॥ ४७ ॥

#### ऋपय ऊचुः

तिसान् निशान्तर द्वीपे नरकाः सन्ति दारुणाः। रौरवाद्यास्ततो रोदः पुष्करो घोरदर्शनः॥४८॥ प्राप्तियोंने कहा—निशान्तर! उस द्वीपमें रोरव आदि भयानक नरक है। इसीसे पुष्करद्वीप देखनेमें वड़ा भयकर है॥ ४८॥

## सुकेशिख्वाच

कियन्त्येतानि रोद्राणि नरकाणि तपोधनाः। कियन्मात्राणि मार्गेण का च तेषु खरूपता॥ ४९॥ सुकेशिने पूछा—तपश्चिगण ! वे रोद्र नरक कितने हैं ? उनका मार्ग कितना है ? उनका खरूप केंसा है 2॥ ४९॥

#### ऋषय ऊचु.

श्रृणुष्य राक्षसञ्चेष्ट प्रमाणं लक्षणं तथा। सर्वेषां रारवादीनां संख्या या त्वेकविद्यतिः॥ ५०॥ हे सहस्रे योजनानां ज्वलिताङ्गारविस्तृते। रारवो नाम नरकः प्रथमः परिकीर्तितः॥ ५१॥ तत्तताग्रमयी भूमिरधस्ताद्वाद्वितापिता। द्वितीयो द्विगुणस्तस्मान्महारौरव उच्यते॥ ५२॥ ततोऽपि द्विन्थितश्चान्यस्तामिस्रो नरकः स्मृतः। अन्धतामिस्रको नाम चतुर्थो द्विगुणः परः॥ ५३॥ ततस्तु कालचक्रेति पञ्चमः परिगीयते। अप्रतिष्टं च नरकं घटीयन्त्रं च सप्तमम्॥ ५४॥

ऋषियांने कहा—राक्षसथ्रेष्ठ ! उन समस्त रौरव आदि नरकोका लक्षण और प्रमाण सुनो, जिन (मुख्य नरकों) की सख्या इक्कीस है। उनमे प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह दो हजार योजन विस्तृत एवं प्रव्यक्ति अङ्गारमय है। उससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तॉवेसे वनी है, जो नीचेसे अग्निद्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अन्धतामिस्र नामक चतुर्य नरक है। उसके वाद पञ्चम नरकको कालचक कहते है। अप्रतिष्ठ नामक नरक पष्ठ और घटीयन्त्र सप्तम है।। ५०-५४।

असिपत्रवनं चान्यत्सहस्राणि द्विसप्तिः। योजनानां परिख्यातमप्टमं नरकोत्तमम्॥ ५५॥ नवमं तप्तकुम्मं च दशमं कृटशाल्मलिः। करपत्रस्तथैचोक्तस्तथाऽन्यः श्वानमोजनः॥ ५६॥ संदंशोः लौहपिण्डश्च करम्भसिकता तथा।

घोरा क्षारनदी चान्या तथान्यः कृमिभोजनः। तथाऽणदशमा प्रेक्ता घोरा वैतरणी नदी॥५७॥ तथा परः शोणितपूयभोजनः क्षुरात्रवारो निशितश्च चक्रकः। संशोपणो नाम तथाप्यनन्तः प्रोक्तास्तवैते नरकाः सुकेशिन्॥५८॥ इति श्रीवामनपुराणे एकादशोऽध्यायः॥११॥

नरकोमे श्रेष्ठ असिपत्रवन नामक आठवाँ नरक वहत्तर हजार योजन विस्तृत कहा जाता है। नवाँ तसकुष्म, दशवाँ क्टशाल्मिल, स्यारहवाँ करपत्र और वारहवाँ नरक धानभोजन है। उसके बाद क्रमशः सदंश, लोहपिण्ड, करम्मिसिकता, भयकर क्षार नदी, कृषिमोजन और अठारहवेको घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणित-पूर्यभोजन, क्षुगप्रवार, निश्तिचक्रक तथा संशोपण नामक अन्तरिक्त नरक है। सुकेशिन्! हमलोगोंन तुमसे इन नरकोका वर्णन कर दिया॥ ५५–५८॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

# [ अथ द्वादशोऽध्यायः ]

सुकेशिस्वाच

कर्मणा नग्कानतान् केन गच्छिन्ति वे कथम्। एतद् वदन्तु विष्रेन्द्राः परं कौतृहलं मम॥ १॥ वारहवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सुकेशिका नरक देनेवाल कमेंकि सम्बन्धमें प्रश्न, ऋषियोका उत्तर और नरकोंका वर्णन ) सुकेशिने पृछा—'हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इन नरकोमें छोग किस कमेसे और कैमे जाते हैं, यह आपछोग बनलाय । इस विपयको जाननेकी मेरी वडी उत्सुकता है ॥ १॥

ऋपय ऊचुः

कर्मणा यन येनेह यान्ति शालकटंकटे। स्वकर्मफलभोगार्थं नरकान् श्रृणुष्व मेतान् ॥ २ ॥ वद्देवद्विज्ञातीनां येनिन्दा सनतं छता। ये पुराणेतिहासार्थान् नाभिनन्दन्ति पापिनः ॥ ३ ॥ गुरुनिन्दाकरा य च मखविष्नकराश्च ये। दातुर्निवारका ये च तेषु ते निपतन्ति हि ॥ ४ ॥ सुहृह्मपतिसद्यंस्वामिमृत्यपिनासुनान् । याज्योपाध्याययोर्थेश्च कृता मेदोऽधमैर्मिथः ॥ ५ ॥ कन्यामेकस्य द्वा च द्द्व्यन्यस्य येऽधमाः। करपत्रेण पाट्यन्ते ते द्विधा यमिकंकरेः ॥ ६ ॥

ऋषिजन चे। चं सुकेशिन् ! मनुष्य अपने जिन-जिन कमंकि फल भोग करनेके लिये इन नरकोमें जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो । जिन लोगोन वेद, देवता एवं द्विजातियोकी सदा निन्दा की है, जो पुराण एवं इतिहासके अयोमें आदरबुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते और जो गुरुओकी निन्दा करते हैं तथा यज्ञोमें विन्न डालते हैं, जो दाताको दान देनेसे रोकते है, वे सभी उन (वर्णित हो रहे) नकरोंमें गिरते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, श्री-पुरुप, सहोदर भाई, खामी-सेवक, पिता-पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानोमें परस्पर झगड़ा लगाते हैं तथा जो अधम व्यक्ति एकको कन्या देकर पुनः दूसरेको दे देने हैं, वे सभी यमदूतोंद्वारा नरकोंमें आरासे दो भागोंमें चीरे जाते हैं। २-६॥

परोपतापजनकाश्चन्द्रनोशीग्हाग्णिः । वालव्यजनहर्त्तारः करम्भसिकताश्चिताः ॥ ७ ॥ निमन्त्रिताऽन्यतो भुङ्के श्राहे देवे संपेतृके । स द्विधा कृष्यते मूहस्तीक्ष्णतुण्डेः खगोत्तमैः ॥ ८ ॥ मर्माणि यस्तु साधूनां तुद्द् वाग्मिनिकन्ति । तस्यापिर तुद्दन्तस्तु तुण्डेस्तिष्टन्ति पतित्रणः ॥ ९ ॥ यः करोति च पेशुन्यं साधूनामन्यथामितः । वज्जतुण्डनखा जिह्नामाकपन्तेऽस्य वायसाः ॥ १० ॥

(दर्सा प्रकार) जो दूसरोको सताप देते, चन्दन और खसकी चोरी करते और वालोसे वने व्यंजनों-चेवरोको चुराते हैं, व करम्भसिकता नामक नरकमें जाते हैं। जो देव या पितृश्राद्धमें निमन्त्रित होकर अन्यत्र भोजन करता है, उस मूखको नरकमें तीक्ष्म चोचवाले वंड-बंड़ नरकपत्नी पकड़कर दोनो और खींचते हैं। जो तीखें वचनोंक द्वारा चोट करते हुए साबुओंक हृदयको दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पत्नी अपने चोंचोसे कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्टबुद्धि मनुष्य साबुओंकी चुगली-निन्दा करता है, उसकी जीभको बज़तुल्य चोंच और नग्यवाल कीए खींच लेते हैं॥ ७-१०॥

मातापितृगुरूणां च येऽवशां चक्र्रुद्धताः। मञ्जन्ते पृयविष्मूत्रे त्वप्रतिष्ठे हाधोमुखाः ॥११॥ द्वतातिथिभूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च अमुक्तवत्सु ये दनन्ति वारुपित्रग्निमातृषु ॥१२॥

१-नालस्टंक्ट महाभारत ७ । १०९ । २२-३१ में अलम्बुपका तथा यहाँ मुकेशीका नामान्तर है । सुकेशि और सुपेशी भी चलते हैं ।

दुष्टास्क्पूयिनर्यासं भुक्षते त्वधमा इमे। सूचीमुखाश्च जायन्ते श्चधार्त्तां गिरिविष्रहाः ॥१३॥-एकपहृत्युपविष्टानां विषमं भोजयन्ति ये। विड्भोजनं राक्षसेन्द्र नरकं ते व्रजन्ति च ॥१४॥

जो उद्धत छड़के अपने माता-पिता एवं गुरुकी आज्ञाका उल्लिख्डन करते हैं, वे पीय, विष्ठा एव मूत्रसे पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरकमें नीचेकी और मुँह कर ह्वाये जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहरसे आये व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एव माताओको बिना भोजन कराये पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुप पर्वततुल्य शरीर एवं सूर्चा-सदश मुख्वाले होकर मूखसे व्याकुल रहते हुए दूतित रक्त एव पीवका सार मक्षण करते हैं। हे राक्षसराज ! एक ही पड़िक्तमें बैठे हुए लोगोको जो समानरूपसे भोजन नहीं कराते, वे विड्मोजन नामक नरकमें जाते हैं।। ११-१४।।

एक सार्थत्रयातं ये प्रयन्तश्चार्थिनं नराः। असंविभन्य भुञ्जन्ति ते यान्ति इलेप्ममे। जनम्॥ १५॥ गोत्राह्मणाञ्चयः स्पृष्टा पैरुच्छिण्दैः क्षपाचर। छिप्यन्ते हि करास्तेपां तत्रक्जम्मे सुदारुणे ॥ १६॥ सूर्येन्दुतारका दृष्टा यैरुच्छिण्देश्च कामतः। तेपां नेत्रगतो वर्ह्विर्धम्यते यमिककरैः॥ १७॥ मित्रजायाथ जननी ज्येष्ठो भ्राता पिता स्वसा। जामयो गुरुवो बुद्धा यैः संस्पृष्टाः पदानृमिः॥ १८॥ यद्धाङ्घयस्ते निगडेलेंहैर्वेहिप्रतापितैः। क्षिप्यन्ते रोरवे घोरे ह्याजानुपरिदाहिनः॥ १९॥

जो छोग एक साथ चछनेवाले किसी बहुत तीव्र चाहवालेको देखते हुए भी उसे अन नहीं देते—अकेले भोजन करते हैं, वे क्लेज्भोजन नामक नरकमें जाते हैं। हे राक्षस ! जो उन्छिटावस्थामें (जुरु रहते हुए) गाय, ब्राह्मण और अग्निको स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर तमकुम्भमें डाले जाते हैं। जो उन्छिटावस्थामें स्वेन्छासे सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रको देखते है, उनके नेत्रोमें यमदूत अग्नि जलाते हैं। जो मित्रकी पत्नी, माता, जेठ भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और बृद्धोको पैरसे छूते हैं, उन मनुष्योके पैर खूब जलते हुए बेड़ीसे बॉधकर उन्हे रौरब-नरकमें डाला जाता है, जहाँ वे घुटनोतक जलते रहते हैं।। १५-१९।।

पायसं कृशरं मांसं वृथा भुक्तानि यैर्नरैः। तेपामयोगुडास्तप्ताः क्षिप्यन्ते वदनेऽद्भुताः॥ २०॥ गुरुदेवद्विज्ञातीनां वदानां च नराथमैः। निन्दा निशामिता यैस्तु पापानामिति कुर्वताम्॥ २१॥ तेपां लोहमया कीला विद्ववर्णाः पुनः पुनः। श्रवणेषु निखन्यन्ते धर्मराजस्य किंकरैः॥ २२॥ प्रपादेवकुलारामान् विश्ववेदमसभामठान्। कृपवापीतडागांश्च भङ्कत्वा विध्वंसयन्ति ये॥ २३॥ तेपां विल्यतां चर्म देहतः क्रियते पृथक्। क्रितिकाभिः सुतीक्ष्णाभिः सुराद्वेर्यमिकंकरैः॥ २४॥

जो विना विशेष प्रयोजनके—खीर, खिचड़ी एवं मांसका भोजन करते हैं, उनके मुँहमें जलना हुआ लोहेका पिण्ड हाला जाता है। जो पापियोंद्वारा की गयी गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेटोक्की निन्दाको सुनते हैं, उन नीच मनुष्योंके कानोमें धर्मराजक किंकर अग्निवर्ण लोहेकी कीले वार-वार ठोकते रहते हैं। जो प्यांक (पांसार), देवमन्दिर, वगीचा, ब्राह्मणगृह, सभा, मठ, कुऑ, बावली एव तडागको तोड़कर नए करते हैं, उन मनुष्योंके विलाप करते रहनेपर भी भयकर यमिकंकर सुतीक्ष्ण छुरिकाओद्वारा उनकी चमड़ी उवेड़ते हैं—उनकी देहसे चर्मको काटकर पृथक करते रहते हैं ॥ २०–२४॥

गोब्राह्मणार्कमित्रं च ये वे मेहिन्ति मानवाः । तेवां गुदेन चान्त्राणि विनिष्क्वन्तन्ति वायसाः ॥ २५ ॥ स्वपोपणपरो यस्तु परित्यजति मानवः । पुत्रभृत्यकल्त्रादिवन्धुवर्गमिकंचनम् । दुर्भिक्षे संश्रमे चापि स श्वभोज्ये निपात्यते ॥ २६ ॥

शरणागतं ये त्यज्ञन्ति ये च वन्धनपालकाः । पतन्ति यन्त्रपीडे ते ताक्त्रमानास्तु किंकरैंः ॥ २७ ॥ फ्लेशयन्ति हि विष्रादीन् ये ह्यकर्मसु पापिनः । ते पिष्यन्ते शिलापेषे शेष्यन्तेऽपि च शोपकेंः ॥ २८ ॥

जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्निकं सम्मुख मल-म्ज्ञादिका त्याग करते हैं, उनकी गुटासे कीए उनकी ऑतोको नोच-नोचकर काटते हैं। जो दुर्भिक (अकाल) एव विष्ठवंके समय अकिंचन, पुत्र, मृत्य एवं कलत्र (स्त्री) आदि बच्चुवर्गको छोड़कर आत्म-पोप्रग करता है, वह यमदृतोद्वारा श्रमोजन नामक नरकमें डाला जाता हे। जो रक्षांक लिये शरणमें आये व्यक्तिका परित्याग करता है, वह मनुष्य वन्द्रीगृह-रक्षक यमदृतोके द्वारा पीटे जाते हुए यन्त्रपीड नामक नरकमें गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणोंको कुकमंमि लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, वे पापी मनुष्य शिलाओपर पीने जाते हैं और अग्नि-मूर्य आदिद्वारा शोनित भी किये जाते हैं॥ २५-२८॥

न्यासापहारिणः पापा वध्यन्ते निगर्डेरपि।श्चन्क्षामाः गुष्कताख्येष्टाः पान्यन्ते बृश्चिकाशने ॥२९॥ पर्वमैथुनिनः पापाः परदाररताश्च ये। ते बिह्नततां कृटाग्रामालिङ्गन्ते च शालमलीम् ॥ ३०॥ उपाध्यायमधःकृत्य यैरधीतं द्विजाधमैः। तेपामध्यापको यश्च स शिलां शिरसा बहेत् ॥ ३१॥ मूचदलप्मपुरीपाणि यैरुत्सप्टानि वारिणि। ते पात्यन्ते च विष्मूत्रे दुर्गन्धे प्यपूरिते ॥ ३२॥

जो घरोहरको चुन छेते हैं, उन्हें वेई। छगाकर मुग्वसे पीड़ित एव मृत्रे नालु और ओठकी अवस्थामें दृश्चिकाशन नामक नरकमें गिनया जाता है। जो प्वेमिं मेंथुन करते तथा पर्स्था-संग करते हैं, उन पापियोंको बिह्नित कीछोबाछे शाल्मिछका (विवशतासे) आछिङ्गन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्यायको स्वयंकी अपेक्षा निम्नासनपर बेठाकर अध्ययन करना है, उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापकको शिरपर शिछा वहन करनी पड़ती है। जो जछमें मूत्र, कक एवं मछका त्याग करते हैं, उन्हें दुर्गन्वयुक्त विद्या और पीबसे पूर्ण विष्मूत्रनामक नरकमें गिनया जाता है। २९—३२॥

श्राद्धातिर्थयमन्यान्यं यैर्मुक्तं भुवि मानवेः । परस्परं भक्षयन्ते मांसानि खानि वालिशाः ॥ ३३ ॥ वेदविह्यगुरुत्यागी भार्यापित्रोस्तथैव च । गिरिश्टङ्काद्धःपातं पात्यन्ते यमिककरैः ॥ ३४ ॥ पुनर्भूपतयो ये च कन्याविष्वंसकाश्च ये । तद्गर्भश्राद्धभुग् यश्च कृमीन्मश्नेत्पिपीलिकाः॥ ३५ ॥ चाण्डालादन्त्यजाद्वापि प्रतिगृह्णाति दक्षिणाम् । याजको यजमानश्च सो इमान्तः स्थूलकीटकः॥ ३६ ॥

जो इस ससारमें श्राद्धंक अवसरपर अतिथिक निमित्त तैयार किये गये पदार्थको परस्पर भक्षण कर छेते हैं, उन मूखंको परछोकमें एक-दूसरेका मांस खाना पड़ना है। जो वेद, अग्नि, गुरु, मार्या, पिता एवं मानाका त्याग करते हैं, उन्हें यमदृत गिरिशिखरके ऊपरसे नीचे गिराते हैं। जो विववासे विवाह कराते, अविवाहित कन्याको दूनिन करते एवं उक्त प्रकारसे उत्पन्न व्यक्तियोकी सन्तानके यहाँ श्राद्धमें भोजन करते हैं, उन्हें कृमि तथा पिपीलिकाका भक्षण करना पड़ना है। जो ब्राह्मण चाण्डाळ और अन्त्यजोसे दक्षिणा छेते हैं उन्हें उनके यजमानको पत्थिमें रहनेवाळा स्थूळ कीट वनना पड़ता है। ३३—३६॥

पृष्ठमांसाशिनो मृहास्तथैवोत्कोचर्जाविनः। क्षिण्यन्ते चुक्तभक्षे ते नरके रजनीचर॥ ३७॥ स्वर्णस्तेयी च व्रह्मध्नः सुरापी गुरुतलपगः। तथा गोभूमिहर्त्तारो गोस्त्रीवालहनाश्च ये॥ ३८॥ एते नरा द्विज्ञा ये च गोपु विक्रयिणस्तथा। सोमविक्रयिणो ये च वेद्विक्रयिणस्तथा॥ ३९॥ क्टसभ्यास्त्रवशांचाश्च नित्येनेमित्तनाशकाः। क्रूटसाक्ष्यप्रदा ये च ते महारौरवे स्थिताः॥ ४०॥

राक्षस ! जो पीठपीछे शिकायत करते हैं—चुगली करते एवं घूस लेते हैं, उन्हें वृक्षमक्ष नामक नरकमें डाला जाता है । इसी प्रकार सोना चुरानेवाले, ब्रह्महत्यारे, मद्यपी, गुरुपत्नीगामी, गाय तथा भूमिकी चोरी करनेवाले एवं स्त्री तथा वालको मारनेवाले मनुष्यो तथा गो, सोम एवं वेदका विक्रय करनेवाले, दस्भी, टेढी भापामें झूठी गवाही देनेवाले तथा प्रवित्रताके आचरणको छोड देनेवाले और नित्य एवं नैमित्तिककमोंके नाश करनेवाले दिजोंको महारौरव नामक नरकमें रहना पड़ता है ॥ ३७—४०॥

दशवर्षसहम्त्राणि तावत् तामिस्त्रके स्थिताः। तावच्चैवान्धनामिस्त्रे असिपत्रवने तनः॥ ४१॥ नावच्चैव घटीयन्त्रे तप्तकुम्मे तनः परम्। प्रपानो भवते तेषां यैरिदं दुष्कृतं कृतम्॥ ४२॥ ये त्वेते नरका रोद्रा रोरवाद्यास्त्रवोदिताः। ते सर्वे क्रमग्रः प्रोक्ताः कृतव्ने छोकनिन्दिने॥ ४३॥

उपर्युक्त प्रकारके पापियोको दस हजार वर्ष तामिस्र नरकमें तथा उतने ही वर्षातक अन्वताभिस्न और असिपत्रवन नामक नरकमें रहनेके वादमे भी—उतने ही वर्षोतक घटीयन्त्र और तसकुम्भमें रहना पड़ता है। जिन भयद्गर रौरव आदि नरकोंमें हमने तुमसे वर्णन किया है, वे सभी छोक-निन्दित कृतक्तोको वारी-वारीये प्राप्त होने रहते हैं॥ ४१—४३॥

सुराणां प्रचरो जनाईनो यथा गिरीणामपि शैशिराद्रिः। यथा युधानां प्रवरं सुदर्शनं यथा खगानां विनतातनुजः॥ महोरगाणां प्रवरोऽप्यनन्तो यथा भूतेपु मही च प्रधाना ॥ ४४ ॥ नदीपु जलजेपु पद्मं सुरारिमुख्येषु हराङ्विभक्तः। क्षेत्रेषु यङक्करजाङ्गलं वरं तीर्थेपु यद्रत् प्रवरं पृथ्रदकम् ॥ ४५ ॥ सरस्यु चैवोत्तरमानसं यथा वनेषु पुण्येषु हि नन्द्रनं यथा। लोकेपु यहत्सदनं विरिञ्जेः सत्यं यथा धर्मविधिकियासु ॥ ४६॥ यथारवमेधः प्रवरः क्रत्नां पुत्रो यथा स्पर्शवनां वरिष्टः। **नपोधनानामपि** कुम्भयोनिः श्रुतिर्वरा यद्रदिहागमेषु ॥ ४७ ॥ पुराणेषु यथैव मात्स्यः स्वायंभुवोक्तिस्त्वपि संहितासु। स्मृतीनां प्रवरो यथैव निथीपु द्शों विषुवेषु दानम्॥ ४८॥

जैसे देवताओमे श्रीविष्णु, पर्वतोमें हिमालय, अक्षोमें सुदर्शन, पित्रयोमे गरुड, महान् सर्पोमे अनन्तनाग तथा भूतोमें पृथ्वी श्रेष्ठ हैं; निद्योमे गङ्गा, जलमे उत्पन्न होनेवालोंमें कमल, देव-शतु-दैत्योमें महादेवके चरणोका मक्त और क्षेत्रोमे जैसे कुरुजांगल और तीर्थोमे पृथ्वदक हैं; जलाशयोमे उत्तरमानस, पित्रत्र वनोमें नन्दनवन, लोकोमें ब्रह्मलोक, वर्म-कार्योमें सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञोमें अश्वमेश, लूनेयोग्य (स्पर्शतुख) पदार्थोमें पुत्र मुखदायक है; तपित्रयोमें अगस्य, आगम शास्त्रोमें वेद श्रेष्ठ है; जैसे पुराणोमें मत्स्यपुराण, सिहताओमे स्वयम्भूसंहिता, स्मृतियोंमें मनुस्मृति, तिथियोमे अमावस्या और त्रिपुत्रो अर्थात मेप और तुला राशिमे मृयके सक्रमण संक्रान्तिके अवसरपर किया गया दान श्रेष्ठ होता है; ॥ ४४–४८ ॥

तेजिस्तिनां यद्वदिहार्कं उक्तो ऋक्षेषु चन्द्रो जलधिर्ह्वदेषु। भवान् तथा राक्षससत्तमेषु पाशेषु नागस्तिमितेषु वन्धः॥४९॥ धान्येषु शालिर्द्धिपदेषु विषः चतुष्पदे गोः इवपदां मृगेन्द्रः। नारीपु रम्भाऽऽश्रमिणां गृहस्थः॥ ५०॥ जानी नगरेषु काञ्ची पुष्पेषु पुरेषु देशेषु सर्वेषु मध्यदेशः। श्रेष्ठतमा च चृतो मुकुलेप्यशोकः सर्वींपधीनां प्रवस च पथ्या॥ ५१॥ फलेपु व्याधिष्वजीर्णं क्षणदाचरेन्द्र। कन्दः प्रवरो यथोक्तो मूलेषु यथैव कार्पांसिकं प्रावरणेषु यहन् ॥ ५२॥ प्रवरं

जैसे तेजिख्योंमें सूर्य, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, जलाशयोंमें समुद्र, अच्छेराक्षसोमें आप और निश्चेट करनेवाल पाशोंमें नागपाश श्रेष्ठ हैं एवं जैसे धानोंमें शालि, दो पैरवालोंमें वालग, चौपायोंमें गाय, जंगली जानवरोंमें सिंह, फलोंमें जाती (चमेली), नगरोमें काच्ची, नारियोंमें रम्भा और आश्रमियोंमें गृहस्थ श्रेष्ठ हैं; जैसे सन्तपुरियोमें द्वारका, समस्त देशोमें मध्यदेश, फलोमें आम, मुकुलोंमें अशोक और जड़ी-बृटियोंमें हरीतकी सर्वश्रेष्ठ है; हे निशाचर! जैसे मूलोंमें कन्द्र, रोगोंमें अपच, श्वेन वस्तुओंमें दुग्ध और वस्त्रोमें रुईके कपड़े श्रेष्ठ हैं; ॥ ४९-५२ ॥

मुख्या गणितजना च विद्यानमुख्येषु यथेन्द्रजालम्। कलासु मुख्या त्विप काकमाची रसेपु मुख्यं लवणं यथैव॥ ५३॥ शाकेषु निलनीपु पम्पा वनौकसेप्वेव तुङ्गेपु तालो च ऋक्षराजः। यथा हरो ज्ञानवतां वरिष्ठः॥५४॥ महीरुहेप्वेव वटरच यथा यथार्जुनीनां कपिला यथा सतीनां हिमवत्सुता हि वरिष्टा । नीलवर्णी यथैव सर्वेष्वपि वृपाणामपि द्रःसहेषु । नृपातनं वैतरणी दुर्गेषु रौद्रेषु निशाचरेश प्रधाना ॥ ५५ ॥ संवेपु पापेषु निशाचरेन्द्र। पापीयसां तद्वदिह कृतस्तः ब्रह्मध्नगोध्नादिपु निष्कृतिर्हि विद्येन नैवास्य दुष्टचारिणः। तु कृतव्नवृत्तेः सुदृत्कृतं नाशर्यतोऽव्दकोटिभिः॥ ५६॥ निष्कृतिइचास्ति ॥ इति श्रीवामनपुराणे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

निशाचर! जैसे कलाओं में गणितका जानना, विज्ञानों में इन्द्रजाल, शाकोमे मकोय, रसों में नमक, ऊँचे पेड़ों में ताइ, कमल-सरोवरों में पंपासर, वनैले जीवों में मांछ, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ हैं; जैसे सितयों में हिमालयकी पुत्री पार्वती, गौओमें काली गाय, बैलों में नील रंगका बैल, सभी दु:सह कठिन एवं भयंकर नरकों में नृपातन वैतरणी प्रधान है, उसी प्रकार हे निशाचरेन्द्र ! पापियों में कृतव्न प्रधानतम पापी होता है । ब्रह्महत्या एव गोहत्या आदि पापोंकी निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतव्नका करोड़ों वर्गीमें भी निस्तार नहीं होता ॥ ५३—५६ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें वारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

## [ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ]

सुकेशिख्वाच

भवङ्गिरुदिता घोरा पुष्करद्वीपसंस्थितिः। जम्बूद्वीपस्यतु संस्थानं कथयन महर्षयः॥ १॥ तेरहवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सुकेशिके प्रश्नके उत्तरमे ऋषियोका जम्बू-द्वीपकी स्थिति और उनमे स्थित पर्वत तथा निदयोका वर्णन ) सुकेशीने कहा—आदरणीय ऋषियो ! आपलोगोने पुण्करिद्वीपके भयंकर अवस्थानका वर्णन किया, अव आपलोग ( कृपाकर ) जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन करे ॥ १ ॥

#### ऋषय ऊचुः

जम्बृद्वीपस्य संस्थानं कथ्यमानं निशामय। नयभेदं सुविस्तीर्णं स्वर्गमोक्षफलप्रदम्॥२॥
मध्ये त्विलाबृतो वर्षो भद्राश्वः पूर्वतोऽद्वृतः। पूर्व उत्तरतश्चापि हिरण्यो राक्षसेश्वर॥३॥
पूर्वदक्षिणतश्चापि किंतरो वर्ष उच्यते। भारतो दक्षिणे प्रोक्तो हरिर्दक्षिणपश्चिमे॥४॥
पश्चिमे केतुमालश्च रम्यकः पश्चिमौत्तरे। उत्तरे च कुरुवर्षः कल्पबृक्षसमाबृतः॥५॥

ऋषियों ने कहा—राक्षसेश्वर ! (अब) तुम हमलोगोंसे जम्बूद्दीपकी स्थितिका वर्णन सुनो । यह द्दीप अत्यन्त विशाल है और नव भागोमे विभक्त है । यह स्वर्ण एवं मोक्ष-फलको देनेवाला है । जम्बूद्दीपके बीचमे इलावृत-वर्ष, पूर्वमें अद्भुत भद्राश्ववप तथा पूर्वोत्तरमें हिरण्यकवर्ष है । पूर्व-दक्षिणमें किन्नरवर्ष, दक्षिणमें भारतवर्ष तथा दि्षण-पश्चिममें हरिवर्ष बताया गया है । इसके पश्चिममें केतुमालवर्ष, पश्चिमोत्तरमें रम्यकवर्ष और उत्तरमें कल्य-वृक्षसे समादत कुरुवर्ष है ॥ २—५ ॥

पुण्या रम्या नवेवेते वषाः शालकटंकट। इलावृताद्या ये चाष्टो वर्षमुक्त्वैव भारतम्॥ ६॥ न तेष्वस्ति युगावस्था जरामृत्युभयं न च। तेषां खाभाविकः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्ननः। विपर्ययो न तेष्वस्ति नोत्तमाधममध्यमाः॥ ७॥ यदेतद् भारतं वर्षे नवद्वीपं निशाचर। सागरान्तरिताः सर्वे अगम्याश्च परस्परम्॥ ८॥ इन्द्रद्वीपः कसेरुमांस्ताप्रवर्णो गभस्तिमान्। नागद्वीपः कटाहश्च सिंहलो वारुणस्तथा॥ ९॥ अयं तु नवमस्तेपां द्वीपः सागरसंवृतः। कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः॥ १०॥

सुकेशि ! ये नव पवित्र और रमणीय वर्ष है । भारतवर्षके अतिरिक्त इलावृतादि आठ वर्षोमे युगावस्था तथा जरामृत्युका भय नहीं होता । उन वर्षोमें विना प्रयत्नके खमावतः वडी-वडी सिद्रियाँ मिलती हैं । उनमें उत्तम, मध्यम, अधम अदिकाँ किसी प्रकारका कोई भेट नहीं है । निशाचर ! इस भारतवर्षके भी नव उपद्वीप है । ये सभी द्वीप समुद्रोसे घिरे है और परस्पर अगम्य हैं । भारतवर्षके नव उपद्वीपोके नाम इस प्रकार है—इन्द्रद्वीप, कस्मेरुमान्, ताम्रवर्ण, गमिस्तमान्, नागद्वीप, कटाह, सिहल और वारुण नवाँ मुख्य यह कुमारद्वीप भारत-सागरसे लगा हुआ दिश्वणसे उत्तरकी और फैला है । ॥ ६—१०॥

पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। आन्ध्रा दक्षिणतो वीर तुरुष्कास्त्विप चीत्तरे॥ ११॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शूद्धाश्चान्तरवासिनः। इज्यायुद्धविण्डयाद्येः कर्मभिः कृतपावनाः॥ १२॥ तेषां संव्यवहारश्च एभिः कर्मभिरिष्यते। खर्गापवर्गप्राप्तिश्च पुण्यं पापं तथैव च॥ १३॥ महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः॥ १४॥

वीर ! भारतवर्षके पूर्वकी सीमापर किरात, पश्चिममें यवन, दक्षिणमें आन्ध्र तथा उत्तरमें तुरुण्कलोग निवास करते हैं । इसके बीचमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रलोग रहते हैं । यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्माके द्वारा वे सभी पित्रत्र हो गये हैं । उनका व्यवहार, खर्ग और अपवर्ग- (मोत्र-) क्षी प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं (यज्ञादि) कर्मोद्वारा होते हैं । इस वर्षमें महेन्द्र, मलय, सद्य, ज्ञुक्तिमान् ऋत, विन्य एवं पारियात्र नामवाले सात मुख्य कुल पर्वत हैं ॥ ११-१४ ॥

तथान्ये शतसाहस्त्रा भूधरा मध्यवासिनः । विस्तागेच्छ्रायिणो रम्या विषुलाः शुभसानयः ॥ १५॥ कोलाहलः स वे भ्राजो मन्दगे दर्दुराचलः । वातंध्रमीं वैद्युतश्च मैनाकः सरम्मन्था ॥ १६॥ तुङ्गभ्यो नागगिरिस्तथा गोवर्धनाचलः । उज्जायनः पुष्पगिरिग्र्युदे। रेवनस्तथा ॥ १७॥ भ्राप्यम्कः मगोमन्तिश्चित्रकृतः कृतसारः । श्रीपर्वनः कोद्युणश्च जनगोऽन्येऽपि पर्वनाः ॥ १८॥

इसके मध्यमें अन्य लाखो पर्वत हैं जो अत्यन्त विस्तृत, उत्तुह्न (ऊँचे ) रम्य एव सुन्द्र शिखोसे सुशोभित हैं । यहाँ कोलाहल, बैश्राज, मन्द्रार गिरि, दर्द्र, वातंत्रम, वैद्युत, मैनाक, मरस. तृङ्गप्रस्थ, नागगिरि, गोवर्षन, उज्ञयन्त (गिरिनार), पुष्पगिरि, अर्बुड़ (आबू), रैवत, ऋष्यग्का, गोमन्त (गोवाका पर्वत), चित्रकृट, कृतस्मर, श्रीपर्वत, कोङ्कण तथा अन्य सैकड़ो पर्वत भी विराज रहे हैं ॥ १५-१८॥

तैर्विमिश्रा जनपदा म्लेच्छा आर्याञ्च भागराः। तैः पीयन्ते सिर्च्च्र्ष्टा यास्ताः सम्यङ्निशामय ॥१९.॥ सरस्वती पञ्चरूपा कालिन्दी सिहरण्वती। रातद्वश्चिन्द्रिका नीला वितस्तैरावती कुहः॥२०॥ मधुरा देविका चैव उशीरा धातकी रसा। गोमती धृतपापा च वाहुदा सहपद्वती॥२१॥ निश्चीरा गण्डकी चित्रा कौशिकी च वधूसरा। सरयूश्च सलौहित्या हिमवत्पाद्विःसृताः॥२२॥

उनसे संयुक्त आयों और म्लेच्छोंके विभागोंके अनुसार जनपट हैं। यहाँके निवासी जिन उत्तम निवयोंके जल पीते हैं उनका वर्णन भलीमॉित सुनो। पॉच रूपकी सरस्वती, यमुना, हिरण्वती, सतलज, चिन्द्रका, नीला, विनस्ता, ऐरावती, कुहू, मधुरा, देविका, उञीग, धातकी, रसा, गोमती, धृतपापा, बाहुदा, हपहनी, निश्चीग, गण्डकी, चित्रा, कौशिकी, व्यूसग, मर्यू तथा लेहित्या—ये निवयाँ हिमालपकी तल्ड्दीमे निकली हैं॥ १९–२२॥

वेदस्मृतिवेदवर्ता वृत्रक्ती सिन्धुरेव च। पर्णाशा निन्दिती चैव पावती च मही तथा॥ २३॥ पारा चर्मण्वती लुपी विदिशा वेणुमत्यिष। सिमा हावन्ती च तथा पारियात्राक्षयाः समृताः॥ २४॥ शोणो महानद्दचैव नर्मदा सुरसा छपा। मन्दिकिती दशाणी च चित्रकृटापणिहिका॥ २५॥ चित्रोत्पला चै तमसा करमोदा पिशाचिका। तथान्या पिष्पलक्षोणी विपाशा वञ्जुलावती॥ २६॥ सन्सन्तजा शुक्तिमती मिक्षिष्ठा कृत्तिमा वसुः। ऋक्षपाद्मस्ता च तथान्या वालुवाहिती॥ २७॥

वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रनी, सिन्धु, पर्णाशा, नित्नी, पावनी, मही, पारा, चर्मण्वती. रूपी, विदिशा, वेणुमती, सिप्रा तथा अवन्ती—ये निदयाँ पारियात्र पर्वतसे निकली हुई हैं। महानद शोग, नर्मदा, सुरस, कृरा, मन्द्रकिनी, दशार्या, चित्रकृटा, अपवाहिका, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्पल्य्योणी, विपाशा, वञ्जलावती, सन्सन्तजा, शुक्तिमती, मिल्लिष्टा, कृतिमा, वसु और वालुवाहिनी—ये निद्याँ तथा दूसरी जो वालुका वहानेवाली है, ऋक्षपर्वतकी नलहटीये निकली हुई हैं ॥२३–२०॥

शिवा पयोष्णी निर्विन्थ्या तापी सनिपथावती। वेणा वैतरणी चैव सिनीवाहु कुमुद्वर्ता॥२८॥ नोया चैव महागोरी दुर्गन्था वाशिला तथा। विन्थ्यपाद्यस्ताश्च नद्यः पुण्यजलाः शुभाः॥२९॥ गोदावरी भीमरथो कृष्णा वेणा सरस्वतो। तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्या कावेरिरेव च ॥ ३०॥ दुग्धोदा निलनी रेवा वारिसेना कलखना। एतास्त्विप महानद्यः सहापादविनिर्गताः ॥३१॥

शिवा, पयोण्गी (पैनगंगा), निर्विन्थ्या (कालीसिंध), तापी, निपधावती, वेणा, वैतरणी, सिनीबाहु, कुसुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गन्या तथा वाशिला—ये पवित्र जलवाली कल्याणकारिणी नदियाँ विन्ध्यप्रवतसे निकली हुई हैं । गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या, कावेरी, दुग्योटा, निलनी, रेवा ( नर्मदा ), वारिसेना तथा कल्लना—ये महानदियाँ सञ्चपर्वतके पाद-( नीचे-)से निकली है ॥२८-३१॥

ताम्चपर्णी वञ्जुला चोत्पलावती । सिनी चैव सुदामा च शुक्तिमत्प्रभवास्त्विमाः ॥ ३२ ॥ सर्वाः पुण्याः सरस्वत्यः पापप्रशमनास्तथा। जगतो मातरः सर्वाः सर्वाः सागरयोपितः॥३३॥ अन्याः सहस्रराश्चात्र क्षुद्रनयो हि राक्षस। सदाकालवहाश्चान्याः प्रावृट्कालवहास्तथा। उदद्मध्योद्भवा देशाः पिवन्ति स्वेच्छया ग्रभाः ॥ ३४ ॥

कुणिकुण्डलाश्च । पाञ्चाल्कास्याः सह कोसलाभिः॥ ३५॥ मत्स्याः वृकाः शवरकौर्वाराः समूळिङ्गा जनास्त्विमे । शकाद्यैव समशका मध्यदेश्या जनास्त्विमे ॥ ३६॥

कृतमाला, ताम्रपर्णी, वञ्जला, उत्पलावती, सिनी तथा सुदामा—ये नदियाँ शुक्तिमान् पर्वतसे निकली हुई हैं। ये सभी नदियाँ पित्रत्र, पापोंका प्रशमन करनेवाली, जगत्की माताएँ तथा सागरकी पित्रयाँ है। राक्षस! इनके अतिरिक्त भारतमें अन्य हजारो छोटी निदयाँ भी वहती हैं। इनमें कुछ तो सदैव प्रवाहित होनेवाली है। उत्तर एवं मध्यके देशोके निवासी इन पवित्र निदयोके जलको स्वेन्छ्या पान करते है। मत्स्य, कुशह, कुणि, कुण्डल, पाञ्चाल, काशी, कोसल, वृक, शवर, कौवीर, भूलिङ्ग, शक तथा मशक-जातियोके मनुष्य मध्यदेशमें रहते हैं ॥ ३२-३६ ॥

वाह्लीका वाट्यानाश्च आभीराः कालतोयकाः। अपरान्तास्तथा शुद्धाः पह्नवाश्च सखेटकाः॥ ३७॥ गान्धारा यवनारचेव सिन्धुसौवीरमद्रकाः। शातद्रवा लिल्याश्च पारावतसमूषकाः॥ ३८॥ माठरोदकथाराश्च कॅकेया दशमास्तथा। क्षत्रियाः प्रातिवेश्याश्च वश्यशूद्रकुलानि च ॥ ३९॥ काम्बोजा दरदारचेव वर्षरा ह्याङ्गलोकिकाः। चीनाश्चेव तुषाराश्च बहुधा बाह्यतोदराः॥ ४०॥ थात्रेयाः सभरद्वाजाः प्रस्थलाश्च दशेरकाः। लम्पकास्तावका रामाः शूलिकास्तङ्गणैः सह ॥ ४१ ॥ औरसाश्चालिमद्राश्च किरातानां च जातयः। तामसाः क्रममासाश्च सुपार्श्वाः पुण्डूकास्तथा॥ ४२॥ कुहुका ऊर्णास्तूणीपादाः सकुक्कुटाः । माण्डव्या मालवीयाश्च उत्तरापथवासिनः ॥ ४३ ॥ कुलुताः

वाह्नीक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरान्त, शूद्र, पह्नव, खेटक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, मद्रक, शातद्रव, लिल्य, पारावत, मूपक, माठर, उदकवार, कैकेय, दशम,क्षत्रिय, प्रातिवैश्य तथा वैश्य एवं शुद्रोके कुछ, काम्बोज, दरद, वर्बर, अङ्गलैकिक, चीन, तुपार, बहुधा, वाह्यतीदर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थछ, दशेरक, ळम्पक, तावक, राम, शूळिक, तङ्गण, औरस, अळिभद्र, किरातोकी जातियाँ, तामस, क्रममास, सुपार्श्व, पुण्डूक, कुद्धत, कुहुक, ऊर्ण, तूणीपाद, कुक्कुट, माण्डव्य एवं माळवीय—ये जातियाँ उत्तर भारतमे निवास करती है॥ ३७-४३॥

१—मनुस्मृति (८।४१) मे भी जाति-जनपदादि धर्म मान्य हैं। इन्हें विस्तारसे समझनेके लिये 'जातिभास्कर' आदि देखना चाहिये।

वा० पु० अं० ६—

अङ्गा वङ्गा मुद्गरवास्त्वन्तर्गिरिवहिर्गिराः। तथा प्रवङ्गा वाङ्गेया मांसादा वलदिन्तकाः॥ ४४॥ महोत्तरा प्राविजया भागवाः केशवर्वराः। प्राग्न्योतिपाश्च शुद्धाश्च विदेहास्ताम्रलिप्तकाः॥ ४५॥ माला मगधगोनन्दाः प्राच्या जनपदास्त्विमे । पुण्ड्राश्च केरलाश्चेव चौडाः कुल्याश्च राक्षस॥ ४६॥ जातुषा मूषिकादाश्च कुमारादा महाशकाः। महाराष्ट्रा माहिषिकाः कालिङ्गादचेव सर्वशः॥ ४७॥ आभीराः सह नैपीका आरण्याः शवराश्च ये। वलिन्ध्या विन्ध्यमोलेया वैदर्भा दण्डकैः सह॥ ४८॥ पौरिकाः सौशिकाश्चेव अद्मका भोगवर्द्धनाः। वैषिकाः कुन्दला अन्ध्रा उद्भिदा नलकारकाः। दाक्षिणात्या जनपदास्त्विमे शालकटद्वट ॥ ४९॥

अङ्ग (भागलपुर), वंग एवं मुद्गरव (मुंगेर), अन्तर्गिरि, वहिर्गिर, प्रवङ्ग, वाङ्गेय, मांसाद, वलदित्तका, महात्तित, प्राविजय, भागव, केशवर्वर, प्राग्ज्योतिप, श्रुद्ध, विदेह, ताम्रलिसका, माला, मगव एवं गोनन्द—ये पूर्वके जनपद हैं। हे राक्षस ! हे शालकदकट ! पुण्ड्, केरल, चौड, कुल्य, जातुप, मूपिकाद, कुमाराद, महाशका, महाराष्ट्र, माहिषिका, कालिङ्ग (उड़ीसा) आभीर, नैपीका, आरण्य, शवर, विल्य्य, विल्यमीलेय, वैदर्म, दण्डका, पौरिका, सौशिका, अश्मका, भोगवर्द्धन, वैपिका, कुन्दल, अन्ध्र, उद्विद् एवं नलकारका—ये दक्षिणके जनपद हैं॥ ४४–४९॥

शूर्णरका कारिवना दुर्गास्तालीकरैः सह। पुलीयाः सिनीलाश्च तापसास्तामसास्तथा॥ ५०॥ कारस्करास्तु रिमनो नासिक्यान्तरनर्मदाः। भारकच्छा समाहेयाः सह सारस्वतैरिप॥ ५१॥ वात्सेयाश्च सुराष्ट्राश्च आवन्त्याश्चार्त्तदेः सह। इत्येते पश्चिमामाशां स्थिता जानपदा जनाः॥ ५२॥ कारुपारचेकल्व्याश्च मेकलाश्चोत्कलैः सह। उत्तमणी दशाणीश्च भोजाः किंकवरैः सह॥ ५३॥ तोशला कोशलारचेव त्रेपुरारचेल्लिकास्तथा। तुरुसास्तुम्वरारचेव वहनाः नैपधैः सह॥ ५४॥ अनुपास्तुण्डिकेराश्च वीतहोत्रास्तववन्तयः। सुकेशे विन्ध्यमूलस्थास्त्विमे जनपदाः स्मृताः॥ ५५॥

मुकेशि ! शूर्पारक (वम्बईका क्षेत्र), कारिवन, दुर्ग, तालीकट, पुलीय, सिसनील, तापस, तामस, कारस्कर, रमी, नासिक्य, अन्तर, नर्मद, भारकच्छ, माहेय, सारखत, वास्सेय, मुराष्ट्र, आवन्य एवं अर्बुद—ये पश्चिम दिशामें स्थित जनपदोंके निवासी हैं। कारूप, एकलव्य, मेकल, उत्कल, उत्तमण, दशाण, भोज, किंकवर, तोशल, कोशल, त्रेपुर, ऐल्लिक, तुरुस, तुम्बर, वहन, नैपघ, अनूप, तुण्डिकेर, वीतहोत्र एवं अवन्ती—ये सभी जनपद विन्ध्याचलके म्लमें (उपत्यका—तराईमें) स्थित हैं।। ५०-५५॥

अथो देशान् प्रवक्ष्यामः पर्वताश्रयिणस्तु ये। निराहारा हंसमार्गाः कुपथास्तङ्गणाः खशाः॥ ५६॥ कुथप्रावरणाश्चेव ऊर्णाः पुण्याः सहृहुकाः। त्रिगताश्च किराताश्च तोमराः शिशिराद्रिकाः॥ ५७॥ इमे तवोक्ता विषयाः सुविस्तराद् द्विपे कुमारे रजनीचरेश। पतेषु देशेषु च देशधर्मान् संकीर्त्यमानाञ्च्रणु तस्वतो हि॥ ५८॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

अन्छा, अब हम पर्वताश्रित प्रदेशोंके नामोंका वर्णन करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं—निराहार, हंसमार्ग, कुपथ, तंगण, खरा, कुपप्रावरण, ऊर्ण, पुण्य, हूहक, त्रिगत, किरात, तोमर एवं शिशिरादिक। निशाचर! तुमसे कुमारद्वीपके इन देशोंका विस्तारसे हमलोगोंने वर्णन किया। अब हम इन देशोंमें वर्तमान देश-धर्मोंका यथार्थतः वर्णन करेंगे, उसे सुनो॥ ५६—५८॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

# [ अथ चतुर्दशोऽध्यायः ]

ऋपय ऊचुः

अहिंसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिर्दमः शमः। अकार्पण्यं च शौचं च तपश्च रजनीचर॥१॥ दशाङ्गो राक्षसश्रेष्ट धर्मोऽसौ सार्ववर्णिकः। ब्राह्मणस्यापि विहिता चातुराश्रम्यकल्पना॥२॥

## चौदहवाँ अध्याय प्रारम्भ

( दज्ञाङ्ग धर्म, आश्रम-धर्म और सदाचार-स्वरूपका वर्णन )

न्नम्हिष्ण बोल्ले—राक्षसश्रेष्ठ ! अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना ), दान, क्षमा, दम (इन्द्रिय-निग्रह ), शम, अकार्पण्य, शौच एवं तप—धर्मके ये दसो अङ्ग सभी वर्गिके छिये उपिर्ड हैं । ब्राझगोंके छिये तो चार आश्रमोंका और भी विवान विहित किया गया है ॥ १–२ ॥

सुकेशिरुवाच

विप्राणां चातुराश्रम्यं विस्तरान्मे तपोधनाः। आचक्षध्वं न मे तृप्तिः श्रण्वतः प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥

सुकेशि बोळा—तपोधनो ! ब्राह्मणोके लिये विहित चारो आश्रमोंके नियम आदिको आपलोग विस्तारसे कहें । मुझे उसे सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है—मै और भी सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥

#### ऋपय ऊचुः

कृतोपनयनः सम्यग् ब्रह्मचारी गुरो वसेत्। तत्र धर्मोऽस्य यस्तं च कथ्यमानं निशामय ॥ ४ ॥ स्वाध्यायोऽथाग्निशुश्रूषा स्नानं भिक्षाटनं तथा। गुरोर्निवेद्य तचाद्यमनुक्षातेन सर्वदा ॥ ५ ॥ गुरोः कर्माणि सोद्योगः सम्यक्प्रीत्युपपादनम्। तेनाहृतः पठेडचेव तत्परो नान्यमानसः॥ ६ ॥ एकं हो सकलान् वापि वेदान् प्राप्य गुरोर्मुखात्। अनुक्षातो वरं दत्त्वा गुरवे दक्षिणां ततः॥ ७ ॥ गार्हस्थ्याश्रमकामस्तु गार्हस्थ्याश्रममावसेत्। वानप्रशाश्रमं वाऽपि चतुर्थं स्वेच्छयात्मनः॥ ८ ॥

ऋषिगण बोळे— सुकेशि! ब्रह्मचारी ब्राह्मण भलीभाँति उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके गृहपर निवास करे । वहाँके जो कर्तव्य हैं, उन्हें वतलाया जा रहा है, तुम उन्हें सुनो । उनके कर्तव्य हैं— खाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, मिक्षा माँगना और उसे गुरुको निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना, गुरुके कार्य-हेतु उद्यत रहना, सम्यक् रूपसे गुरुमें भिक्त रखना, उनके बुलानेपर तत्पर एवं एकाप्रचित्त होकर पढ़ना (—ये ब्राह्मण ब्रह्मचारीके धर्म हैं)। गुरुके मुखसे एक, दो या सभी वेदोंका अध्ययन कर गुरुको धन तथा दक्षिणा दे करके उनसे आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थाश्रममें जानेका इच्छुक (शिष्य) गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करे अथवा अपनी इच्छाके अनुसार वानप्रस्थ या सन्यासका अवलम्बन करे॥ ४—८॥

तत्रैव वा गुरोगेंहे द्विजो निष्ठामवाष्त्रयात्। गुरोरभावे तत्पुत्रे तिच्छण्ये तन्सुतं विना॥ ९॥ शुश्रूषन् निरभिमानो व्रह्मचर्याश्रमं वसेत्। एवं जयित मृत्युं स द्विजः शालकटद्भट॥ १०॥ उपावृत्तस्ततस्तसाद् गृहस्थाश्रमकाम्यया। असमानिर्पेकुलजां कन्यामुद्रहेद् निशाचर॥ ११॥ सकर्मणा धनं लब्ध्वा पितृदेवातिथानिष। सम्यक् संप्रीणयेद् भक्त्या सदाचाररतो द्विजः॥ १२॥

अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वहीं गुरुके घरमें ब्रह्मचर्यकी निष्ठा प्राप्त करे अर्थात् जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारी रहे। गुरुके अभावमें उनके पुत्र एवं पुत्र न हो तो उनके शिष्यके समीप निवास करे। राक्षस सुकेशि! अभिमानरहित तथा शुश्रूपा

करते हुए ब्रह्मचर्याश्रममें रहे । इस प्रकार अनुष्टान करनेवाला द्वित्र मृत्युको जीत लेता है । है निद्याचर ! वहांकी अविधि समाप्त कर ब्रह्मचारी द्विज गृहस्थाश्रमकी कामनासे अपने गोत्रसे मिन्न गोत्रके श्रुपियांचे कुलमें उत्पन्न कत्यासे विवाह करे । सदाचारमें रत द्विज अपने नियत कर्मद्वारा बनोपार्जनका पितरा, देवा एवं अनिपियोंचो अपनी मिक्तसे अच्छी तरह तृप्त करे ॥ ९–१२ ॥

## सुकेशिएवाच

सदाचारो तिगदिनो युप्पाभिर्मम सुव्रनाः। लक्षणं श्रोतुमिच्छामि कथयध्यं तमय मे ॥ १३ ॥

( ब्रह्मचारी ब्राह्मणके नियमोको सुननेके बाट ) सुकेरिने कहा—श्रेष्ठ ब्रनवाले कृतियो ! आएकोगोंने मुझसे इसके पूर्व सदाचारका वर्णन किया है । सदाचारका लक्षण क्या है ! अब मैं उसे मुनना बाहना हूं । कृपया मुझसे अब उसका वर्णन करे ॥ १३ ॥

### ऋषय ऊचुः

सदाचारो निगदितस्तव योऽसाभिरादरात्। लक्षणं तस्य वक्ष्यामस्तच्छृणुष्व निशावर ॥ १४ ॥ गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम्। न ह्याचारिविद्योनस्य भद्रमत्र पग्त्र च ॥ १५ ॥ यह्यतत्त्रपांसीह पुरुषस्य न भूतये। भवन्ति यः समुल्लद्वश्य सद्याचारं प्रवन्ते ॥ १६ ॥ दुराचारो हि पुरुषो नेह नासुत्र नन्दते। कार्यो यन्नः सद्याचारे आचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ १७ ॥

ऋषियोंने कहा—राक्षस ! हमलोगोने तुममे श्रद्धापूर्वक जिस सटाचारका वर्णन किया है, उसका ( अव ) लक्षण वतलाते हैं; तुम उसे सुनो । गृहस्थको आचारका सटा पालन करेना चाहिये । आचारहीन व्यक्तिका इस लोक और परलोकमे कल्याण नहीं होता है । सटाचारका उल्लिखन कर लोक-व्यवहार तथा शाल-व्यवहार करनेवाल पुरुषके यज्ञ, टान एवं तप कल्याणकर नहीं होते । दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं पाता । अतः आचार-पालनमें सटा तत्पर रहना चाहिये । आचार दृष्टिक्षणोंको नष्ट कर देना है ॥ १४-१७ ॥

तस्य स्वरूपं वक्ष्यामः सदाचारस्य राक्षस । श्रृणुष्वेक्षमनास्नच्च यदि श्रेयं।ऽभिवाञ्छित्त ॥ १८ ॥ धर्मोऽस्य मूळं धनमस्य शाखा पुष्पं च कामः फलमस्य मोक्षः । असौ सदाचारतरुः सुकेशिन् संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता ॥ १९ ॥ व्राह्मे सहर्ते प्रथमं विवुध्येद्नुस्मरेद् देववरान् महर्पीन् । प्राभातिकं मङ्गलमेव वाद्यं यदुक्तवान् देवपतिस्त्रिनेत्रः ॥ २० ॥

राक्षस ! हम उस (पृष्ट) सटाचारका स्वरूप कहते हैं। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एकाप्रचित्त होकर उसे सुनो। सुकंशित् ! सटाचारका मूल धर्म है, धन इसकी शाखा है, काम (मनोर्य) इसका पृष्य है एवं मोक्ष इसका फल हैं—ऐसे सदाचाररूपी वृक्षका जो सेवन करता है, वह पुण्यभोगी वर्न जाता है। मनुष्योको ब्राह्ममुहूतमें उठकर सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवो एवं महर्पियोका समरण करना चाहिये तथा देवाधिकेव महादेवद्वारा कथित प्रभात-कालीन महलस्तोत्रका पाठ करना चाहिये ॥ १८—२०॥

## सुकेशिरवाच

कि तदुक्तं सुप्रभातं शंकरण महान्मना। प्रभाते यत् पठन्मत्यां मुच्यते पापवन्धनात् ॥ २१ ॥ सुकेशिने पूछा—ऋपियो ! महादेव शंकरने कौन-सा 'सुप्रभात' कहा है कि जिसका प्रात:काल पाठ करनेसे मनुष्य पाप-वन्धनसे मुक्त हो जाता है ! ॥ २१ ॥

राक्षसश्चेष्ठ सुप्रभातं हरोदितम् । श्रुत्वा स्मृत्वा पठित्वा च सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ श्र्यतां व्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः दाशी भूमिसुतो वुधश्च । सर्वे भानुजेन कुर्वन्तु सह सम सुप्रभातम् ॥ २३ ॥ भृगुर्विसिष्ठः कतुरङ्गिराश्च मनुः पुलस्यः पुलहः सगौतमः। रभ्यो मरीचित्रच्यवनो ऋभुश्च कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥ सुप्रभातम् ॥ २४ ॥ सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ सनत्कुमारः सप्त स्वराः सप्त रसातलाश्च कुर्चन्त सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ २५ ॥

ऋषिगण चोळे—राक्षसश्रेष्ठ ! महादेवजीद्वारा वर्णित 'सुप्रभान' स्तोत्रको सुनो । इसको सुनने, स्मरण करने और पढ़नेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। (स्तुति इस प्रकार है—) 'ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये देवता तथा सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर प्रह ये सभी मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय बनाये। मृगु, वसिष्ठ, ऋतु, अङ्गिरा, मनु, पुलस्य, पुलह, गौतम, रैम्य, मरीचि, च्यवन तथा ऋमु—ये सभी (ऋषि) मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय बनाये । सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, पिङ्गल, सातो खर एवं सातो रसातल—ये सभी मेरे प्रात:कालको मङ्गलमय बनाये ॥ २२-२५ ॥

> वायुर्ज्वलनः सरसास्तथापः स्पर्शश्च पृथ्वी सगन्धा नभः सराब्दं महता सहैव यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥२६॥ सप्तर्पयो द्वीपवराश्च सप्तार्णवाः कुलाचलाश्च सप्त । सप्त भुवनानि सप्त ददन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥ २७॥ कृत्वा इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् सारेद्वा शृणुयाच्च दुःखप्ननाशोऽनघ सुप्रभातं भवेचच सत्यं भगवत्प्रसादात् ॥ २८ ॥ ततः समुत्थाय विचिन्तयेत धर्मे तथार्थे च विहाय शय्याम्। ज्त्थाय पश्चाद्धरिरित्युर्दार्य गच्छेत् तदोत्सर्गविधि हि कर्तुम् ॥ २९ ॥

गन्यगुगवाली पृथ्वी, रसगुणवाला जल, स्पर्शगुणवाली वायु, तेजोगुणवाली अग्नि, शब्दगुणवाला आकाश एवं महत्तरव—ये सभी मेरे प्रातःकालको मङ्गलगय बनावें । सातों समुद्र, सातों कुलपवन, सप्तर्पि, सातो श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातो लोक—ये सभी प्रमातकालमें मुझे मङ्गल प्रदान करे। १ इस प्रकार प्रानःकालमें परम पवित्र सुप्रभात-स्तोत्रको भक्तिपूर्वक पढे, स्मरण करे अथवा सुने । निप्पाप ! ऐसा करनेसे भगवान्की कृपासे निश्चय ही उसके दु:खप्नका नाश होता है तथा सुन्दर प्रभात होता है । उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थके विपयमें चिन्तन करे और राय्या त्याग करनेके बाद 'हरिंग्का नाम लेकर उत्सर्ग-विधि (शौच आदि ) करनेके लिये जाय ॥ २६-२९ ॥

देवगोब्राह्मणविद्यमार्गे न राजमार्गे न चतुप्पथे चैव समाधितो कुर्यादथोत्सर्गमपीह गोष्ठे पूर्वापरां ततस्तु शौचार्थमुपाहरेन्मृदं गुदे त्रयं पाणितले च सत । तथोभयोः पञ्च चतुस्तथैकां लिङ्गे तथैकां नृतमाहरेत । नान्तर्जलादाक्षस मृषिक्खाल् शौचावशिष्टा शरणात् तथान्या । तथैकां नृतमाहरेन ॥ ३१ ॥ वर्त्माकमृच्चापि हि शौचनाय त्राह्या सदाचारविदा उदङ्मुखः ग्राङ्मुखो वापि विद्वान् प्रक्षाल्य पादौ भुवि संतिविष्टः। समाचमेदद्भिरफेनिलाभिरादौ परिमृज्य मुखं द्विरद्भिः॥ द्विरद्भिः॥ ३३॥

मल-त्याग देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्निक मार्ग, राजपथ (सड़क) और चौराहेपर, गोशालामें तथा पूर्व या पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके न करे। मल्ल्यागके बाद फिर शुद्धिके लिये मिट्टी ग्रहण करे और मल्द्वारमें तीन बार, वाएँ हाथमें सात बार तथा दोनों हाथोंमें दस बार एवं लिङ्गमें एक बार मिट्टी लगाये। राक्षस! सटाचार जाननेवाले मनुष्यको जलके भीतरसे, चूहेकी बिलसे, दूसरोंके शौचसे बची हुई एवं गृहसे मिट्टी नहीं लेनी चाहिये। दीमककी बाँबीसे भी शुद्धिके लिये मिट्टी नहीं लेनी चाहिये। बिद्धान् पुरुष पैर धोनेके पश्चात् उत्तर या पूर्वमुख बैठकर फेन-रहित जलसे पहले मुखको दो बार धोये; फिर धोनेके बाट आचमन करे। ३०-३३॥

ततः स्पृशेत्खानि शिरः करेण संध्यामुपासीत ततः क्रमेण।
केशांस्तु संशोध्य च दन्तधावनं कृत्वा तथा द्र्पणद्र्शनं च॥३४॥
कृत्वा शिरःस्नानमथाङ्गिकं वा संपूज्य तोथेन पितृन् सदेवान्।
होमं च कृत्वालमनं शुभानां कृत्वा वहिर्निर्गमनं प्रशस्तम्॥३५॥
दूर्वादधिसर्पिरथोदकुममं धेनुं सवत्सां वृपमं सुवर्णम्।
मृद्गोमयं खस्तिकमक्षतानि लाजामधु ब्राह्मणकन्यकां च॥३६॥
इवेतानि पुष्पाण्यथ शोभनानि हुताशनं चन्दनमर्कविम्वम्।
अश्वत्थवृक्षं च समालभेत ततस्तु कुर्याविजजातिधर्मम्॥३७॥

आचमन करनेके बाद अपनी इन्द्रियों तथा सिरको हाथसे स्पर्श कर क्रमशः केश-संशोधन, दन्तधावन एवं दर्पण-दर्शन कर संध्योपासन करे । शिरःस्नान (सिरसे पैरतक स्नान ) अथवा अर्धस्नान कर पितरों एवं देवताओंका जलसे पूजन करनेके पश्चात् हवन एवं माङ्गलिक वस्तुओका स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है । दूर्वा, दिव, घृत, जल्पूर्ण कलश, वळड़ेके साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोवर,स्वस्तिक चिह, अक्षत, लाजा, मधुका स्पर्श करे और ब्राह्मणकी कन्या एवं सूर्यविम्बका दर्शन करे तथा सुन्दर स्वेतपुष्प, अग्नि, चन्दनका दर्शन कर अश्वत्य (पीपल) वृक्षका स्पर्श करनेके बाद अपने जाति-धर्म (अपने वर्णके लिये नियतकर्म) का पालन करे ॥ ३४–३७॥

देशानुशिष्टं कुलधर्ममध्यं खगोत्रधर्मं न हि संत्यजेत ।
तेनार्थिसिद्धं समुपाचरेत नासत्प्रलापं न च सत्यहीनम् ॥ ३८ ॥
न निष्ठुरं नागमशास्त्रहीनं वाक्यं वदेत्साधुज्ञनेन येन ।
निन्द्यो भवेन्नेव च धर्मभेदी सङ्गं न चासत्सु नरेपु कुर्यात् ॥ ३९ ॥
संध्यासु वर्ज्यं सुरतं दिवा च सर्वासु योनीपु परावलासु ।
आगारशून्येपु महीतलेपु रज्ञखलास्वेव जलेपु वीर ॥ ४० ॥
वृथाऽटनं वृथा दानं वृथा च पशुमारणम् । न कर्त्तव्यं गृहस्थेन वृथा दारपरित्रहम् ॥ ४१ ॥

देश-विहित धर्म, श्रेष्ठ कुल्धम और गोत्रधमका त्याग नहीं करना चांहिये, उसीसे अर्थकी सिद्धि करनी चाहिये। असत्प्रलाप, सत्यरहित, निष्ठुर और वेद-आगमशास्त्रसे असंगत वाक्य कभी न कहे, जिससे साधुजनोंद्वारा निन्दित होना पड़े। किसीके धर्मको हानि न पहुँचाये एवं बुरे लोगोका सङ्ग भी न करे। वीर ! सन्या एवं दिनके समय रित नहीं करनी चाहिये। सभी योनियोंकी परिश्रयोमें गृहहीन पृथ्वीपर, रजखला स्त्रीमें तथा जलमें सुरतन्यापार वर्जित है। गृहस्थको व्यर्थ अमण, व्यर्थ दान, त्र्यर्थ पशुवध तथा व्यर्थ दार-परिग्रह नहीं करना चाहिये।। ३८-४१।।

वृथाऽटनान्नित्यहानिर्वृथादानाद्धनक्षयः । वृथा पशुष्तः प्राप्नोति पातकं नरकपद्म् ॥ ४२ ॥ संतत्या हानिरङ्लाष्या वर्णसंकरतो भयम् । भेतव्यं च भवेह्नोके वृथादारपरित्रहात् ॥ ४३ ॥ परस्वे परदारे च न कार्या चुद्धिरुत्तमः । परस्वं नरकार्येव परदाराश्च मृत्यवे ॥ ४४ ॥ नेक्षेत् परित्रयं नम्नां न सम्भाषेत तस्करान् । उदक्यादर्शनं स्पर्शं संभाषं च विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

व्यर्थ घूमनेसे नित्यक्रमकी हानि होती है तथा वृथा दानसे घनकी हानि होती है और वृथा प्रशुवध करने-वाला नरक प्राप्त कराने वाले पापको प्राप्त होता है। अवैध स्त्री-संप्रहसे सन्तानकी निन्दनीय हानि, वर्णसांकर्यका भय तथा लोकमें भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति परघन तथा परस्त्रीमें बुद्धि न लगाये। परघन नरक देनेवाला और परस्त्री मृत्युका कारण होती है। परस्त्रीको नग्नावस्थामें न देखे, चोरोंसे वातचीत न करे एव राजखला स्त्रीको न तो देखे, न उसका स्पर्श ही करे और न उससे वातचीत ही करे।। ४२–४५।।

नैकासने तथा स्थेयं सोदर्या परजायया। तथैव स्थान्न मातुश्च तथा खदुहितुस्विप ॥ ४६ ॥ न च स्नायीत वै नग्नो न शयीत कदाचन। दिग्वाससोऽिप न तथा परिभ्रमणमिष्यते ॥ भिन्नासनभाजनादीन् दुरतः परिवर्जयेत् ॥ ४७ ॥

नन्दासु नाभ्यङ्गमुपाचरेत क्षौरं च रिकासु जयासु मांसम्। पूर्णासु योपित्परिवर्जयेत भद्रासु सर्वाणि समाचरेत॥४८॥ नाभ्यङ्गमकें न च भूमिपुत्रे क्षौरं च शुक्ते रविजे च मांसम्। बुधेषु योपिन्न समाचरेत होषेषु सर्वाणि सदैव कुर्यात्॥४९॥

अपनी बहन तथा परस्रीके साथ एक आसनपर न बैठे। इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्याके साथ भी एक आसनपर न बैठे। नग्न होकर स्नान और शयन न करे। वस्नहीन होकर इघर-उधर न घूमे, १ टूटे आसन और वर्तन आदिको अलग रख दे। नन्दा (प्रतिपद्, वण्ठी और एकाढशी) तिथियोमें तेलसे मालिश न करे। रिक्ता (चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी) तिथियोमें क्षीर कर्म न करे (न कराये) तथा जया (तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी) तिथियोमें फलका गूदा नहीं खाना चाहिये। पूर्णा (पञ्चमी, दशमी और पूर्णिमा) तिथियोमें स्नीका सम्पर्क न करे तथा भद्रा (द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी) निथियोमें सभी कार्य करे। रिवतार एवं मङ्गलवारको तेलकी मालिश, शुक्रवारको क्षीरकर्म, नहीं कराना चाहिये (न करना चाहिये)। शनिवारको फलका गूदा न खाये तथा बुधवारको क्षी वर्ष्य है। शेष दिनोंमें सभी कार्य सरैव कर्तव्य हैं। ४६-४९॥

चित्रासु हस्ते श्रवणे न तैलं क्षौरं विशाखासभिजितसु वर्ल्यम्।
मूले मृगे भाद्रपदासु मांसं योषिन्मघाकृत्तिकयोत्तरासु॥५०॥
सदैव वर्ल्य शयनमुद्दिकशरास्तथा प्रतीच्यां रजनीचरेश।
मुक्षीत नैवेह च दक्षिणामुखो न च प्रतीच्यामभिभोजनीयम्॥५१॥
देवालयं चैत्यतरुं चतुष्पथं विद्याधिकं चापि गुरुं प्रदक्षिणम्।
माल्यान्नपानं वसनानि यत्नतो नान्येर्धृतांश्चापि हि धारयेद् बुधः॥५२॥
स्नायाच्छिरःस्नानतया च नित्यं न कारणं 'चैव विना निशासु।
प्रहोपरागे - खजनापयाते मुक्त्वा च जन्मर्झगते शशाङ्के॥५३॥

चित्रा, हस्त और श्रवण नक्षत्रोंमें तेल तथा विशाखा और अभिजित् नक्षत्रोंमें क्षौर-कार्य नहीं करना-कराना चाहिये। मूल, मृगशिरा, पूर्वाभाद्रपट और उत्तराभाद्रपटमें गूटा-भक्षण तथा मघा, कृत्तिका और तीनों उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाड़ा, उत्तरामाद्रपदा) में ली-सङ्बास न करें। राश्वसराज ! उत्तर एवं पश्चिमकी ओर सिर करके शयन नहीं करना चाहिये। देवपन्तिर, चेंग्य-रुक्ष, देवनाके समान पूच्य पीयल आदिके वृक्ष, चौराहे, अपनेसे अधिक विद्वान् तथा गुरुकी प्रदिक्षणा करें। बुद्धिमान् व्यक्ति यत्नपूर्वक दूसरेके द्वारा व्यवहृत माला, अन्न और वक्षका व्यवहार न करें। नित्य सिरके ऊपरसे स्नान करें। प्रहोपराग (यहणके समय) और खजनकी मृत्यु तथा जन्म-नक्षत्रमें चन्द्रमाके रहनेके अतिरिक्त समयमें गत्रिमें विना विशेष कारण स्नान नहीं करना चाहिये॥ ५०-५३॥

नाभ्यद्गितं कायमुपस्पृशेच्च स्नातो न केशान् विश्वनीत चापि ।
गात्राणि चैवास्वरपाणिना च स्नातो विमृज्याद् रजनीचरेश ॥ ५४ ॥
वसेच्च देशेषु सुराजकेषु सुसंहितेष्वेच जनेषु नित्यम् ।
अकोधना न्यायपरा अमत्सराः हुपीवला हो।पध्यश्च यत्र ॥ ५५ ॥
श्वापस्तु वैद्यो धनिकश्च यत्र सच्छ्रेत्रियस्तत्र वसेत नित्यम् ॥ ५६ ॥
न तेषु देशेषु वसेत बुद्धिमान् सदा नृपो दण्डरुचिस्वशन्तः ।
जनोऽपि नित्योत्सवबद्धवैरः सदा जिगीषुश्च निशाचरेन्द्र ॥ ५७ ॥

राक्षसेश्वर ! तेल-मालिश किये हुए किसीके शरीरका स्पर्श नहीं करना चाहिये । स्नानके बाद बालोको उसी समय कंघीसे न झाड़े । मनुष्यको वहाँ रहना चाहिये जहाँका राजा धर्मात्मा हो एवं जनवर्गमें समता हो, लोग कोधी न हों, न्यायी हो, परस्परमें डाह न हो, खेती करनेवाले किसान और ओपवियाँ हो । जहाँ चतुर वैद्य, धनी-मानी दानी, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्वान् हों वहाँ निवास करना चाहिये । जिस देशका राजा प्रजाको मात्र दण्ड ही देना चाहता हो तथा उत्सवोमे जन-समाजमे नित्य किसी-न-किसी प्रकारका वर-विद्वेप हो एवं लड़ाई झगडा करनेकी ही लालसा हो, निर्बल मनुष्यको ऐसे स्थानपर नहीं रहना चाहिये ॥ ५४—५०॥

## ऋषय ऊचुः

यच वर्ज्यं महावाहो सदा धर्मिश्यितैर्नरैः। यद् भोर्ज्यं च समुद्दिष्टं कथिष्यामहे वयम् ॥ ५८ ॥ भोर्ज्यमन्तं पर्युपितं स्तेहाक्तं चिरसंसृतम् । अस्तेहा ब्रीह्यः इलक्ष्णा विकाराः पयसस्तथा ॥ ५९ ॥ तद्वद् द्विदलकादीनि भोज्यानि मनुरव्रवीत् ॥ ६० ॥

ऋषियों ने कहा—महाबाहो ! जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिये सदैव त्याज्य है एव जो भोज्य है, हम उनका वर्णन कर रहे हैं। तैल, धी आदि स्निग्ध पदार्थों से पक्ताया गया अन वासी एवं बहुत पहलेका वन रहनेपर भी भोज्य (खानेयोग्य) है तथा सूखे भूने हुए चावल एवं दूधके विकार—दही, धी आदि भी वासी एवं पुराने होनेपर भी भक्ष्य—खाने योग्य हैं। इसी प्रकार मनुने चने, अरहर, मसूर आदिके भूने (तले) हुए दालको भी अधिक कालतक भोजनके योग्य वतलाये हैं। ५८—६०॥

मणिरत्नप्रवालानां तद्वन्युक्ताफलस्य च। शैल्दारुमयानां च तृणमूलौपधान्यपि॥६१॥ शूर्पधान्याजिनानां च संहतानां च वाससाम्। वल्कलानामशेपाणामस्तुना गुद्धिरिष्यते॥६२॥ सस्नेहानामथोप्णेन तिलकल्केन वारिणा। कार्पासिकानां वस्त्राणां शुद्धिः स्थात्सह भस्मना॥६३॥ नागद्न्तास्थित्रश्कृणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते। पुनः पाकेन भाण्डानां मृण्मयानां च मेध्यता॥६४॥ गुद्धि भेक्षं कारुहस्तः पण्यं योपिन्मुखं तथा। रथ्यागतमविक्षातं दासवर्गेण यत्कृतम्॥६५॥ वाक्ष्यशस्तं विरातीनमनेकान्तरितं लघु। चेष्टिनं वालवृद्धानां वालस्य च मुखं शुच्छि॥६६॥

(यहाँसे आगे अब द्रव्य-शुद्धि बतलाते हैं।) मणि, रत्न, प्रवाल (म्ँगा), मोती, पत्यर और लकड़ी के बने वर्तन, नृण, मूल तथा ओषियाँ, सूप (दाल), धान्य, मृगचर्म, सिले हुए वल पव वृक्षों के सभी छालोकी शुद्धि जलसे होती है। तैल-वृत आदिसे मिलन वल्लोकी शुद्धि उण्ण जल तथा तिल-कल्क (खली) से एवं कपासके वल्लोकी शुद्धि मस्मसे (पत्थर कोयले आदिकी राखसे) होती है। हाथी के दाँत, हड्डी और सींगकी बनी चीजोकी शुद्धि तराशने से (खरादने से) होती है। मिट्टी के वर्तन पुनः आगमें जलाने से शुद्ध होते है। मिश्चाल, कारीगरोका हाथ, विकेय वस्तु, श्ली-मुख अज्ञात वस्तु, ग्रामके मध्य मार्ग या चौराहे से लायी जानेवाली तथा नौकरोद्धारा निर्मित वस्तु एवित्र मानी गयी हैं। वचनद्दारा प्रशंसित, पुराना, अनेकानेक जनोसे होती हुई लायी जानेवाली छोटी वस्तु एँ, बालको और बृद्धोद्धारा किया गया कर्म तथा शिशुका मुख शुद्ध होता है।। ६१–६६।।

कर्मान्ताङ्गारज्ञालासु स्तनंधयसुताः स्त्रियः । वाग्विप्रणे क्विन्द्राणां संतप्ताश्चाम्बुविन्दवः ॥ ६७ ॥ भूमिर्विशुध्यते खातदाहमार्जनगोक्रमैः । लेपादुल्लेखनात् सेकाद् वेश्मसंमार्जनार्चनात् ॥ ६८ ॥ केशकीटावपन्नेऽन्ने गोब्राते मक्षिकान्विते । मृद्मबुभसाक्षाराणि प्रक्षेप्तव्यानि शुद्धये ॥ ६९ ॥ औद्वम्बराणां चाम्लेन क्षारेण त्रपुसीसयोः । भसाम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः शुजो द्रवस्य च॥ ७० ॥

कर्मशाला, अन्तर्गृह एव अंग्निशालामें दुधमुँहे बच्चोको ली हुई ख़ियाँ, सम्भापण करते हुए विद्वान् बाह्मणोके मुखके छीटे तथा उष्ण जलके बिन्दु पवित्र होते हैं। पृथ्वीकी शुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ देने, गोओके चलने, लीपने, खरोचने तथा सींचनेसे होती है और गृहकी शुद्धि झाड़ देने, जलके छिड़कने तथा पूजा आदिसे होती है। केश, कीट पड़े हुए और मक्खीके बैठ जानेपर तथा गायके द्वारा सूँचे जानेपर अन्नकी शुद्धिके लिये उसपर जल, भस्म, क्षार या मृत्तिका छिड़कनी चाहिये। ताम्रपानकी शुद्धि खटाईसे, जस्ते और शीशेकी क्षारके द्वारा, काँसेकी बस्तुएँ भस्म और जलके द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंशको बहा देनेसे शुद्ध हो जाते हैं। १६७-७०॥

अमेध्याक्तस्य मृत्तीयैर्गन्धापहरणेन च। अन्येषामिष द्रव्याणां ग्रुद्धिर्गन्धापहारतः॥ ७१ ॥ मातुः प्रस्नवणे वत्सः शकुनिः फलपातने। गर्दभो भारणहित्वे दवा मृगत्रहणे ग्रुचिः॥ ७२ ॥ रथ्याकर्दभतोयानि नावः पथि तृणानि च। मारुतेनैव श्रुद्धवन्ति पक्ष्वेष्टक्रचितानि च॥ ७३ ॥ थ्रतं द्रोणाढकस्यान्नमभेध्याभिष्लुतं भवेत्। अत्रमुद्धृत्य संत्याज्यं शेषस्य प्रोक्षणं स्मृतम् ॥ ७४ ॥ उपवासं त्रिरात्रं वा दृषितान्नस्य भोजने। अद्याते बातपूर्वे च नैव ग्रुद्धिर्विधायते॥ ७५ ॥

अपवित्र वस्तुसे मिले पदार्थ जल और मिट्टीसे थीने तथा दुर्गन्थ दूर कर देनेसे शुद्र होते हैं। अन्य ( गन्यवाले ) पदार्थोंकी शुद्धि भी गन्य दूर करनेसे होती हैं। माताके स्तनको प्रस्तुन कराने-( पेन्हाने-) मे बल्रडा, वृक्षसे फल गिरानेमे पक्षी, बोझा ढोनेमें गवा और शिकार पकड़नेमें कुत्ता शुद्ध ( माना गया ) हैं। मार्गके कीचड़ और जल, नाव तथा रास्तेकी धास, तृण एवं पके हुए ईटोके समृह बायुके द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक द्रोण ( ढाई सेरसे अधिक ) पके अनके अपवित्र वस्तुसे सम्पर्क हो जाय तो उसके ऊपरका अंश निकाल कर फेक देना एवं जेपपर जल छिड़क देना चाहिये। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूपसे दृषित अन खा लेनेपर तीन रात्रितक उपवास करनेसे शुद्धि हो जानेका विवान है, किंतु जान-बूझकर दृषित अन्य खानेपर शुद्धि नहीं हो सकती॥ ७१–७५॥

१-द्रव्यश्चित्रका यह प्रकरण मनुस्मृति ५। ११०---१४६ तथा याजवल्क्यम्मृति १। १८२-१९७ आदिमें भी प्रायः इसी भावका है।

उद्क्याश्वाननग्नांश्च स्तिकान्त्यावसायिनः। स्पृष्ट्वा स्नायीत शीचार्थं नथेय मृतहारिणः॥ ७६॥ सस्तेहमस्थि संस्पृश्य सवासाः स्नानमाचरेत्। आचम्येव तु निःस्तेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य च॥ ७७॥ न लङ्घयेत्पुरीपास्क्ष्प्रीवनोद्वर्त्तनानि च। गृहादुच्छिण्टविण्मृत्रे पादाम्मांनि श्रिपेद् वहिः॥ ७८॥ पञ्चिपण्डानमुद्धृत्य न स्नायात् परवारिणि। स्नायीत देवसातेषु संगोहद्सरितम् च॥ ७९॥

रजखला सी, कुत्ता, नग्न (दिगम्बर साधुं), प्रस्ता सी, चाण्डाल और अववाहकोका स्पर्श हो जानेपर अपिवत्र हुए व्यक्तिको पिवत्र होनेके लिये स्नान करना चाहिये। मङ्जायुक्त हरीके छू जानेपर वस्नसहित स्नान करना चाहिये, किंतु सूखी हरीका स्पर्श होनेपर आचमन करने, गो-स्पर्श तथा मूर्पदर्शन करनेमात्रसे ही शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक एवं उत्रटनका उन्लद्धन नहीं करना चाहिये। जुठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एव पैर धोनेक जलको घरसे बाहर फेक देना चाहिये। दूमनेक द्वारा निर्मित वावली आदिमें मिट्टीके पाँच टुकड़ोके निकाले विना स्नान नहीं करना चाहिये। (मुल्यतः) देव-निर्मित क्षीलोंमें, ताल-तलैयो और निर्योमें स्नान करना चाहिये॥ ७६-७९॥

नोद्यानादौ विकालेषु प्रावस्तिष्ठेत् कदाचन । नालपेद् जनविद्धिष्टं वीर्प्हानां तथा स्त्रियम् ॥ ८० ॥ देवतापितृसच्छास्त्रयववेदादिनिन्दकैः । कृत्वा तु स्पर्शमालापं शुद्धव्यने कमावलोकनात् ॥ ८ १॥ अभोज्याः स्तिकाषण्डमार्जाराखुदवकुक्कुटाः । पतितापविद्धनग्नादचाण्डालाधमादच ये ॥ ८२ ॥

बुद्धिमान् पुरुप वाग-वगीचोंमें असमयमें कभी न ठहरें। छोगोसे हेप रखनेवाले व्यक्ति तथा पिन-पुत्रसे रिहत स्त्रीसे वार्तालाप नहीं करना चाहिये। देवता, पितरो, भले शास्त्रों (पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण आदि), यज्ञ एव वेदादिके निन्दकोंका स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करनेप मनुष्य अपित्रत्र हो जाता है, वह सूर्यदर्शन करनेपर शुद्ध होता है उसकी शुद्धि भगवान् मूर्यके समक्ष उपस्थान करके अपने किये हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्मके त्याग तथा पश्चात्ताप करनेसे होती है। सूनिक, नपुंसक, विलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पिनन, नग्न (विधमी) (इनके लक्षण आगे वतलाये जायंगे) समाजसे वहिष्कृत, और जो चाण्डाल आहि अधम प्राणी हैं उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिये॥ ८०-८२॥

## सुकेशिरुवाच

भवद्भिः कीर्तिताऽभोज्या य एते स्तिकादयः । अमीपां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि हि ॥ ८३ ॥ सुकेशि वोला—ऋपियो ! आपलोगोंने जिन स्तिक आदिका अन्न अभस्य कहा है, म उनके लक्षण विस्तारसे सुनना चाहता हूं ॥ ८३ ॥

ऋपय ऊचुः

ब्राह्मणी ब्राह्मणस्येव याऽवरोधत्वमागता। ताबुमो सृतिकेत्युक्तो तयोरन्नं विगर्हितम् ॥ ८४ ॥ न जुहोत्युचिते काले न स्नाति न ददाति च। पितृदेवार्चनाद्यीनः स पण्डः परिगीयते ॥ ८५ ॥ दम्मार्थं जपते यश्च तप्यते यज्ञते तथा। न परत्रार्थमुद्युक्तो स मार्जारः प्रकीर्तितः ॥ ८६ ॥ विभवे सित् नैवात्ति न ददाति जुहोति च। तमाहुराखुं तस्यान्नं भुक्तवा कृच्छ्रेणशुद्धयति ॥ ८७ ॥

ऋषियोंने कहा—सुकेशि! अन्य ब्राह्मणके साथ ब्राह्मणीके व्यभिचरित होनेपर उन दोनोंको ही 'सूर्तिक' कहा जाता है। उन दोनोंका अन्न निन्दित है। उचित समयपर हवन, स्नान और दान न करनेवाला तथा पितरों एवं देवताओंकी पूजासे रहित व्यक्तिको ही यहाँ 'पण्ढ' या नपुंसक कहा गया है। दम्भके लिये जप, तप और यज्ञ करनेवाले तथा परलोकार्थ उद्योग न करनेवाले व्यक्तिको यहाँ 'मार्जार' या 'ब्रिलाव' कहा गया है। ऐश्चर्य रहते

१.—पद्मपुराण आदिमे नग्न-धर्मविपाक-पश्नोत्तर द्रष्टव्य है ।

हुए भोग, टान एवं हवन न करनेवालेको 'आखु' (चूहा ) कहते हैं । उसका अन्न खानेपर मनुष्य कृच्छ्रवत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ८४–८७॥

यः परेपां हि मर्माणि निक्नन्तन्निव भाषते। नित्यं परगुणद्वेपो स श्वान इति कथ्यते॥ ८८॥ सभागतानां यः सभ्यः पक्षपातं समाश्रयेत्। तमाहुः कुक्कुटं देवास्तस्याप्यन्नं विगर्हितम्॥ ८९॥ सधर्मे यः समुत्सुज्य परधर्मे समाश्रयेत्। अनापदि स विद्वद्भिः पतितः परिकीर्त्यते॥ ९०॥ देवत्यागी पितृत्यागी गुरुभक्त्यरतस्तथा। गोब्राह्मणस्त्रीवधक्तदपविद्यः स कीर्त्यते॥ ९१॥

दूसरोका मार्ग भेटन करते हुए बातचीत करनेवाले तथा दूसरेके गुगोसे हेप करनेवालेको 'श्वान' या 'कुत्ता' कहा गया है। सभामें आगत व्यक्तियोमें जो सम्य व्यक्ति पक्षपात करता है उसे देवताओने 'कुक्कुट' (मुगां) कहा है; उसका भी अन्न निन्दित है। विपत्तिकालके अतिरिक्त अन्य समयमें अपना धर्म छोड़कर दूसरेका धर्म ग्रहण करनेवालेको विद्वानोने 'पतित' कहा है। देवत्यागी, पितृत्यागी, गुरुभिक्तसे विमुख तथा गों, ब्राह्मण एवं स्त्रीकी हत्या करनेवालेको 'अपविद्व' कहा जाता है।। ८८-९१।।

येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्रं नैय च व्रतम् । ते नग्नाः कीर्तिताः सद्भिस्तेषामन्तं विगर्हितम् ॥ ९२ ॥ आशार्तानामदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः । शरणागतं यस्त्यज्ञति स चाण्डालोऽधमो नरः ॥ ९३ ॥ यो वान्धवैः परित्यकः साधुभिद्राह्मणैरिष । कुण्डाशीयश्च तस्यान्तं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ९४ ॥ यो नित्यकर्मणो हानिं कुर्यान्नेमित्तिकस्य च । भुक्त्वान्नं तस्य शुद्धश्चेत त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ ९५ ॥

जिनके कुछमे वेद, शास्त्र एवं व्रत नहीं है, उन्हें सञ्जन छोग 'नग्न' कहते हैं । उनका अन निन्दित हैं । आशा रखनेवाछोंको न देनेवाछा, दाताको मना करनेवाछा तथा शरणागतका परित्याग करनेवाछा अधम मनुष्य 'चाण्डाछ' कहा जाता है । वान्यवो, साधुओ एवं ब्राह्मणोंसे त्यागा गया तथा कुण्ड (पिनके जीवित रहनेपर पर-पुरुषसे उत्पन्न पुत्र )के यहाँ अन्न खानेवाछेको चान्द्रायण व्रत करना चाहिये । नित्य और नैमित्तिक कर्म न करनेवाछे व्यक्तिका अन्न खानेपर मनुष्य तीन राततक उपवास करनेसे ग्रुद्ध होता है ॥ ९२—९५ ॥

गणकस्य निषादस्य गणिकाभिषजोस्तथा। कदर्यस्यापि ग्रुद्धवेत त्रिरात्रोपोपितो नरः॥ ९६॥ नित्यस्य कर्मणो हानिः केवछं मृतजन्मसु । न तु नैमित्तिकोच्छेदः कर्तव्यो हि कथंचन॥ ९७॥ जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैछस्य विधीयते। मृते च सर्ववन्धूनामित्याह भगवान् भृगुः॥ ९८॥ प्रेताय सिळ्ळं देयं वहिर्दम्बा तु गोत्रजैः। प्रथमेऽहि चतुर्थे वा सप्तमे वाऽस्थिसंचयम्॥ ९९॥

गणक (ज्योतिषी), निषाद (मल्लाह), वेश्या, वैद्यं तथा कृपणका अन खानेपर भी मनुष्य तीन दिन उपवास करनेपर शुद्ध होता है। घरमे जन्म या मृत्यु होनेपर नित्यक्ष्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं करना चाहिये। भगवान् मृगुने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होनेपर पिताके लिये एवं मरणमें सभी बन्धुओं के लिये बक्षके साथ स्नान करना चाहिये। प्रामके बाहर शतदाह करना चाहिये। शतदाह करनेके बाद सगीत्र लोग प्रेतके उद्देश्यसे जलदान (तिलाञ्चलि) करें तथा पहले दिन या चौथे या तीसरे दिन अध्य-चयन करें॥ ९६-९९॥

अर्थं संचयनात्तेपामञ्गस्पर्शों विश्वीयते । सोद्केस्तु क्रिया कार्या संगुद्धेस्तु स्विपण्डजेः ॥१००॥ विपोद्वन्धनगस्त्राम्बुद्यक्षिपातमृतेपु च । वाले प्रवाज्ञि संन्यासे देशान्तरमृते तथा ॥१०१॥ सद्यः शौचं भवेद्वीर तच्चाप्युक्तं चतुर्विधम् । गर्भस्रावे तद्वोक्तं पूर्णकालेन चेतरे ॥१०२॥ व्राह्मणान्यमहोरात्रं क्षत्रियाणां दिनत्रयम् । पड्रात्रं चैव वैद्यानां शृहाणां द्वादशाह्मिकम् ॥१०३॥

अस्थ-चयनके बाद अङ्ग-स्पर्शका विधान है। गुद्ध होकर सोदकों (चीदह पीढ़ीके अन्तर्गतके छोगो) एव सिपण्डजो (सात पीडीके अंदरके छोगो-) को और्ध्वदेहिक किया (मरनेके बाद की जानेवाछी विहित किया) करनी चाहिये। हे वीर! विप, बन्धन, राख, जल, अग्नि और गिरनेसे मृत्युके होनेपर तथा बालक, परिवाजक, संन्यासीकी एवं किसी व्यक्तिकी दृर देशमें मृत्यु होनेपर तत्काल गुद्धि हो जाती है। वह गुद्धि भी चार प्रकारकी कही गयी है। गर्भस्रावमें भी शीव ही ग्रुद्धि होती है। अन्य अशोच पूरे समयपर ही दूर होते हैं। (वह सद्धः शोच) ब्राह्मणोका एक अहोरात्रका, क्षत्रियोका तीन दिनोंका, वैश्योंका छः दिनोंका एवं शुद्धोका बारह दिनोका होता है। १००-१०३॥

दशद्वादशमासार्द्धमाससंख्येदिनैह्च तैः। स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुर्युः सर्वे वर्णा यथाक्रमम् ॥१०४॥ प्रेतसुद्दिश्य कर्त्तव्यमेकोद्दिष्टं विधानतः। सिपण्डीकरणं कार्यं प्रेते आवत्सरान्तरे ॥१०५॥ ततः पितृत्वमापन्ते दर्शपूर्णादिभिः शुभैः। श्रीणनं तस्य कर्त्तव्यं यथा श्रुतिनिदर्शनात् ॥१०६॥ पितृरर्थं ससुद्दिश्य भूमिदानादिकं स्वयम्। कुर्यात्तेनास्य सुश्रीताः पितरो यान्ति राङ्गस ॥१०७॥

सभी वर्णोंके छोग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ) क्रमशः दस, वारह, पंद्रह दिन एवं एक मासके अन्तरपर अपनी-अपनी क्रियाएँ करें । प्रेनके उद्देश्यसे विधिके अनुसार एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये । मरनेके एक वर्ग वीत जानेपर मनुष्यको सिपण्डीकरण श्राद्ध करना चाहिये । उसके बाद प्रेतके पितर हो जानेपर अमावास्या और पूर्णिमा निथिके दिन वेदविहित विधिसे उनका तर्पण करना चाहिये । राक्षस ! पिताके उद्देश्यसे खयं भूमि-दान आदि करे, जिससे पितृगण इसके ऊपर प्रसन्न हो जायँ ॥ १०४-१०७॥

यद् यदिष्टनमं किंचिद् यच्चास्य द्यितं गृहे । तत्तद् गुणवते देयं तदेवाक्षयमिन्छता ॥१०८॥ अध्येतव्या त्रयी नित्यं भाव्यं च विदुषा सदा । धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि शक्तितः ॥१०९॥ यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगुष्सामेति राक्षस । तत् कर्त्तव्यमशङ्कोन यन्न गोष्यं महाजने ॥११०॥ पवमाचरतो लोके पुरुषस्य गृहे सतः । धर्मार्थकामसंग्राप्तं परत्रेह च शोभनम् ॥१११॥

व्यक्तिकी जीवित-अवस्थामें घरमें जो-जो पदार्थ उसको अत्यन्त अभिलियत एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षयताकी कामन करते हुए गुणवान् पात्रकां ढान देना चाहिये। सदा त्रयी अर्थात् ऋक्, यजुः और सामवेदका अध्ययन करना चाहिये, विद्वान् वनना चाहिये, धर्मपूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिये। राक्षस ! मनुष्यको जिस कार्यके करनेसे कर्त्ताकी आत्मा निन्दित न हो एवं जो कार्य वड़े लोगोंसे लिपाने योग्य न हो ऐसा कार्य निःशङ्क (आसिक्तरहित) होकर करना चाहिये। इस प्रकारके आचरण करनेवाले पुरुषके गृहस्थ होनेपर भी उसे धर्म, अर्थ एवं कामकी प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोकमें कल्याणका भागी होता है।। १०८-१११॥

एप तृहेशतः प्रोक्ता गृहस्थाश्रम उत्तमः। वानप्रस्थाश्रमं धर्मे प्रवक्ष्यामोऽवधार्यताम् ॥११२॥ अपत्यसंतितं हृष्ट्रा श्रातो देहस्य चानितम्। वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणम् ॥११३॥ तथारण्योपभोगैश्च तपोभिश्चात्मकर्पणम्। भूमौ शय्या ब्रह्मचर्यं पितृदेवातिथिकिया ॥११४॥ होमित्रपवणं स्नानं जटावल्कस्थारणम्। वन्यस्नेहिनपेवित्वं वानप्रस्थविधिस्त्वयम् ॥११५॥

**ऋषियोंने सुकेशि से कहा**—सुकेशि ! अवतक हमने संक्षेपसे उत्तम गृहस्थाश्रमका वर्णन किया है । अव हम वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । बुद्धिमान् व्यक्ति पुत्रकी सतान (पोत्र ) और अपने शरीरकी गिरती अवस्था देखकर अपने आत्माकी शुद्धिके लिये वानप्रस्थ-आश्रमको प्रहण करे । वहाँ अरण्यमें उत्पन्न मूल-फल आदिसे अपना जीवन-यापन करते हुए तपद्वारा शरीर-शोपण करे । इस आश्रममें भूमिपर शयन, ब्रह्मचर्यका पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियोंकी पूजा करे । हवन, तीनो काल-पातः, मच्याह, सन्ध्याकाल-स्नान, जटा और वल्कलका धारण तथा वन्य फलोसे निकाले रसका सेवन करे। यही वानप्रस्थ-आश्रमकी विवि है ॥ ११२-११५॥

सर्वसङ्गपरित्यागो ब्रह्मचर्यममानिता । जितेन्द्रियत्वमावासं नैकस्मिन् वसतिश्चिरम् ॥११६॥ अनारम्भस्तथाहारो भैक्षान्नं नातिकोपिता । आत्मशनाववोधेच्छा तथा चात्माववोधनम् ॥११७॥ चतुर्ये त्वाश्रमे धर्मा अस्माभिस्ते प्रकीर्तिताः। वर्णधर्माणि चान्यानि निशामय निशाचर ॥११८॥ गाहें स्थ्यं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थं त्रयाश्रमाः । क्षत्रियस्यापि कथिता ये चान्यारा द्विजय हि ॥११९॥ ् (चतुर्य आश्रम-( संन्यास-)के धर्म ये हैं—) सभी प्रकारकी आसक्तियोका त्याग, ब्रह्मचर्य, अहंकारका

अभाव, जितेन्द्रियता, एक स्थानपर अधिक समयतक न रहना, उद्योगका अभाव, भिक्षान्त-भोजन, क्रोधका त्याग, आत्मज्ञानकी इच्छा तथा आत्मज्ञान । निशाचर ' हमने तुमसे चतुर्थ आश्रमः (सन्यास-)के इन धर्मीका वर्णन किया । अत्र अन्य वर्ण-धर्मोको सुनो । क्षत्रियोके लिये भी गाईस्थ्य, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ-इन तीन आश्रमों एवं ब्राह्मणोके लिये विहित आचारोंका विधान है ॥ ११६-११९ ॥

वैखानसत्वं गार्हस्थ्यमाश्रमद्वितयं विशः। गार्हस्थ्यमुत्तमं त्वेकं शुद्रस्य क्षणदाचर ॥१२०॥ खानि वर्णाश्रमोक्तानि धर्माणीह न हापयेत्। यो हापयित तस्यासौ परिकृप्यति भारकरः ॥१२१॥ कुलनाशाय ईश्वरो रोगवृद्धये। भानुवैं यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर ॥१२२॥

तसात् स्वधमं न हि संत्यजेत न हापयेचापि हि नात्मवंशम्। यः संत्यजेचापि निजं हि धर्म तस्मै प्रकुप्येत दिवाकरस्तु॥१२३॥

राक्षस ! वैश्यजातिके लिये गाईरध्य एवं वानप्रस्थ-इन दो आश्रमोंका विधान है तथा शुद्धके लिये एकमात्र उत्तम गृहस्य-आश्रमका ही नियम है। अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित धर्मोका इस लोकमे त्याग नहीं करना चाहिये । जो इनका त्याग करता है, उसपर सूर्य भगवान् कुद्ध होते है । निजाचर । भगवान् भास्कर कृद्ध होकर उस मनुष्यकी रोगवृद्धि एव उसके कुलका नाश करनेके लिये प्रयत करते है। अतः मनुष्य स्वधर्मका न तो त्याग करे और न अपने वंशकी हानि होने दे। जो मनुष्य अपने धर्मका त्याग करता है उसपर भगवान् सूर्य क्रोध करते है ॥ १२०-१२३ ॥

## पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्तो मुनिभिः सुकेशी प्रणम्य तान् ब्रह्मनिधीन् महर्षीन्। ात्य पुरं खकीयं मुहुर्मु ॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४ ॥ मुहुर्मुहुर्धर्ममवेक्षमाणः ॥१२४॥ जगाम चोत्पत्य

पुलस्त्यजी वोले-मुनियोके ऐसा कहनेके बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियोको वारम्बार प्रणामकर धर्मका चिन्तन करते हुए उडकर अपने पुरको चला गया ॥१२४॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

# [ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ]

#### पुलस्त्य उवाच

ततः सुकेशिर्देवपं गत्वा खपुरमुत्तमम्। समाहृयाव्रवीत् सर्वान् राक्षसान् धार्मिकं वचः ॥ १ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं शांचिमिन्द्रियसंयमः। दानं द्या च क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यममानिता ॥ २ ॥ शुभा सत्या च मधुरा वाङ् नित्यं सिक्कियारितः। सदाचारिनपेवित्वं पग्छोकप्रदायकाः ॥ ३ ॥ इत्यूचुर्मुनयो मह्यं धर्ममाद्यं पुरातनम्। सोह्माह्मापयं सर्वान् क्रियतामविकल्पतः ॥ ४ ॥ पन्द्रह्वाँ अध्याय प्रारम्भ

( दैत्योंका धर्म एव सदाचारका पालन, सुकेशीके नगरका उत्थान-पतन, वरुणा-असीकी महिमा, लोलार्क-प्रसंग )

पुलस्त्यजी वोले—देवर्षे ! उसके बाद अपने उत्तम नगरमें जाकर धुकेशीने सभी राक्षसोंको बुलाकर उनसे धर्मकी बात बतलायी । ( सुकेशिन कहा—) अहिंसा, सत्य, चोरीका सर्वथा त्याग, पित्रता, इन्द्रियसंयम, दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, अहंकारका न करना, प्रिय, सत्य और मधुर वाणी बोलना, सदा सत्कायोमें अनुराग रखना एवं सदाचारका पालन करना—ये मत्र धर्म परलोकमें सुख देनेवाले हैं । मुनियोंने इस प्रकारके आदिकालने प्रगतन धर्मको मुझे बतलाया है । मै तुमलोगोको आज्ञा देता हूँ कि तुमलोग विना किसी हिचकके इन मभी धर्मोका आचरण करो ॥ १-४॥

### पुलस्य उवाच

ततः सुकेशिवचनात् सर्व एव निशाचराः। त्रयोदशाङ्गं ते धर्मे चकुर्मुदितमानसाः॥ ५॥ ततः प्रत्रुद्धं सुतरामगच्छन्त निशाचराः। पुत्रपौत्रार्थसंयुक्ताः सदाचारसमन्विताः॥ ६॥ तज्ज्योतिस्तेजसस्तेपां राक्षसानां महात्मनाम्। गन्तुं नाशक्तुवन् सूर्यो नक्षत्राणि न चन्द्रमाः॥ ७॥ नतस्त्रिभुवने ब्रह्मन् निशाचरपुरोऽभवत्। दिवा चन्द्रस्य सदृशः क्षणदायां च सूर्यवत्॥ ८॥

पुलस्यर्जाने कहा—उसके बाद सुकेशीके वचनसे सभी राक्षस प्रसन्न-चित्त होकर (अहिंसा आदि) तेरह अङ्गवाले धर्मका आचरण करने लगे। इससे राक्षसोंकी सभी प्रकारकी अच्छी उन्नित हुई। वे पुत्र-पौत्र तथा अर्थ-धर्म-सदाचार आदिसे सम्पन्न हो गये। उन महान् राक्षसोंके तेजके सामने सूर्य, नक्षत्र और चन्द्रमाकी गित एवं कान्ति क्षीण-सी दीखने लगी। ब्रह्मन् ! उसके बाद निशाचरोकी नगरी तीनों लोकोमें दिनमे चन्द्रमाके समान और रातमें सूर्यके समान चमकने लगी॥ ५-८॥

न ज्ञायते गतिर्व्योम्नि भास्करस्य ततोऽम्बरे । शशाङ्कमिति तेजस्त्वाद्मन्यन्त पुरोत्तमम् ॥ ९ ॥ स्वं विकासं विमुञ्चन्ति निशामिति व्यचिन्तयन् । कमलाकरेपु कमला मित्रमित्यवगम्य हि । रात्रौ विकसिता ब्रह्मन् विभूतिं दातुर्माप्सवः ॥ १० ॥

कौशिका रात्रिसमयं बुद्ध्वा निरगमन् किछ । तान् वायसास्तदा झात्वा दिवा निध्नन्ति कौशिकान् ॥ ११ ॥ स्नातकास्त्वापगास्वेव स्नानजप्यपरायणाः । आकण्ठमग्नास्तिष्ठन्ति रात्रौ झात्वाऽथ वासरम् ॥ १२ ॥

(फल्तः) अव आकाशमें स्र्यंकी गतिका (चलनेका) पता नहीं लगता था। लोग उस श्रेष्ट नगरको नगरके तेजके कारण आकाशमें चन्द्रमा समझने लग गये। ब्रह्मन् ! सरोवरके कमल दिनको रात्रि समझकर विकसित नहीं होते थे। पर वे रात्रिमे सुकेशीके पुरको सूर्य समझकर विभूति प्रदान करनेकी इच्छासे विकसित होने लगे। इसी प्रकार उल्लू भी दिनको रात समझकर बाहर निकल आये और कौए दिनमें आये जानकर उन उल्लुओंको मारने लगे।

स्नान करनेवाले लोग भी रात्रिको दिन समझकर गलेतक खुले बढन होकर स्नान करने लगे एवं जप करते हुए जलमें खड़े रहे ॥ ९——१२ ॥

न व्ययुज्यन्त चक्राश्च तदा वे पुरद्र्शने । मन्यमानास्तु दिवसिमद्रमुच्चेर्ह्यवन्ति च ॥ १३ ॥ नृतं कान्ताविहीनेन केनचिच्चक्रपत्त्रिणा । उत्सृष्टं जीवितं शून्ये फूत्कृत्य सिरतस्तटे ॥ १४ ॥ ततोऽनुकृपयाविष्टो विवस्वांस्तीवरिहमिभः । संतापयञ्जगत् सर्वे नास्तमिति कथंचन ॥ १५ ॥ अन्ये वदन्ति चक्राह्यो नृनं कश्चिन् मृतो भवेत् । तत्कान्तया तपस्तप्तं भर्तृशोकार्त्तया वत ॥ १६ ॥ आराधितस्तु भगवांस्तपसा वै दिवाकरः । तेनासौ शशिनिर्जेता नास्तमिति रविर्धुवम् ॥ १७ ॥

उस समय सुकेशीके नगरके (सूर्यवत्) दर्शन होनेसे चकवा-चक्र रात्रिको ही दिन मानकर परस्पर अलग नहीं होते थे। वे उच्चस्वरसे कहते—निश्चय ही किसी पत्नीसे विहीन चक्रवाक पक्षीने एकान्तमें नदी-तटपर फ्रत्कार करके जीवन त्याग दिया है। इसीसे दयाई सूर्य अपनी तेज किरणोसे जगत्को तपाते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते है—'निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया है और पितके शोकमें उसकी दुखिनी कान्ताने भारी तप किया है। इसीलिये निश्चय ही उसकी तपस्यासे प्रसन्न हुए एव चन्द्रमाको जीत लेनेवाले भगवान् सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं॥ १३—१०॥

यज्विनो होमशालासु सह ऋत्विग्भिरध्वरे । प्रावर्त्तयन्त कर्माणि रात्राविष महासुने ॥ १८॥ महाभागवताः पूजां विष्णोः कुर्वन्ति भक्तितः । रवौ शशिनि चैवान्ये ब्रह्मणोऽन्ये हरस्य च ॥ १९॥ कामिनश्चाप्यमन्यन्त साधु चन्द्रमसा कृतम् । यदियं रजनी रम्या कृता सततकौसुदी ॥ २०॥

महामुने ! उन दिनो यज्ञशालाओं में ऋिवजों साथ यजमान लोग रात्रिमें भी यज्ञकर्म करने में लगे रहते थे । विष्णुके भक्तलोग भिक्तपूर्वक सटा विष्णुकी पूजा करते रहते एवं दूसरे लोग सूर्य, चन्द्र, ब्रह्मा और शिवकी आराधनामें लगे रहते थे । कामी लोग यह मानने लगे कि चन्द्रमाने रात्रिको निरन्तरके लिये अपनी ज्योतस्ना-मयी वना दिया, अच्छा हुआ ॥ १८—२०॥

अन्ये ब्रुवँस्लोकगुरुरसाभिश्चकभृद् वशी। निर्व्याजेन महागन्धेरिर्चितः कुसुमैः शुभैः ॥ २१ ॥ सह लक्ष्म्या महायोगी नभस्यादिचतुर्विष । अशून्यशयना नाम द्वितीया सर्वकामदा ॥ २२ ॥ तेनासौ भगवान् प्रीतः प्रादाच्छयनमुत्तमम् । अशून्यं च महाभोगैरनस्तमितशेखरम् ॥ २३ ॥ अन्येऽब्रुवन् ध्रुवं देव्या रोहिण्या शशिनः क्षयम् । हण्ट्वा तप्तं तपो घोरं रुद्राराधनकाम्यया ॥ २४ ॥ पुण्यायामक्षयाष्टम्यां वेदोक्तविधिना स्वयम् । तुष्टेन शंभुना दत्तं वरं चास्ये यहच्छया ॥ २५ ॥

दूसरे लोग कहने लगे कि हमलोगोंने श्रावण आदि चार महीनोमें गुद्धभावसे अति सुगन्धित पवित्र पुष्पोद्वारा महालक्ष्मीक साथ सुदर्शनचक्रको धारण करनेवाले भगवान् विष्णुकी पूजा की है। इसी अवधिमें सर्वकामदा अङ्गन्यशयना द्वितीया तिथि होती है। उसीसे प्रसन्न होकर भगवान् अङ्गन्य तथा महाभोगोंसे परिपूर्ण उत्तम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते कि देवी गोहिणीने चन्द्रमाका क्षय देखकर निश्चय ही रुद्रकी आराधना करनेकी अभिलापासे परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथिमें वेदोक्त विधिसे कठिन तपस्या की है, जिससे सन्तुष्ट होकर भगवान् शंकरने उसे अपनी इच्छासे वर दिया है। २१-२५॥

अन्येऽब्रुवन् चन्द्रमसा ध्रुवमाराधितो हरिः। व्रतेनेह त्वखण्डेन तेनाखण्डः शशी दिवि ॥ २६ ॥ अन्ये ब्रुवञ्छशाङ्केन ध्रुवं रक्षा कृतात्मनः। पद्द्वयं समभ्यर्च्य विष्णोरमिततेजसः॥ २७ ॥ तेनासी दीप्तिमांश्चन्द्रः परिभूय दिवाकरम् । अस्माकमानन्दकरो दिवा तपति सूर्यवत् ॥ २८ ॥ छक्ष्यते कारणैरन्यैर्वहुभिः सत्यमेव हि । शशाद्धनिर्जिनः सूर्यो न विभाति यथा पुरा ॥ २९ ॥

दूसरे छोग कहते—चन्द्रमाने निश्चय ही अखण्ड-ब्रतका आचरण करके मगत्रान् हरिको आराधित किया है। उससे आकाशमे चन्द्रमा अखण्डरूपसे प्रकाशित हो रहा है। दूसरोंने कहा—चन्द्रमाने अत्यधिक तेजवाले श्रीविण्युके चरणयुगलकी विधियत् पूजा करके अपनी रक्षा की है। उससे तेजस्वी चन्द्रमा सूर्यपर विजय प्राप्त करके हमें आनन्द देते हुए दिनमे सूर्यकी मॉनि दीप्तिमान् हो रहे है। अन्य अनेक प्रकारके कारणोसे सचमुच यह लिशत हो रहा है कि चन्द्रमाके द्वारा पराजित हुए सूर्य पूर्ववत दीप्तिवाले नहीं दीख रहे हैं॥ २६–२९॥

यथामी कमलाः इलक्षा रणद्भृद्गगणावृताः। विकचाः प्रतिभासन्ते जातः सूर्योदयो ध्रुवम् ॥ २०॥ यथा चामी विभासन्ति विकचाः कुमुदाकराः। अतो विधायते चन्द्रं उदितश्च प्रतापवान् ॥ ३१॥ एवं संभापतां तत्र सूर्यो वाक्यानि नारद। अमन्यत किमेनद्वि लोको विक्त शुभाशुभम् ॥ ३२॥ एवं संचित्त्य भगवान् दृष्यो ध्यानं दिवाकरः। आसमन्ताक्षगद् ग्रस्तं त्रेलोक्यं रजनीचरैः॥ ३३॥

इधर ये सुन्दर कमछ खिले है और उनपर भीरे गुजार कर रहे हैं। भ्रमर-समूहसे आवृत्त ये सुन्दर कमल विकसित विख्छायी पड रहे हैं; अतः निश्चय ही सूर्योदय हुआ है। और इधर ये कुमुद्रवृन्द खिले हुए हैं; अतः छगता है कि प्रतापवान् चन्द्रमा उदित हुआ है। नारदजी! इस प्रकार वार्ता करनेवालोको वाक्योको सुनकर सूर्य सोचने छगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन क्यो बोल रहे हैं। भगवान् दिवाकर ऐसा विचारकर ध्यानमन हो गये और उन्होंने देखा कि समस्त बेलोक्य चारो ओरसे राक्षसोद्वारा प्रस्त हो गया है॥३०-३३॥

ततस्तु भगवाञ्कात्वा तेजसोऽप्यसिहण्णुताम् । निशाचरस्य वृद्धि तामचिन्तयत योगवित् ॥ ३४ ॥ ततोऽकासीच तान् सर्वान् सदाचाररताञ्जुचीन् । देवब्राह्मणपूजासु संसक्तान् धर्मसंयुतान् ॥ ३५ ॥ ततरतु रक्षः क्षयकृत् तिमिरिद्धिपकेसरी । महांजुनखरः सूर्यस्तद्विद्यातमचिन्तयत् ॥ ३६ ॥ क्षातयांश्च तनदिछद्रं राक्षसानां दिवस्पतिः । स्थर्मविच्युतिनीम सर्वधर्मविद्यातकृत् ॥ ३७ ॥

तव योगी भगवान् भास्कर राक्षसोकी वृद्धि तथा तेजकी असहनीयताको जानकर खय चिन्तन करने छगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार-परायण, पिवत्र, देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामे अनुरक्त तथा धार्मिक हैं। उसके वाद राक्षसोको नष्ट करनेवाले तथा अन्धकाररूपी हाथीके छिये तेज किरणरूपी नखवाले सिंहके समान सूर्य उनके विनाशके विपयमें चिन्तन करने छगे। अन्तमें सूर्यको राक्षसोके अपने धर्मसे गिरनेका मूछ कारण मान्द्रम हुआ, जो समस्त धर्माका विनाशक है। ३४-३७॥

ततः क्रोधाभिभूतेन भानुना रिपुभेदिभिः। भानुभी राक्षसपुरं तद् दृष्टं च यथेच्छया॥ ३८॥ स भानुना तदा दृष्टः क्रोधाध्मातेन चक्षुपा। निपपाताम्वराद् भ्रष्टः क्षीणपुण्य इव ग्रहः॥ ३९॥ पतमानं समालोक्त्य पुरं शालकटङ्कटः। नमो भवाय शर्वाय इदमुच्चैरुदीरयत्॥ ४०॥ तमाक्रन्दिनमाक्रण्ये चारणा गगनेचराः। हा हेति चुकुशुः सर्वे हरभक्तः पतत्यसौ॥ ४१॥

तत्र क्रोधरे अभिभूत सूर्यने शत्रुओके भेदन करनेवाळी अपनी किरणोद्वारा भळीभॉित उस राक्षसको देखा। उस समय सूर्यद्वारा क्रोबगरी दृष्टिसे देखे जानेके कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्यवाळे प्रहके समान आकाशसे नीचे गिर पड़ा। अपने नगरको गिरते देखकर शाळकटंकट-( सुकेशी-)ने ऊँचे खरसे चीखनेके खरमें 'नमो भवाय रावीय' यह कहा । उसकी उस चीखको सुनकर गगनमें विचरण करनेवाले सभी चारण चिल्लाने लगे—हाय हाय ! हाय हाय ! यह शिव-भक्त तो नीचे गिर रहा है ॥ ३८-४१ ॥

तचारणवचः दार्वः श्रुतवान् सर्वगोऽब्ययः। श्रुत्वा संचिन्तयामास केनासौ पात्यते भुवि॥ ४२॥ हातवान् देवपतिना सहस्रकिरणेन तत्। पातितं राक्षसपुरं ततः क्रुद्धस्त्रिलोचनः॥ ४३॥ क्रुद्धस्तु भगवन्तं तं भानुमन्तमपद्यत। दृष्टमात्रस्त्रिनेत्रेण निपपात ततोऽम्वरात्॥ ४४॥ गगनात् स परिश्रष्टः पथि वायुनिषेविते। यदच्छया निपतितो यन्त्रमुक्तो यथोपलः॥ ४५॥

सर्वत्र न्याप्त और अविनाशी नित्य शंकरने 'चारणोंके उस वचनको सुना और फिर सोचने छमे— यह नगर किसके द्वारा पृथ्वीपर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान छिया कि देवोके पित सहस्रकिरणमाछी सूर्यद्वारा राक्षसोका यह पुर गिराया गया है। इससे त्रिछोचन शंकर कुद्ध हो गये और उन्होंने भगवान् सूर्यको देखा। त्रिनेत्रधारी शंकरके देखते ही वे सूर्य आकाशसे नीचे आ गिरे। आकाशसे नीचे वायुमण्डछमार्गमें वे इस प्रकार गिरे जैसे यन्त्रके द्वारा कोई पत्थर फेंका गया हो॥ ४२–४५॥

ततो वायुपथान्मुकः किंग्युकोज्ज्वलिब्रहः। निपपातान्तिरिक्षात् स वृतः किन्नरचारणैः॥ ४६॥ चारणैर्वेष्टितो भातुः प्रविभात्यम्यरात् पतन्। अर्छपक्वं यथा तालात् फलं किपिभरावृतम्॥ ४७॥ ततस्तु न्नुषयोऽभ्येत्य प्रत्यूचुभीनुमालिनम्। निपतस्व हरिक्षेत्रे यदि श्रेयोऽभिवाञ्लिस ॥ ४८॥ ततोऽब्रवीत् पतन्तेच विवस्तांस्तांस्तांभान्। किं तत् क्षेत्रं हरेः पुण्यं वद्धं शीव्रमेव मे ॥ ४९॥

फिर पछारा-पुष्पके समान आमावाले सूर्य वायुमण्डलसे अलग होकर किंनरों एवं चारणोंसे भरे अन्तरिक्षसे नीचे गिर गये। उस समय आकारासे नीचे गिरते हुए सूर्य चारणोंसे घिरे हुए ऐसे लग रहे थे, जैसे ताल्वक्षसे गिरनेवाला अध्यका ताल्कल किपयोंसे घिरा हो। तब मुनियोंने किर गमाली भगवान् सूर्यदेवके समीप आकर उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते हो तो विष्णुके क्षेत्रमें गिरो। गिरते हुए ही सूर्यने (ऐसा सुनकर) उन तपिलयोंसे पूछा—विष्णुभगवान्का वह पवित्र क्षेत्र कौन-सा है! आपलोग उसे मुझे शीव्र वतलाये ॥४६—४९॥

तमूचुर्मुनयः सूर्यं शृणु क्षेत्रं महाफलम् । साम्प्रतं वासुदेवस्य भावि तच्छंकरस्य च ॥ ५० ॥ योगशायिनमारभ्य यावत् केशवदर्शनम् । पतत् क्षेत्रं हरेः पुण्यं नाम्ना वाराणसी पुरी ॥ ५१ ॥ तच्छुत्वा भगवान् भातुर्भवनेत्राग्नितापितः । वरणायास्त्रथैवास्यास्त्वन्तरे निपपात ह ॥ ५२ ॥ ततः प्रदेशति तनौ निमज्यास्यां छुलद् रविः । वरणायां समभ्येन्य न्यमज्जत यथेच्छया ॥ ५३ ॥

इसपर मुनियोंने पूर्यसे बतलाया—सूर्यदेव । आप महाफल देनेवाले उस क्षेत्रका विवरण द्विनये । इस समय वह क्षेत्र वासुदेवका क्षेत्र है, किंतु भविष्यमें वह शंकरका क्षेत्र होगा । योगशायीसे प्रारम्भ कर केशवदर्शनतकका क्षेत्र हिरका पवित्र क्षेत्र है, इसका नाम वाराणसीपुरी है । उसे सुनकर शिवजीकी नेत्राग्निसे संतप्त होते हुए भगवान् सूर्य वरुणा और असी इन दोनों नदियोंके वीचमे गिरे । उसके वाद शरीरके जलते रहनेसे व्याकुल हुए सूर्य असी नदीमें स्नान करनेके वाद वरुगा नदीमें इच्छानुकूल स्नान किये ॥ ५०—५३ ॥

भूयोऽिंन वरणां भूयो भूयोऽिप वरणामसिम् । लुलंक्षिनेववह्नयात्त्री भ्रमतेऽलातचकवत् ॥ ५४ ॥ एतसिवन्तरे ब्रह्मन् ऋपयो यक्षराक्षसाः । नागा विद्यावराश्चापि पक्षिणोऽप्सरसस्तथा ॥ ५५ ॥

१-अत्र भी वरुणा और अस्ती निदयाँ वाराणसीको अपने अन्तरालमें किये हुए हैं। अस्ती वरसातमें जलभरित होती है, पर वरुणा सदा जलपूर्णा रहती है।

यावन्तो भास्कररथे भूतप्रेतादयः स्थिताः। नावन्तो ब्रह्मसदनं गता वेदयितुं मुने॥ ५६॥ ततो ब्रह्मा सुरपतिः सुरैः सार्धे समभ्यगात्। रम्यं महेश्वरावासं मन्दरं रविकारणात्॥ ५७॥ गत्वा स्ट्रा च देवेदां दांकरं शूलपणिनम्। प्रसाद्य भास्करार्थाय वाराणस्यामुपानयन्॥ ५८॥

इस प्रकार शंकरके तीसरे नेत्रकी अग्निसे दग्ध होकर वे वारंबार असि और वरुणा निर्द्योंकी और अखातचक ( छुकाठीके मण्डल )के समान चक्कर काटने लगे । मुने । इस बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर, पक्षी, अप्सराएँ और भास्करके रथमें जितने भूत-प्रेत आदि थे, वे सभी इसे झापित करनेके लिये ब्रह्मलोकमें गये । तब सुरपित इन्द्र, ब्रह्मा देवताओंके साथ सूर्यकी शान्तिके लिये महेश्वरके आवास-स्थान मन्दर पर्वतपर गये । वहाँ जाकर तथा देवेश झूलपाणि भगवान् शिवका दर्शन करनेके बाद भगवान् ब्रह्माजी भास्करके लिये उन्हें ( श्वाजीको ) प्रसन्न कर उन्हें ( सूर्यको ) वाराणसीमें लाये ॥ ५४-५८ ॥

ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः। छत्वा नामास्य छोछेति रथमारोपयत् पुनः॥ ५९॥ आरोपिते दिनकरे ब्रह्माऽभ्येत्य सुकेशिनम्। सवान्धवं सनगरं पुनरारोपयद् दिवि॥ ६०॥ समारोप्य सुकेशि च परिष्वज्य च शंकरम्। प्रणम्य केशवं देवं वेराजं खगृहं गतः॥ ६१॥ पवं पुरा नारद भास्करेण पुरं सुकेशेर्भुवि सन्निपातितम्।

दिवाकरो भूमितले भवेन क्षिप्तस्तु हुएया न च संप्रद्ग्धः॥६२॥ आरोपितो भूमितलाद् भवेन भूयोऽपि भानुः प्रतिभासनाय। खयंभुवा चापि निशाचरेन्द्रस्त्वारोपितः खे सपुरः सवन्धुः॥६३॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पद्मद्वाोऽध्यायः॥ १५॥

फिर भगतान् शंकरने सूर्य भगतान्को हाथमें लेकर उनका नाम 'छोछ' रख दिया और उन्हें पुनः उनके रयपर स्थापित कर दिया। दिनकरके अपने रथमें आरूढ़ हो जानेपर ब्रह्मा सुकेशीके पास गये एवं उसे भी पुनः वान्धवों और नगरसिंहत आकाशमें पूर्ववत् स्थापित कर दिया। सुकेशीको पुनः आकाशमें स्थापित करनेके बाद ब्रह्माजी शंकरका आछिङ्गन एवं केशवदेवको प्रणाम कर अपने वैराज नामक छोकमें चले गये। नारदजी! प्राचीन समयमें इस प्रकार सूर्यने सुकेशीके नगरको पृथ्वीपर गिराया एवं महादेवने भगतान् सूर्यको अपने तृतीय नेत्रकी अग्निसे दग्ध न कर केवल भूमितलपर गिरा ही दिया था। फिर शंकरने सूर्यको प्रतिभासित होनेके लिये भूमितलसे आकाशमें स्थित किया और ब्रह्माने निशाचरराजको उसके पुर और बन्धुओंके साथ आकाशमें फिर संस्थापित कर दिया।। ५९–६३।।

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमं पेन्द्रहर्वा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

# [ अथ पोडशोऽध्यायः ]

नारद उषाच

यानेतान् भगवान् प्राह कामिभिः शिहानं प्रति । आराधनाय देवाभ्यां हरीशाभ्यां वदस्व तान् ॥ १॥ सोलहवाँ अध्याय प्रारम्भ

( देवताओंकी शयन-तिथियों और उनके अश्रून्यशयन आदि व्रतों एवं शिव-पूजनका वर्णन )

नारदर्जीने कहा—पुरुत्त्यजी ! आपने चन्द्रमाके प्रति कामियोंद्वारा वर्णित श्रीहरि और शंकरकी आराधनाके छिये जिन व्रतोंका उल्लेख किया है उनका वर्णन करें ॥ १ ॥

#### पुरुस्त्य उवाच

श्र्णुष्व कामिभिः प्रोक्तान् व्रतान् पुण्यान् कलिप्रिय । आराधनाय दार्वस्य केशवस्य च धीमतः ॥ २ ॥ यदा त्वापाढी संयाति व्रजते चोत्तरायणम् । तदा स्विपति देवेशो भोगिभोगे श्रियः पतिः ॥ ३ ॥ प्रतिसुप्ते विभौ तस्मिन् देवगम्धर्वगृह्यकाः । देवानां मातरश्चापि प्रसुप्ताश्चाप्यनुक्रमात् ॥ ४ ॥

पुरुस्यजी बोले—छोक-मल्याणके लिये कलहको भी इष्ट माननेवाले कलि (कलह) प्रिय नारदजी ! आप महादेव और बुद्धिमान् श्रीहरिकी आराधनाके लिये कामियोंद्वारा कहे गये पित्र त्रतोंका वर्णन सुनें । जब आधाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपित भगवान् विष्णु भोगिभोग ( शेषशय्या ) पर सो जाते हैं । उन विष्णुके सो जानेपर देवता, गन्धर्व, गुह्यक एवं देवमाताएँ भी क्रमशः सो जाती हैं ॥ २–४ ॥

### नारद उवाच

कथयस्य सुरादीनां शयने विधिमुत्तमम्। सर्वमनुक्रमेणैव पुरस्कृत्य जनार्दनम्॥ ५॥ नारदने कहा—जनार्दनसे लेकर अनुक्रमसे देवता आदिके शयनकी सब उत्तम विधि मुझे बतलाइये॥ ५॥

#### पुक्सय उवाच

मियुनाभिगते स्पें शुक्लपक्षे तपोधन । पकादक्यां जगत्स्वामी शयनं परिकल्पयेत् ॥ ६ ॥ शेषाहिभोगपर्यद्वं कृत्वा सम्पूज्य केशवम् । कृत्वोपवीतकं चैव सम्यक्सम्पूज्य वैद्विजान् ॥ ७ ॥ अनुकां ब्राह्मणेभ्यस्य द्वादक्यां प्रयतः शुचिः । लब्ध्वापीताम्बरधरःस्वस्तिनिद्रां समानयेत् ॥ ८ ॥

पुरुस्त्यजी योले—तपोधन नारदजी ! आषाढ़के शुक्कपक्षमें सूर्यके मिथुन राशिमें चले जानेपर एकादशी तियिके दिन जगदीश्वर विष्णुकी शय्याकी परिकल्पना करनी चाहिये । उस शय्यापर शेषनागके शरीर और फणकी रचना कर यशोपवीतयुक्त श्रीकेशव (की प्रतिमा) की पूजा कर ब्राह्मणोंकी आशासे संयम एवं पवित्रतापूर्वक रहते हुए खयं भी पीताम्बर धारण कर द्वादशी तियिमें सुखपूर्वक उन्हें सुळाना चाहिये ॥ ६—८ ॥

त्रयोददयां ततः कामः स्वपते शयने शुमे। कंद्म्यानां सुगन्धानां कुसुमैः परिकरिपते ॥ ९ ॥ चतुर्दश्यां ततो यक्षाः स्वपन्ति सुखशीतले। सीवर्णपद्भजकृते सुखास्तीर्णोपधानके ॥ १० ॥ पौर्णमास्यामुमानाथः स्वपते वर्मसंस्तरे। वैयाघ्रे च जटाभारं समुद्ग्रन्थ्यान्यचर्मणा ॥ ११ ॥ ततो दिवाकरो राशिं संप्रयाति च कर्कटम्। ततोऽमराणां रजनी भवति दक्षिणायनम् ॥ १२ ॥

इसके बाद त्रयोदशी तिथिमें सुगन्वित कदम्बके पुष्पोसे बनी पित्र शय्यापर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशीको सुशीतल खर्णपङ्कजसे निर्मित सुखदायकरूपमें बिछाये गये एवं तिक्रयेवाली शय्यापर यक्षलोग शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथिको चर्मक्स धारणकर लमानाथ शंकर एक-दूसरे चर्मद्वारा जटाभार बाँधकर व्याघ-चर्मकी शय्यापर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशिमें गमन करते हैं तब देवताओं के लिये रात्रिखरूप दिश्चणायनका आरम्भ हो जाता है।। ९-१२॥

व्रह्मा प्रतिपदि तथा नीलोत्पलमयेऽनघ। तल्पे स्विपिति लोकानां द्र्शयन् मार्गमुत्तमम् ॥ १३॥ विश्वकर्मा द्वितीयायां तृतीयायां गिरेः सुता। विनायकश्चतुर्थ्यो तु पञ्चम्यामिष धर्मराट् ॥ १४॥ पष्टयां स्कन्दः प्रस्विपिति सप्तम्यां भगवान् रिवः। कात्यायनी तथाष्ट्रम्यां नवम्यां कमलालया ॥ १५॥ द्शम्यां भुजगेन्द्राश्च स्वपन्ते वायुभोजनाः। एकाद्द्यां तुक्रव्णायां साध्या ब्रह्मन् स्वपन्ति च ॥१६॥

निष्पाप नारदजी । छोगोंको उत्तम मार्ग दिखछाते हुए व्रह्माजी (श्रातण कृष्ण) श्रितपदाको नीले कमछकी शय्यापर सो जाते हैं । तिश्वकर्मा द्वितीयाको, पार्यतीजी तृतीयाको, गणेशजी चत्रधीको, धर्मगज पश्चिमीको, कार्तिकेयजी पष्टीको, सूर्य भगवान् सप्तमीको, दुर्गादेवी अष्टमीको, उत्मीजी नवमीको, बायु पीनेवाले श्रेष्ट सर्व दशमीको और साय्यगण कृष्णपक्षकी एकादशीको सो जाते हैं ॥ १३-१६॥

एष क्रमस्ते गदितो नभादौ खपने मुने। खपत्सु हत्र देवेषु पातृद्कारः समाययौं॥१७॥ कह्नाः समं वराकाभिरारोद्दन्ति नभोत्तमान्।

वायसाश्चापि क्विन्ति नीदानि भ्रापिपुंगव। वायसाश्च सपन्त्येते ग्रानी गर्भभरालसाः॥१८॥ यस्यां तिथ्यां प्रसपिति विश्वकर्मा प्रजापितः। द्वितीया सा शुभा पुण्या अग्न्त्रन्यगयनिदिता॥१९॥ तस्यां तिथावच्यं हिं श्रीवत्साह्नं चतुर्भुजम्। पर्यद्वस्यं समं लक्ष्या गन्धपुष्पादिभिर्मुने॥२०॥ ततो देवाय शय्यायां फलानि प्रक्षिपेत् कमात्। सुरभीणि निवेदोत्यं विद्याप्यो मञ्चद्वनः॥२६॥

मुने ! इस प्रकार हमने तुम्हे श्रावण आदिके महीनोमें देवताओं के सीनेका क्राम वतलाया । देवों के सी जानेपर वर्षाकालका आगमन हो जाता है । ऋषिश्रेष्ठ ! (तव) वलाकाओं ( वणुटों के छुंडो ) के माय कदा प्रश्नी कंचे पर्वतोंपर चढ़ जाते हैं तथा कीए घोंसले बनाने लगते हैं । इस ऋतुमें मादा कीएँ गर्भभारके कारण शालस्यते सीती हैं । प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथिमें सीते हैं वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अञ्चल्यशयना द्वितीया तिथि कही जाती है । मुने ! उस तिथिमें लदमीके साथ पर्यक्षस्थ श्रीवत्सनामक चिद्ध धारण करनेवाले चतुर्भव विज्यमगवानकी गन्ध-पुष्पादिके द्वारा पूजाके हेतु शय्यापर क्रमशः फल तथा सुगन्ध-इन्य निवेदित कर उनने दम प्रकार प्रार्थना करे कि—॥१७-२१॥

यथा हि लक्ष्म्या न वियुज्यसे त्वं त्रिविक्रमानन्त जननिवास।
तथा त्वशून्यं शयनं सदैव अस्माक्रमेवेद्द तव प्रसादान्॥२२॥
यथा त्वशून्यं तव देव तर्णं समं हि लक्ष्म्या वरदाच्युतेश।
सत्येन तेनामितवीर्य विश्णो गार्दस्थ्यनाशो मम नास्तु देव॥२३॥
इत्युष्टार्य प्रणम्येशं प्रसाद्य च पुनः पुनः। नष्ट्तं भुक्षीत देवपे तेलक्षारिववर्जितम्॥२४॥
दिसीयेऽद्वि दिजाज्याय फलान् व्याव् विचक्षणः। लक्ष्मीधरः प्रीयतां मे इत्युष्टार्य निवेद्येत्॥२५॥

हे त्रिविकम! हे अनन्त!! हे जगनिवास!!! जिस प्रकार आप लक्ष्मीसे कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपासे हमारी राय्या भी कभी शून्य न हो । हे देव ! हे बरद ! हे अच्युत ! हे ईश ! हे अमितवीर्यशाली विष्णो ! आपकी शय्या लक्ष्मीसे शून्य नहीं होती, उसी सत्यके प्रभावसे हमारी भी गृहस्थीके नाशका अवसर न आवे—पत्नीका नियोग न हो । देवर्षे ! इस प्रकार स्तुनि करनेके बाद भगवान् विष्णुको प्रणामद्वारा वार-वार प्रसक्तकर रात्रिमें तेल एवं नमकसे रहित भोजन करे । दूसरे दिन बुद्धिमान् व्यक्ति, भगवान् लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसक्त हो—यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मणको फलोका दान दे ॥ २२-२५॥

अनेन तु विधानेन चातुर्मास्पवतं चरेत्। यावव् वृक्षिकराशिस्थः प्रतिभाति दिवाकरः॥ २६॥ ततो विवुध्यन्ति सुराः क्रमशः क्रमशो सुने। तुलास्थेऽकं हरिः क्रामः शिवः पश्चाद्विवुध्यते॥ २७॥ तत्र दानं द्वितीयायां सूर्तिर्लक्ष्मीधरस्य तु। सशस्यास्तरणोपेता यथा विभवमात्मनः॥ २८॥ एष वतस्तु प्रथमः प्रोक्तस्तव महामुने। यस्मिश्चीर्णे वियोगस्तु न भवेदिह कस्यचित्॥ २९॥

जनतक मूर्य वृश्चिक रागिपर रहते हैं, तबनक इसी विधिसे चातुर्मास्य-नतका पाळन किया जाना चाहिये। मुने ! उसके बाद कामज देवता जागते हैं। सूर्यके तुलाराशिमें स्थित होनेपर विष्णु जाग जाते हैं। उसके वाद काम और शिव जागते हैं। उसके परचात् द्वितीयाके दिन अपने विभवके अनुसार विछीनेवाली शब्याके साथ छक्मीधरकी मूर्तिका दान करे। महामुने ! इस प्रकार मैंने आपको यह प्रथम व्रत बतलाया, जिसका आचरण करनेपर इस संसारमें किसीको वियोग नहीं होता। २६—२९॥

नभस्ये मासि च तथा या स्वात्क्वणाष्टमी शुभा। युक्ता मृगशिरेणैन सा तु कालाष्टमी स्वृता ॥ ३०॥ तम्यां सर्वेषु लिङ्गेषु तिथौ स्विपित शंकरः। वसते संतिधाने तु तत्र पूजाऽक्षया स्मृता ॥ ३१॥ तत्र स्नायीन वै विद्वान् गोमूत्रेण जलेन च। स्नातः संपूजयेत् पुष्पैर्केत्त्रस्य त्रिलोचनम् ॥ ३२॥ धूपं केसरितर्यासं नैवेदं मधुसर्पिषा।

भीयतां मे विरूपाक्षस्त्वत्युच्चार्य च दक्षिणाम् । विप्राय दद्यान्नैवेद्यं सहिरण्यं द्विजोत्तम ॥ ३३ ॥

इसी प्रकार भाइपद मासमें मृगशिरा नक्षत्रसे युक्त जो पवित्र कृष्णाएगी होती है उसे कालाएमी माना गया है । उस तिथिमें भगवान् शंकर समस्त लिझेंमें सोते एवं उनके संनिधानमें निवास करते हैं । इस अवसरपर की गयी शंकरजीकी पूजा अक्षय मानी गयी है । उस तिथिमें विद्वान् मनुष्यको चाहिये कि गोमूत्र और जलसे स्नान करे । स्नानके बाद वत्रके पुप्पोंसे शंकरकी पूजा करे । दिजोत्तम ! केसरके गोदका घूप तथा मधु एवं घृतका नैवेध अपित करनेके बाद 'विख्पाक्ष (त्रिनेत्र) मेरे ऊपर प्रसन्न हों — यह कहकर बाह्मणको दक्षिणा तथा सुवर्णके साथ नैवेध प्रदान करे ॥ २०—२२॥

तद्भवाश्या तथा खुववान ताव गवव प्रदान दार ॥ २० २२ ॥
तद्भवाश्यां साल जितेन्द्भियः।
तद्भवाश्यां तामयस्तानं कुर्यात्पूजां तु पद्धज्ञैः। धूपयेत् सर्जनियासं नैदेशं मधुमोद्कैः॥ ३४॥ कृतोपनासस्त्वप्रम्यां नवस्यां स्नानमाव्येत्। प्रीयतां मे हिरण्याक्षो दक्षिणा सतिला स्मृता॥ ३५॥ कार्तिके पयसा स्नानं करवीरेण चार्चनम्। धूपं श्रीवासनिर्यासं नैदेशं मधुपायसम्॥ ३६॥ सनैदेशं च रजतं दात्रव्यं दानमञ्जे। प्रीयतां भगवान् स्थाणुरिति वाज्यमनिष्ठ्रम्॥ ३७॥

इसी प्रकार आह्विन मासमें नवमी तिथिको इन्द्रियोंको क्रामें करके उपवास रहकर गोवरसे स्नान करनेके परचात् कमलोसे पूजन करे तथा सर्ज इक्षके निर्यास (गोंद) का धूप एवं मधु और मोदकका नैवेध अर्पित करे। अप्रमीको उपवास करके नवमीको स्नान करनेके बाद 'हिरण्याभ मेरे ऊपर प्रसन्न हों'—यह कहते हुए तिलके साथ दक्षिणा प्रदान करे। कार्तिकमें दुग्धस्नान तथा कनेरके पुष्पसे पूजा करे और सरल इक्षकी गोंदका धूप तथा मधु एवं खीर नैवेध अर्पितकर विनयपूर्वक 'भगवान् शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो'—यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मणको नैवेधके साथ रजतका दान करे। ३४-३७॥

कृत्वोपवासमण्डम्यां नवम्यां स्नानमाचरेत्। मासि मार्गशिरे स्नानं द्घ्नाची भद्रया स्मृता ॥ ३८ ॥ धूपं श्रीवृक्षनिर्यासं नैवेद्यं मधुनोद्नम्। संनिवेद्या रक्तशालिदंक्षिणा परिकीर्तिता। नमोऽस्तु भीयतां शर्वस्तिवित वाच्यं च पण्डितेः ॥ ३९ ॥

संनिवेद्या रक्तशास्त्रिदेक्षिणा परिकीर्तिता । नमोऽस्तु प्रीयतां शर्वस्त्वित वाच्यं च पण्डितेः ॥ ३९ ॥ पौपे स्नानं च हियपा पूजा रयाचगरैः द्युभैः । धूपो मधुकिनयासो नैवेद्यं मधु शष्कुली ॥ ४० ॥ समुद्गा दक्षिणा प्रोक्ता प्राणनाय जगद्गुरोः । बाच्यं नमस्ते देवेश ज्यम्बकेति प्रकीर्तयेत् ॥ ४१ ॥

मार्गशीर्ष (अगहन ) मासमें अष्टमी तिपिकों उपवास करके नवकी निथिमें दिवसे स्नान करना चाहिये। इस समय 'भद्रा' ओपियके द्वारा पूजाका विधान है। पण्डिन व्यक्ति श्रीवृक्षके गोंदका धूप एवं मधु और ओदनका नैवेद्य देकर 'शर्व (शिवजी) को नमस्कार है, वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों।—यह कहते हुए रक्तशालि (लाल चावल) की दक्षिणा प्रदान करे—ऐसा कहा गया है। पीप मासमें घृतका स्नान तया सुन्दर तगर-पुर्योद्वारा पूजा करनी चाहिये। फिर महएके बृक्षकी गेंदका धूप देकर मगु एवं पूड़ीका नैवेद्य अर्पिन करे और 'हे देवेश त्र्यम्बक! आपको नमस्कार हैं।—यह कहते हुए शंकरजीकी प्रमन्नताके न्त्रिये मूँगसहित दक्षिणा प्रदान करे।। ३८—४१।।

माघे छुशोदवस्तानं सृगमदेन चार्चनम् । धृषः कदम्बनिर्यासो नैवेद्यं सतिलोदनम् ॥ ४२॥ पयोभक्तं सनैवेद्यं सहक्मं प्रतिपाद्येत् । प्रीयतां मे महादेव उमापतिरितीरयत् ॥ ४३॥ एवमेव समुद्दिण्टं पड्भिमासैस्तु पारणम् । पारणान्ते त्रिनेत्रस्य स्नपनं कारयेत्क्रमात् ॥ ४४॥ गोरोचनायाः सहिता गुडेन देवं समालभ्य च प्रायत । प्रीयस्व दीनोऽस्मि भवन्तमीरा मच्छोकनारां मकुच्य योग्यम् ॥ ४५॥

माघमासमें कुशके जलसे स्नान करे और मृगमद (कस्त्रासे) अर्चन करे । उसके वाद कदम्ब वृक्षके गोंदका धूप देकर तिल एवं ओदन (भात) का नंवेष अर्पन करनेके परचास 'महादेव उमापित मेरे ऊपर प्रसन्न हों'—यह कहते हुए सुवर्णके साथ दूव एवं भातकी दक्षिणा प्रदान करनी चाहिये। इस प्रकार छः मासके वाद (प्रथम) पारणकी विवि कही गयी है। पारणके अन्तमें त्रिनेत्रवारी महादेवका क्रमसे स्नान-कार्य सम्पन्न कराये। गोरोचनके सहित गुड़द्वारा महादेवकी प्रतिमाका अनुलेपन कर उसकी पूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि—'हे ईश! मैं दीन हूँ तथा आपकी शरणमें हूँ; आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों तथा मेरे दुःख-शोकका नाश करें। ॥ ४२–४५ ॥

ततस्तु फाल्गुने मासि कृष्णाप्टम्यां यतवत । उपवासं समुदितं कर्तष्यं द्विजसत्तम ॥ ४६ ॥ द्वितीयेऽिक ततः स्नानं पञ्चगव्येन कारयेत् । पूजयेत्कुन्दकुसुमैधूपयेत् चम्दनं त्विष ॥ ४७ ॥ नैवेद्यं सघृतं दद्यात् ताम्रपात्रे गुडोदनम् ।

द्शिणां च द्विजातिभ्यो नैवेधसहितां मुने। वासोयुगं शीणयेच्च रुद्रमुच्चार्य नामतः॥ ४८॥ चैत्रे चोदुम्बरफलैः स्नानं मन्दारकार्चनम्। गुग्गुलुं महिपाख्यं च घृताभ्तं धृपयेष् बुधः॥ ४९॥ समोदकं तथा सिपंः प्रीणनं विनिवेदयेष् । दक्षिणा च सनैवेधं मृगाजिनमुदाहृतम्॥ ५०॥ नाष्ट्यदेवर नमस्तेऽस्तु इदमुच्चार्य नारद। प्रीणनं देवनाथाय कुयाच्छूद्वासमन्वितः॥ ५१॥

व्रतथारी द्विजश्रेष्ठ! इसके बाद फाल्गुन मासकी कृष्णार्थमीको उपवास करना चाहिये । दूसरे दिन नवमीको पश्चगव्यसे भगवान् शिवको स्नान कराये तथा कुन्दद्वारा अर्चनकर चन्दनका धूप और ताम्रपात्रमें घृतसहित गुड और ओदनका नैवेध प्रदान करे । उसके बाद 'हद्र' शब्दका उचारण कर बाह्मणोंको नैवेधके साय दक्षिणा तथा दो वस्न प्रदान कर महादेवको प्रसन्न करे । चैत्र मासमें गूलरके फलके जलसे स्नान कराये और मदारके कृत्येसे पूजा करे । उसके बाद बुद्धिमान् व्यक्ति घृतमिश्रित 'महिप' नामक गुग्गुलुसे धूप देकर मोदकके साथ घृत उनकी प्रसन्नताके लिये अर्पित करे एवं 'नाट्येश्वर (भगवान् )को नमस्कार है'—यह कहते हुए नैवेधसहित दक्षिणारूपमें मृगचर्म प्रदान करे । इस प्रकार पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर महादेवजीको प्रसन्न करे ॥ ४६—५१ ॥

वैशाखे स्नानमुदितं सुगन्धकुसुमाम्भसा। पूजनं शंकरस्योकं चूतमअरिभिर्विभो॥ ५२॥ धूपं सजाज्ययुक्तं च नैवेद्यं सफलं घृतम्। नामजण्यमपीशस्य कालध्नेति विपदिचता॥ ५३॥ जलकुरभान् सनैवेद्यान् ब्राह्मणाय निवेद्येत्। सोपवीतान् सहान्नाद्यांस्तिच्चित्तेस्तत्परायणैः॥ ५४॥ ज्येष्ठे स्नानं चामलकेः पूजार्ककुसुमैस्तथा। धूपयेत्तत्त्रिनेत्रं च आयत्यां पुष्टिकारकम्॥ ५५॥ सम्तृंद्द्च सप्तृतान् देवे दष्नाकान् विनिवेदयेत्। उपानद्युगलं छत्रं दानं दद्याच्च भक्तिमान्॥ ५६॥ पूरणो दशननाशन । इदमुखारयेद्भक्त्या श्रीणनाय जगत्पतेः ॥ ५७ ॥ भगनेत्रघ्न

नारदजी ! वैशाखमासमें सुगन्धित पुष्पोंके जलसे स्नान तथा आमकी मझरियोंसे शंकरके पूजनका विधान है । इस समय घी-मिले सर्ज बुक्षके गोंदका धूप तथा फल्सिहित बृतका नैवेच अर्पित करना चाहिये । बुद्धिमान् न्यक्तिको इस समय श्रीशिवके 'कालच्न' नामका जप करना चाहिये और तल्लीनतापूर्वक ब्राह्मणको नैवेद्य, उपवीत (जनेऊ) एवं अन आदिके साथ पानीसे भरा घड़ा दक्षिणा देनी चाहिये। ज्येष्ठ मासमें आँवलेके जलसे स्नान कराये तथा मन्दारके पुर्णोसे उनकी प्जा करे। उसके बाद त्रिनेत्रधारी पृष्टि-कर्ता श्रीशिवको धूपदानमें धूप दिखलाये। फिर घी तथा दही मिला सत्त्वता नैवेच अर्पित करे । जगस्पतिके प्रीत्यर्थ 'हे पूषाके दाँत तोड़नेवाले भगनेत्रध्न शिव ! आपको नमस्कार हैं। —यह कहकर भितपूर्वक छत्र एवं उपानसुगळ (एक जोड़ा जूता ) दक्षिणामें प्रदान करना चाहिये ॥ ५२-५७ ॥

आषाढे स्नानमुदितं श्रीफलैरर्चनं तथा। धत्त्रकुछुमैः शुक्लैर्धूपयेत् सिर्हकं तथा॥ ५८॥ नैवेद्याः सघृताः पूपाः दक्षिणा सघृता यवाः। नमस्ते दक्षयक्षन रवसुच्चेददीरयेत्॥ ५९॥ श्रावणे मुगभोज्येन स्नानं कृत्वाऽर्चयेद्धरम्। श्रीवृक्षपत्रैः सफलैर्धूपं दद्यात् तथागुरुम्॥ ६०॥ नैवेद्यं सघृतं द्यात् दिध पूपान् समोदकान्। दश्योदनं सक्कसरं माषधानाः सराष्कुलीः॥ ६१॥ कपिलां इवेतवृषभं घेनुं च शुभाम्।

ब्राह्मणाय हि। गङ्गाधरेति जप्तब्यं नाम शंभोश्च पण्डितैः॥ ६२॥ रक्तवसनं प्रद्याद् भाषादमासमें बिल्वके जलसे भगवान् शिवको स्नान कराये तथा धत्रके उजले पुष्पोंसे उनकी पूजा करे; सिल्हक ( सिलारस वृक्षका गोंद )का धूप दे और घृतके सिहत मालपूरका नैवेच अर्पित करे एवं—हे दक्षके यज्ञका विनाश करनेवाले शंकर ! आपको नमस्कार है—यह ऊँचे खरसे उचारण करे । श्रावण मासमें मृगभोज्य (जटामासी)के जलसे स्नान कराकर फल्युक्त बिल्वपत्रोंसे महादेवकी पूजा करे तथा अगुरुका धूप दे । उसके बाद घृतयुक्त पूप, मोदक, दिध, दथ्योदन, उड़दकी दाल, भुना हुआ जौ एवं कचौड़ीका नैवेद अर्पित करनेके बाद बुद्धिमान् व्यक्ति ब्राह्मणको इवेत बैंछ, शुभा कपिछा (भूरी) गौ, खर्ण एवं रक्तत्रश्रकी दक्षिणा दे। पण्डितोंको चाहिये कि शिवजीके 'गङ्गाधर' इस नामका जप करें ॥५८-६२॥

अमीभिः षड्भिरपरैर्मीसैः पारणसुत्तमम्। पर्व संवत्सरं पूर्णे सम्पूज्य वृषभभ्वजम्। अक्षयान् लभते कामान् महेश्वरवचो यथा॥ ६३॥ ृद्दमुक्तं वर्त पुण्यं सर्वाक्षयकरं शुभम्। खयं रुद्रेण देवर्षे तत्तथा न तदन्यथा॥ ६४॥ अमीभिः षड्भिरपरैर्मासैः ॥ इति श्रीवामनपुराणे घोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

इन दूसरे छः महीनोंके अनन्तर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार एक वर्षतक वृषमध्वज (शिवजी)का पूजन कर महेश्वरके वचनानुसार मनुष्य अक्षय कामनाओंको प्राप्त करता है । खयं भगवान् शंकरने यह कल्याण-कारी पवित्र एवं सभी पुण्योंको अक्षय करनेवाला व्रत बतलाया था। यह जैसा कहा गया है, वैसा ही है। यह कमी व्यर्थ नहीं जाता ॥ ६३-६४ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सोलहवाँ अध्याय समात हुआ ॥ १६॥

# [ अथ सप्तद्शोऽध्यायः ]

## पुरुसय उवाच

मासि चाश्वयुक्ते ब्रह्मन् यदा पद्मं जगत्पतः। नाभ्यानिर्याति हितवा देवेष्वेतान्यथोऽभवन् ॥ १ ॥ फंद्र्पस्य करात्रे तु कद्मवश्चारुद्र्शनः। तेन तस्य परा प्रीतिः कद्मवेन विवर्जने ॥ २ ॥ यक्षाणायिष्यप्यापि मणिभद्रस्य नारद्। घटवृक्षः समभवत् नस्तिस्तम्य रितः सद्म ॥ ३ ॥ महेश्वरस्य हृदये धत्त्र्रविद्याः शुभः। संजातः स च शर्वस्य रितिकृत् तस्य नित्यशः॥ ४ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय प्रारम्भ

( देवाङ्गोंसे तरुऑकी उत्पत्ति, अखण्डवत-विधान, विण्यु-पूजा, विण्यु पजरस्तोत्र और महिपका प्रस्त )

पुलस्त्यजी बोले—नारदजी! आखिन मासमं जब जगपति (विष्णु)की नामिसे कमछ निकला, तव अन्य देवताओंसे भी ये वस्तुएँ उत्पन्न हुईँ—कामंदेवके करतलके अप्रभागमें सुन्दर कदम्ब वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसीलिये कदम्बसे उसे बड़ी प्रीति रहती है। नारदजी! यक्षोंके राजा मणिगप्रसे वटवृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। मगवान् शंकरके हृदयगर सुन्दर धन्र-वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिवजीको सदा प्यारा है।। १-४॥

ब्रह्मणो मध्यतो देहाज्ञातो मरकनप्रभः। खिद्ररः कण्टकी श्रेयानभवद्विश्वकर्मणः॥ ५॥ गिरिजायाः करतले कुन्दगुलमस्वजायत। गणाधिपस्य कुम्भस्थो राजते सिन्धुवारकः॥ ६॥ यमस्य दक्षिणे पाद्वे पालाशो दक्षिणोत्तरे। कृष्णोदुम्बरको हदाज्ञातः श्रोभकरो द्वृपः॥ ७॥ स्कन्दस्य वन्धुजीवस्तु रवेरश्वत्थ एव च। कात्यायन्याःशमी जाताविल्वो लक्ष्म्याःकरेऽभवत्॥ ८॥

ब्रह्माजीके शरीरके बीचसे मरकतमणिके समान खैरवृक्षकी उत्पत्ति हुई और विश्वकर्माके शरीरसे सुन्दर कटेंया उत्पन्न हुआ। गिरिनन्दिनी पार्वतीके करतलपर कुन्द लता उत्पन्न हुई और गगपितके कुम्भ देशसे सेंदुबार- वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराजकी दाहिनी वगलसे पलाश तथा वार्यी बगलसे पूलरका तृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्रसे उद्दिग्न करनेवाला वृप (ओपि निवंगप )की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कन्द्रसे बन्धुजीव, मूर्यसे पीपल, कान्यायनी दुर्गासे शभी और लक्ष्मीजीके हाथसे विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ॥ ५–८॥

नागानां पतये ब्रह्मञ्छरस्तम्यो ब्यजायत । वासुकेविंस्तृने पुच्छे पृष्ठे दूर्वा सितासिता ॥ ९ ॥ साब्यानां हृदये जातो बृजो हरितचन्द्रनः । एवं जातेषु सर्वेषु तेन तत्र रित्भेयेत् ॥ १० ॥ तत्र रस्ये शुभे काले या शुक्लेकादशी भवेत् । तस्यां सम्पूजयेद् विष्णुं तेन खण्डोऽस्य पूर्यते ॥ ११ ॥ पुष्पेः पत्रेः फलेवीपि गन्धवर्णरसान्वितः । ओपधीभिक्ष मुख्याभियीवत्स्याच्छरदागमः ॥ १२ ॥

नारटजी ! इसी प्रकार शेपनागसे सरपत, वायुकिनागकी पुन्छ और पीठपर श्वेत एवं कृष्म दूर्व उत्पन्न हुई । साथ्योंके दृदयमें हरिचन्दनवृक्ष उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्पन्न होनेसे उन सभी वृक्षोंमें उन-उन देवताओंका प्रेम होता है ।

उस रमणीय सुन्दर समयमें शुक्लपश्चकी जो एकादशी निधि होती है उसमें भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। इससे पूजाकी न्यूनता दूर हो जाती है। शरत्काळकी उपिश्वितितक गन्व, वर्ण और रसयुक्त पत्र, पुष्प एवं फर्ले तथा मुख्य ओपियोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये॥ ९-१२॥ घृतं तिला ब्रीहियवा हिरण्यकनकादि यत्। मिणमुक्ताप्रवालानि वलाणि विविधानि च ॥ १३ ॥ रसानि खादुकट्वम्लकपायलवणानि च । तिक्तानि च निवेद्यानि तान्यखण्डानि यानि हि ॥ १४ ॥ तत्पूजार्थे प्रदातव्यं केशवाय महात्मने । यदा संवत्सरं पूर्णमखण्डं भवते गृहे ॥ १५ ॥ कृतोपवासो देवपें द्वितीयेऽहनि संयतः । रनानेन तेन स्नायीत येनाखण्डं हि वतसरम् ॥ १६ ॥

घी, तिल, चावल, जो, चाँदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूँगा तथा नाना प्रकारके वस्त, खादु, कटु, अम्ल, क्याय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओको अखण्डितरूपसे महात्मा केशवकी पूजाके लिये अर्पित करना चाहिये। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्षको वितानेपर घरमें पूर्ण समृद्धि होती है। देवर्षे ! जितेन्द्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखण्डित रहे इसलिये इस प्रकार स्नान करे—॥ १३–१६॥

## सिद्धार्थकैस्तिलेवीपि तेनैवोद्धर्तनं स्मृतम्।

हविषा पद्मनाभस्य स्नानमेव समाचरेत्। होमे तदेव गदितं दाने शक्तिर्नंजा द्विज ॥ १७ ॥ पूजयेताथ कुसुमेः पादादारभ्य केशवम् । घूपयेद् विविधं घूपं येन म्याद् वतसरं परम् ॥ १८ ॥ हिरण्यरत्नवासोभिः पूजयेत जगद्गुरुम् । रागलाण्डवचोष्याणि हविष्याणि निवेदयेत् ॥ १९ ॥ ततः संपूज्य देवेशं पद्मनाभं जगद्गुरुम् । विद्यापयेन्मुनिश्रेष्ठ मन्त्रेणानेन सुवन ॥ २० ॥

सफेद सरसो या तिलके द्वारा उनटन तैयार करना चाहिये ऐसा कहा गया है। उससे या घीसे भगनान् विण्युको स्नान कराना चाहिये। नारदजी ! होममें भी घीका ही विधान है और उनमें भी यथाशक्ति उसीकी विधि है। फिर पुष्पोंद्वारा चरणसे आरम्भकर (सिरतक) सभी अङ्गोंमें केशनकी पूजा करे एवं नाना प्रकारके धूपोसे उन्हें सुनासित करे, जिससे संनत्सर पूर्ण हो। सुनर्ण, रत्नों और बस्नोद्वारा (उन) जगद्गुरुका पूजन करे तथा राग-खाँड, चोष्य एवं हिवष्योका नैवेद्य अर्पित करे। सुन्नत नारदजी ! देवेश जगद्गुरु विष्णुकी पूजा करनेके बाद इस मन्त्रसे प्रार्थना करे—॥ १७–२०॥

नमोऽस्तु ते पद्मनाभ पद्माधव महाद्युते। धर्मार्थकाममोक्षाणि त्वखण्डानि भवन्तु मे ॥ २१ ॥ विकासिपद्मपत्राक्ष यथाऽखण्डोसि सर्वतः। तेन सत्येन धर्माद्या अखण्डाः सन्तु केशव ॥ २२ ॥ एवं संवत्सरं पूर्णं सोपवासो जितेन्द्रियः। अखण्डं पारयेद् ब्रह्मन् व्रतं वे सर्ववस्तुषु ॥ २३ ॥ असिश्चीर्णे व्रते व्यक्तं परितुष्यन्ति देवताः। धर्मार्थकाममोक्षाद्यास्त्वक्षयाः सम्भवन्ति हि ॥ २४ ॥

हे महाकान्तिवाले पद्मनाम लक्ष्मीपते ! आपको प्रणाम है । (आपको कृपाके प्रसादसे ) हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखण्ड हो । विकसित कमलपत्रके समान नेत्रवाले ! आप जिस प्रकार चारो ओरसे अखण्ड हैं, उसी सत्यके प्रभावसे मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष (पुरुपार्थ ) अखण्डित रहें । ब्रह्मन् ! इस प्रकार वर्षभर उपवास और जितेन्द्रिय रहते हुए सभी वस्तुओके द्वारा ब्रतको अखण्डक्षपसे पूरा करे । इस ब्रनके करनेपर देवता निश्चितरूपसे प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं ॥२१-२४॥

एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि क्रामिभिः। प्रवक्ष्याम्यधुना न्वेतद्वैष्णवं पक्षरं गुमम् ॥ २५ ॥ नमो नमस्ते गोविन्द् चक्रं गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्यां रक्षस्य मां विष्णो न्वामहं दारणं गतः ॥ २६ ॥ गदां क्रौमोदकी गृह्य पद्मनामामितद्युते। याम्यां रक्षस्य मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः ॥ २७ ॥ हलमादाय सीनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमः। प्रतीच्यां रक्षः मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः ॥ २८ ॥

नारद ! यहाँतक मैंने तुममे मकाम ब्रतोंका वर्णन किया है । अन में कल्याणकारी विष्णु करणोत्रको कहूँगा। (बह इस प्रकार है—) गोविन्द ! आपको नमस्कार है। आप सुदर्शनचक्र लेकर मेरी पूर्व दिशामें रक्षा करें। विष्णो ! में आपकी शरणमें हूँ । अगितशुते पद्मनाम ! आप कोमोदकी गटा धारणकर मेरी रक्षा करें। विष्णो ! में आपके शरण हूँ । पुरुपोत्तम ! आपको नमस्कार हे । आप मीनन्द नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशामें रक्षा करें। विष्णो ! में आपकी शरणमें हूँ ॥ २५–२८॥

मुसलं शातनं गृहा पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरम्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः॥ २९॥ शार्श्वमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोच्न एशान्यां शरणं गतः॥ ३०॥ पाञ्चजन्यं महाशङ्क्षमन्तर्वोध्यं च पद्भजम्। प्रगृहा रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां यहस्कर ॥ ३१॥ चर्म स्र्येशतं गृहा खड्गं चन्द्रमसं तथा। नैर्म्वृत्यां मां चरक्षस्र दिव्यमूतं नृकेसरिन्॥ ३२॥

पुण्डरीकाक्ष ! आप 'शातन'नामके विनाशकारी मुसलको लेकर मेरी उत्तर दिशामें रक्षा करें । जगनाय ! मैं आपकी शरण हूं । हरे ! शार्क्षश्चप एवं नारायणाख लेकर मेरी ईशानकोणमें रक्षा करें । रक्षोप्न ! आपको नमस्कार है, में आपके शरण हूं । यज्ञचाराह विष्णो ! आप पाद्राजन्य नामक विशाल शक्क तया अन्तर्वोच्य पद्मजको लेकर मेरी अग्निकोणमें रक्षा करें । दिल्य नृसिंह ! सूर्यशत नामकी ढाल तथा चन्द्रहास नामकी तल्यार लेकर मेरी नैर्ऋत्यकोणमें रक्षा करें ॥ २९–३२ ॥

वैजयन्तीं प्रगृद्य त्वं श्रीवत्सं फण्टभृषणम्। वायव्यां रक्ष मां देव अश्वदार्षि नमोऽस्त ते ॥ ३३ ॥ वैनतेयं समारुद्य अन्तरिक्षे जनार्दन । मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित ॥ ३४ ॥ विशालाक्षं समारुद्य रक्ष मां त्वं रसातले । अकृपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते ॥ ३५ ॥ करणीपीडिव्रपर्वेषु तथाऽष्ट्याहुपक्षरम् । इत्वा रक्षाल मां देव नमस्ते पृरुपोत्तम ॥ ३६ ॥

आपको नमस्कार है। जनार्दन! वैननेय (गरुइ) पर आरुइ होकर आप मेरी अन्तरिक्षमें रक्षा करें। अजित ! अपराजित! आपको नमस्कार है। जनार्दन! वैननेय (गरुइ) पर आरुइ होकर आप मेरी अन्तरिक्षमें रक्षा करें। अजित ! अपराजित! आपको सदा नमस्कार है। महाकच्छ्य! आप विशालक्षपर चढ़कर मेरी रसानल्में रक्षा करें। महामोह! आपको नमस्कार है। पुरुपोत्तम! आप आठ हाथोसे पक्षर वनाकर हाथ, शिर एवं सन्धिस्थलों (जोड़ों) आदि-मेरी रक्षा करें। देव! आपको नमस्कार है। ३३–३६।

प्तदुक्तं भगवता वैष्णवं पक्षरं महत्। पुरा रक्षार्थमोद्दोन कात्यायन्या हिजोत्तम ॥ ३७ ॥ नारायामान्य सा यत्र दानवं महिपासुरम् । नमरं रक्तवीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् ॥ ३८ ॥

द्विजोत्तम । प्राचीन कार्लमें भगवान् शंकरने कात्यायनी (दुर्गा) की रक्षाके छिये इस महान् विष्णुपक्षर-स्तोत्रको उस स्थानपर कहा था, जहाँ उन्होंने महिपासुर, नमर, रक्तवीज एवं अन्यान्य देव-शत्रुओंका नाश किया था ॥ ३७–३८॥

## नारद उवाच

# काऽसी कान्यायनी नाम या जम्ने महिपासुरम् । नमरं रक्तवीजं च तथाऽन्यान् सुरकण्टकान् ॥३९॥

१—यह विष्णुपञ्जरस्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है तथा स्वल्पान्तरसे अग्निपुराण, अ० १३, ब्रह्मवैवर्त ३ । ३१, विष्णु-धर्मोत्तर १ । ११५ आदिमें प्राप्त होता है । वामनपुराणमें तो यह दो बार आ गया है । एक यहाँ तथा आगे ७४ वें अभ्यायमें ।

कइचासौ महिपो नाम कुले जातश्च कस्य

कश्चासौ रक्तवीजाख्यो नमरः कस्य चात्मजः। पतद्विस्तरतस्तात यथावद् वक्तुमर्हेसि॥ ४०॥ नारदजीने पूछा-ऋषे ! महिषासुर, नगर, रक्तवीज तथा अन्यान्य सुर-कण्टकोका वध करनेवाली ये भगवती कात्यायनी कौन हैं ? तात ! यह महिष कौन है ? तथा वह किसके कुलमे उत्पन्न हुआ था ! यह रक्तवीज कौन है । तथा नमर किसका पुत्र है ! आप इसका यथार्थ रूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन करें ॥ २९-४० ॥ पुलस्त्य उवाच

क्ष्यतां संप्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्। सर्वदा वरदा दुर्गा येयं कात्यायनी मुने॥ ४१॥ जगत्क्षोभकराबुभौ । रम्भइचैव करम्भश्च द्वावास्तां सुमहावलौ ॥ ४२ ॥ रौद्री तावपुत्री च देवर्षे पुत्रार्थे तेपतुस्तपः। बहुन् वर्षगणान् दैत्यौ स्थितौ पञ्चनदे जले ॥ ४३ ॥ तत्रको जलमध्यस्थो द्वितीयोऽप्यग्निपष्टचमो । करम्भइचैव रम्भइच यक्षं मालवटं प्रति ॥ ४४ ॥

पुलस्त्यजी बोले -नारदजी ! सुनिये, मै उस पापनाशक कयाको कहता हूं । मुने ! सब कुछ देनेवाली षरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी हैं। प्राचीनकालमें संसारमें उथल-पुथल मचानेवाले रम्भ और करम्भ नामके दो भयंकर और महाबलवान् असुरश्रेष्ठ थे । देवर्षे ! वे दोनो पुत्रहीन थे । उन दोनों दैत्योने पुत्रके लिये दोनोंमेंसे एक जलमें स्थित होकर और दूसरा पञ्चाग्निके मध्य बैठकर तप कर रहा था ॥ ४१-४४ ॥

पकं निमग्नं सिलले ब्राहरूपेण वासवः। चरणाभ्यां समादाय निज्ञधान यथेच्छया॥ ४५॥ ततो भ्रातरि नष्टे च रम्भः कोपपरिष्ठुतः। वही स्वरीर्पे संक्षिप्य होतुमैञ्छन् महावलः॥ ०६॥ ततः प्रगृह्य केरोषु खङ्गं च रविसप्रभम्। छेतुकामो निजं शीपं विद्वना प्रतिपेधितः॥ ४७॥ उक्तरच मा दैत्यवर नाशयात्मानमात्मना। दुस्तरा परवध्य।ऽपि स्ववध्याऽप्यतिद्वस्तरा॥ ४८॥

इन्द्रने प्राहका रूप धारणकर इनमेंसे एकको जलमें निमग्न होनेपर पैर पकड़कर इच्छानसार दर छे जाकर मार डाळा। उसके बाद भाईके नष्ट हो जानेपर क्रोधयुक्त महाबळशाळी रम्भने अपने सिरको काटकर अग्निमें हवन करना चाहा । वह अपना केश पकड़कर हाथमें सूर्यके समान चनकनेवाली तलवार लेकर अपना सिर कारना ही चाहता या कि अग्निने उसे रोक दिया और कहा—दैत्यवर ! तुम खयं अपना नाश मत करो । दूसरेका वब तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी, भयानक पाप है ॥ ४५-४८ ॥

यच्च प्रार्थयसे बीर तद्दामि यथेप्सितम्। मा म्रियस्व मृतस्येह नए। भवति वै कथा॥ ४९॥ तंतोऽब्रवीद् वचो रम्भो वरं चेन्मे वदासि हि। त्रैलोक्यविजयी पुत्रः स्यान्मे त्वचेजसाऽधिकः ॥ ५० ॥ धजेयो देवतैः सर्वैः पुंभिर्दैत्यैश्च पावक । महावलो वायुरिव कामरूपी कृतास्त्रवित् ॥ ५१ ॥ तं प्रोचाच कविर्वसन् वाढमेवं भविष्यति । यस्यां चित्तं समालम्ब करिष्यसि ततः सुतः ॥ ५२ ॥

वीर ! तुम जो माँगोगे, तुम्हारी इच्छाके अनुसार वह मै तुम्हे दूँगा । तुम मरो मत । इस संसारमें मृत व्यक्तिकी कया नष्ट हो जाती है। इसपर रम्भने कहा — यदि आप वर देते है तो यह वर दीजिये कि मुझे क्षापसे भी अधिक तेज्ञां त्रैलोक्यविजयी पुत्र उत्पन्न हो । अग्निदेव ! समस्त देवताओं तया मानवो और दैत्योंसे भी वह अजेय हो । वह वायुके समान महाबलवान् तथा कामरूपी एवं सर्वास्त्रवेत्ता हो । नारदजी ! इसपर अग्निने उससे कहा—अच्छा, ऐसा ही होगा। जिस खीमें तुम्हारा चित्त छग जायगा उसीसे तुम पुत्र उत्पन्न करोगे ॥ ४९-५२ ॥

इत्येवमुक्तो देवेन चिह्नता दानवो ययौ दृष्टुं मालवटं यक्षं यक्षेट्र परिवास्तिम् ॥ ५३ ॥ तेषां पणनिधिस्तत्र वसते नान्यचेतनः। गजादच मिष्णपदचादवा गावोऽजाविपरिष्छुनाः॥ ५४ ॥ तान् दृष्ट्वेव तदा चक्रे भावं दानवपार्थिवः। महिष्यां रूपगुक्तायां विहायण्यां नगाधन ॥ ५५ ॥ सा समागाच्च देत्येन्द्रं कामयन्ती तरस्विनी। स चापि गमनं चक्रे भवित्यप्रचीदितः॥ ५६ ॥

अग्निदेवके ऐसा कहनेपर रम्भ यक्षोसे विरा हुआ मालवर यक्षका दर्शन करने गया । वहाँ उन यश्चोंका एक पद्म नामकी निध्न अनन्य-चित्त होकर निवास करती थी । वहाँ बहुत-से बक्तरे, भेंड, घोडे, भेंसे तथा हाथी और गाय-बैल थे । तपोधन ! दानवराजने उन्हें देखकर तीन वर्षीवार्ला स्ट्रावर्ता एक महिंपीमें ग्रेम प्रकट किया ( अर्थात् आसक्त हुआ ) । कामपरायण होकर वह महिंपी शांत्र देत्येन्द्रके समीप आ गर्था तब मित्रव्यतासे प्रेरित उसने ( रम्भने ) भी उस महिंपीके साथ सगन किया ॥ ५२-५६ ॥

तस्यां समभवद् गर्भस्तां प्रगृद्याथ दानवः। पातालं प्रविवंदााथ ततः स्वभवनं गतः॥ ५७॥ हृष्टश्च दानवैः सर्वैः परित्यक्तश्च वन्धुिः। अर्रायकारकेत्येवं भूयो मालवटं गतः॥ ५८॥ साऽपि तेनैव पतिना महिपी चारुदर्शना। समं जगाम तत् पुण्यं यसमण्डलमुक्तमम्॥ ५९॥ ततस्तु वसतस्तस्य स्थामा सा सुपुवे मुने। अजीजनत् सुतं शुश्चं महिपं कामरूपिणन्॥ ६०॥

उसे गर्भ रह गया । उसके बाद उस महिपीको लेकर दानव पातालमें प्रविट हुआ और अपने घर चला गया । उसके दानव-बन्धुओने उसे देख एवं 'अकार्यकारक' जानकर उसका परित्याग कर दिया । फिर वह पुन: नालबटके निकट गया । वह सुन्दरी महिषी भी उसी पितके साथ उस पिवित्र और उत्तम यक्षमण्डलमें गयी । मुने ! उसके वहीं निवास करते समय उस महिपीने सन्तान उत्पन्न की । उसने एक शुभ्र तथा इन्हाके अनुकृल हार धारण करनेवाले महिष-पत्रको जन्म दिया ॥ ५७–६० ॥

करनेवाले महिष-पुत्रको जन्म दिया ॥ ५७-६० ॥

एतामृतुमतीं जातां महिषोऽन्यो दद्शे ह । सा चाभ्यगाद् दितिवरं रक्षन्ती शीलमात्मनः ॥ ६१ ॥
तमुन्नामितनासं च महिषं वीक्ष्य दानवः । खद्गं निष्कृष्य तरसा महिषं समुपाद्रवत् ॥ ६२ ॥
तेनापि दैत्यस्तीक्षणाभ्यां स्टङ्गाभ्यां हृदि ताडितः । निर्भिचहृद्यो भूमो निषपात ममार च ॥ ६३ ॥
मृते भर्तरि सा श्यामा यक्षाणां शरणं गता । रिक्षता गुहाकः साध्वी निवार्य महिषं ततः ॥ ६४ ॥

उसके पुनः ऋतुमती होनेपर एक दूसरे महिपने उसे दखा। वह अपने शीलकी रक्षा करती हुई दैन्यश्रेष्ठके निकट गयी। नाकको ऊपर उठाये उस महिपको देखकर दानवने खड्ग निकालकर महिपपर वेगरे आक्रमण किया। उस महिपने भी तीक्ष्ण श्रृद्धोसे दैत्यके हृदयमे प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जानेसे भूमिपर गिर पड़ा और मर गया। पतिके मर जानेपर वह महिपी यक्षोकी अरणमें गयी। उसके बाद गुद्धकोने महिपको हटाकर साच्ची महिपीकी रक्षा की ॥ ६१–६४॥

ततो निवारितो यक्षैर्ह्यारिर्मदनातुरः। निपपात सरो दिव्यं ततो दैन्योऽभवन्मृतः॥६५॥ नमरो नाम विख्यातो महावलपराक्रमः। यक्षानाधिन्य तस्थो स कालयन् श्वापदान् मुने॥६६॥ स च दैत्येश्वरो यक्षैमीलवटपुरस्तरैः। चितामारोपितः सा च इयाम। तं चारुहत् पतिम्॥६७॥ ततोऽग्निमध्यादुत्तस्थो पुरुषो रौद्रदर्शनः। व्यद्वावयत् स तान् यक्षान् खद्गपाणिर्भयंकरः॥६८॥

यक्षोद्वारा हटाया गया कामातुर हयारि ( महिष ) एक दिन्य सरोवरमें गिर पड़ा । उसके बाद वह मरकर एक दैन्य हो गया । मुने । बन्य पशुओंको मारने हुए यक्षोंके आश्रयमें रहनेवाला महान् वली तथा पराक्रमी वह दैत्य



भगवती वरदा देवी

'नमर' नामसे विख्यान हुआ । फिर गालवट आदि यक्षोंने उस ह्यारि दैत्येखरको चितापर रखा । वह स्यामा भी पतिके साथ चितापर चढ गयी । तब अग्निके मध्यसे हाथमें खड़ लिये विकराल रूपवाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ । उसने सभी यक्षोंको भगा दिया ॥ ६५–६८॥

ततो हतास्तु महिणः सर्व एव महात्मना। ऋते संरक्षितारं हि महिणं रम्भनन्दन॥६९॥ स नामतः स्मृतो दैत्यो रक्तवीजो महासुने। योऽजयत् सर्वतो देवान् सेन्द्रस्द्रार्कमास्तान्॥७०॥ एवं प्रभावा दनुपुंगवास्ते तेजोऽधिकस्तत्र वभौ हयारिः। राज्येऽभिषिकस्य महाऽसुरेन्द्रैविनिर्जितेः शम्बरतारकाद्येः॥७१॥ अश्वनुवद्भिः सहितेश्च देवेः सलोकपालेः सहुताशमास्करेः। स्थानानि न्यकानि शशीन्द्रभास्करेधीमध्य दूरे प्रतियोजितस्य॥७२॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तद्योऽध्यायः॥ १०॥

और फिर उस बलवान् दैत्यने रम्भनन्दन महिपको छोड़कर सारे महिपोको मार डाला । महामुने ! वह दैत्य रक्तवीज नामसे विख्यात हुआ । उसने इन्द्र, रुद्र, सूर्य एव मारुत आदिके साथ देवोंको जीत लिया । यद्यपि वे सभी देत्य इस प्रकारके प्रभावसे युक्त थे; फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्ती था । उसके द्वारा विजित शम्बर, तारक आदि महान् असुरोने उसका राज्यामिपेक किया । लोकपालोंसहित अग्नि, मूर्य आदि देवोके द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया तब चन्द्र, इन्द्र एवं सूर्यने अपना-अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्मको भी दूर हटा दिया गया ॥ ६९–७२ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सम्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७॥

# [ अथाष्टादशोऽध्यायः ]

पुळस्य उवाच

ततस्तु देवा महिषेण निर्जिताः स्थानानि संत्यज्य सवाहनायुधाः। जग्मुः पुरस्कृत्य पितामहं ते- द्रष्टुं तदा चक्रधरं श्रियः पितम्॥१॥ गत्वा त्वपद्रयंश्च मिथः सुरोत्तमो स्थितौ -खगेन्द्रासनशंकरो हि। हृष्ट्रा प्रणम्येव च सिद्धिसाधकौ न्यवेदयंस्तन्मिहपादिचेष्टितम्॥२॥ प्रभोऽश्विस्यंन्द्रिनिल्णिनवेधसां जलेशशकादिषु वाधिकागन्। शाक्तम्य नाकात्तु निराह्नता वयं हतावनिस्था महिपासुरेण॥३॥ एतद् भवन्तौ शरणागतानां श्रुत्वा वचो द्र्त हितं सुराणाम्। न चेद् वजामोऽच रसातलं हि संकाल्यमाना युधि दानवेन॥४॥ अठारहयाँ अध्याय प्रारम्भ

( महिपासुरका अतिचार. देवोंकी तेजोराशिसे भगवती कात्यायनीका प्राहुर्भाव. विन्यप्रमग. दुर्गाकी अवस्थिति )

पुलस्त्यजी चोले—इसके बाद महिपद्वारा पराजित देवता अपने-अपने स्थानको छोडकर पिनामहको भागे कर चक्रवारी लक्ष्मीपित विष्णुके दर्शनार्थ अपने बाहनो और आयुग्नेको लेकर विष्णुलोक चले गये । वहाँ जाकर उन लोगोने गरुडवाहन विष्णु एवं शंकर—इन दोनों देवश्रेष्ठोको एक साथ बेटे देखा । उन दोनों सिद्ध-साधकोदो देखनेके बाद उन लोगोने उन्हे प्रणामकर उनमे मिद्दासुरकी दृश्चेग बतलायी। वे बोले—प्रभी !

महिपासुरने अश्वनीकुमार, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, यरुण, इन्द्र आदि सभी देवताओके अविकारोंको छीन-कर खर्गसे निकाल दिया है और अब इमलोग भूलोकमें रहनेको विवश हो गये हैं। इम शरणमें आये देवताओंकी यह बात सुनकर आप दोनों हमारे हितकी बात बतलायें; अन्यथा दानबहारा युद्धमें मारे जा रहे हमलोग अब रसातलमें चले जायेंगे॥ १-४॥

> इत्थं मुगरिः सह शंकरेण श्रुत्वा वचो विष्छुतचेतसस्तान्। सहसैव कोपं काळाग्निकल्पो हरिरच्ययात्मा॥ ५ ॥ ततोऽनुकोपान्मधुस्दनस्य सशंकरस्यापि पितामहस्य। शकादिषु दैवतेषु महर्द्धि तेजो वदनाद् विनिःस्तम्॥६॥ पर्वतकुरसन्निभं जगाम तेजः प्रवराश्रमे तेन महर्षिणा कात्यायनस्याप्रतिमस्य तेज **उपाक्त**मं ज्वलन्प्रकाशार्कसहस्रतुल्यम् । **बृ**तं तेनर्षिसप्टेन तेजसा योगविशुद्धदेहा 🖁 ८ ॥ तरलायताक्षी काल्यायनी

शिवजीके साथ ही विष्णु भगवान्ने (भी) उनके इस प्रकारके वचनको सुना तथा दु:खसे व्याकुल चित्तवाले उन देवताओंको देखा तो उनका कोच कालाग्निक समान प्रव्वित्त हो गया। उसके बाद मयुनामक राक्षसको मारनेवाले विष्णु शंकर, पितामह (ब्रह्मा) तथा इन्द्र आदि देवताओंके कोच करनेपर उन सबके मुखसे महान् तेज प्रकट हुआ। मुने ! फिर वह नेजोराशि कात्यायन ऋषिके अनुपम आध्रममें पर्वतश्चक्तके समान एकत्र — हो गयी। उन महर्षिने भी उस नेजकी और अभिवृद्धि की। उन महर्षिद्वारा उत्पन्न किये गये तेजसे आवृत वह तेज हजारों सूर्योंके समान प्रदीत हो गया। उसके योगसे विद्युद्ध शरीरवाली एवं चन्नल तथा विशाल नेत्रोंवाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गर्यों। ५-८॥

माहेश्वराद् वक्त्रमयो वमूव नेत्रत्रयं पावकतेज्ञसा च।
याम्येन केशा हरितेजसा च भुजास्त्रयाण्यद्श संप्रजिहिरे॥९॥
सीम्येन गुग्मं स्तनयोः सुसंहतं मध्यं तथैन्द्रेण च तेजसाऽभवत्।
ऊरु च जहे च नितम्यसंयुते जाते जलेशस्य तु तेजसा हि॥१०॥
पादो च लोकप्रपितामहस्य पद्माभिकोशप्रतिमी वमूवतुः।
दिवाकराणामपि तेजसाऽङ्खलीः कराङ्गलीश्च वस्रुतेजसैव॥११॥
प्रजापतीनां दशनाश्च तेजसा याक्षेण नासा श्रवणौ च मारुतात्।
साध्येन च श्र्युगलं सुकान्तिमत् कंदर्पवाणासनसन्निभं धभी॥१२॥

महादेवजीके तेजसे कात्यायनीका मुख बन गया और अग्निकं तेजसे उनके तीन नेत्र प्रकट हो गये। इसी प्रकार यमके तेजसे केश तया हरिके तेजसे उनकी अहारह भुजाएँ, चन्द्रमाके तेजसे उनके सटे हुए स्तनयुगल, इन्द्रके तेजसे मध्यभाग तया वरुणके तेजसे ऊरु, जङ्घाएँ एवं नितम्बोंकी उत्पत्ति हुई। लोकपितामह ब्रह्माके तेजसे कमल्कोशके समान उनके दोनो चरण, आदित्योंके तेजसे पैरोंकी अङ्गुलियाँ एवं वसुओंके तेजसे उनके हार्योंकी अङ्गुलियाँ उत्पन्न हुई। प्रजापनियोंके तेजसे उनके दांत, यक्षोंके तेजसे नाक, वायुके तेजसे दोनो कान, साध्यके तेजसे कामदेवके धनुपके समान उनकी दोनों मींहें प्रकट हुई—॥ ९–१२॥

तथरितेजोत्तममुत्तमं महन्नाम्ना पृथिव्यामभवत् प्रसिद्धम्। कात्यायनीत्येव तदा वभौ सा नाम्ना च तेनैव जगत्प्रसिद्धा॥१३॥ वदी वरदिख्याली चक्रं मुरारिवेशणश्च त्रिश्लं शङ्घम् । इवसनश्च चापं तृणौ तथाक्षय्यशरौ विवस्तान्॥१४॥ शक्ति द्वताशः वजं तथेन्द्रः सह घण्डया च यमोऽथ दण्डं धनदो गदां ब्रह्माऽक्षमालां सकमण्डलुं च कालोऽसिमुद्रं सह चर्मणा हारं च सोमः सह चामरेण मालां समुद्रो हिमवान् मृगेन्द्रम्। चुडामणि कुण्डलमर्द्धचन्द्रं शादात् कुठारं वसु शिल्पकत्ती॥ १६॥

इस प्रकार महर्षियोका उत्तमोत्तम तथा महान् तेज पृथ्वीपर 'कात्यायनी' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ, नव वे उसी नामसे विश्वमें प्रसिद्ध हुई। वरदानी शकरजीने उन्हें त्रिशूल, मुरके मारनेवाले श्रीकृष्णने चक्र, वरुणने शहु, अग्निने शक्ति, वायुने धनुष तथा सूर्यने अक्षय बाणोवाले दो त्यार (तरकस ) प्रदान किये । इन्द्रने घण्टासहित वज्र, यमने दण्ड, कुचेरने गदा, ब्रह्माने कमण्डलुके साय रुद्राक्षकी माला तया कालने उन्हे ढाल्सहित प्रचण्ड खङ्ग प्रदान किया । चन्द्रमाने चॅवरके साथ हार, समुद्रने माला, हिमाल्यने सिंह, विश्वकर्माने चूड़ामणि, कुण्डल, अर्घचन्द्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया ॥ १३-१६॥

> गन्धर्वराजो रजतानुलिप्तं पानस्य पूर्णं सददां च भाजनम्। भुजगेदवरोऽपि अम्लानपुष्पामृतवः भुजंगहारं स्त्रजं सुरसत्तमानां अट्टाइहासं मुमुचे तदाऽतितुष्टा तुष्दुबुद्देववराः सहेन्द्राः सविष्णुकद्वेन्द्रनिलाग्निभास्कराः॥ १८॥ नमोऽस्तु देव्ये सुरपूजिताये या संस्थिता योगविश्रद्धदेहा। निद्रास्वरूपेण महीं वितत्य तृष्णा त्रपा श्चुद् भयदाऽथ कान्तिः॥१९॥ श्रद्धा स्पृतिः पुष्टिरथो क्षमा च छाया च शक्तिः कमलालया च। प्रान्तिरथेह माया नमोऽस्तु देख्यै भवरूपिकायै॥२०॥

गन्धर्वराजने उनके अनुरूप रजतका पूर्ण पान-( मद्य )-पात्र, नागराजने भुजङ्गहार तथा ऋतुओने कभी न कुम्हिलानेवाले पुष्पोंकी माला प्रदान की। उसके बाद श्रेष्ठ देवताओंके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होकर त्रिनेत्रा-(काल्यायनी-)ने उच्च अद्रहास किया । इन्द्र, विण्यु, रुद्र, चन्द्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे—योगसे विशुद्ध देहवाली देवोसे पूजित देवीको नमस्कार है। वे निद्रारूपसे पृथ्वीमें व्याप्त हैं, वे ही तृष्णा, त्रपा, क्षुवा, भयदा, कान्ति, श्रद्धा, स्पृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, प्रान्ति तथा माया है; ऐसी कल्याणमयी देवीको नमस्कार है ॥ १७-२०॥

देववर्थेर्मृगेन्द्रमारुहा देवी भगताऽवनीध्रम् । स्तृता महापर्वतमुच्चश्रङ्गं चकार यं निम्नतरं त्वगस्त्यः॥२१॥ फिर देववरोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर वे देवी सिंहपर आरूढ होकर किच्य नामके उस ऊँचे शृह्याले महान् पर्वतपर गर्यी, जिसे अगस्त्य मुनिने अति निम्न कर दिया था ॥ २१ ॥

नारद उवाच

निम्नश्टहं कृतवान् भगवानगस्त्यस्त पतद् वदस्तामलसत्त्ववृत्ते ॥ २२ ॥ कारणेन कृते केन च

१-सभी पुराणों तथा सप्तशतीकी व्याख्याओं में विश्वकर्माद्वारा ही आभूपण बनाने—देनेकी चर्चा है। कुछ प्रतियों के अर्थमें समद्रद्वारा देनेकी बात छए गयी है, जो गलत है।

नारदर्जाने पूछा—शुद्धात्मन् (पुरुस्यजी) ! आप यह वतलाएँ कि मगवान् अगस्त्यमहर्षिने उस पर्वतको किसके लिये एवं किस कारणसे निम्न श्रद्धावाला कर दिया ! ॥ २२ ॥

#### पुलस्त्य खवाच

पुरा हि विन्ध्येस दिवाकरस्य गतिनिरुद्धा गगनेत्ररस्य।
रविस्ततः कुम्भभवं समेत्य होमावसाने वचनं वभापे॥२३॥
समागतोऽहं द्विज दूरतस्त्वां कुरुष्य मामुद्धरणं मुनीन्द्र।
दवस्व दानं मम यन्मनीपितं । चरामि येन त्रिदिवेपु निर्वृतः॥२४॥
इत्यं दिवाकरवचो गुणसंप्रयोगि श्रुत्वा तदा कल्झाजो वचनं वभापे।
दानं ददामि तव यन्मनसस्त्वभीष्टं नार्थी प्रयाति विमुखो मम कश्चिदेव॥२५॥
श्रुत्वा वचोऽमृतमयं कल्झोद्भवस्य प्राह प्रभुः करतले विनिधाय मूक्ति।
प्रयोऽद्य मे गिरिवरः प्ररुणद्धि मार्गं विन्ध्यस्य निम्नकरणे भगवन् यतस्य॥२६॥

पुलस्य जीने कहा—प्राचीनकालमें विन्यपर्वतने (अपने ऊँचे शिखरोसे) आकाशचारी सूर्यकी गिनको अवहृद्ध कर दिया था। तब सूर्यने महर्षि अगस्त्यके पास जाकर होमके अन्तमें यह वचन कहा—द्विज! में बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ। मुनिश्रेष्ठ! आप मेरा उद्धार करें। मुझे अभीट प्रदान करें, जिससे में निद्धिनत होकर आकाशमें विचरण कर सकूँ। इस प्रकार सूर्यके नम्न वचनोंको सुनकर अगस्त्यजी बोले—में आपकी अधि वस्तु प्रदान करूँगा। मेरे पाससे कोई भी याचक त्रिमुख होकर नहीं जाता। अगस्त्यजीकी अमृतमयी वाणी सुन करके सिरपर दोनो हाथ जोडकर सूर्यने कहा—भगवन्! यह पर्वतश्रेष्ठ विन्य आज मेरा मार्ग रोक रहा हे, अतः आप इसे नीचा करनेका प्रयत्न करें ॥ २३—२६॥

इति रविवचनाद्याह कुम्भजन्मा कृतिमिति विद्धि मया हि नीचश्टङ्गम्। तथ किरणिजतो भविष्यते महीध्रो मम चरणसमाश्रितस्य का व्यथा ते॥ २७॥ इत्येवमुक्त्वा कलगोद्भवस्तु स्पृं हि संस्त्य विनम्य भक्त्या। जगाम संत्यज्य हि दण्डकं हि विन्ध्याचलं बृद्धवपुर्महर्षिः॥ २८॥ गत्वा वचः प्राह मुनिर्महीधं यास्ये महातीर्थवरं सुपुण्यम्। वृद्धोऽस्रयश्यत्य नवाधिरोद्धं तसाद् भवान् नीचतरोऽस्तु सद्यः॥ २९॥ इत्येवमुक्तो सुनिसत्तमेन स नीचश्चङ्गस्त्वभवन्महीधः। समाकमचापि महर्पिमुख्यः प्रोल्लङ्घय विन्थं न्विद्माह शैलम्॥ २०॥

सूर्यकी वात सुनकर अगस्त्यजीने कहा—मूर्यदेव! विश्यको आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझें। यह पर्वत आपकी किरणोंसे पराजित हो जायगा। मेरे चरणोंके आश्रय लेनेपर आपको अब व्यथा कैसी! बुद्ध इारीरवाले महर्षि अगस्त्यजी ऐसा कहकर विनम्रतापूर्वक मिक्सि सूर्यकी स्तृति करनेके बाद दण्डकको छोड़कर विन्ध्यप्वतके निकट चले गये। वहाँ जाकर मुनिन पर्वतमे कहा—पर्वतश्रेष्ट विन्ध्य! में अत्यन्त पवित्र महातीर्थको जा रहा हूँ। में बुद्ध होनेमे तुम्हारं जपर चढनेमें असमर्थ हूँ; अतः तुम तन्काल नीचा हो जाओ। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विन्ध्य पर्वत निम्न शिखरवाला हो गया। तब महर्षिश्रेष्ठ (अगस्त्यजी) ने विन्ध्यपर्वतपर चढ़कर विन्ध्यको पार कर लिया और तब उससे यह कहा—॥ २७-३०॥

भूयो निजमावजामि महाश्रमं धौतवपुः सुतीर्थात्। त्वया न तावत्विह वर्धितव्यं नो चेद् विशप्स्येऽहमवज्ञया ते॥ ३१॥ इत्येवमुक्त्वा भगवाञ्जगाम दिशं स याम्यां सहसान्तरिक्षम्। आक्रम्य तस्थो स हि तां तदाशां काले व्रजाम्यत्र यदा सुनीन्द्रः॥३२॥ रम्यतरं हि कृत्वा संशुद्धजाम्बृनद्तोरणान्तम्। तत्राथ निक्षिप्य विद्र्भपुत्रीं खमाश्रमं सौम्यमुपाजगाम॥३३॥ मृतावृतौ पर्वकालेपु नित्यं तमम्बरे ह्याश्रममावसत् सः। रोपं च कालं स हि दण्डकस्थस्तपश्चचारामितकान्तिमान् मुनिः॥ ३४॥ मै जबतक पवित्र तीर्थसे स्नान कर पुनः अपने महान् आश्रममे न लौटूँ, तबतक तुम्हे नहीं बढना

चाहिये; अन्यथा अवज्ञा करनेके कारण मै तुम्हे घोर शाप दे दूंगा । 'मै उचित समयपर फिर आऊँगा'—ऐसा कहकर भगवान् अगस्य सहसा दक्षिण दिशाकी ओर चले गये तथा वहीं रह गये । मुनिने वहाँ विशुद्ध स्वर्णिम तोरणोवाले अति रमणीय आश्रमकी रचना की एवं उसमें विदर्भपुत्री लोपामुद्राको रखकर स्वयं अपने आश्रमको चले गये । अत्यन्त प्रकाशमान मुनि ( शरदसे वसन्ततक ) विभिन्न ऋतुओमें पर्व ( चतुर्दशी, अष्टमी, अमाबास्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि-संक्रान्ति, सूर्यप्रहण एवं चन्द्रप्रहण ) के समय नित्य आकाशमें और शेष समय दण्डकवनमे अपने आश्रममे निवासकर तप करने छगे ॥ ३१-३४॥

> विन्ध्योऽपि दृष्ट्रा गगने महाश्रमं वृद्धि न यात्येव भयान्महर्षेः। नासौ निवृत्तेति मति विधाय स संस्थितो नीचतराव्रश्टङ्गः॥ ३५॥ एवं त्वगस्त्येन महाचलेन्द्रः स नीचश्रङ्गो हि कृतो महर्षे। तस्योध्वश्रङ्गे मुनिसंस्तुता सा दुर्गा स्थिता दानवनाशनार्थम्॥३६॥ महोरगाश्च विद्याधरा भूतगणाश्च सिद्धाश्च कात्यायनी तस्थुरपेतशोकाः ॥ ३७ ॥ प्रतिरामयन्तः ॥ इति श्रीवामनपुराणे अष्टाढशोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

विन्य्यपर्वत भी आकाशमें महान् आश्रमको देखकर महर्पिके भयसे नहीं वढ़ा । वे नहीं छोटे हैं — ऐसा समझकर वह अपना शिखर नीचा किये हुए अब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षे ! इस प्रकार अगस्यने महान् पर्वतराज विन्ध्यको नीचा कर दिया । उसीके शिखरके ऊपर मुनियोद्वारा संस्तुता दुर्गादेवी दानवोके विनाशके लिये स्थित हुई और देवता, सिद्ध, महानाग, अष्सराओके सहित विद्यावर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनीदेवीको प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर उनके निकट रहने छगे ॥ ३५-३७॥ ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अटारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

# [ अथैकोनविंशोऽध्यायः ]

पुलरस्य उवाच

ततस्तु तां तत्र तदा वसन्तीं कात्यायनी शैलवरस्य श्रः । अपदयतां दानवसत्तमी हो चण्डश्च सुण्डश्च तपस्विनीं ताम् ॥ १ ॥ इष्ट्रैव शैलादवतीर्थ शीद्यमाजग्मतुः स्वभवनं सुरारी। महिपासुरस्य दूताविदं चण्डमुण्डौ दितीशम् ॥ २ ॥

परिणाम होनेवाला होता है, वह वहाँ ले जाया जाता है या खयं चला जाता है। फिर महिपने मुण्ड, नमर, चण्ड, विडालनेत्र, पिशङ्गके साथ वाष्कल, उप्रायुध, चिक्षुर और रक्तवीजको आज्ञा दी। वे सभी दानव रणकर्कश मेरियाँ बजाकर खर्गको छोड़कर उस पर्वतके निकट आ गये और उसके मूलमें सेनाके दलोंका पड़ाव डालकर युद्धके लिये तैयार हो गये।। १७–२०॥

महिपासुरेण दैत्यो सम्प्रेपितो दानवयूथपालः। ततस्त पुत्रो रिपुसैन्यमर्दी स दुन्दुभिर्दुन्दुभिनिःखनस्तु ॥ २१ ॥ अभ्येत्य देवीं गगनस्थितोऽपि स दुन्दुभिवाप्यमुवाच विप्र। कुमारि दूतोऽसि महासुरस्य रम्भात्मजस्याप्रतिमस्य कात्यायनी दुन्दुभिमभ्युवाच एहोहि दैत्येन्द्र भयं विमुच्य। यद्रम्भसुतो वभाषे वदस्य तत्सत्यमंपतमोद्यः॥ २३॥ च तथोक्तवाषये दितिजः शिवायास्त्यज्याम्वरं भूमितले निपण्णः। रम्भात्मजेनोक्तमुवाच वात्र्यम् ॥ २४ ॥ सुखोपविष्टः परमासने 뒥

तत्पश्चात् महिषासुरने देवीके पास धोंसेकी ध्विनकी माँति उच्च और गम्भीर ध्विनमें बोलनेवाले तथा शत्रुओंकी सेनाओंके समूहोंका मर्दन करनेवाले दानवोंके सेनापित मयपुत्र दुन्दुिभको मेजा। ब्राह्मणदेवता नारदजी! दुन्दुिभने देवीके पास पहुँचकर आकाशमें स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा—हे कुमारि! में महान् असुर रम्भके पुत्र महिषका दूत हूँ । वह युद्धमें अद्वितीय वीर है । इसपर कात्यायनीने दुन्दुिभसे कहा—दैत्येन्द्र! तुम निडर होकर इधर आओ और रम्भपुत्रने जो वचन कहा है, उसे खस्थ होकर टीक-टीक कहो । दुर्गाके इस प्रकार कहनेपर वह दैत्य आकाशसे उतरकर पृथ्वीपर आया और सुन्दर आसनपर सुखपूर्वक बैठकर महिषके वचनोंको इस प्रकार कहने लगा—॥ २१–२४॥

# दुन्दुभिस्वाच

समाज्ञापयते सुरारिस्त्वां देवि दैत्यो महिपासुरस्तु। पृथिन्यां भ्रमन्ति युद्धे विजिता मया ते॥ २५॥ यथामरा द्दीनवलाः मही वायुपथाश्च वश्याः पातालमन्ये च महेश्वराद्याः। इन्द्रोऽस्मि चद्रोऽस्मि दिवाकरोऽस्मि सर्वेषु लोकेप्वधिपोऽस्मि वाले॥२६॥ न महीतले वा रसातले देवभटोऽसुरो वा। न सोऽस्ति नाके यो मां हि संग्राममुपेयिवांस्तु भूतो न यक्षो न जिजीविपुर्यः॥२७॥ यान्येव रत्नानि खर्गेऽपि पातालतलेऽथ मुग्धे। महीतले वा वीर्योर्जितानीह विशालनेत्रे ॥ २८ ॥ समागतानि मामद्य स्त्रीरत्नमग्रयं भवती च कन्या शैलं <u> प्राप्तोऽस्मि</u> कारणेन। तव जगत्पति मां पतिस्तवाहींऽस्मि तस्माद् भजस्वेह विभुः प्रभुश्च ॥ २९ ॥

दुन्दुभि चोला—देवि ! असुर महिषने तुम्हे यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्धमें पराजित हुए निर्वल देवतालोग पृथ्वीपर भ्रमण कर रहे हैं । हे बाले ! स्वर्ग, पृथ्वी, वायुमार्ग, पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वशमें हैं । मैं ही इन्द्र, रुद्र, एवं सूर्य हूँ तथा सभी लोकोंका खामी हूँ । खर्ग, पृथ्वी या रसातलमें जीनित रहनेकी इच्छावाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ, जो युद्धमें मेरे सामने आ सकता हो ।

( और भी सुनो ) पृथ्वी, स्वर्ग या पातालमें जितने भी रत्न हैं, उन सबको मैंने अपने पराक्रमसे जीत लिया है और अब वे मेरे पास आ गये है । अतः अबोध बालिके ! तुम कन्या हो और स्नीरत्नोमें श्रेष्ठ हो । मैं तुम्हारे लिये इस पर्वतपर आया हूँ । इसिक्टिये मुझ जगत्पतिको तुम खीकार करो । मैं तुम्हारे योग्य सर्वथा समर्थ पति हूँ ॥२५-२९॥

#### पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्ता दितिजेन दुगा कात्यायनी प्राह मयस्य पुत्रम्। युद्धे विजितामराश्च ॥ ३० ॥ सत्यं प्रभुदीनवराट् पृथिव्यां सत्यं च कि त्वस्ति दैत्येश कुलेऽस्मदीये धर्मी हि शुल्काख्य इति प्रसिद्धः। प्रदद्यानमहिषो ममाद्य भजामि सत्येन पति ह्यारिम्॥ ३१॥ वाक्यं मयजोऽब्रवीच्च शुल्कं वद्खाम्बुजपत्रनेत्रे। दद्यात्खमूर्धानमपि त्वद्र्ये कि नाम शुल्कं यदिहैव

पुलस्त्यजीने कहा—उस दैत्यके ऐसा कहनेपर दुर्गाजीने दुन्दुभिसे कहा—( असुरदूत !) यह सत्य है कि दानवराट् महिष पृथ्वीमें समर्थ है एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्धमें देवताओंको जीत लिया है; किंतु दैत्येश ! हमारे कुलमें ( विवाहके विपयमें ) शुल्क नामकी एक प्रया प्रचलित है । यदि महिप आज मुझे वह प्रदान करे तो सत्यरूपमें ( सचमुच ) मै उस (महिष) को पतिरूपमें खीकार कर छूँगी । इस वाक्यको सुनकर दुन्दुभिने कहा-( अ॰छा ) कमळपत्राक्षि ! तुम वह शुन्क वतळाओ । महिष तो तुम्हारे लिये अपना सिर भी प्रदान - कर सकता है; शुल्ककी तो वात ही क्या, जो यहाँ ही मिळ सकता है ॥ ३०-३२ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

कात्यायनो सस्वनमुन्नदित्वा। दनुनायकेन सर्वस्य चैतद्वचनं वभाषे हिताय चराचरस्य ॥ ३३ ॥

पुलस्त्यजी योले-दैत्यनायक दुन्दुभिके ऐसा कहनेपर दुर्गाजीने उच्च खरसे गर्जन कर और इँसकर समस्त चराचरके कल्याणार्थ यह वचन कहा-॥ ३३॥

## श्रीदेश्युवाच

श्रुणु दैत्य शुल्कं कृतं हि यत्पूर्वतरैः प्रसहा। यो जेष्यतेऽसात्कुळजां रणाग्रे तस्याः स भत्ताऽपि भविष्यतीति॥३४॥

श्रीदेवीजीने कहा-दैत्य ! पूर्वजोंने हमारे कुलमें जो शुल्क निर्धारित किया है, उसे सुनो । ( वह यह है कि ) हमारे कुलमें उत्पन्न कत्याको जो बलसे युद्धमें जीतेगा, वही उसका पति होगा ॥ ३४ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

तच्हुत्वा वचनं देव्या दुन्दुभिर्दानवेश्वरः। गत्वा निवेदयामास महिषाय यथातथम्॥ ३५॥ चाभ्यगान्महातेजाः सर्वदैत्यपुरःसरः। आगत्य विन्ध्यशिखरं योद्धकामः सरस्ततीम्॥ ३६॥ सेनापतिईंत्यश्चिश्चरो नाम नारद । सेनाग्रगामिनं चके नमरं नाम दानवम् ॥ ३७॥ स चापि तेनाधिकृतश्चतुरङ्गं समूर्जितम्। बलैकदेशमादाय दुर्गो दुद्राव वेगितः॥ ३८॥

पुलस्त्यजीने कहा—देवीकी यह बात सुनकर दुन्दुभिने जाकर महिषासुरसे इस बातको ज्यों-का-त्यों निवेदित कर दिया । उस महातेजस्वी दैत्यने सभी दैत्योंके साथ ( युद्धमें देवीको पराजितकर उसका पति बननेके किये ) प्रयाण किया एवं सरखती-( देवी )से युद्ध करनेकी इच्छासे विन्याचल पर्वतपर पहुँच गया । नारदजी ।

इसपर सिंहने तेजीसे उछलकर नमर टानवको पंजेसे मारकर उसके प्राण ले लिये और हायीके कंचेसे उसे नीचे गिराकर देवीके आगे रख दिया। नारदजी ! देवी कात्यायनी कोचसे उस देत्यको मध्यमें पकडकर तथा बाये हाथसे घुमाकर ढोलके समान बजाने लगीं और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोरसे अइहास किया। उनके हँसनेसे अनेक प्रकारके अद्धुत भूत उत्पन्न हो गये ! कोई-कोई (भृत) ब्याव्रके समान भयंकर मुखवाले थे, किसीकी आकृति भेड़ियेके समान थी, किसीका मुख घोडेके तुल्य और किसीका मुख भैंसे-जेसा एवं किसीका स्करके समान मुँह था॥ १६–१९॥

आखुकुक्कुटवक्त्राश्च गोऽजाविकमुखास्तथा। नानावक्त्राक्षिचरणा नानायुथवरास्तथा॥२०॥ गायन्त्यन्ये हसन्त्यन्ये रमन्त्यन्ये तु संघशः। वादयन्त्यपरे तत्र स्तुवन्त्यन्ये तथाम्विकाम्॥२१॥ सा तैर्भूतगणेर्देवी सार्द्धे तद्दानवं वलम्। शातयामाग चाक्रम्य यथा सस्यं महाशनिः॥२२॥ सेनाग्ने निहते तस्मिन् तथा सेनाग्रगामिनि। चिश्चरः सैन्यपालक्तु योधयामास देवताः॥२३॥

उनके मुँह चूहे, मुर्गे (कुक्कुट), गाय, वकरा और भेड़के मुग्योके समान थे। कई नाना प्रकारके मुख, आँग एवं चरणोंवाले थे तथा वे नाना प्रकारके आयुध धारण किये हुए थे। उनमें कुछ तो ममूह बनाकर गाने ल्गे, कुछ हॅसने लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवीकी स्तुनि करने लगे। देवीने उन भूतगणोंके साथ उस दानव-सेनापर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस-नहस कर दिया, जैसे भारी वज्रके समान ओलोंके गिरनेसे खेतीका संहार हो जाता है। इस प्रकार सेनाके अप्रभाग तथा सेनापितके मारे जानेपर अब सेनापित चिक्षुर देवताओंसे भिड़ गया—युद्ध करने लगा।। २०-२३।।

कार्मुकं दृढमाकर्णमाक्रुष्य रिथनां वरः। ववर्ष शरजालानि यथा मेघो वसुंधराम् ॥ २४ ॥ तान् दुर्गा स्वशरेक्तिचा गरसंघान् सुपर्वभिः। सौवर्णपुङ्गानपराञ् शराञ्जग्राह पोडश ॥ २५ ॥ नतश्चतुर्भिञ्चतुरस्तुरङ्गानपि भामिनी। हत्वा सार्राथमेकेन ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ २६ ॥ ततस्तु सशरं चापं चिच्छेदैकेपुणाऽम्विका। छिन्ने धनुषि खङ्गं च चर्म चादत्तवान् वली ॥ २७ ॥

रिययों में श्रेप्ट उस देत्यने अपने मजबूत धनुपको अपने कानोंतक चढाकर उससे वाणोंकी इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वीपर (घनघोर) जल वरसाते हैं। परंतु दुर्गाने भी सुन्दर पत्री (गाँठो) वाले अपने वाणोंसे उन वाणोंको काट डाला और फिर सुवर्णसे निर्मित पंखवाले सोलह वाणोंको अपने हाथोमें ले लिया। उन्होंने कुद्र होकर चार बाणोंसे उसके चार घोड़ोंको और एकसे सारथीको मारकर एक वाणसे उसकी ध्वजाके दो दुकड़े कर दिये। फिर अम्बिकाने एक वाणसे उसके वाणसिहत धनुषको काट डाला। धनुप कट जानेपर बलवान् चिक्षरने ढाल और तलवार उठा ली। २४-२७॥

तं खद्गं चर्मणा सार्धं दैत्यस्याधुन्वतो बलात्। शरैश्चतुर्भिश्चिच्छेद् ततः शूलं समाद्दे॥२८॥ समुद्धाम्य महच्छूलं संप्राद्भवद्थाम्यिकाम्। कोण्डको मुद्तितोऽरण्ये मृगराजवधूं यथा॥२९॥ तस्याभिपततः पादौ करौ शीर्पं च पञ्चभिः। शरैश्चिच्छेद् संकुद्धा न्यपतन्निहत्तोऽसुरः॥३०॥ तसिन् सेनापतौ श्रुण्णे तदोत्रास्यो महासुरः। समाद्रवत वेगेन करालास्यक्ष दानवः॥३१॥

वह ढाल और तलवारको जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवीने चार बाणोंसे उन्हें काट डाला। इसपर उस दैरपने शूल ले लिया। महान् शूलको घुमाकर वह अम्बिकाकी ओर इस प्रकार दौड़ा, जैसे वनमें सियार आनन्दमप्र होकर सिहिनीकी ओर दौड़े ! पर देवीने अत्यन्त ऋद होकर पाँच बाणोंसे उस असुरके दोनों हाथों, दोनों पैरों

एवं मस्तकको काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा । उस सेनापितके मरनेपर उग्रास्य नामका महान् असुर तथा करालास्य नामका दानव—ये दोनों तेजीसे उनकी ओर दाँडे ॥ २८–३१ ॥

बाष्कलश्चोद्धतरचैव उद्ग्राख्योग्रकार्मुकः। दुईरो दुर्मुखरचैव विडालनयनोऽपरः॥ ३२॥ एतेऽन्ये च महात्मानो दानवा बिलनां वराः। कात्यायनीमाद्रवन्त नानाशस्त्रास्त्रपाणयः॥ ३३॥ तान् दृष्ट्वा लीलया दुर्गा वीणां जग्राह पाणिना। वाद्यामास हसती तथा डमरुकं वरम्॥ ३४॥ यथा यथा वाद्यते देवी वाद्यानि तानि तु। तथा तथा भूतगणा नृत्यन्ति च हसन्ति च॥ ३५॥

यथा यथा वादयते देवी वाद्यानि तानि तु। तथा तथा भूतगणा नृत्यन्ति च हसन्ति च ॥ ३५ ॥ वाष्प्रल, उद्धत, उदप्र, उप्रकार्मुक, दुर्द्धर, दुर्मुख तथा विडालक्ष—ये तथा अन्य अनेक अत्यन्त वली एवं श्रेष्ठ दैत्य शक्ष और अस्र लेकर दुर्गाकी ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गाने उन्हें देखा और वे लीलपूर्वक हाथोंमें वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हॅसती हुई उन्हें वजाने लगीं। देवी उन वाद्योको ज्यों-ज्यों वजाती जाती थीं, त्यों-त्यों सभी भूत भी नाचते और हॅसते थे ॥ ३२—३५ ॥

ततोऽसुराः शस्त्रधराः समभ्येत्य सरस्ततीम्। अभ्यष्नंस्तांश्च जग्राह केशेषु परमेश्वरी ॥ ३६ ॥ प्रगृद्य केशेषु महासुरांस्तान् उत्पत्य सिंहात्तु नगस्य सानुम्। नन्तं वीणां परिवादयन्ती पपो च पानं जगतो जिनत्री ॥ ३७ ॥ ततस्तु देव्या विलेनो महासुरा दोईण्डिनिधूंतिविशीर्णदर्पाः। विस्नस्तवस्त्रा व्यसवश्च जाताः ततस्तु तान् वीक्ष्य महासुरेन्द्रान् ॥ ३८ ॥ देव्या महौजा महिषासुरस्तु व्यद्रावयद् भूतगणान् खुराग्रेः। तुण्डेन पुच्छेन तथोरसाऽन्यान् निःश्वासवातेन च भृतसंवान्॥ ३९ ॥

अव असुर शक्ष लेकर महासरखतीरूपा दुर्गाके पास जाकर उनपर प्रहार करने लगे। पर परमेश्वरीने (तुरंत) उनके वालोंको जोरके साथ पकड़ लिया। उन महासुरोंका केश पकड़कर और फिर सिंहसे उछलकर पर्वत-शृङ्गपर जाकर जगज्जननी दुर्गा वीणा-वादन करती हुई मधुपान करने लगीं। तभी देवीने अपने बाहुदण्डोंसे सभी असुरोको मारकर उनके घमण्डको चूर कर दिया। उनके वस्न शरीरसे खिसक पड़े और वे प्राणरहित हो गये। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुरके अग्रभागसे, तुण्डसे, पुच्छसे, वक्षः स्थलसे तथा निःश्वास-वायुसे देवीके भूतगणोंको भगाने लगा। ३६-३९॥

नादेन चैवाशनिसंनिभेन विषाणकोट्या त्वपरान् प्रमध्य। दुद्राव सिंहं युधि हन्तुकामः ततोऽिम्वका क्रोधवशं जगाम॥४०॥ ततः स कोपाद्य तीष्रणप्टङ्गः क्षिप्रं गिरीन् भूमिमशीर्णयच। संक्षोभयंस्तोयनिधीन् घनांध्य विध्वंसयन् प्राद्रवताथ दुर्गाम्॥४१॥ सा वाय पाशेन ववन्ध दुष्टं स वाष्यभूत् क्रिन्नकटः करीन्द्रः। करं प्रविच्छेद च हस्तिनोऽप्रं स चापि भूयो महिषोऽिभजातः॥४२॥ ततोऽस्य शूळं व्यस्त्रान्ध्रद्धां स शीर्णभूलो न्यपतत् पृथिव्याम्। शिक्ते प्रविक्षेप हुताश्रद्धां सा क्रिण्ठतात्रा न्यपतन्महर्षे॥४३॥

और अपने विजलीकी कड़कके समान नाद एवं सींगोकी नोकसे शेष भूतोंको व्याकुल कर रणक्षेत्रमें सिंहको मारने दौड़ा। इससे अम्बिकाको बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह कुद्ध महिष अपने नुकीले सींगोंसे जल्दी-जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वीको विदीर्ण करने लगा। वह समुद्रको क्षुब्ध करते तथा मेघोको तितर-वितर करते हुए दुर्गाकी ओर दौड़ा। इसपर उन देवीने उस दुष्टको पाशसे बाँध दिया, पर वह झटसे मदसे भींगे कपोलींबाला

स चासीद् देवसेनानी देंत्यद्र्षविनाशनः। शिवरूपत्वमास्थाय सैनापत्यं समुत्स्जत्॥१०॥ तत्तो निराकृता देवाः सेनानाथेन शम्भुना। दानवेन्द्रेण विक्रम्य महिषेण पराजिताः॥११॥ पुलस्त्यजी बोले—मुने! (अच्छा,) अव मैं फिर आपसे पावतीकी उत्पत्तिके विपयमें वर्णन कर रहा है, आप ध्यान देकर (सम्बद्ध) स्कन्दके जन्मकी शाश्वत (नित्य, सदा विराजनेवाली) कथा सुनें! सतीके देह-त्याग कर हेनेगर रुद्द भगवान् निराश्रय विश्वर हो गये एवं ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए तपस्या करने लगे। वे शंकरजी

हूँ, आप ध्यान देकर (सम्बद्ध) स्कल्दके जन्मकी शाश्वत (नित्य, सदा विराजनेवाळी) कथा सुनें! सतीके देह-स्याग कर देनेगर रुद्ध भगवान् निराश्रय विधुर हो गये एवं ब्रह्मचर्यब्रतका पाळन करते हुए तपस्या करने ळगे। वे शंकरजी (पहले) दैत्योंके दर्पको चूर्ण करनेवाळे देवताओंके सेनानी थे। परंतु अब उन्होंने (रुद्ध-रूपका त्याग कर) शिव-खरूप धारण कर ळिया तथा तपमें ळगकर सेनापित-(श्यायी) पदका भी परित्याग कर दिया। फिर तो देवताओंके ऊपर उनके सेनापित शिवसे विरिहित हो जानेके कारण दानवश्रेष्ठ मिहपने वळपूर्वक आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया॥ ८-११॥

ततो जग्मुः सुरेशानं द्रष्टुं चक्रगदाधरम्। श्वेतद्वीपे महाहंसं प्रपन्नाः शरणं हिरम्॥१२॥ तानागतान् सुरान् दृष्ट्वा ततः शक्रपुरोगमान्। विहस्य मेघगम्भीरं प्रोवाच पुरुपोत्तमः॥१३॥ किं जितास्त्वसुरेन्द्रेण महिषेण दुरात्मना। येन सर्वे समेत्यैवं मम पार्श्वमुपागताः॥१४॥ तद् युष्माकं हितार्थाय यद् वदामि सुरोत्तमाः। तत्कुरुष्वं जयो येन समाश्रित्य भवेद्धि वः॥१५॥

(जब देवसमुदाय पराजित हो गया) तब पराजित हुए देवतालोग शरण-प्राप्तिकी खोजमें देवेश्वर भगवान् श्रीमिण्युके दर्शनार्थ श्वेतद्वीप गये। उस समय भगवान् विष्णु इन्द्र आदि देवताओंको आये हुए देखकर हँसे और ने मेचके समान गम्भीर वाणीमें वोले माल्यम होता है कि आपलोग असुरोंके खामी दुरात्मा महिषसे हार गये हैं, जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आये हैं ! श्रेष्ठ देवताओ ! अब आपलोगोंकी मलाईके लिये में जो बात कहता हूँ, उसे आप सब सुनिये और उसे (यथावत्) आचरण कीजिये। उसके सहारे आपकी निश्चय विजय होगी ॥ १२-१५॥

य पते पितरो दिव्यास्त्विग्वाचेति विश्वताः। अमीपां मानसी कन्या मेना नाम्नाऽस्ति देवताः॥१६॥ तामाराध्य महातिथ्यां श्रद्धया परयाऽमराः। प्रार्थयध्वं सतीं मेनां प्रालेयाद्वेरिहार्थतः॥१७॥ तस्यां सा रूपसंयुक्ता भविष्यति तपस्विनी। दक्षकोपाद् यया मुक्तं मलवर्जीवितं प्रियम्॥१८॥ सा शंकरात् खतेजोऽशं जनयिष्यति यं सुतम्। स हनिष्यति दैत्येन्द्रं महिपं सपदानुगम्॥१९॥

देशण ! जो ये 'अग्निष्वात्त' नामसे प्रसिद्ध दिव्य पितर हैं, उनकी मेना नामकी एक मानसी कत्या है । देववृन्द ! आपलोग अत्यन्त श्रद्धासे अमात्रास्थाको सती मेनाकी (यथाविधि) आराधना करें तथा उनसे हिगालयकी पत्नी वननेके लिये प्रार्थना करें । उन्हीं मेनासे (एक) तपित्वनी रूपवती कत्या उत्पन्न होगी, जिसने दक्षके ऊपर कोपकर अपने प्रिय जीवनका मलके समान परित्याग कर दिया था । वे शिवजीके तेजके अंक्षरूप जिस पुत्रको उत्पन्न करेंगी वह दैत्योंमें श्रेष्ठ महिषको उसकी सेनासिहत मार डालेगां ॥ १६–१९ ॥ ससाद गच्छत पुण्यं तत् कुरुक्षेत्रं महाफलम् । तत्र पृथ्वके तीर्थे पूज्यन्तां पितरोऽव्ययाः ॥ २० ॥ महातिथ्यां महापुण्ये यदि शत्रुपराभवम् । जिहासतात्मनः सर्वे इत्थं वे क्रियतामिति ॥ २१ ॥

अतः आपछोग महान् फरू देनेवाले, पत्वत्र कुरुक्षेत्रमें जायँ एवं वहाँ 'पृथूदक' नामके तीर्थमें नित्य ही अिन्यात्त नामके पितरोंकी पूजा करें। यदि आपछोग अपने शत्रुकी पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अशवास्याको उस परम पवित्र तीर्थमें इसी ( निर्दिष्ट ) कार्यको सम्पन्न करें ॥ २०-२१ ॥

### पुलस्त्य उवाच

इत्युक्त्वा वासुदेवेन देवाः शकपुरोगमाः। कृताञ्जिलपुटा भूत्वा पप्रच्छुः परमेदवरम्॥ २२॥ पुलस्त्यजी वोले—भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर इन्द्र आदि देवताओने हाथ जोड़कर उन परमात्मासे पूछा—॥ २२॥

### देवा ऊचुः

कोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं पृथ्दकम्। उद्भवं तस्य तीर्थस्य भगवान् प्रव्रवीतु नः॥२३॥ केयं प्रोक्ता महापुण्या तिर्थानामुत्तमा तिथिः। यस्यां हि पितरो दिव्याः पूज्याऽस्माभिः प्रयत्नतः॥२४॥ ततः सुराणां वचनान्मुरारिः कैटभार्दनः। कुरुक्षेत्रोद्भवं पुण्यं प्रोक्तवांस्तां तिथीमपि॥२५॥

देवताओं ने पूछा—भगवन् ! यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है, जहाँ पृथ्दक तीर्थ है ! आप हमलोगोको उस तीर्थकी उत्पत्तिके विषयमे बतायें । और, वह पित्र उत्तम तिथि कौन-सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरोंकी पूजा प्रयत्नपूर्वक कर सकें । तब भगवान् विष्णुने देवताओकी प्रार्थना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्रकी पित्र उत्पत्ति तथा उस उत्तम तिथिका भी वर्णन किया (जिसमें पूजा करनेकी बात कही थी) ॥ २३—२५॥

#### श्रीभगवानुवाच

सोमवंशोक्रवो राजा ऋक्षो नाम महावलः। कृतस्यादौ समभवदृक्षात् संवरणोऽभवत्॥ २६॥ स च पित्रा निजे राज्ये वाल एवाभिषेचितः। वाल्येऽपि धर्मनिरतो मक्केश्च सदाऽभवत्॥ २७॥ पुरोहितस्तु तस्यासीद् वसिष्ठो वरुणात्मजः। स चास्याध्यापयामास साङ्गान् वेदानुदारधीः॥ २८॥ ततो जगाम चारण्यं त्वनध्याये नृपात्मजः। सर्वकर्मसु निक्षिण्य वसिष्ठं तपसां निधिम्॥ २९॥

श्रीभगवान्ते कहा—सत्ययुगके प्रारम्भमें सोमवंशमें ऋक्षनामके एक महाबलवान् राजा उत्पन्न हुए । उन ऋक्षसे संवरणकी उत्पत्ति हुई । पिताने उसे बचपनमें ही राज्यपर अभिपिक्त कर दिया । वह बाल्यकालमें भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था । वरुणके पुत्र विसष्ठ उसके पुरोहित थे । उन्होंने उसे अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदोंको पढ़ाया । एक दिनकी बात है कि अनध्याय ( छुट्टी ) रहनेपर वह राजपुत्र ( सवरण ) तपोनिधि विसष्ठको सभी कार्य सौपकर वनमे चला गया ॥ २६–२९॥

ततो मृगयाव्याक्षेपाद् एकाकी विजनं वनम् । वैभ्राजं स जगामाथ अथोन्मादनमभ्ययात् ॥ ३० ॥ ततस्तु कौतुकाविष्टः सर्वर्तुकुसुमे वने । अवितृप्तः सुगन्धस्य समन्ताद् व्यचरद् वनम्॥ ३१ ॥ स वनान्तं च दृदशे फुछकोकनदावृतम् । कह्वारपद्मकुमुदैः कमछेन्दीवरैरिप ॥ ३२ ॥ तत्र क्रीडिन्त सततमण्सरोऽमरकन्यकाः । तासां मध्ये दृदशीथ कन्यां संवरणोऽधिकाम् ॥ ३३ ॥

फिर शिकारके लिये क्याक्षित ( क्यंग्र ) वह अकेला ही वैभाजक नामक निर्जन वनमें पहुँचा । उसके बाद वह उन्मादसे प्रस्त हो गया । उस वनमें सभी ऋतुओमें फूल फूलते रहते थे, सुगन्धि भी रहती थी, फिर भी उससे संतृप्त न होनेके कारण वह कुत्रहलवश वनमें चारों और विचरण करने लगा । वहाँ उसने फूले गुए खेत, लाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीले कमलोंसे भरे उस वनको देखा । अन्तराएँ एवं देवकन्याएँ वहाँ सदा मनोरक्षन ( मनवहलाव ) किया करती थीं । संवरणने उनके बीच एक अत्यन्त सुन्दरी कन्याको देखा ॥ ३०—३३ ॥

दर्शनादेव स नृपः काममार्गणपीडितः। जातः सा च तमीक्ष्यैव कामबाणातुराऽभवत्॥ ३४॥ उभौ तौ पीडितौ मोद्दं जग्मतुः काममार्गणैः। राजा चलासनो भूम्यां निपपात तुरंगमात्॥ ३५॥

तमभौत्य महात्मानो गन्धर्वाः कामक्रिणः।सिषिचुर्वारिणाऽभ्येत्य लब्धसंबोऽभवत् क्षणात्॥३६॥ सा चाप्सरोक्षिरुत्पात्य नीता पितृकुलं निजम्। ताभिराश्वासिता चापि मधुरैर्वचनाम्बुभिः॥३७॥

उसे देखते ही वह राजा कामदेवके बाणसे पीडित (कामसे आशित) हो गया और इसी प्रकार वह कत्या भी उसे देखकर कामवाणसे अधीर (मोहित) हो गयी। कामके बाणोंसे विवश होकर वे दोनों अचेत-से हो गये। राजा घोड़ेकी पीठपर रखे हुए आसनसे खिसककर पृथ्वीपर गिर पड़ा और इच्छाके अनुसार अपना रूप बना छेनेवाले महात्मा गन्धर्वलोग उसके पास जाकर उसे जलसे सींचने लगे। (फिर) वह दूसरे ही क्षण चेतनामें आ गया। तब अप्सराओंने उसे मधुर वचनक्रपी जलसे भी आश्वस्त किया और उसे उठाकर उसके पिताके घर ले गयीं॥ ३४–३७॥

स चाप्यारुह्य तुरगं प्रतिष्ठानं पुरोत्तमम् । गतस्तु मरुशिखरं कामचारी यथाऽमरः ॥ ३८॥ यदाम्भृति सा दृष्टा आर्क्षिणा तपती गिरौ । तदाप्रभृति नादनाति दिवाखपिति तो निशि॥ ३९॥ ततः सर्वविद्व्यग्रे विदित्वा दृष्णात्मजः । तपतीतापितं वीरं पार्थिवं तपसां निधिः ॥ ४०॥ समुद्वत्य महायोगी गगनं रविमण्डलम् । विवेश देवं तिग्मांशुं दृद्शं स्वन्दने स्थितम् ॥ ४१॥

फिर वह राजा (अपने) घोड़ेपर चढ़कर (अपने) श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया, जैसे कोई इन्हाके अनुसार चलनेवाला देवता (सरलतासे) मेरुश्करपर चला जाय। ऋक्षके पुत्र संवरणने पर्वतपर देवकन्या तपतीको जबसे अपनी ऑखोंसे देखा था, तबसे वह दिनमें न तो भोजन करता था और न रात्रिमें सोता ही था। फिर सब कुछ जाननेवाले एवं शान्त तथा तपस्याके निधिखद्भप वरुणके पुत्र महायोगी वसिष्ठ उस वीर राजपुत्रको तपतीके कारण संतापमें पड़े देखकर आकाशमें ऊपर जाकर (मध्य आकाशमें स्थित) सूर्यमण्डलमें प्रवेश किया तथा वहाँ रथपर बैठे हुए तेज किरणवाले सूर्यदेवका उसने दर्शन किया ॥ ३८—४१॥

तं दृष्टा भास्करं देवं प्रणमद् द्विजसत्तमः। प्रतिप्रणमितश्चासां भास्करेणाविद्यद् रथे॥ ४२॥ व्वलन्जराकलापोऽसो द्वाकरसमीपगः। शोभते वारुणिः श्रीमान् द्वितीय इव भास्करः॥ ४३॥ तराः सम्पूजितोऽघोद्यभास्करेण तपोधनः। पृष्टश्चागमने हेतुं प्रत्युवाच दिवाकरम्॥ ४४॥ समायातोऽसि देवेदा याचितुं त्वां महाद्युते। सुतां संवरणस्याधे तस्य त्वं दातुमईसि॥ ४५॥

हिजश्रेष्ठ विसष्ठिने सूर्यदेवको देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्यके द्वारा प्रत्यभिवादन (प्रणामके वदले प्रणाम) किये जानेपर उनके समीप जाकर रथमें वेठ गये। सूर्यदेवके पास रथपर वेठे हुए अग्नि-शिखाके समान चमचमाती जटावाले वरणके पुत्र विसष्ठ दूसरे सूर्यके समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान् सूर्यने उन तपखी-( अतिथि-)का अर्घ्य धादिसे (सल्कार ) किया; उसके बाद उनसे उनके आनेका कारण पूछा। तब तपोधन विसष्ठजीने सूर्यसे कहा—अति रोजखी देवेश । में राजपुत्र संवरणके किये आपरे कत्याकी याचना करने आया हूँ। उसे आप (कृपया) प्रदान करें ॥ ४२-१५॥

ततो यसिष्ठाय विचाकरेण निवेदिता ला तपती तनूजा। गृहागताय द्विजपुंगवाय राहोऽर्थतः लंबरणस्य देवाः॥ ४६ ॥ सावित्रिमादाय ततो वसिष्ठः स्वमाश्रमं पुण्यसुपाजगाम। सा जापि संस्मृत्य नुणात्मकं तं कृताश्वित्रवादणिमाह देवी॥ ४७ ॥ ( भगवान विष्णु कहते हैं—) देवगण ! उसके वाद सूर्यदेव घरपर आये और ब्राह्मणश्रेष्ठ वसिष्ठको राजा संवरणके लिये ( अपनी ) तपती नामकी उस कन्याको समर्पित कर दिया । फिर सूर्यपुत्रीको साथ लेकर विसष्ठ अपने पवित्र आश्रममे आ गये । वह कन्या उस राजपुत्रका स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि विसष्ठसे बोली—॥ ४६-४७॥

तपस्युवाच

ब्रह्मन् मया खेदसुपेत्य यो हि सहाप्सरोभः परिचारिकाभिः। लक्षणनोऽभिजाने ॥ ४८॥ ह्यरण्येऽमरगर्भतुल्यो नृपात्मजो पादी शुभो चक्रगदासिचिही जङ्घे तथोरू करिहस्ततुल्यौ। कटिस्तथा सिंहकटिर्यथेव क्षामं च मध्यं त्रिबलीनियद्धम्॥ ४९॥ पादी शुभौ चक्रगदासिचिह्नौ जङ्घे तथोरू शङ्खाकृतिमाद्धाति भुजो च पीनौ कठिनौ सुदीवीं। श्रीयाऽच्य एस्तौ तथा पद्मदलोक्सवाद्वौ **छत्राकृति**स्तस्य शियो विभाति ॥ ५०॥ केशाः कुटिलाश्च तस्य कर्णी समांसी सुसमा च नासा। पक्तथां कराग्यां दीर्घाश्च तस्याङ्गलयः सुपवाः दशनाश्च शुभाः॥५१॥

तपतीने कहा—वसिष्ठजी! मैंने वनमें चिन्तामें विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओक साथ देव-पुत्रके समान (सौम्य सुन्दर) जिस व्यक्तिको देखा था, उसे मैं लक्षणोंसे राजकुमार समझ रही हूँ; क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणोमें चक्र, गदा और खड्गके चिह्न हैं। उसकी जाँवें तथा ऊरु दोनों हाथीकी सूँडके समान हैं। उसकी किट सिंहकी किटके समान है तथा त्रिवलीयुक्त—तीन बलोवाला उसका उदरभाग बहुत पतला है। उसकी गर्दन शह्नके समान है, दोनों भुजाएँ मोटी, कठोर और लम्बी हैं, दोनों करतल कमल-चिह्नसे अद्भित हैं तथा उसका मस्तक लक्षके समान सुशोभित है। उसके वाल काले तथा धुँघराले हैं, दोनों कर्ण मांसल हैं, नासिका सुशोल है, उसके हाथों एवं पैरोंकी अंगुलियाँ सुन्दर पर्वयुक्त (पोरवाली) और लम्बी हैं और उसके दाँत श्रेत हैं ॥ १८—५१॥

लसुजतः पड्भिरुदारवीर्यस्त्रिभिर्गभीरस्तिषु च प्रस्यः।
रकस्तथा पञ्चसु राजपुत्रः कृष्णश्चतुर्भिसिभिरानतोऽपि॥५२॥
साभ्यां च शुरूः सुरभिश्चतुर्भिः दृश्यन्ति पष्मानि दृशैव चात्य।
दृतः स भर्ता भगवान् हि पूर्वे तं राजपुत्रं सुवि संविचिन्त्य॥५३॥
दृदस्त मां नाथ तपस्तिनेऽस्मै गुणोपप्रजाय समीहिताय।
नेहान्यकामां प्रवदन्ति सन्तो हातुं तथान्यस्य विभो क्षमस्त॥५४॥

[तपतीने आगे कहा—] उस महापराक्रमी राजपुत्रके छ्ळाट, कंचे, कपोळ(गाळ), श्रीवा, कमर तथा जाँचें—ये छः अंग ऊँचे (सुडौळ) हैं, नामि, मध्य तथा हँसुळी—ये तीन अझ गम्भीर हैं और उसकी दोनों भुजाएँ तथा अण्डकोष—ये तीन अझ रुम्बे हैं। दोनों नेन्न, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नख—ये पाँचों छाळ वर्णवाळे हैं, केश, पदम (बरौनी) और कनीनिका (आँखकी पुतळी)—ये चार अझ कृष्ण हैं, दोनों मोंहें, आँखके दोनों कोर तथा दोनों कान सुके हुए हैं, दाँत तथा नेत्र दो अझ श्वेत वर्णके हैं, केश, मुख तथा दोनों कपोळ—ये चार अझ सुगन्धवाले हैं। उनके नेत्र, मुख-विवर, मुखमण्डळ, जिह्ना, ओठ, ताळु, स्तन, नख, हाथ और पैर—ये दस कमान हैं। अगवन् ! सैंवे सुन स्नोच-विचारकर पृथ्वीपर उस राजपुत्रको पहले ही पतिकपसे वरण

कर लिया है। प्रभो ! मुझे क्षमा करें । आप गुणोसे युक्त (मेरी) इच्छाके अनुकूल तथा वाञ्छित उस तपस्त्रीको मुझे दे दें; क्योंकि सन्तोंका यह कहना है कि अन्यकी कामना करनेवाली कन्याको किसी ओरको नहीं देना चाहिये ॥ ५२—५४॥

## देवदेव उवाच

पुत्र्या इत्येवमुक्तः सवितुश्च ऋपिस्तदा ध्यानपरो वभूव । हात्वा च तत्राकसुतां सकामां मुदा युतो वाक्यमिदं जगाद्॥ ५५॥ पुत्रि नृपतेस्तनूजो हप्टः पुरा कामयसे यमद्य। एव चायाति समाश्रमं वै ऋक्षात्मज्ञः संवरणो हि नाम्ना ॥ ५६॥ पुत्रस्तमाश्रमं स नृपस्य ब्राह्मणपुंगवस्य । सृध्नी स्थितस्त्वपद्यत् तपतीं नरेन्द्रः॥५७॥ वसिष्ठं प्रणिपत्य पद्मविशालनेत्रां तां पूर्वह्यामिति चिन्तयित्वा। **छ**लना **डिजेन्द्र** स वारुणिः प्राह केयं नराधिपेन्द्रम् ॥ ५८ ॥

भगवान् विष्णु बोले—िक्तर मूर्यपुत्री तपतीके ऐसा कहनेपर वसिष्टजी ध्यानमें मग्न हो गये और तपतीको उस कुमारमें आसक्त समझकर प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने यह वात कही—पुत्र ! जिस राजपुत्रका तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्षका पुत्र ( राजा ) संवरण ही है । वह आज मेरे आश्रममें आ रहा है । उसके पश्चात् वह राजकुमार भी ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीके आश्रममें आया । उस राजाने वसिष्ठको देखकर सिर झकाकर प्रणाम किया; वैंडनेपर तपतीको भी देखा । खिले कमलके समान विशाल नेत्रोवाली उस तपतीको देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा है । ( तव ) उसने पूछा—ब्राह्मणश्रेष्ठ ! यह सुन्दर श्री कौन है ! इसपर वसिष्ठजीने राजश्रेष्ठ संवरणसे कहा—॥ ५५—५८ ॥

इयं विवस्तद् दुहिता नरेन्द्र नाम्ना प्रसिद्धा तपती पृथिव्याम्।
मया तवार्थाय दिवाकरोऽर्थितः प्रादान्मया त्वाश्रममानिनिन्ये ॥ ५९ ॥
तस्मात् समुत्तिष्ठ नरेन्द्र देव्याः पाणि तपत्या विधिवद् गृहाण ।
इत्येवमुक्तो नृपतिः प्रहृणे जग्राह पाणि विधिवत् तपत्याः ॥ ६० ॥
सा तं पति प्राप्य मनोऽभिरामं स्र्यात्मजा शक्रसमप्रभावम् ।
रराम तन्वी भवनोत्तमेषु यथा सहेन्द्रं दिवि दैत्यकन्या ॥ ६१ ॥
॥ इति श्रीवामनपुराणं पृक्विंवोऽध्यायः ॥ २५ ॥

'नरेन्द्र ! पृथ्वीमें तपती नामसे प्रसिद्ध यह सूर्यकी पुत्री है । मैने तुम्हारे ही लिये मूर्यसे इसकी याचना की थी ओर उन्होने तुम्हारे लिये इसे मुझे सींपा था । में तुम्हारे लिये ही इसे आश्रममें लाया हूँ; अतः नरेन्द्र ! उठो एवं विविवत इस सूर्यपुत्री तपतीका पाणिग्रहण करो । (विसप्टजीके )-ऐसा कहनेपर राजा वहुत प्रसन्न हुआ । उसने तपतीका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया । सूर्यकी तनया तपती भी इन्द्रके तुल्य प्रभावशाली उस सुन्दर पितको पाकर (अत्यन्त ) प्रसन्न हुई । वह उत्तम महलोमें उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी, जैसे इन्द्रको पाकर स्वर्गमें शची विहार करनी है ॥ ५९–६१ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इक्रीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २१ ॥

# [ अथ द्वाविंशोऽध्यायः ]

### देवदेव उवाच

पार्थिवलक्षणस्त् । तपत्यां नरसत्तमेन जातः सुतः द्युतो यथाऽग्निः॥१॥ संस्कृतो विवर्द्धताज्येन स जातकमादिभिरेव देवा कृतोऽस्य चूडाकरणश्च विप्रेण मित्रावरुणात्मजेन। विधिपारगोऽभृत्॥ २॥ नवाब्दिकस्य व्रतवन्धनं च वेदे च शास्त्रे वर्षैः ततश्चतुःषड्भिरपीह सर्वज्ञतामस्यगमत् पुरुपोत्तमोऽसौ नाम्ना कुरुः पृथिव्यां ख्यातः संवरणस्य पुत्रः॥३॥ तनयं शुभम्। दारिकयार्थमकरोद् यत्नं शुभक्तले ततः॥ ४॥ नरपतिर्देष्ट्रा धार्मिकं

# वाईसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कुरुकी कथा, कुरुक्षेत्रका निर्माण-प्रसङ्ग और पृथ्वदक तीर्थका माहात्म्य )

देवोंके भी देच भगवान विष्णुने कहा—उस तपतीके गर्भसे मनुष्योंमें श्रेष्ठ संवरणके द्वारा (सभी) राज-लक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जातकर्म आदि संस्कारोंसे संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा, जैसे धीकी आहुति पड़नेसे अग्नि बढ़ती है। देवगण! मित्रावरुणके पुत्र विस्ष्रिजीने उसका (यथा समय) चौल-संस्कार कराया। नर्वे वषमे उसका उपनयन संस्कार हुआ। किर वह (श्रम-क्रमसे अध्ययन कर) वेद तथा शास्त्रोक्ता पारगामी विद्वान् हो गया एवं चौबीस वर्षोमें तो किर वह सर्वज्ञ-सा हो गया। पुरुषश्रेष्ठ संवरणका वह पुत्र इस भूभागपर 'कुरु' नामसे प्रसिद्ध हुआ। तब राजा (उस) कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्रको (उपयुक्त अवस्थामें आये हुए) देखकर किसी उत्तम कुलमें उसके विवाहका यन्न करने लगे॥ १–४॥

सौदामिनीं सुदाम्नस्तु सुतां रूपाधिकां नृपः। कुरोरधीय बृतवान् स प्रादात् कुरवेऽपि ताम्॥ ५॥ स तां नृपसुतां लब्ध्वा धर्मार्थाविवरोधयन्। रेमे तन्व्या सह तया पौलोम्या मध्यानिव॥ ६॥ ततो नरपिनः पुत्रं राज्यभारक्षमं वली। विदित्वा यौवराज्याय विधानेनाभ्यषेचयत्॥ ७॥ ततो राज्येऽभिषिकस्तु कुरुः पित्रा निजे पदे। पालयामास स महीं पुत्रवस्य स्वयं प्रजाः॥ ८॥ राजाने (अपने पुत्र) कुरुके लिये सुन्दर स्वरूपवाली सुदामाकी पुत्री सौदामिनीको वरण किया और सुदामा राजाने भी उसे कुरुको विधिवत् प्रदान कर दिया। उस राजकुमारीको पाकर वह (कुरु )धर्म और अर्थका (ययावत्) पालन करते हुए उस तन्वङ्गी अर्थात् कुराङ्गीके साथ गाईस्थ्य धर्ममें वैसे ही रहने लगा, जैसे पौलोमी (शची)के साथ इन्द्र दाम्पत्य-जीवन व्यतीन करते (हुए रहते) हैं। उसके बाद बलवान् राजाने राज्य-भारके वहन करनेमें—राज्य-कार्य संचालनमें—उसे समर्थ जानकर विधिपूर्वक युवराज पदपर अभिगिक्त कर दिया। तव पिताके द्वारा अपने राज्यपदपर अभिगिक्त होकर कुरु औरस पुत्रकी माँति अपनी प्रजाका और पृथ्वीका पालन करने लगे।। ५—८॥

स पव क्षेत्रपालोऽभूत् पद्युपालः स पव हि। स सर्वपालकश्चासीत् प्रजापालो महावलः॥ ९॥ ततोऽस्य बुद्धिरुत्पन्ना कीर्तिलोंके गरीयसी। यावत् कीर्तिः सुसंस्था हि तावद्वासः सुरैः सह॥ १०॥ स त्वेवं नृपतिश्रेष्ठो याथातथ्यमवेष्य च। विचचार महीं सर्वो कीर्त्यर्थं तु नराधिपः॥ ११॥ ततो द्वैतवनं नाम पुण्यं लोकेश्वरो वली। तदासाद्य सुसंतुष्टो विवेशाभ्यन्तरं नतः॥ १२॥

तनो

(प्रजा और पृथ्वीके पालनमें लगे) वे राजकुमार कुरु 'क्षंत्रपाल' तथा 'पशुपाल' भी हुए ! महावली वे संवपालक एवं प्रजापालक भी हुए । फिर उन्होंने सोचा कि संसारमें यग ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है ( उसे प्राप्त करना चाहिये ); वयोंकि जवतक संसारमें कीर्ति भलीभाँति स्थित रहती है, तज्यक मनुष्य देवताओंके साथ निवास करता है । इस प्रकार यथार्थताका विचार कर वे राजा यशःप्राप्तिके लिये समस्त पृथ्वीपर विचरण करने लगे । उसी सिलिसिलेमें वे बलशाली राजा पवित्र हैंतवन पहुँचे एवं पूर्ण संतुष्ट होकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गये ॥ ९-१२ ॥ तत्र देवां ददर्शाथ पुण्यां पापविमोचनीम् । प्लक्षाजां ब्रह्मणः पुत्रीं हरिजिह्नां सरस्वतीम् ॥ १३ ॥ सुदर्शनस्य जननीं हृदं हृत्वा सुविस्तरम् । स्थितां भगवनीं कुले तीर्थकोटिभिराण्छुताम् ॥ १४ ॥ तस्यास्तजलमीक्ष्येव स्नात्वा प्रीतोऽभवन्नुपः । समाजगाम च पुनर्ज्ञह्मणो चेदिसुत्तराम् ॥ १५ ॥ समन्तपञ्चकं नाम धर्मस्थानमज्ञत्त्रमम् । थासमन्ताद् योजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः ॥ १६ ॥

(प्रविष्ट होनेके बाद राजाने) वहाँपर पापनाशिनी उस पित्रत्र सरखती नदीको देखा, जो पर्काट (पाकड़) दूससे उत्पन्न ब्रह्माकी पुत्री है। वह हरिजिहा, ब्रह्मपुत्री और सुदर्शन-जननी नामसे भी प्रसिद्ध है। वहाँ वह (एक) सुविस्तृत हद (बड़ा ताल या झील) बनाकर स्थित है। उसके तटपर करोड़ों तीर्थ है। उसके जलको देखते ही राजाको उसमें खान करनेकी इन्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रसन्त हुए। फिर वे उत्तर दिशामें स्थित ब्रह्माकी समन्त-पश्चक वेदीपर गय। वह समन्तपश्चक नामक धर्मस्थान चारों ओर पॉच-पॉच योजनतक फैला हुआ है। १३-१६॥

देवा सनुः

कियन्त्यो येद्यः सन्ति ब्रह्मणः पुरुषोत्तम । येनोत्तग्तया येदिर्गदिता सर्वपञ्चका ॥ १७॥ देवतागण योले--पुरुपोत्तम ! ब्रह्माकी कितनी वेदियां हैं । क्योंकि आपने इस सर्वपञ्चक वेदीको उत्तर वेदी (अन्य दिशा-सापेक्ष शब्द 'उत्तर'से विशिष्ट ) कहा है ॥ १७॥

देवदेव उवाच

वेदयो लोकनाथस्य पञ्च धर्मस्य नेतवः। यासु यप्टं सुरेहोन लोकनाथेन शम्भुना॥१८॥ प्रयागो मध्यमा वेदिः पूर्वा वेदिर्गयाहारः। विरजा दक्षिणा वेदिरनन्तफलदायिनी॥१९॥ प्रतीची पुष्करा वेदिस्त्रिभिः कुण्डेरलंकता। समन्तपञ्चका चोक्ता वेदिरेवोत्तराऽन्यया॥२०॥ तममन्यत राजर्पिरिदं क्षेत्रं महाफलम्। करिष्यामि कृपिष्यामि सर्वान् कामान् यथेष्स्तितान्॥२१॥

भगवान् विष्णु बोले—लोकोके खामी ब्रह्माकी पाँच बेदियाँ धर्म-सेतुके सदद्या हैं, जिनपर देवाधिदेव विश्वेखर श्रीशम्भुने यज्ञ किया था। प्रयाग मन्यवेदी है, गया पृत्वेवदी और अनन्त फलदायिनी जगन्नाथपुरी दक्षिणवेदी है। (इसी प्रकार) तीन कुण्डोंसे अलकृत पुष्करक्षेत्र पश्चिम वेदी है और अल्यय समन्तपञ्चक उत्तर वेदी है। राजर्षि कुरुने सोचा कि इस (समन्तपञ्चक) क्षेत्रको महाफलदायी कर्षणा (बनार्जगा) और यहीं समस्त मनोरयो-(कामनाओ-) की खेती कर्षणा ॥ १८–२१॥

इति संचिन्त्य मनसा त्यक्त्वा स्यन्दनमुत्तमम् । चके कीर्त्यर्थमतुलं संस्थानं पार्थिवर्षभः ॥ २२ ॥ कृत्वा सीरं स सौवर्ण गृह्य कद्रवृषं प्रभुः । पौण्ड्रकं याम्यमहिषं स्वयं किर्पितुमुद्यतः ॥ २३ ॥ तं कर्पन्तं नरवरं समभ्येन्य शतकतुः । प्रोवाच राजन् किमिदं भवान् कर्तुमिहोद्यतः ॥ २४ ॥ राजाव्रवीत् सुरवरं तपः सत्यं क्षमां द्याम् । कृषािम शौचं दानं च योगं च ब्रह्मचारिताम् ॥ २५ ॥

१—समन्तपञ्चक और सर्वपञ्चक समानार्थी शब्द हैं। बयोंकि 'समा और सर्व दोनों सर्ववाची शब्द हैं, अतः दोनों शब्दोंका अर्थ एक दी है। इसमें पाठभेदसे भ्रम नहीं होना चाहिये।

अपने मनमे इस प्रकार विचार कर वे राजाओं में शिरोमणि कुरु त्यको छोड़कर उतर पहुं एवं उन्होंने अपनी कीर्तिके लिये अनुपम स्थानका निर्माण किया। उन राजाने सुवर्णमय हरू बनवाकर उसमें शकरजीके बैल एवं यमराजके पेंण्ड़क नामफ भैंपेको नांच कर न्वय जोतने के लिये तैयार हुए। इसपर इन्द्रने उनके पास जाकर कहा—राजन ! आप यहाँ यह क्या करनेके लिये उद्यत हुए हैं ! राजा बोले—में यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, शोच, दान, योग और ब्रह्मचर्य—इन ( धर्मके अष्टाङ्गों)की खेती कर रहा हूं ॥ २२-२५॥

तस्योवाच हरिर्देवः कसाद्वीजो नरेइवर । लब्धांऽएाद्गेनि सहसा अवहस्य गतस्ततः ॥ २६ ॥ गतेऽपि शके राजर्षिरहन्यहिन सीरधृकः । कृपतेऽन्यान् समन्ताच सप्तकोशान् महीपिनः ॥ २७ ॥ ततोऽहमहुवं गत्वा कुरे। किमिव्मित्यथ । तवाऽएाद्गं महाधर्मं समाप्यातं नृपेण हि ॥ २८ ॥ ततो मयाऽस्य गदिनं नृप बीजं क्व निष्ठति ।

स चाह मस देहरथं वीजं तमहमबुचम्। देशहं वापियण्यामि सीरं हापतु वै भवान्॥ २९॥ ततो नृपतिना वाहुदंक्षिणः प्रस्तः कृतः। प्रस्तं तं भुजं दृष्ट्वा मया चन्नेण वेगतः॥ ३०॥ सहस्रधा ततिरेद्धय दृत्ते। युष्माकमेव हि। ततः सन्योभुजो राहा दृत्तिक्कोऽप्यसी मया॥ ३१॥ तथैबोक्युगं प्रादान्मया द्विन्तौ च ताद्वमा।

नतः स मे शिरः शदात् तेन शीतोऽसि तस्य च । वरदोऽस्मीत्यथेत्युक्ते कुरुर्वरमयाचन ॥ ३२ ॥

इसर उन्द्र बोले—नरेश्वर । आपनं ( कृषिके लिये साजनमूत ) ( हरू और अष्टाङ्ग बीज) कहाँसे प्राप्त किये हैं । यह कहते हुए उपनास कर इन्द्र वहांसे शीप्त ही चले गये । इन्द्रके चले जानेपर भी राजा प्रतिदिन हुट लेकर चारों ओर सान को लानक पृथ्वी जोतते रहें । तब मैने ( विष्णुने ) उनसे जाकर कहा—कुरु ! तुम यह क्या कर रहे हों । ( इसरा ) गजाने कहा—में ( पूर्वोक्त ) अष्टाङ्ग-महावमींकी खेती कर रहा हूं । किर मैंने उनसे कहा—उसे मुझे दे दो । में ( उसे ) बोजिंगा, तुम हुल चलाओं । तब राजाने अपना दाहिना हाथ फीला दिया । फीलाये हुए हाथको देखकर मैने चक्रसे शीप्र ही उसके हुलारो दुकड़े कर डाले और उन दुकड़ोको तुम देवताओंको दे दिया । उसके बाद राजाने वाम वाह दिया ओर उसे भी मैंने काट दिया । इसी प्रकार उसने दोनों उरुओंको दिया । उन दोनोको भी मैंने काट दिया । तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा— तुम्हे मैं वर दूँगा । मेरे ऐसा कहनेपर कुरुने ( मुझसे ) वर मांगा—॥ २६—३२॥

यावदेतनमया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तु च। स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफलं त्विह ॥ ३३ ॥ उपवासं च दानं च स्नानं जण्यं च माधव। होमयज्ञादिकं चान्यच्छुभं वाण्यशुभं विभो ॥ ३४ ॥ न्वत्यसादाद्वृपीकेश शह्मचक्रगदाधर । अक्षयं प्रवरे क्षेत्रे भवत्वत्र महाफलम् ॥ ३५ ॥

नथा भवान सुरैः सार्वे समं देवेन शूलिना।

वस त्वं पुण्डरीकाक्ष मन्नामन्यक्षकेऽच्युत्। इत्येवसुक्तस्तेनाहं राज्ञा बाढसुवाच तम्॥३६॥ तथा च त्वं दिव्यवपुर्भव भूयो महीपते। तथाऽन्तकाले मामेव लयमेण्यसि सुन्नत॥३७॥

कुरुने कहा—जितने स्थानको मैंने जोता है, वह धर्मक्षेत्र हो जाय और यहाँ स्नान करनेवाछो एव मरनेवाछोको महापुण्यकी प्राप्ति हो । मानव ! विभो ! शहुचकम्पदाधारी हवीवेका ! यहाँ किये गये उपवास, स्नान, दान, जव, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य ग्रुभ या अग्रुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्रमें आपकी कृपासे अक्षय एवं महान् १फल देनेवाले हों तया हे पुण्डरीकाश्च ! हे अन्युत ! मेरे नामके न्यञ्जक (प्रकाशक ) इस कुरुक्षेत्रमें आप सभी देवताओं एवं शिवजीके साथ निवास करें । राजाके ऐसा कहनेपर मैंने कहा—बहुत अन्छा, ऐसा ही होगा । राजन् ! तुम पुन: दिव्य शरीरवाले हो जाओ तथा हे सुव्रत ! (दृढ़तासे व्रतका सुण्टु पालन करनेवाले ) अन्तकालमें तुम मुझमें ही लीन हो जाओगे ॥ ३३—३७॥

कीर्तिश्च शाइवती तुभ्यं भविष्यति न संशयः । तत्रैव याजका यक्षान् यजिष्यन्ति सहस्रशः ॥ ३८ ॥ तस्य क्षेत्रस्य रक्षार्थं ददौ स पुरुपोत्तमः । यक्षं च चन्द्रनामानं वासुकि चापि पन्नगम् ॥ ३९ ॥ विद्याधरं शङ्क्षकर्णं सुकेशि राक्षसेश्वरम् । अजावनं च नृपति महादेवं च पावकम् ॥ ४० ॥ पतानि सर्वतोऽभ्येत्य रक्षन्ति कुरुजाङ्गलम् । अमीषां विल्नोऽन्ये च भृत्याइचैवानुयायिनः ॥ ४१ ॥

(भगवान् विष्णुने आगे कहा—) निःसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहनेवाली होगी। वहाँ (कुरुक्षेत्रमें हजारों) यज्ञ करनेवाले व्यक्ति यज्ञ करेंगे। फिर, उस क्षेत्रकी रक्षा करनेके लिये उन पुरुपोत्तम भगवान्ने राजाको चन्द्रनामक यक्ष, वासुकि नामक सर्प, शङ्ककर्ण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजावन नामक राजा और महादेव नामक अग्निको प्रदान किया। ये सभी तथा इनके अन्य वली मृत्य एवं अनुयायी वहाँ आकर कुरुजाङ्गलकी सव ओरसे रक्षा करते हैं। ३८-४१॥

अधी सहस्राणि धनुर्धराणां ये वारयन्तीह सुदुष्कृतान् वै। स्नातुं न यच्छिन्ति महोग्ररूपास्वन्यस्य भूताः सचराचराणाम् ॥ ४२ ॥ तस्येव मध्ये बहुपुण्य उक्तः पृथृदकः पापहरः शिवश्च। पुण्या नदी प्राङमुखतां प्रयाता यत्रीययुक्तस्य शुभा जलाढ्या ॥ ४३ ॥ पूर्व प्रजेयं प्रपितामहेन सृष्टा समं भूतगणेः समस्तैः। मही जलं विह्नसमीरमेव खं त्वेवमादौ विवभी पृथूदकः॥ ४४ ॥ तथा च सर्वाणि महाणवानि तीर्थानि नद्यः स्ववणाः सरांसि। संनिर्मितानीह महाभुजेन तच्चेष्यमागात् सिंठलं महीपु॥ ४५ ॥

आठ हजार धनुषवारी, जो पापियोंको यहाँ आनेसे रोकते रहते हैं, वे उप रूप धारणकर चराचरके दूसरे भूतगण (पापियों)को स्नान नहीं करने देते। उसी-(कुरुजाङ्गरू-)के मध्य पाप दूर करनेवाला, विख्यात एवं अनि पवित्र कल्याणकारी पृथ्दक (पेहवा) नामक तीर्थ है, जहाँ शुभ जलसे पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्वकी ओर बहती है। इसे प्रपितामह ब्रह्माने सृष्टिके आदिमें पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाशादि समस्त भूतोंके साथ ही रचा था। इस प्रकार बहुत जलमय होनेसे यह 'पृथ्दक' कहलाया। अधिक क्या, महाबाहु ब्रह्माने पृथ्वीपर जिन महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्रोतों एवं सरोवरोंकी रचना की उन सर्माके जल उसमे एकत्र प्राप्त हैं॥ ४२—४५॥

देवदेव उवाच सरस्वतीद्दपद्वत्योरन्तरे कुरुजाङ्गले ।

मुनिप्रवरमासीनं पुराणं लोमहर्पणम् । अपृच्छन्त द्विजवराः प्रभावं सरसस्तदा ॥ ४६ ॥ प्रमाणं सरसो ब्रूहि तीर्थानां च विशेषतः । देवतानां च माहात्म्यमुत्पत्तं वामनस्य च ॥ ४७ ॥ प्रतच्छुत्वा वचस्तेषां रोमहर्पसमन्वितः । प्रणिपत्य पुराणपिरिदं वचनमव्रवीत् ॥ ४८ ॥ [ यहाँसे कुरुक्षेत्र और उसके सरोवरका माहात्म्य आरम्भ होता है । ]

भगवान विष्णु बोळे— पहले समयमें ब्राह्मणोने सरखती और दपद्वती (करगर )के बीचमे स्थित कुरुक्षेत्रमें आसीन मुनिप्रवर वृद्ध लोमहर्पणसे वहाँ स्थित सरोवरकी महिमा पूछी और कहा कि आप इस सरोवरके विस्तार, विशेषतः तीथों और देवताओंके माहात्म्य एवं वामनके प्राद्धमीवकी कथा कहे।

उनके इस वचनको सुनकर रोमाश्चित होते हुए पौराणिक ऋषि छोमहर्पण उन्हें प्रणाम कर (फिर) इरा प्रकार बोले—॥ ४६-४८॥

लोमहर्पण उवाच

ब्रह्माणमण्यं कमलासनस्यं विष्णुं तथा लिक्ष्मसमिन्वतं च।

रुद्रं च देवं प्रणिपत्य मूर्ध्ना तीर्थं महद् ब्रह्मसरः प्रवक्ष्ये॥ ४९॥

रन्तुकादींजसं यावत् पावनाच्च चतुर्मुखम्। सरः संनिहितं प्रोक्तं ब्रह्मणा पूर्वमेव तु॥ ५०॥

किल्ह्यापरयोर्मध्ये व्यासेन च महात्मना। सरः प्रमाणं यत्योक्तं तच्छूणुध्वं द्विजोत्तमाः॥ ५१॥

विश्वेश्वराद्यास्थिपुरं तथा कन्या जरद्गवी। यात्रदोधवती प्रोक्ता नावत्संनिहितं सरः॥ ५२॥

लोमहर्पणीजी चोले—सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले कमलासन ब्रह्मा, लक्ष्मीके सिहन विण्णु और महादेव

रुद्रको सिर झुकाकर प्रणाम करके में महान् ब्रह्मसर तीर्थका वर्गन करता हूँ। ब्रह्माने पहले कहा था कि वह

रुद्रको सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान् ब्रह्मसर तीर्यका वर्गन करता हूँ । ब्रह्माने पहले कहा या कि वह 'संनिहित' सरोवर 'रन्तुक' नामक स्थानसे लेकर 'ओजस' नामक स्थानतक तथा 'पावन'से 'चतुर्मुख' तक फैला हुआ है । ब्राह्मणश्रेष्ठो ! किंतु अब किल और द्वापरके मध्यमें महात्मा व्यासने सरोवरका जो (वर्तमान) प्रमाण वतलाया है, आपलोग उसे सुनें । (इस समय) 'विश्वेश्वर' स्थानसे 'अस्थिपुरतक' और 'वृद्धा-कन्या'से लेकर 'ओघवती' नदीतक यह सरोवर स्थित है ॥ ४९—५२ ॥

मया श्रतं प्रमाणं यत् प्रत्यमानं तु वामने । तच्छृणुध्वं द्विजश्रेष्ठाः पुण्यं वृद्धिकरं महत् ॥ ५३ ॥ विद्ववेश्वराद् देववरा नृपावनात् सरस्वती । सरः संनिहितं होयं समन्तादर्धयोजनम् ॥ ५४ ॥ पतदाश्रित्य देवाश्च श्रृपयश्च समागताः । सेवन्ते मुक्तिकामार्थं सर्गार्थं चापरे स्थिताः ॥ ५५ ॥ ब्रह्मणा सेवितमिदं सृष्टिकामेन योगिना । विष्णुना स्थितिकामेन हरिक्ष्पेण सेवितम् ॥ ५६ ॥

मासगश्रेष्ठो ! मैंने वामनपुराणमें वर्णित जो प्रमाण सुना है. आप उस पित्रत्र एवं महान् कल्याणकारी प्रमाणको सुनें । विश्वेश्वर स्थानसे देववरा नदीतक एव नृपावनसे सरखती ( नदी ) नक चतुर्दिक् आधे योजन-( दो कोसों-) में फेले इस संनिहित सरको समझना चाहिये । मोक्षकी इन्छासे आये हुए देवता एव ऋषिगग इसका आश्रय लेकर सदा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य लोग खर्गके निमित्त यहाँ रहते हैं । योगीश्वर ब्रह्माने सृष्टिकी इन्छासे एवं भगवान् श्रीविष्णुने जगत्के पालनकी कामनासे इसका सेवन किया था ॥ ५२—५६॥

रुद्रेण च सरोमध्यं प्रविष्टेन महात्मना। सेव्य तीर्थं महातेजाः स्थाणुत्वं पातवान् हरः॥ ५७॥ आद्येपा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहदः स्मृतः। कुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्रं ततः स्मृतम्॥ ५८॥ तरन्तुकारन्तुकयोर्यदन्तरं यदन्तरं रामहदाच्चतुर्मुखम्।

एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरचेदिरुच्यते ॥ ५९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

(इसी प्रकार) सरोवरके मध्यमें पैठकर महात्मा रुद्धने भी इस तीर्थका सेवनकर महातेजस्वी हर (शिव)ने स्थाणुल (स्थिरत्व)को प्राप्त किया। आदिमें यह 'ब्रह्मवेदी' कहा गया था, फिर आगे चलकर इसका नाम 'रामहद' हुआ। उसके बाद राजिं कुरुद्वारा जोते जानेसे इसका नाम 'कुरुक्षेत्र' पड़ा। तरन्तुक एवं अरन्तुक नामके स्थानोंका मध्य तथा रामहदसे चतुर्मुखतकका मध्यभाग समन्तपद्धक है, जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यही पितामहकी उत्तरवेदी भी कही जाती है। ५७-५९॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें बाईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

### [ अथ त्रयोविंशोऽध्यायः ]

ऋषय ऊच्चः

बृद्धि वामनमाहात्म्यमुर्त्यातं च विद्योपनः । यथा वित्विनियमिनो दत्तं राज्यं शनकतोः ॥ १ ॥ तेईसवॉ अध्याय प्रारम्भ

( वामनचिरतना उपक्रम, विलेका दैत्यराज्याधिपति होना और उनकी अतुल राज्य-लक्ष्मीका वर्णन )

ऋषियोंने कहा—( कृपया आप ) वामनके माहात्म्य और विशेषकर उनकी उत्पत्तिका वर्णन
( विम्तारसे ) कर तथा यह भी वनलाएँ कि बलिको किस प्रकार बाँधकर इन्द्रको राज्य दिया गया ॥ १॥

शृणुष्वं मुनयः प्रीता वामनस्य महात्मनः। उत्पत्ति च प्रभावं च निवासं कुरुजाङ्गले ॥ २ ॥ तृदेवं वंशं दैत्यानां शृणुष्वं द्विजसत्तमाः। यस्य वंशे समभवद् घिलवैंरोचिनः पुरा ॥ ३ ॥ दैत्यानामादिषुरुपो हिरण्यकशिषुः पुरा । तस्य पुत्रो महातेजाः महादो नाम दानवः ॥ ४ ॥ तस्माद् विरोचनो जमे बल्जिशे विरोचनात् । हते हिरण्यकीपो देवानुत्साद्य सर्वतः ॥ ५ ॥ राष्ट्रं कृतं च तेनेष्टं त्रेलोक्ये सचराचरे । कृतयत्नेषु देवेषु त्रेलोक्ये दैत्यतां गते ॥ ६ ॥

लोमएर्पण उवाच

लोसहर्षणने कहा—मुनियो ! आपलोग प्रसन्नतापूर्वक महान्मा वामनकी उत्पत्ति, उनके प्रभाव और कुरुजाङ्गल स्थानमें उनके निवासका वर्णन सुनें ! द्विजश्रेष्टो ! आपलोग देंत्योंके उस वंशके सम्बन्धमें भी सुने, जिम वशमें प्राचीनकालमें विरोचनके पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे । पहले समयमे देंत्योंका आदिपुर हिरण्यकशिषु था । उसका प्रह्णाद-नामक पुत्र अत्यन्त नेजावी दानव या । उसमे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचनसे बलि । हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर बलिने देवताओको सभी स्थानोसे उजाडकर भगा दिया और वह खन्छन्दतापूर्वक चराचरसहिन तीनो लोकोंका राज्य करने लगा । ॥ २–६ ॥

जये तथा वलवतोर्मयशस्यरयोस्तथा। शुद्धासु दिशु सवासु प्रवृत्ते धर्मकर्मणि॥ ७॥ सम्प्रवृत्ते दैन्यपंथ अयनस्थे दिवाकरे। प्रह्लादशस्वरमयेर गृहादेन नेव हि॥ ८॥ दिश्च सवासु गृहासु गगने दैत्यपालिते। देवेषु मखशोभां च खर्गस्थां दर्शयतसु च॥ ९॥ प्रकृतिस्थे तनं। लोके वर्नमाने च यन्पथे। यभावं सर्वपापानां धर्मभावं सदोत्थिते॥ १०॥

बलशाली मय और शम्बरकी विजय-वैजयन्ती फहराने लग गयी । धर्मकार्य सर्वत्र होने लग गये । फलत. दिशा हो शुद्ध हो गर्यों । मूर्य दैंत्योंके मार्ग-(दिशण अयन-)में चले गये । (देत्योंके शासनमें ) प्रह्लाद, शम्बर, मय तथा अनुह्लाद—ये सभी देत्य सभी दिशाओकी रक्षा करने लगे । आकाश भी देत्योंसे रिक्षत हो गया । देवगण खर्गमे होनेवाले यज्ञोंकी शोभा देखने लगे । सारा संसार प्रकृतिमें स्थित और (व्यवस्थित ) हो गया तथा सभी सन्मार्गपर चलने लगे । सर्वत्र पापोंका अभाव और धर्म-भावका उत्कर्ष हो गया ॥ ७–१०॥

चतुष्पादे स्थिते धर्मे हाधर्मे पादविश्रहे । प्रजापालनयुक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु । खधर्मसम्प्रयुक्तेषु तथाश्रमनिवासिषु ॥ ११ ॥ अभिषिक्तो सुरेः सर्वेर्दैत्यगज्ये वलिस्तदा । हृष्टेष्वसुरसंबेषु तक्ष्तसु सुदितेषु च ॥ १२ ॥ अथाभ्युपगना लक्ष्मीर्वेति पद्मान्तरप्रभा । पद्मोद्यतकरा देवी वरदा सुप्रवेशिनी ॥ १३ ॥

फिर तो धर्म चारों चरणोंसे प्रनिष्टित हो गया और क्षधर्म एक ही चरणपर स्थित रह गया । सभी राजा ( भलीमाँति ) प्रजापालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करने लगे। ऐसे समयमें असुरोने बळिको देंत्यराजके पदपर अभिपिक्त कर दिया। असुरोंका समुदाय हर्पित होकर निनाद (जय-जयकार ) करने छगा । इसके बाद कमळके भीतरी गोफाके समान कान्तिवाछी वरदायिनी और सुन्दर सुवेशत्राली श्रीलक्ष्मीदेवी हाथमें कमल लिये हुए बलिके समीप आर्यी ॥ ११-१३ ॥

दैत्यराज महाद्युते। प्रीताऽस्मि तय भद्रं ते देवराजपराजये॥ १४॥ बलवतां श्रेष्ठ वले यस्वया युधि विक्रस्य देवराज्यं पराजितम्। दृष्टा ते परमं सत्त्वं ततोऽहं खयमागता ॥ १५ ॥ दानवव्यात्र हिरण्कशिपोः कुले। प्रसृतस्यासुरेन्द्रस्य तव कर्मेदमीदशम्॥१६॥ नाश्चर्य राजन् दैत्येन्द्रः प्रितामहः। येन भुक्तं हि निष्तिलं त्रेलोक्यमिद्मन्ययम्॥ १७॥ विशेषितस्त्वया

लक्ष्मीने कहा-बलवानोंमें श्रेष्ठ महातेजखी दैत्यराज विल ! देवराजके पराजय हो जानेपर में तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मङ्गल हो; क्योंकि तुमने संप्राममें पराक्रम दिखाकर देवोंके राज्यको जीत लिया है। इसलिये तुम्हारे श्रेष्ट बलको देखकर मैं खयं आयी हूँ । टानव ! असुरोके खामी ! हिरण्यकशिपुके कुलमें उत्पन्न हुए तुम्हारा यह कर्म ऐसा है-इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। राजन् ! आप दैत्यश्रेष्ठ अपने प्रपितामह हिरण्यकशिपुसे भी विशिष्ट ( प्रभावशाली ) है; क्योंकि आप पूरे तीनों लोकोंमें समृद्ध इस राज्यका भोग कर रहे हैं ॥१४-१७॥

पवसुक्तवा तु सा देवी लक्ष्मोर्दैत्यनृपं वलिम्। प्रविष्टा वरदा सेव्या सर्वदेवमनोरमा॥१८॥ तुप्रश्च देव्यः प्रवराः हीः कीर्तिर्धृतिरेव च । प्रभा धृतिः क्षमा भृतिर्श्वृद्धिर्दिव्या महामतिः ॥ १९ ॥ श्रुतिः स्मृतिरिडा कीर्तिः शान्तिः पुष्टिस्तथा किया । सर्वाश्चाप्सरसो दिव्या मृत्तगीतविशारदाः ॥ २० ॥ पपद्यन्ते सा दैत्येन्द्रं त्रैलोक्यं सचराचरम्। प्राप्तमैश्वर्यमतुलं विल्ना ब्रह्मवादिना ॥ २१ ॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

दैत्यराज विष्ठिरे ऐसा कहनेके बाद सर्वदेवखरूपिणी एवं मनोहर रूपवाली सबकी मेव्य एवं ( मनको ) वर देनेवाली श्रीलक्ष्मी देवी राजा बल्मिं प्रविष्ट हो गर्यों । तब सभी श्रेष्ठ देवियाँ—ही, क्रीर्ति, चुनि, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, ऋदि, दिव्या, महामित, श्रुति, स्पृति, इडा, कीर्ति, शान्ति, पुष्टि, क्रिया और नृत्त-गीतमें निपुण दिव्य अप्सरा मी प्रसन्त होकर दैस्येन्द्र-( बिंड- )का सेवन करने छगीं । इस प्रकार ब्रह्मवादी विकने चर-अचरवाले त्रिलोकीका अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया ॥ १८-२१॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

# [ अथ चतुर्विशोऽध्यायः ]

ऋषय ऊद्यः देवानां बृहि नः कर्म यय्कुत्तास्ते पराजिताः। कथं देवाधिदेवोऽसी विष्णुर्वामनतां गतः॥ १ ॥ चौबीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( वामन-चरितंक उपक्रममें देवताओंका करशप शीक साथ वहालोकमें जाना )

ऋषियोंने कहा—आप हमें यह बतलायें कि देवताओंने कौन-सा कर्म किया, जिससे प्रभावित होकर वे ( दैत्य ) पराजित हुए तथा देवाविदेव भगवान विष्णु वामन ( वीना ) कैसे वने ॥ १ ॥

#### होमहर्पण उचाच

विष्ठसंस्थं च त्रेलोक्यं दृष्टा देवः पुरंदरः। मेरुपस्यं ययो शकः खमातुर्निलयं शुभम्॥२॥ समीपं प्राप्य मातुश्च कथयामास तां गिरम्। आदित्याश्च यथा युद्धे दानदेन पर्राजताः॥३॥

लोमहर्पणने कहा ( उत्तर दिया )—इन्द्रदेवने जब तीनों लोकोको बलिके अविकारमें देखकर मेर ( पर्वत ) पर स्थित ( रहनेवाली ) अपनी कल्याणमयी माताके घर गर्य और मानाके समीप पहुँचकर उन्होंने उनसे वह सारी बात कही, जिस प्रकार देवगण, युद्धमें दानव बलिके द्वारा पराजित हुए थे ॥ २–३॥

#### अदितिस्वाच

यद्येवं पुत्र युष्माभिनं शक्यो हन्तुमाहवे। विटिविरोचनसुतः संवैद्वैव मरुद्रणैः॥४॥ सहस्रशिरसा शक्यः केवलं हन्तुमाहवे। तेनैकेन सहस्राक्ष न स हान्येन शक्यते॥५॥ तहत् पृच्छामि पितरं कश्यपं ब्रह्मवादिनम्। पराजयार्थं दैत्यश्च वलेस्तस्य महात्मनः॥६॥

माता अदितिने कहा—पुत्र ! यदि ऐसी बात है तो तुमछोग सम्पूर्ण मरुद्रणोंके साथ मिलकर भी संप्राममें विरोचनके पुत्र बिछको नहीं मार सकते । सहस्राक्ष ! युद्धमें केवल हजारों सिखाले (सहस्रवीर्प) भगवान् विष्णु ही (उसे) मार सकते हैं । उनके सिवा किसी द्सरेसे वह नहीं मारा जा सकता । इस विषयमें उस महान् आत्मा (महावलवान् ) बिलनामक दैत्यकी पराजयके लिये में तुम्हारे पिना ब्रह्मवादी कस्यपजीसे भी (उपाय) पूर्छेगी ॥ ४–६॥

ततोऽदित्या सह सुराः सम्प्राप्ताः कदयपान्तिकम् । तत्रापदयन्त मारीचं मुनि दीप्ततपोनिधिम् ॥ ७ ॥ आद्यं देवगुरुं दिव्यं प्रदीप्तं ब्रह्मवर्चसा । तेजसा भास्कराकारं स्थितमग्निशिखोपमम् ॥ ८ ॥ न्यस्तदण्डं तपोयुक्तं बद्धकृष्णाजिनाम्यरम् । वल्कलाजिनसंवीतं प्रदीप्तमिय तेजसा ॥ ९ ॥ हुताशमिय दीप्यन्तमान्यगन्धपुरस्कृतम् । साध्याययन्तं पितरं वपुष्पन्तमिवानलम् ॥ १० ॥ ब्रह्मवादिसत्यवादिसुरासुरगुरुं प्रभुम् । ब्राह्मण्याऽप्रतिमं लक्ष्म्या कद्यपं दीप्ततेजसम् ॥ ११ ॥

इसके बाद माता अदितिके साथ सभी देवता कर्रयपजीके पास पहुँच गये । वहाँ ( जाकर उन छोगोने ) तपस्थाके धनी, मरीचिके पुत्र, आद्य एवं दिव्य पुरुप, देवताओके गुरु, ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान और अपने तेजसे सूर्यके समान तेजस्ती, अग्निशिखाकी भॉति दीप्त, दण्डादिसे दूर, तपोयुक्त वल्कल तथा मृगचर्म धारण किये हुए ( आहुतिके ) धीकी गम्धसे आप्यायित ( वासित ) अग्निके समान प्रदीप्त, स्वाध्यायमें छगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मवादी, सत्यवादी देवो तथा दानवोंके गुरु, अनुपम ब्रह्मतेजसे पूर्ण एवं शोभासे दीप्त कर्यपजीको देखा ॥ ७-११॥

यः स्रष्टा सर्वलोकानां प्रजानां पतिरुत्तमः। आत्मभावविशेषेण द्वर्तायो यः प्रजापितः॥ १२॥ अथ प्रणम्य ते वीराः सहादित्या सुरर्पभाः। ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे ब्रह्माणिमव मानसाः॥ १३॥ अजेयो युधि शक्रेण विल्हेंत्यो वलाधिकः। तस्माद् विधत्त नः श्रेयो देवानां पुष्टिवर्धनम्॥ १४॥ श्रुत्वा तु वचनं तेपां पुत्राणां कश्यपः प्रभुः। अकरोद् गमने वुद्धि ब्रह्मलोकाय लोकहत्॥ १५॥

वे ( देवताओंके पिता श्रीकरयपजी ) सभी छोकोंके रचनेवाले, श्रेष्ठ प्रजापित एवं आत्मभाव अर्थात् अय्यात्मतत्त्वकी विज्ञताकी विशिष्टताके कारण ऐसे छग रहे थे, जैसे तीसरे प्रजापित ही हैं। फिर अदिनिके साथ समस्त देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले, जैसे ब्रह्मासे उनके मानस-पुत्र बोलते हैं। ( देवताओने कहा—) 'बलशाली दैत्यराज बिल युद्धमे इन्द्रसे अपराजेय हो गया है। अत. हम देवोक्ने सामर्थ्यकी पृष्टि-वृद्धिके छिये आप कल्याणकारी उपाय करे। उन पुरुषोंकी वाते सुनकर छोकोंको रचनेवाले सामर्थ्यशाली कस्यपने ब्रह्मलोकमें जानेका विचार किया ॥ १२-१५ ॥

#### कश्यप उवाच

राक गच्छाम सदनं ब्रह्मणः परमाद्भुतम्। तथा पराजयं सर्वे ब्रह्मणः ख्यातुमुचताः॥१६॥ सहादित्या ततो देवा याताः काश्यपमाश्रमम्। प्रस्थिता ब्रह्मसद्वं महर्विगणसेवितम्॥१७॥ ते मुहूर्तेन सम्प्राप्ता ब्रह्मस्टोकं सुवर्चसः। दिव्यैः कामगमैयीनैर्यथाहेँस्ते महावसाः॥१८॥ द्रष्ट्रमिच्छन्तस्तपोराशिनमञ्ययम् । अध्यगच्छन्त विस्तीर्णो ब्रह्मणः परमां सभाम् ॥ १९ ॥

(फिर) करयपने कहा—इन्द्र! हम सभी अपनी पराजयकी वात ब्रह्माजीसे कहनेके छिये तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोकको चले । कश्यपके इस प्रकार कहनेपर अदितिके साथ कश्यपके आश्रममें आये हुए सभी देवताओंने महर्पिंगगोसे सेवित ब्रह्मसदनकी ओर प्रस्थान किया । यथायोग्य इच्छाके अनुसार चलनेवाले दिव्य यानोंसे महाबली एवं तेजसी वे सभी देवता क्षणमात्रमें ही ब्रह्मछोकमें पहुँच गये और तब वे छोग तपौराशि अव्यय ब्रह्माको देखनेकी इच्छा करते हुए ब्रह्माकी विशाल परम श्रेष्ठ सभामे पहुँचे ॥ १६-१९ ॥

षटपदोद्गीतमधुरां सामगैः समुदीरिताम्। श्रेयस्करीमित्रक्तीं दृष्ट्वा संजहपुस्तदा॥२०॥ ऋचो बह्रृचमुख्येश्च प्रोक्ताः क्रमपदाक्षराः। शुश्रुबुर्विबुधव्याद्या विततेषु च कर्मसु॥२१॥ यज्ञविद्यावेद्विदः पद्कमविद्स्तथा। स्वरेण प्रमर्पाणां सा वभूव प्रणादिता॥ २२॥ य्वसंस्तवविद्भिर्च शिक्षाविद्भिस्तथा द्विजैः। छन्दसां चैव चार्थक्वैः सर्वविद्याविशारदैः॥ २३॥ लोकायतिकमुख्येश्च शुश्रुद्धः स्वरमीरितम् । तत्र तत्र च विप्रेन्द्रा नियताः शंसितव्रताः ॥ २४ ॥ जपहोमपरा मुख्या दृदशुः कश्यपात्मजाः । तस्यां सभायामास्ते स ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ २५ ॥

वे ( देवतालोग ) भ्रमरोकी गुझारसे गुझित, सामगानसे मुखरित, कल्याणकी विधायिका और शत्रुओका विनाश करनेवाली उस सभाको देखकर प्रसन्न हो गये । ( उस स्थानपर ) उन श्रेष्ठ देवगणोंने विस्तृत ( विशाल ) अनेक कमीनुष्ठानोके समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियोके द्वारा 'क्रमपदादि' (वेद पढनेकी विशिष्ट शैक्रियोसे ) उच्चरित ऋचाओं -( वेदमन्त्रो-)को सुना । वह सभा यज्ञविद्याके ज्ञाता एवं 'पदक्रम' प्रभृति वेदपाठके ज्ञानवाले परमर्पियोंके उन्चारणकी ध्वनिसे प्रतिध्वनित हो रही थी । देवोने वहाँ यज्ञके संस्तवोंके ज्ञाताओ, शिक्षाविदो और वेदमन्त्रोंके अर्थ जाननेवालो, समस्त विद्याओंमें पारंगत द्विजो एवं श्रेष्ठ लोकायतिकोंके ( चार्वाक्के मतानुयायियो- ) द्वारा उन्चरित खरको भी धुना । कश्यपके पुत्रोने वहाँ सर्वत्र नियमपूर्वक तीर्थ-व्रतको धारण करनेवाले जप-होम करनेमें लगे हुए श्रेष्ठ ब्राक्षणोंको देखा । उसी सभामे लोक-पितामह ब्रह्मा विराजमान थे ॥ २०-२५ ॥

सुरासुरगुरुः श्रीमान् विद्यया वेदमायया। उपासन्त च तत्रैव प्रजातां पतयः प्रभुम् ॥ २६ ॥ दक्षः भचेताः पुलहो मरीचिश्च द्विजोत्तमाः। भृगुरित्रर्वसिष्टश्च गौतमो नारदस्तया॥ २७॥ विद्यास्तथान्तरिक्षं च वायुस्तेजो जलं मही। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रस्तो गन्धस्तथैव च ॥ २८॥ प्रकृतिश्च विकारश्च यचान्यत् कारणं महत्। साङ्गोपाङ्गाश्च चत्वारो वेदा छोकपतिस्तया॥ २९॥ नयाश्च कतवश्चैव संकल्पः प्राण एव च। एते चान्ये च वहवः खयम्भुवमुपासते॥ ३०॥ अर्थो धर्मश्च कामश्च कोघो हर्पश्च नित्यशः। शुको वृहस्पतिश्चैव संवर्तोऽय वुधस्तया॥ ३१॥ श्रानैश्चरश्च राहुश्च ब्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। मरुतो विश्वकर्मा च वसवश्च द्विजोत्तमाः॥ ३२॥ दिवाकरश्च सोमश्च दिवा राज्ञिस्तयैव च। अर्द्धमासाश्च मासाश्च त्रृतवः पट् च संस्थिताः॥ ३३॥ ( उस ) सभामें वेदमाया विद्यासे सम्पन्न, सुरों एवं असुराके गुरु ( श्रीमान् ब्रमाजी ) भी उपस्थित थे । प्रजापितगण उन (प्रभुता-सम्पन्न ) प्रभुकी उपासना कर रहे थे । द्विजोत्तगो ! दक्ष, प्रचेता, पुलह, गरीचि, भ्रमु, अिव, बिस्ष्ट, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएँ, आकाश, वासु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, न्त्य, रस और गन्व, एवं प्रकृति, विक्रित, अन्यान्य महत् कारण, अहों एवं उपाह्नोंके साथ चारों वेद और लोकपित, नीति, यज्ञ, संकल्प, प्राण—यं तथा अन्यान्य देव, ऋित, भून, तत्वादि ब्रह्माकी उपासना कर रहे थे । द्विजश्रेष्टो ! अर्थ, धर्म, काम, कोच, हर्ष, शुक्र, बृहस्पित, संवर्त्त, बुच, शनैश्वर और राहु आदि सभी प्रह भी वहाँ ययास्थान वंठे थे । महहण, विश्वकर्मा, वसु, सूर्य, चन्द्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा छः ऋतुएँ भी वहाँ उपित्रत थीं ॥२६–३३॥ तां प्रविद्य सभां दिव्यां ब्रह्मणः सर्वकामिकाम् । कद्यपिखद्रकोः सार्द्ध पुत्रश्चर्मभूनां चरः ॥३४॥ सर्वतेजोमयीं दिव्यां ब्रह्मपिंगणसेविताम् । ब्राह्मथाश्वरा श्वरा सेव्यमानामचिन्त्यां विगतक्रमाम् ॥ ३५॥ ब्रह्माणं प्रेक्ष्य ते सर्वे परमासनमास्थितम् । शिरोभिः प्रणता देवं देवा ब्रह्मपिंभः सह ॥ ३६॥ ततः प्रणम्य चरणी नियताः परमात्मनः । विमुक्ताः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकल्मपाः ॥ ३७॥ इष्ट्रा तु तान सुरान सर्वान कद्मपेन सद्धागतान् । आह ब्रह्मा महातेजा देवानां प्रभुरीश्वरः ॥ ३८॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुर्विक्रोऽध्यायः ॥ २४॥

धार्मिकोंमें श्रेष्ठ करयपने अपने पुत्र देवताओं साथ ब्रह्माकी उस सर्वमनोरथमयी, सर्वते जोमयी, दिच्य एवं ब्रह्मार्षिगणोसे सेवित तथा ब्राह्मी (ब्रह्म-विचारमयी) श्रीसरखती की शोभासे सेवित अचिन्त्य तथा श्रम रहित सभामें प्रवेश किया। तब उनके साथमें गये सभी देवताओंने श्रेष्ठ आसनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा और उन्हें ब्रह्मीर्ययोके साथ झुककर सिरसे प्रणाम किया। नियमका पालन करनेवाले वे सभी परमारमाके चरणोंमें प्रणाम कर सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर निर्मल एवं शान्त हो गये। (किर) महान् तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्माने कश्यपके साथ आये हुए उन सभी देवताओंको देखकर (इस प्रकार) कहा—॥ ३४–३८॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौवीसवाँ अध्याय समाप्त दुआ॥ २४॥

# [ अथ पत्रविंशोऽन्यायः ]

वागोवाच

यदर्थमिह सम्प्राप्ता भवन्तः सर्व एव हि। चिन्तयाम्यहमण्यप्रे तद्र्थं च महावलाः ॥ १ ॥ भिष्यितं च वः सर्वं काङ्कितं यत् सुरोत्तमाः । वलेर्द्रानचसुरयस्य योऽस्य जेता भविष्यित ॥ २ ॥ न केवलं सुरादीनां गतिर्मम स विश्वकृत् । त्रेलोक्यस्यापि नेता च देवानामिष स प्रभुः ॥ ३ ॥ यः प्रभुः सर्वलोकानां विश्वेशस्य सनातनः । पूर्वजोऽयं सदाष्यादुरादिदेवं सनातनम् ॥ ४ ॥ पचीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( वामन-चरितके संदर्भमें ब्रह्माका उपदेश, तदनुसार देवोंका खेतद्वीपमें तपस्या करना )

ब्रह्माने कहा—महाबलशाली देवगण । आपलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसके विषयमें मैं पहलेसे ही सोच रहा हूँ । सुरश्रेष्ठ ! आपलोगोंको जो अभिलिपत है, वह पूर्ण होकर रहेगा । दानवोंमें प्रधान बलिको पराजित करनेवाले एवं विश्वको रचनेवाले (परमात्मा ) न कैवल (आप सब ) देवोंके, प्रत्युत हमारे भी सहारे हैं । वे तीनों लोकोके खामी तथा देवोंके भी शासक हैं । इन्हें ही सनातन आदिदेव भी कहते हैं ॥ १-४ ॥

तं देवापि महात्मानं न विदुः कोऽप्यसाविति । देवानसान् श्रुति विद्वं स वेत्ति पुरुपोत्तमः ॥ ५ ॥ तस्येव तु प्रसादेन प्रवक्ष्ये परमां गतिम्। यत्र योगं समास्थाय तपश्चरित दुश्चरम्॥ ६॥ श्रीरोदस्योत्तरे कुळ उदीच्यां दिशि विश्वकृत्। असृतं नाम परमं स्थानमाहर्मनीपिणः॥ ७॥ भवन्तस्तत्र वे गत्वा तपसा शंसितवताः। असृतं स्थानमासाद्य तपश्चरत दुखरम्॥ ८॥

उन महान् आत्मा-( सनातन आढिदेव-)को देवता लोग भी वास्तवरूपमें नहीं जानते कि वे कौन हैं; परतु वे पुरुपोत्तम ( समस्त ) देवोंको, मुझ तथा श्रुति ( वेद ) एव समस्त विद्वको जानते हैं ( ससारके समस्त किया-कलाप उनकी जानकारीमें ही होते हैं; वे सर्वज्ञ हैं ) । उन्हींके कृपा-प्रसादसे (आपलोगोंको ) मै अत्यन्त श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ । ( आपलोग सुनें । ) आप सभी उत्तर-दिशामें क्षीरसागरके उत्तरी तटपर म्थित उस स्थानपर जाइये जिसे विचारशील विद्वान् लोग (अमृत) नामसे उच्चारित करते हैं । विश्वकी रचना करने-वाले ( परमारमा ) वहीं योगवारणामे स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं । आप सभी छोग उस अमृत नामक स्थानपर जायँ और आलस्यरहित होकर आपलोग भी लक्ष्य सिद्धिके लिये वहाँ कठिन तपस्या प्रारम्भ कर दें ॥५-८॥

तनः श्रोष्यथ संद्युष्टां स्निग्धगम्भीरिनःखनाम् । उष्णान्ते तोयदस्येव तोयपूर्णस्य निःखनम् ॥ ९ ॥ रक्तां पुराक्षरां रम्यामभयां सर्वेदा शिवाम्। वाणीं परमसंस्कारां वदतां ब्रह्मवादिनाम्॥१०॥ दिन्यां सत्यकरीं सत्यां सर्वकलमपनाशिनीम्। सर्वदेवाधिदेवस्य ततोऽसौ भावितात्मनः॥११॥ व्रतसमाप्त्यां तु योगव्रतविसर्जने । अमोघं तस्य देवस्य विश्वतेजो महात्मनः ॥ १२ ॥ कस्य कि वो वरं देवा ददामि वरदः स्थितः। खागतं व सुरश्रेष्ठा मत्समीपमुपागताः॥१३॥

वतकी समाप्ति हो जानेके बाद योगवतकी समाप्तिके अवसरपर आपलोग ग्रीष्मके अन्तमें महान्-आत्मा, भाविनात्मा देवाविदेवकी शब्दरूपिणी, स्निग्य-गम्भीर ध्वनिवाली, प्रेमसे भरी हुई शुद्ध और स्पष्ट अक्षरोसे युक्त मनोहर एव निर्भयताकी मूचना देनेवाछी, सर्वदा मङ्गलमयी, उच खरसे अध्ययन करनेवाले ब्रह्मवादियोकी बाणीक समान रपष्ट, उत्तम मस्कारसे युक्त, दिन्य, सन्य-ख़रूपिणी, सत्यताक्ती ओर उन्मुख होनेके छिये प्रेरणा देनेवाली और पापोको नए करनेत्राली जलमे पूर्ण मेघके गर्जनके समान अमोघ गभीर वाणीको सुनेंगे । 'सुरश्रेष्टो ! आपलोग मेरे पास आये, आपलोगोंका खागन है । मैं ( आपलोगोंको ) वरदान देनेके छिये आप सबके ममक्ष स्थित हूँ कहो-किसे कौन-सा वर दूँ ॥ ९-१३ ॥

तनोऽदितिः कर्यपश्च गृहीयानां वरं नदा। प्रणस्य शिरसा पादौ नस्मै देवाय धीमते ॥ १४ ॥ भगवानेत्र नः पुत्रो भवत्विति प्रसीद् नः। उक्तश्च परया वाचा तथाऽस्त्विति स वक्ष्यति॥ १५॥ ते सर्वे व्रवन्ति **क**इयपोऽदिनिरेच तथास्त्वित सुराः सर्वे प्रणम्य शिरसा प्रभुम् । इवतद्वीपं समुद्दिश्य गताः सौम्यदिशं प्रति ॥ १६॥ तेऽचिरेणैव संप्राताः क्षीरोदं सरितां पतिस्। यथोद्दिष्टं भगवता व्रह्मणा सन्यवादिना॥१७॥

(और, जन भगतान् इस प्रकार वरदान देनेके छिये उपियन होगे ) तन अदिनि एव कश्यप उन प्रज्ञावान् प्रभुके चरणोर्मे झुककर सिरसे प्रणाम और वरकी याचना करें कि '(आप) भगत्रान ही हमारे पुत्र वर्ने; इसके लिये आप हमारे ऊपर प्रसन हो। तब ने ब प्रवाणीके द्वारा 'ऐसा ही हो।—यह कहेरी। (इस प्रकार संकेत निर्देश पाकर ) कश्यप, अदिनि एव सभी देवताओंने ऐसा ही हो। —यह करकर प्रभ-( ह्या-) को सिरसे प्रणाम किया और श्वेतद्वीपकी ओर छक्ष्य करके उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया । वे अत्यन्त शीव्रतासे सत्य-प्रवक्ता भगवान् ब्रह्माके द्वारा निर्दिष्ट की गयी व्यवस्थाके अनुसार क्षीरसागरके तटपर पहुँच गये ॥ १४-१७ ॥ ते कान्ताः सागरान् सर्वान् पर्वतांश्च सकाननान् । नदीश्च विविधादिव्याः पृथिव्यां ते सुरोत्तमाः॥ १८ ॥ अपस्यन्त तमो घोरं सर्वसत्त्वविविज्ञितम् । अभास्करममर्यादं तमसा सर्वतो वृतम् ॥ १९ ॥ असृतं स्थानमासाद्य कश्चपेन महात्मना । दीक्षिताः कामदं दिव्यं व्रतं वर्षसहस्रकम् ॥ २० ॥ प्रसादार्थे सुरेशाय नस्मै योगाय धीमते । नारायणाय देवाय सहस्त्राक्षाय भृतये ॥ २१ ॥ व्रह्मचर्येण मौनेन स्थाने वीरासनेन च । क्रमेण च सुराः सर्वे तप उग्नं समास्थिताः ॥ २२ ॥ कश्चपस्तव भगवान् प्रसादार्थं महात्मनः । उदीरयत वेदोक्तं यमादुः परमं स्तवम् ॥ २३ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चविशोध्यायः ॥ २५ ॥

उन देववरोंने पृथ्वीके सभी समुद्रो, वनसे भरे हुए पर्वतो एवं भाँति-भाँतिकी दिव्य निद्योंको पार किया। उसके बाद ( उसके आगे ) उन लोगोंने ऐसे स्थानको देखा, जहाँ न कोई प्राणी था, न सूर्यका प्रकाश ही था; प्रत्युत चारो ओर घनघोर अन्धकार था, जिसमें सीमा माल्यम ही नहीं होती थी। इस प्रकारके उस 'अमृत' नामक स्थानपर पहुँचकर महात्मा कश्यपने प्रज्ञा-सम्पन्न योगी, देवेश्वर, कल्याणकी मूर्ति, सहस्रचक्षु नारायणदेवकी प्रसन्तताकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ( देवताओंको ) सहस्रवार्षिक ( हजारों वर्षोमें पूर्ण होनेवाले ) दिव्य ( देव-सम्बन्धी ) इच्छापूर्ण करनेवाले कामद ब्रतकी दीक्षा दी। फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर और मौन धारणकर उचित स्थानपर वीरासनसे बैठवर कठोर तपस्या करने छगे। वहाँ भगवान् कश्यपने महात्मा विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये वेदमें कहे हुए स्तवका ( सूक्त या स्तोत्रका ) स्पष्ट वाणीमें पाठ किया, जिसे 'परमस्तव' कहते हैं ॥ १८ — २३॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २५ ॥

# [ अथ षड्विंशोऽध्यायः ]

कर्यप उवाच

नमोऽस्तु ते देवदेव एकश्र्ङ्ग वृषाच्चें सिन्धुवृष वृपाक्षे सुरवृप अनादिसम्भव रुद्र किपल विष्वपसेन सर्वभूतपते ध्रव धर्माधर्म वैकुण्ठ वृषावर्च अनादिमध्यनिधन धनंजय श्रुचिश्रवः पृहिनतेजः निजजय अमृतेशय सनातन विधाम तृषित महातत्त्व लोकनाथ पद्मनाभ विरिञ्चे बहुरूप अक्षय अक्षर हन्यभुज खण्डपरशो शक्त मुझकेश हंस महादक्षिण हृषीकेश स्क्ष्म महानियमधर विरज लोकप्रतिष्ठ अरूप अग्रज धर्मज धर्मनाभ गभित्तिनाभ शतकतुनाभ चन्द्ररथ सूर्यतेजः समुद्रवासः अजः सहस्रशिरः सहस्रापद अधोसुख महापुरुप पुरुषोत्तम सहस्रवाहो सहस्रमूर्ते सहस्रास्य सहस्रसंभव सहस्रसत्तं त्वामाहुः। पुष्पहास चरम त्वमेव वौषट् वपटकारं त्वामाहुरग्रयं मखेषु प्राशितारं सहस्रधारं च भूश्र भुवश्य सश्य त्वमेव वेदवेध ब्रह्मशय ब्राह्मणिय त्वमेव दौरिसः मातरिश्वाऽिस धर्मोऽिस होता पोता मन्ता नेता होमहेतुस्त्वमेव अग्रथ विश्वधान्ना त्वमेव दिग्भः सुभाण्ड इज्योऽिस सुमेधोऽिस सिमधस्त्वमेव मतिर्गतिर्वाता त्वमिस। मोओऽिस योगोऽिस। स्रजित। धाता परमयक्षेऽिस सोमोऽिस दिक्षणाऽिस विश्वमिस। स्थविर हिरण्यनाभ नारायण त्रिनयन आदित्यवर्ण आदित्यतेजः महापुरुष पुरुषोत्तम आदिदेव

सुविक्रम प्रभाकर शम्भो खयंभो भूतादिः महाभूतोऽसि विश्वभूत विश्वं त्वमेव विश्वगोप्ताऽसि पवित्रमिस विश्वभव ऊर्ध्वकर्म अमृत दिवस्पते वाचस्पते घृतार्चे अनन्तकर्म वंश प्राग्वंश विश्वपास्त्वमेव । वरार्थिनां वरदोऽसि त्वम् ।

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । हयते च पुनर्द्वाभ्यां तुभ्यं होत्रात्मने नमः ॥ १ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पद्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

### छन्बीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( करयप-द्वारा भगवान् वामनकी स्तुति )

करयपने कहा—देवदेव, एकश्रृङ्ग, वृषार्चि (नन्दीद्वारा पूजित), सिन्धुवृष, वृषाकपि, सुरवृप (देवश्रेष्ठ), अनादिसम्भव, रुद्र, कपिल विष्ववसेन, सर्वभूतपति, धुव, धर्माधर्म, वैंकुण्ठ, वृपावर्त्त, अनादिमव्यनिधन, धनञ्जय,, शुचिश्रव, पृश्नितेज, निजजय, अमृतेशय, सनातन, त्रिधाम, तुपित, महातत्त्व, लोकनाथ, पद्मनाभ, विरिश्चि, बहुरूप, अक्षय, अक्षर, हन्यमुज, खण्डपरज्ञ, राक्त, मुञ्जकेरा, हंस, महादक्षिण, हृपीकेरा, सूक्ष्म, महानियमधर, विर्ज, लोकप्रतिष्ठ, अरूप, अम्रज, धर्मज, धर्मनाभ, गमस्तिनाभ ( सभी तेजोंके मूल ), शतक्रतुनाभ, चन्द्ररथ, सूर्यतेज, समुद्रवास, अज, सहस्रशिर, सहस्रपाद, अधोमुख, महापुरुष, पुरुपोत्तम, सहस्रबाहु, सहस्रमूर्त्ति, सहस्रास्य, सहस्रसम्भव ! मेरा आपके घरणोंमें नमस्कार है। (आपके भक्तजन) आपको सहस्रसत्त्र कहते है। (खिले हुए पुण्पके समान मधुर मुसकानवाले ) पुष्पहास, चरम ( सर्वोत्तम ) ! लोग आपको ही बौषट् एवं वयट्कार कहते हैं । आप ही अध्य, ( सर्वश्रेष्ठ ) यज्ञोमें प्राशिता ( भोक्ता ) हैं; सहस्रधार, भूः, भुनः एवं खः हैं। आप ही वेदवेद ( वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य ), ब्रह्मशय, ब्राह्मणप्रिय ( अग्निके प्रेमी ), घोः ( आकाशके समान सर्वन्यापी ), मातरिश्वा ( वायुके समान गितमान् ), धर्म, होता, पोता (विण्णु ), मन्ता, नेता एवं होमके हेतु हैं । आप ही विश्वतेजके द्वारा अख़ (सर्वश्रेष्ठ) हैं और दिशाओंके द्वारा सुभाण्ड ( विस्तृत पात्ररूप ) हैं अर्थात् दिशाएँ आपमें समाविष्ट हैं । आप ( यजन करने योग्य ) इञ्य, सुमेध, सिमधा, मिन, गित एवं दाता हैं। आप ही मोक्ष, योग स्रष्टा (सृष्टि करनेवाले ), धाता (धारण और पोषण करनेवाले ), परमयज्ञ, सोम, दीक्षित, दक्षिणा एवं विश्व हैं। आप ही स्थितिर, हिरण्यनाभ, नारायण, त्रिनयन, आदित्यवर्ण, आदित्यतेज, महापुरुष, पुरुयोत्तम, आदिदेव, सुविक्रम, प्रभाकर, शम्भु, खयम्भू, भूतादि, महाभूत, विश्वभूत एवं विश्व हैं।आप ही संसारकी रक्षा करनेवाले, पवित्र, विश्वभव,-विश्वकी सृष्टि करनेवाले, ऊर्ध्वकर्म (उत्तमकर्मा), अमृत (कभी भी मृत्युको न प्राप्त होनेवाले), दिवस्पति, वाचरपति, घृतार्चि, अनन्तकर्म, वंश, प्राग्वश, विश्वपा (विश्वका पालन करनेवाले ) तथा वरद-वर चाहनेवालोके लिये वरदानी हैं।

चार ( आश्रावय ), चार ( अस्तु श्रोषट् ), दो ( यज ) तथा पाँच ( ये यजामहे ) और पुनः दो ( वपट् ) अक्षरो—इस प्रकार ४+४+२+५+२=१७ अक्षरोसे—जिसके लिये अग्निहोत्र किया जाता है, उन आप होत्रात्माको नमस्कार है ॥ १॥

इस प्रकार श्रीचामनपुराणमें छन्वीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥२६॥



# [ अथ सप्तविंशोऽध्यायः ]

नोमहर्पण उचाच

नारायणस्तु भगवाञ्श्रुत्वैवं परमं स्तवम्। ब्रह्मज्ञेन हिजेन्द्रेण कदयपेन समीरितम्॥ १॥ उवाच वचनं सम्यक् तुष्टः पुष्टपदाक्षरम्। श्रीमान् प्रीतमना देवा यहदेत् प्रभुरीश्वरः॥ २॥ वरं चृणुष्वं भद्गं वो वरदोऽस्मि सुरोत्तमाः।

वीतोऽसि नः सुरक्षेष्ठ सर्वेपामेव निश्चयः॥३॥

वासवस्यातुजो भ्राता हातीनां नन्दिवर्धनः। अदित्या अपि न श्रीमान् भगवानस्तुवै सुतः॥ ४ ॥ अदितिर्देवमाता न पत्रमवार्थमुत्तमम्। पुत्रार्थं वरदे प्राद्ध भगवन्तं वरार्थिनी॥ '९ ॥ सत्ताईसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( भगवान् नारायणसे देवों और कश्यपकी प्रार्थना. अदितिकी तपस्या और प्रभुने प्रार्थना )

छोमन्दर्पणने कहा—इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी द्विजश्रेष्ठ कर्यपने विष्णुमी उत्तम स्तुति की; उसे मुनकर प्रसन्न होकर सामर्थ्यशाली एवं ऐश्वर्यसम्पन्न नारायणने अन्यन्त मंतुष्ठ होकर प्रमन्न गरने सुसंस्कृत शन्दो एवं अक्षरोवाला समयानुकूल उचित बचन कहा—श्रेष्ठ देवताओ ! वर माँगो । तुम सद्यमा कन्याण हो; में तुम लोगोंको (इन्छित ) वर दूँगा ।

कर्यपने कहा—सुरश्रेष्ठ ! यदि आप हम समपर प्रसन है तो हम सभीका यह निश्चर्य है कि श्रीमान् -भगनान् आप खर्य इन्द्रके छोटे भाईके रूपमें अदिनिके कुटुम्बिगोंके आनन्द बढानेवाले पुत्र बने । यस्की याचना करनेवाळी देवमाना अदिनिने भी तरदानी भगवान्से पुत्रकी प्राप्तिके छिये अपने इसी उत्तम अभिप्रायको प्रकट किया—कहा ॥ १-५ ॥

हेपा हतुः तिःश्रेयसार्थं संतेषां दैवतानां महेश्वर । त्राता भर्ता च दाता च दारणं भव नः सदा ॥ ६ ॥ ततस्तानत्रवीद्विष्णुर्देवान् कर्यप्रमेव च ।

सर्वेषामेव युष्माकं य भविष्यन्ति शत्रवः। सुहर्त्तमिष ते सर्वे न स्थास्यन्ति ममात्रतः॥ ७ ॥ हत्वाऽसुरगणान् सर्वान् यज्ञभागात्रभोजिनः। ह्व्यादांद्यसुरान् सर्वान् कव्यादांद्यपितृनिष॥ ८ ॥ करिष्ये विद्युधश्रेष्टाः पारमेष्ठश्वेन कर्मणा। यथायातेन मार्गण निवर्तथ्वं सुरोत्तमाः॥ ९ ॥

(अदिनिके अभिप्रायको जानकर) देवताओंने कहा—महेश्वर! सभी देवनाओंक परम कन्याणके न्यि आप हम सबकी सदा रक्षा करनेवाले, पालन-पोपण करनेवाले, दान दनेवाले एव आश्रय वनें। इसके बाद भगवान् विष्णुने उन देवताओसे तथा करवपसे कहा कि आप सभीके जिनने भी शत्रु होगे, वे सभी मेरे सम्मुख क्षणमात्र भी नहीं दिक सकेंगे। देवश्रेष्ठो! परमेष्ठी (ब्रह्म)के द्वारा विधान किये गये कमेंकि द्वारा में समस्त असुरोको मारकर देवताओको यज्ञभागके सर्वप्रथम भाग प्रहण करनेवाले अधिकारी एवं हव्यभोक्ता और नितरंको कत्यभोक्ता वनाऊंगा। सुरोत्तमो अव आपलोग जिस मार्गसे आये हैं, उसी मार्गसे वापस लोट जायँ॥ ६-९॥

लोमहर्पण उवाच

पवमुक्ते तु देवेन विष्णुना प्रभविष्णुना। ततः प्रहृष्ट्यनसः पूजयन्ति सा तं प्रभुम् ॥ १० ॥ विश्वेदेवा महात्मानः कर्यपोऽदितिरेव च। नमस्कृत्य सुरेशाय तस्मै देवाय रंहसा॥ ११ ॥ प्रयाताः प्राग्दिशं सर्वे विषुठं कर्यपाश्रमम् । ते कर्यपाश्रमं गत्वा कुरुक्षेत्रवनं महत्॥ १२ ॥ प्रसाध ह्यदिति तत्र तपसे तां न्ययोजयन् । सा बचार तपो घोरं वर्षाणामयुतं तदा॥ १३ ॥

लोमहर्षणने कहा—प्रभावशाली भगवान् विण्युने जब ऐसा कहा, तब महात्मा देवगण, कश्यप एव अहितिने प्रसन्न-िक्तसे उन प्रभुका पूजन किया एव देनेश्वरको नमस्कार करनेके बाद पूर्व दिशामे स्थित कश्यपके विस्तृत भाश्रमकी और शीव्रतासे चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र-बनमे स्थित महान् आश्रममें पहुँचे, तब लोगोने अदिनिको प्रसन्नकर उसे तपस्या करनेके लिये प्रेरित किया। (फिर) उन देवीने दस हजार वर्षोतक वहाँ किटन तपस्या की॥ १०—१३॥

तस्या नाम्ना वनं दिव्यं सर्वकामप्रदं शुभम् । आराधनाय कृष्णस्य वाग्जिता वापुभोजना ॥ १४ ॥ देत्यैर्निराकृतान् दृष्टा तनयानृषिसत्तमाः ।

दैत्यैर्निराञ्चतान् द्याः तनथानृषिसत्तमाः । वृथापुत्राऽहमिति सा निर्वेदात् प्रणयाद्धरिम् । तुष्टाव वाग्भिरज्याभिः परमार्थाववोधिनी ॥ १५ ॥ शरण्यं शरणं विष्णुं प्रणता भक्तवत्सलस् । देवदैत्यमयं चादिसध्यमान्तस्वस्तपिणम् ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ ऋषियो ! (जिस वनमें अदितिने तप किया ) उस दिव्य वनका नाम उसके नामपर अदितिवन पड़ा । वह समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला एवं महत्त्वकारी है । ऋषिश्रेष्ठो ! परम अर्थको जाननेवाली (तरवज्ञा ) अदितिने अपने पुत्रोंको दैत्योंके द्वारा अपमानित देखा; उसने सोचा कि तब मेरा पुत्रका जनना ही व्यर्थ है; इसिल्यें अपनी वाणीको संयतकर; हवा पीकर नम्रतापूर्वक शरणागतोकी रक्षा करनेवाले, भक्तजनिष्ठय, देवताओ और दैत्योंकी मूर्तिखरूप, (सृष्टिके) सर्जन, पालन और प्रलयके रूपमें स्थित भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्ननाके लिये उनकी सन्य एव मधुर वाणियोसे उत्तम स्तृति करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १४–१६ ॥

अदितिरुवाच
नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने । नमः परमकल्याण कल्याणायादिवधसे ॥ १७ ॥
नमः पङ्कजनेश्राय नमः पङ्कजनाभये । नमः पङ्कजसम्भूतिसम्भवायानमदोनये ॥ १८ ॥
श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चिक्रणे । नमः पद्मासिहस्ताय नमः कनकरेतसे ॥ १९ ॥
तथात्महानयद्वाय योगिचिन्त्याय योगिने । निर्गुणाय विशेषाय हरये व्रह्मरूपिणे ॥ २० ॥

अदितिने इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया—कृत्यासे उत्पन्न दुःखका नाश करनेवाले प्रभुको नमस्कार है। कमलकी मालाको धारण करनेवाले पुष्करमाली भगवान्को नमस्कार है। परम मङ्गलकारी, कल्याणखरूणी आदिविधाता प्रभो ! आपको नमस्कार है। कमलनयन ! आपको नमस्कार है। पद्मनाम ! आपको नमस्कार है। प्रमो अपको नमस्कार है। प्रमो ! आप लक्ष्मीपित, पूर्ण जितेन्द्रिय, संयमियोके द्वारा दर्शन पानेयोग्य, हाथमें सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले, कमल एवं खड़ा (तल्वार) धारण करते हैं; आप अग्नि खरूप हैं, आपको नमस्कार है। सामिन् ! आत्मज्ञानके द्वारा यज्ञ करनेवाले, योग्योके द्वारा ध्यान करने योग्य, योगकी साधना करनेवाले योगी, सर्वगुण, रजोगुण, तमोंगुणसे रहित किंतु (दयादि) विशिष्ट गुगोसे युक्त ब्रह्मणी श्रीहरि भगवान्को नमस्कार है॥ १०-२०॥

जगच तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते । नमः स्थूलातिसृद्धमाय तस्मै देवाय शार्त्तिणे ॥ २१ ॥ यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगद्प्याखलं नराः । अपश्यद्भिर्जगद्यश्च दृश्यते हृदि संस्थितः ॥ २२ ॥ विहर्षोतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः । यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्यैतद्खिलं जगन् ॥ २३ ॥ तस्मै समस्तजगताममराय नमो नमः ।

आद्यः प्रजापितः सोऽपि पितृणां परमं पितः। पितः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वधस्त ॥ २४॥

जिन आप परमेश्वरमें सारा ससार स्थित है, किंतु जो ससारसे दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूछ तथा अतिमृहम आप शार्क्तधारी देवको नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्की अपेक्षा करनेवाले प्राणी जिन आपके दर्शनसे विद्वत रहते हैं, आपका वे दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत्की अपेक्षा नहीं की, उन्हें आप उनके हृदयमें स्थित दीखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अळक्य है, सर्वोत्तम ज्योति है; यह साम जगत् आपमें स्थित है, आपमे उत्पन्न होता है और आपका ही है, जगत्के देवता उन आपको नमस्कार है। जो आप सबके आदिमें प्रजापित रहे हैं एवं पितरोंके श्रेष्ठ खामी हैं, देवताओंके खामी हैं; उन आप श्रीग्रण्यको बार-बार नमस्कार है। २१-२४॥

यः प्रवृत्तैर्तिवृत्तेद्व कर्मभिस्तु विरज्यते। स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते॥ २५॥ यस्तु संचिन्त्यमानोऽपि सर्व पापं व्यपोहति। नमस्तस्मै विद्युद्धाय परस्गे हिरमेभ्रमे॥ २६॥ य पद्यन्त्यखिलाधारमोद्यानमजमव्ययम्। न पुनर्जन्ममरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तम्॥ २७॥ यो यजो यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंस्थितः। नं यज्ञपुरुपं विष्णुं नमामि प्रभुमोदवरम्॥ २८॥

जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कमेंसे विरक्त तथा न्वर्ग और मोक्षक फलके देनेवाले हैं, उन गदा घारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। जो समरण करनेमात्रसे सारे पाप नष्ट कर देने हैं, उन विशुद्ध परमात्मा हिरिमेधा (विष्णु)को नमस्कार है। जो प्राणी अविनाशी भगवान्को अग्विलाधार, ईशान एवं अजके रूपमें।देखते हैं, वे कभी भी जन्म-मरणको नहीं प्राप्त होते। प्रभो ! ऐसे आपको प्रणान करती हूँ। आपकी आराधना यजोद्धारा होती है, आप यज्ञकी मूर्ति हैं, यज्ञमें आपकी स्थिति है; यज्ञपुरुष ! आप ईश्वर, प्रभु विष्णुको में नमस्कार करती हूँ॥ २५-२८॥

गीयते सर्ववेदेषु वेद्विद्धिर्विदां गितः। यस्तस्मै वद्वेद्याय नित्याय विष्णवे नमः॥२९॥ यतो विद्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति। विद्वोद्भवप्रतिद्याय नमस्तस्मै महात्मने॥३०॥ आब्रह्मस्तम्यपर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरम्। मायाजालसमुद्यदं नमुपेन्द्रं नमाम्यहम्॥३१॥ योऽत्र तोयस्रह्मपर्थो विभर्त्येखिलमीद्यरः। विद्वं विद्वपितं विष्णुं तं नमोमि प्रजापतिम्॥३२॥

वेदोंमें आपका गुणगान हुआ है—इसे वेदन गाते हैं। आप विद्वन्नतोंके आश्रय हैं, वेदोंगे जानने योग्य एवं नित्यखरूप हैं; आप विष्णुकों मेरा नमस्कार है। विश्व जिनमें समुद्गृत हुआ है और जिनमें विलोन होगा तथा जो विश्वके उद्भव तथा प्रतिष्ठांके खरूप हैं, उन महान् आत्मा-(परमात्मा-)को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा मायाजालसे वॅथा हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त चराचर (विश्व) व्याप्त हैं, उन उपेन्द्र भगवान्कों में नमस्कार करती हूँ। जो ईश्वर जलखरूपमें स्थित होकर अविल विश्वका भरण करते हैं, उन विश्वपति एवं प्रजापित विष्णुकों में नमस्कार करती हूँ॥ २९–३२॥

मूर्तं तमोऽसुरमयं तिह्धो विनित्ति यः। रात्रिजं सूर्यरूपी च तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्॥ ३३॥ यस्याक्षिणी चन्द्रसूर्यो सर्वछोकशुभाशुभम्। पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्॥ ३४॥ यस्मिन् सर्वेद्देये सर्वं सत्यमेतन्मयोदितम्। नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभवाव्ययम्॥ ३५॥ यद्येतत् सत्यमुक्तं मे भूयद्यातो जनार्द्देन। सत्येन तेन सकछाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः॥ ३६॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तिविद्यायः॥ २०॥

जो सूर्यरूपी उपेन्द्र असुरमय रात्रिसे उत्पन्न, रूपधारी तमका विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य तथा चन्द्रमा-रूप दोनों आँखें समस्त लोकोंके शुभाग्रम कर्मोंको सतन देखनी रहती हैं, उन उपेन्द्रको मै नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वरके विषयमें मेरा यह समस्त उद्गार सत्य है—असत्य नहीं है, उन अजन्मा, अव्यय एवं स्रष्टा विष्णुको मै नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन ! यदि मेने यह सत्य कहा है तो उस सत्यके प्रभावसे मेरे मनकी सारी अभिलापाएँ परिपूर्ण हो ॥ ३३—३६॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २७ ॥

## [ अथाराविशोऽध्यायः ]

लोमहर्पण उद्याच

एवं स्तुतोऽथ भगवान् वासुदेव खवाच ताम् । अद्दयः सर्वभृतानां तस्याः संदर्शने स्थितः ॥ १ ॥ अड्डाईसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( अदितिकी प्रार्थनापर भगवानुका प्रकट होना तथा भगवानुका अदितिको वर देना )

लोमहर्पणने कहा-इस प्रकार स्तुति करनेके बाद समस्त प्राणियोके दृष्टि-प्रथमे न आनेवाले भगवान् वासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और वोले--।। १ ॥

मनोरथांस्त्वमदिते यानिच्छस्यभिवाञ्छितान् । तांस्त्वं प्राप्स्यसि धर्महो मत्प्रसादान्न संशयः ॥ २ ॥ १2णु त्वं च महाभागे वरो यस्ते हृदि स्थितः। महुर्शनं हि विफलं न कदाचिद् भविष्यति॥ ३॥ यरचेह त्वद्वने स्थित्वा त्रिरात्रं वै करिष्यति । सर्वे कामाः समध्यन्ते मनसा यानिहेच्छति ॥ ४॥ दूरस्थोऽपि वनं यस्तु अदित्याः सारते नरः। सोऽपि याति परं स्थानं किं पुनर्निवसन् नरः॥ ५॥ यश्चेह ब्राह्मणान् पश्च जीन् वा द्वावेकमेव वा । भोजयेच्छूद्धया युक्तः स याति परमां गतिम् ॥ ६॥

श्रीभगवान वोले-वर्म हो (धर्मके मर्मको जाननेवाली) अदिति ! तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओंकी पूर्ति चाहती हो उन्हे तुम मेरी कृपासे प्राप्त करोगी, इसमे कोई संदेह नहीं । महाभागे ! सुनो, तुम्हारे मनभे जिन वरोंकी इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मॉगो; क्योंकि मेरे दर्शन करनेका फल कभी व्यर्थ नहीं होता । तुम्हारे इस (अदिति ) वनमें रहकर जो तीन रातोंतक निवास करेगा, उसकी सभी मनचाही कामनाएँ पूरी होंगी । जो मनुष्य दूर देशमें स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वनका स्मरण करेगा, वह परम धामको प्राप्त कर लेगा । किर यहाँ रहनेवाले मनुष्योंको परम धामकी प्राप्ति हो जाय, इसमे क्या आश्चर्य ? जो मानव इस स्थानपर पाँच, तीन अथवा दो या एक ही ब्राह्मगक्तो श्रद्धापूर्वक मोजन करायेगा, वह उत्तम गति-( मोक्ष-) को प्राप्त करेगा ॥ २-६ ॥

अदितिरुवाच

यदि देव प्रसन्नस्त्वं भक्त्या मे भक्तवत्सल । त्रैलोक्याधिपतिः पुत्रस्तद्स्तु मम वासवः ॥ ७ ॥ हृतश्चास्य यद्यभाग इहासुरैः। त्विय प्रसन्ने वरद तत् प्राप्नोतु सुतो मम॥ ८॥ दुःखाय मम पुत्रस्य केराव । प्रपन्नदायविश्वंशो वार्था में कुरुते हृदि ॥ ९ ॥

अदितिने कहा-भक्तवत्सळ देव ! यदि आप मेरी भक्तिसे मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा पुत्र इन्द्र तीनो छोकोंका स्वामी हो जाय । असुरोने उसके राज्यको तथा यज्ञमे मिळनेवाळे भागको छीन ळिया है । अतः वरटानी प्रमो ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा पुत्र उसे ( राज्यको ) प्राप्त कर ले। केशव ! मेरे पुत्रके राज्यके असुरोद्वारा छीने जानेका मुझे दु:ख नहीं है, किंतु शरणागतको मिल्नेवाले हिस्सेका छिन जाना मेरे हृदयको कुरेद रहा है। 19-९11 श्रीभगवानुवाच

कृतः प्रसादो हि मया तब देवि यथेप्सितम्। खाँदोन चैव ते गर्भे संभविष्यामि कद्यपात्॥ १०॥ सुसुद्भूतस्ततस्ते ये त्वरातयः। तानहं च हिनण्यामि निवृत्ता भव निद्नि॥ ११॥

श्रीभगवान् वोले—देवि ! तुम्हारी इच्छाके अनुकूल मैने तुम्हारे ऊपर कृपा-प्रसाद प्रकट किया है । ( सुनो, ) करयपसे तुम्हारे गर्भमे मै अपने अंशसे जन्म ऌ्रंगा । तुम्हारी कोखसे जन्म लेकर मैं तुम्हारे सभी शत्रुओका वध करूँगा । नन्दिनि ! तुम लौट जाओ ॥ १०-११ ॥

बा॰ पु॰ अं॰ १०-

गर्भे

#### शहिनिरवाध

प्रसीद देवंदवेश नमस्ते विश्वभावन ।

नाहं त्वामुद्रे वोहुर्माश शक्ष्यामि केशव । यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वं विश्वयोनिस्त्वमाश्वरः ॥ १२ ॥ अदितिने कहा—देवदेवेश ! आप ( मुझपर ) प्रसन्न हो । विश्वभावन ! आपको मेग नमस्कार है । हे केशव ! हे ईश ! आप विक्वके उत्पत्ति-स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभुमें सारा संसार प्रतिष्ठित है, उन आपके भारको में अपनी कोखमें वहन न कर सकूँगी ॥ १२ ॥

अहं त्वां च वहिष्यामि आत्मानं चैव नन्दिनि। न च पीडां करिष्यामि खस्ति तेऽस्तु वजाम्यहम् ॥ १३ ॥ इत्युक्त्वान्तर्हिते देवऽदितिर्गर्भ समादघे ।

गर्भिखते ततः कृष्णे चन्नाल सकला क्षितिः। चकम्पिरं महाशैला जग्मुः क्षोभं महान्ध्यः॥ १४॥ यतो यतोऽदितिर्याति द्दाति पद्मुत्तमम् । ततस्ततः क्षितिः खेदान्ननाम द्विजपुंगवाः ॥ १५ ॥ दैत्यानामपि सर्वेपां गर्भस्थे मधुस्द्रने । वभ्व तेजसो हानिर्यथोक्तं परमेष्टिना ॥ १६ ॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणेऽष्टाविगोऽध्यायः ॥ २८ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-निवित ! में स्वयं अपना और तुम्हारा-डोनोका भार वहन कर छूँगा; मैं तुम्हें पीडा नहीं करूँगा । तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ । यह कहकर भगवान्के चले जानेपर अदिनिने गर्भवारण कर लिया । भगवान्-( कृष्ण-)के गर्भमें आ जानेपर सारी पृथ्वी डगमगा गयी । वड़-बड़े पर्वत हिस्टने स्गे एवं विशाल समुद्र विक्षुच्य हो गये। द्विजश्रेष्टो ! अदिनि जहाँ-जहाँ जाती या पैर रखती थीं, वहाँ-वहाँकी पृथ्वी खेद-(भार-) के कारण झुक जाती थी। जैसा कि ब्रह्माने (पहले) वतलाया था, मधुसूदनके गर्भमें आनेपर सभी दैत्योंके तेजकी हानि हो गयी ॥ १३-१६ ॥

> इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अहाईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ २८॥ - POSTERIOR ...

# [ अर्थैकोनत्रिंशोऽध्यायः ]

कोमहर्पण उवाच

निस्तेजसोऽसुरान् दृष्ट्वा समस्तानसुरेश्वरः। प्रह्वाद्मय पप्रच्छ विटरात्मिपतामहम्॥ १॥ उन्तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( विलक्षा पितामह प्रह्वाद्से प्ररन, प्रह्वाद्का अदितिके गर्भमें वामनागमन एवं विष्णु-महिमाका कथन तथा स्तवन ) लोमहर्पण वोले—उसके वाद (देंत्योके तेजके समाप्त हो जानेपर) असुरराज विलने समस्त असुरोको श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रह्लादजीसे पृछा—॥ १ ॥

विख्याच

तात निस्तेजसो दैत्या निर्देग्धा इव विह्ना। किमेते सहसैवाद्य ब्रह्मदण्डहता इव॥२॥ दुरिष्टं कि तु दैत्यानां कि कृत्या विधिनिर्मिता। नाशायेषां समुद्भूता येन निस्तेजसोऽसुराः॥ ३॥ विलेने कहा—तात । (इस समय ) दैत्य लोग आगसे झुलसे हुए-से कान्तिहीन हो गये हैं । आज ये ऐसा क्यो हो गये हैं ! प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मणका अभिशाप लग गया है—ये ब्रह्मदण्डसे जैसे \*

पीड़ित हो गये हैं ! क्या दैंग्योंका कोई अज्ञाम होनेवाला है ! अथवा इनके नाशके लिये ब्रह्माने कृत्या-( पुरश्चरणसे उत्पन्न की गयी मारिकाशक्ति- )को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुरलोग इस प्रकार तेजसे रहित हो गये हैं ॥ २-३ ॥

#### लोमहर्षण उवाच

इत्यसुरवरस्तेन पृष्टः पौत्रेण ब्राह्मणाः। चिरं ध्यात्वा जगादेदमसुरं तं तदा बलिम् ॥ ४ ॥ लोमहर्षण बोले—ब्राह्मणो । अपने पौत्र (पुत्रके पुत्र) राजा बलिके इस प्रकार पुल्लेपर दैत्योंमें प्रधान प्रह्लादने देरतक ध्यान करके तब असुर बलिसे कहा—॥ ४ ॥

#### प्रह्लाद् उवाच

चलन्ति गिरयो भूमिर्जहाति सहसा धृतिम् । सद्यःसमुद्राःश्चिमिता दैत्या निस्तेजसः कृताः ॥ ५ ॥ स्योदये यथा पूर्वे तथा गच्छन्ति न ब्रहाः । देवानां च परा लक्ष्मीः कारणेनानुमीयते ॥ ६ ॥ महदेतन्महावाहो कारणं दानवेश्वर । न हाल्पमिति मन्तव्यं त्वया कार्यं कथंचन ॥ ७ ॥

महादने कहा—दानवाधिप ! इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी (खामाविक) वीरता छोड़ रही है, समुद्रमें जोरोंकी छहरें उठ रही हैं और दैत्य तेजसे रहित हो गये हैं । सूर्योदय होनेपर अव पहलेके समान प्रहोकी चाछ नहीं दीखती है । इन कारणों-( छक्षणों-)से अनुमान होता है कि देवताओका अभ्युदय होनेवाछा है । महावाहु ! दानवेश्वर ! यह कोई विशेष कारण अवस्य है । इस कारणको छोटा नहीं मानना चाहिये और आपको इसका कोई प्रतियत्न ( उपाय ) करना चाहिये ॥ ५-७॥

#### लोमहर्पण उवाच

इत्युक्तवा दानवपति प्रह्लादः सोऽसुरोत्तमः। अत्यर्थभक्तो देवेशं जगाम मनसा हिरम्॥ ८॥ स ध्यानपथगं कृत्वा प्रह्लादश्च मनोऽसुरः। विचारयामास ततो यथा देवो जनार्दनः॥ ९॥ स द्दर्शोदरेऽदित्याः प्रह्लादो वामनाकृतिम्। तदन्तश्च वसुन् रुद्धानिश्वनौ मरुतस्तथा॥ १०॥ साध्यान् विश्वे तथादित्यान् गन्धवारागाक्षसान्। विरोचनं च तनयं विश्वं चासुरनायकम्॥ ११॥ जम्मं कुजम्मं नरकं वाणमन्यांस्तथासुरान्। आत्मानमुर्वी गगनं वागुं वारि द्वताशनम्॥ १२॥ समुद्राद्विसरिद्द्रीपान् सर्रास्त पर्तृत् महीम्। वयोमजुष्यानिखलांस्तथैव च सरीस्त्रपान्॥ १३॥ समस्तलोकस्रष्टारं ब्रह्माणं भवमेव च। ब्रह्मक्षत्रताराश्च दक्षाचांश्च प्रजापतीन्॥ १४॥ समस्तलोकस्रष्टारं ब्रह्माणं भवमेव च। ब्रह्मक्षत्रताराश्च दक्षाचांश्च प्रजापतीन्॥ १४॥ सम्पन्नयन् विस्मयाविष्टः प्रकृतिस्थः क्षणात् पुनः। प्रह्लादः प्राह्मदेत्येन्द्रं विलं वैरोचिनं ततः॥ १५॥

लोमहर्पणने कहा—अधुरोंमें श्रेष्ठ महान् भक्त प्रह्लादने दैत्यराज बलिसे इस प्रकार कहकर मनसे श्रीहरिका ध्यान किया । अधुर प्रह्लादने अपने मनको भगवान्के ध्यान-पथमें लगाकर चिन्तन किया—जैसा कि भगवान्का खरूप है । उन्होंने उस समय (चिन्तन करते समय) अदितिकी कोखमें वामनके रूपमें भगवान्को देखा । उनके भीतर वधुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनीकुमारो, मरुतो, साध्यो, विश्वेदेवों, आदित्यों, गन्धवों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं अधुरनायक बलि, जम्भ, कुजम्भ, नरक, वाण तथा इस प्रकारके दूसरे बहुत-से अधुरो एवं अपनेको और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्रों, पर्वतों, निदयों, द्वीपों, सरों, पश्चओं, भूसम्पित्यो, पक्षियो, सम्पूर्ण मनुष्यों, सरकनेवाले जीवो, समस्त लोकोंके स्रष्टा ब्रह्मा, शिव, प्रह्मो, नक्षत्रों, ताराओ तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंको भी देखा । प्रह्माद इन्हें देखकर आश्वर्यमें पड़ गये, किंतु क्षणमात्रमें ही पुनः पूर्ववत् प्रकृतिस्थ हो गये और विरोचन-पुत्र दैत्योंके राजा बलिसे बोले—॥ ८-१५॥

तत्संद्वातं मया सर्वं यदर्थं भवतामियम् । तेजसो हानिरूत्वा १२०वन्तु तद्शेपतः ॥ १६ ॥ देवदेवो जगद्योनिरयोनिर्जगदादिजः । अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः ॥ १७ ॥ परावराणां परमः परापरसतां गतिः ।

प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुगः। स्थितिं कर्तुं जगशाथः सोऽचिन्त्यो गर्मतां गतः॥ १८॥ प्रभुः प्रभूणां परमः पराणामनादिमध्यो अगवानतन्तः। बैलोक्यमंद्रोन सनाथमेकः कर्तुं महात्माऽदितिजोऽवर्ताणः॥ १९॥

(दैत्यो!) मैने तुम छोगोंकी कान्तिहीनताके (बास्तिविक) सब कारणको—अच्छी तरहसे समझ छिया है। (अव) उसे तुम छोग मछीमांति सुनो। देवोंके देव, जगद्योनि, (विश्वको उत्पन्न करनेवाले) किंतु खयं अयोनि, विश्वके प्रारम्भमें विद्यमान पर खयं अनादि, किर भी विश्वके आदि, वर उनेवाले वरणीय हरि, सर्वश्रेष्ठोमें भी परम (श्रेष्ठ), बड़े-छोटे सज्जनोंकी गिन, मानोंके भी प्रमाणभूत प्रभु, सातो छोकोंक गुरुओंक भी गुरु एवं चिन्तनमें न आनेयोग्य विश्वके खामी मर्यादा-(धर्महेतु-) की स्थापना करनेके छिये (अदिनिके) गर्भमें आ गये है। प्रभुओंके प्रभु, श्रेष्टोमे श्रेष्ठ, आदि-मध्यसे रहित, अनन्त भगवान् तीनों छोकोंको सनाय करनेके छिये अदितिके पुत्रके रूपमे अंशावतारखरूपसे अवतीर्ण हुए हैं।। १६-१९॥

पद्मयोनिनेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः। रुद्रो च वासुदेवः कलयावर्तार्णः ॥ २० ॥ जानन्ति दैत्याधिप यत्खरूपं स यं क्षानविधूतपापाः। यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवम् ॥ २१ ॥ यस्मिन् प्रविष्टा यथोर्मयस्तोयनिधेरज्ञम्। भूतान्यशेपाणि यतो भवन्ति लयं च यसिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम्॥२२॥ न यस्य रूपं न वलं प्रभावो परमस्य न च **भतापः** सर्विपितामहाचैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यस् ॥ २३ ॥

देंत्यपते ! जिन वासुदेव भगवान्के वास्तविक खरूपको रुद्द, ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुप नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान् अपनी एक कलासे अवतीर्ण हुए है । वेदके जाननेवाले जिन्हे अक्षर कहते हैं तथा ब्रह्मज्ञानके होनेसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रत्रेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुन: जन्म नहीं लेते—ऐसे छन वासुदेव भगवान्को मै प्रणाम करता हूँ । समुद्रकी लहरोके समान जिनसे समस्त जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते है तथा प्रलयकालमे जिनके भीतर विलीन हो जाते है, उन अचिन्य वासुदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुपके रूप, वल, प्रभाव और प्रतापको नहीं जान पाते उन वासुदेवको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ २०—२३॥

चक्षुर्त्रहणे त्वगेपा स्पर्शग्रहित्री रूपस्य रसस्य। च गन्धग्रहणे तियुक्तं न ब्राणचक्षः श्रवणादि तस्य ॥ २४ ॥ खयंत्रकाशः परमार्थतो सर्वेश्वरो वेदितव्यः स यः युवत्या । तमीड्य**मन**धं देवं याह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम्॥२५॥ च येनैकइंप्ट्रेण समुद्धतेयं सर्वम् । चला धारयतीह धरा शेते यसित्वा जगद् यस्तमीङ्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् ॥ २६ ॥ सकलं

गभ अंशावतीर्णेत च येन हृतानि तेजांसि महासुराणाम्। देवमनन्तमीशमशेषसंसारतरोः कुटारम् ॥ २७॥ जगद्योनिरयं महाऽसुरेन्द्राः। स पोडशांशेन महात्मा सुरेन्द्रमातुर्जंडरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन चपूंषि॥ २८॥ वलं

जिन परमेश्वरने रूप देखनेके छिये ऑखोको, स्पर्शज्ञानके छिये त्वचाको, खट्टे-मीठे खाद छेनेके छिये जीभको और सुगंध-दुर्गव सूँघनेके लिये नाकको नियत किया है; पर स्वयं उनके नाक, ऑख और कान आदि नहीं है। जो यस्तुतः खयं प्रकाशखरूप है, वे सर्वेश्वर युक्तिके द्वारा (कुछ-कुछ) जाने जा सकते हैं; उन सर्वसमर्थ, स्तुतिके योग्य, किसी भी प्रकारके मलसे रहित, ( भक्तिसे ) प्राह्य, ईश-हरिदेवको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके द्वारा एक मोटे तथा बड़े दॉतसे निकाली गयी चिरस्थायिनी पृथ्वी सभी कुछ धारण करनेमें समर्थ है तया जो समस्त संसारको अपनेमें स्थान देकर सोनेका स्वॉग धारण करते हैं, उन स्तुत्य ईश विष्णुको मै प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने अपने अंशसे अदितिके गर्भमे आकर महासुरोंके तेजका अपहरण कर छिया, उन समस्त संसाररूपी वृक्षके छिये कुठाररूप धारण करनेवाले अनन्त देवाधीश्वरको मै प्रणाम करता हूँ । हे महासुरो ! जगत्की उत्पत्तिके स्थान वे ही महात्मा देव अपने सोलहवे अंशकी कलासे इन्द्रकी माताके गर्भमें प्रविष्ट हर है और उन्होंने ही तुम लोगोके शारीरिक बलको अपहृत कर लिया है ॥ २४-२८॥

#### बलिस्वाच

तात कोऽयं हरिनीम यतो नो भयमागतम्। सन्ति मे शतशो दैत्या वासुदेववलाधिकाः॥ २९॥ विभिचित्तः शिविः शंकुरयःशंकुस्तथैव च। हयशिरा अश्वशिरा भङ्गकारो महाहनुः॥ ३०॥ कुक्कुराक्षश्च दुर्जयः। एते चान्ये च मे सन्ति दैतेया दानवास्तथा ॥ ३१ ॥ भूभारधरणक्षमाः। एषामेकेकशः कृष्णो न वीर्याद्वेन संमितः ॥ ३२ ॥ व्रतापी प्रवशः शंभः महावीर्या महावला

विलने कहा-तात ! जिनसे हम सबको डर है वे हिए कौन हैं ? हमारे पास वासुदेवसे अविक शिक्त-शाली सैकड़ों दैत्य हैं; जैसे-विप्रचित्ति, शिव, शड़ू, अय:शंकु, हयशिरा, अश्वशिरा, (विघटन करनेवाला-) भङ्गकार, महाहनु, प्रतापी, प्रघश, शम्मु, दुर्जय एवं कुक्कुराक्ष । ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य एवं दानव हैं । ये सभी महावलवान् तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वीके भारको वारण करनेमें समर्थ हैं । कृष्ण तो हमारे इन वलवान् दैत्योमेंसे पृयक्-पृथक् एक-एकके आघे वलके समान भी नहीं हैं ॥ २९-३२ ॥

#### लोमहर्षण उवाच

पौत्रस्यैतद् वचः श्रुत्वा प्रह्लादो दैत्यसत्तमः। सक्रोधश्च विलं प्राह वैकुण्ठाक्षेपवादिनम् ॥ ३३ ॥ विनारामुपयास्यन्ति दैत्या ये चापि दानवाः। येषां त्वमोद्दशो राजा दुर्वुद्धिरविवेकवान् ॥ ३४ ॥ वासुदेवमजं विभुम् । त्वामृते पापसङ्कलप कोऽन्य एवं विद्वायति ॥ ३५॥ देवदेवं महाभागं

लोमहर्पणने कहा-ंअपने पौत्रकी इस उक्तिको सुनकर दैत्यश्रेष्ठ प्रह्लाद कुद्ध हो गये और भगवान्की निन्दा करनेवाले वलिसे वोले-विल ! तेरे-जैसे विवेकहीन एवं दुर्वुद्धि राजाके साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे जायॅगे। हे पापको ही सोचनेत्राले पापबुद्धि ! तुम्हारे सित्रा ऐसा कौन है, जो देवाधिदेव महाभाग अज एव सर्वन्यापी वासुदेवको इस तरह कहेगा ॥ ३३-३५ ॥

य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता दैत्यदानवाः। सब्रह्मकास्तथा देवाः स्थावरान्ता विभृतयः॥ ३६॥ त्वं चाहं च जगच्चेदं सादिद्रमनदीवनम् । ससमुद्रद्वीपलोकोऽयं यद्चेदं सचराचरम् ॥ ३७॥ and the second s

यस्याभिवाद्यवन्यत्य प्यापिकः परमात्यकः। एकांशांशकलाजनम कस्तमेयं प्रवक्ष्यति ॥ ३८॥ प्रमृते विनाशाक्षिमुर्खं त्वामेकसविवेकिनम्। दुर्वुद्धिमजितात्मानं चृद्धानां शासनातिगम् ॥ ३९॥

तुमने जिन-जिनका नाम लिया है, वे सभी दैत्य एवं दानध तथा ब्रह्माक साथ सभी देवता एवं चगचर-की समस्त विभूतियाँ, तुम और में, पर्वत तथा बृक्ष, नदी और बनसे युक्त सारा जगत तथा समुद्र एवं द्वीपोंसे युक्त सम्पूर्ण लोक तथा चर और अचर जिन सर्ववन्य श्रेष्ठ सर्वव्यापी परगातमाक एक अंशकी अंशकलासे उत्पन्न हुए हैं, उनके विषयमें विनाशकी ओर चलनेवाले विवेदाहीन, मूर्च, इन्द्रियोंक गुलाम, बृद्धोंक आदेशोंका उल्लाहन करने-वाले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा (कृत्या नामसे ) कह सकेगा ! ॥ ३६—३९॥

शोच्योऽहं यस्य में गेहे जातस्तव पिताऽधमः। यस्य त्वमीहशः पुत्रो देवदेवावमानकः॥४०॥ तिष्ठत्यनेकसंसारसंघातोष्ठविनाशिनि । छण्णे भक्तिराहं तावद्वेदयो भवता न किम् ॥४१॥ न मे प्रियतरः छण्णाद्पि देहोऽयमात्मनः। इति जानात्ययं छोको भवांश्च दितिनन्दन ॥४२॥ जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि एरि मम। निन्दां करोपि तस्य न्वमकुर्वन् गोरवं मम॥४३॥ विरोचनस्तव गुरुर्गुरुस्तस्याप्यहं धछे। ममापि सर्वजगनां गुरुर्नारायणो हिरः॥४४॥

में (ही सचमुच) शोचनीय हूँ, जिसके घरमें तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे-जेंसा देवटेव-(विण्यु-)का तिरस्कार करनेवाला पुत्र है। जो अनेक संसारके समूहोंके प्रवाहका विनाश करनेवाले हैं, ऐसे कृष्णमें भिक्तके लिये तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा। दिनिनन्दन! मेरे विपयमें समस्त संसार एवं तुम भी यह जानते हो कि मुझे यह मेरी देह भी कृष्णसे अधिक प्रिय नहीं है। किर यह समझते हुए भी कि भगवान् कृष्ण मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, फिर भी तुम मेरी मर्यादापर ध्यान न देकर टैस पहुँचाते हुए उनकी निन्दा कर रहे हो। बिल तुम्हारा गुरु (पिता) विरोचन है, उसका गुरु (पिता) में हूँ तथा मेरे भी गुरु सम्पूर्ण जगत्के खामी भगवान् नारायण श्रीहरि हैं॥ ४०-४४॥

निन्दां करोपि तस्मिस्त्वं छुण्णे गुरुगुरोर्गुरो। यस्मात् तस्मादिष्टेच त्वमैदवर्याद् भ्रंदामेण्यसि ॥ ४५ ॥ स्व देवो जगतां नाथो वले प्रभुर्जनार्दनः । नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते भक्तिमानत्र मे गुरुः ॥ ४६ ॥ पतावन्मात्रमप्यत्र निन्दता जगतो गुरुम् । नापेक्षितस्त्वया यस्मात् तस्माच्छापं द्दामिते ॥ ४७ ॥ यथा मे शिरसद्देखेदादिदं गुरुतरं वले । त्वयोक्तमच्युताक्षेपं राज्यभ्रष्टस्तथा पत ॥ ४८ ॥ यथा न कृष्णाद्परः परित्राणं भवाणवे । तथाऽचिरेण पद्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम् ॥ ४९ ॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पृकोनिवारोऽध्यायः ॥ २९ ॥

जिस कारण तुम अपने गुरु-( पिता विरोचन-)के गुरु ( पिता में प्रहाद )के भी गुरु विष्णुकी निन्दा कर रहे हो, इस कारण तुम यहीं ऐश्वर्यसे श्रष्ट हो जाओगे। बिल । वे प्रभु जनादनदेव जगत्के स्वामी हैं। इस विपयमें मेरा गुरु ( अर्थात् में ) भिक्तमान् हूँ, यह विचारकर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। जिस कारणसे जगद्गुरुकी निन्दा करनेवाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण में तुम्हें शाप देता हूँ; क्योंकि बिल । तुम्हारे द्वारा अन्युतके प्रति अपमानजनित ये बचन मेरे लिये सिर कट जानेसे भी अधिक कष्टदायी हैं, अतः तुम राज्यसे श्रष्ट होकर गिर जाओ। भवसागरमें भगवान्को विष्णु छोडकर दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः शीव्र ही मैं तुम्हें राज्यसे श्रष्ट हुआ देखूँगा॥ ४५–४९॥

एस मकार श्रीवामनपुराणमें उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त पुत्रा ॥ २९ ॥

### [ अथ त्रिंशोऽध्यायः ]

लोमहर्षण उवाच

दित दैत्यपतिः श्रुत्वा वचनं रौद्रमिषयम् । प्रसादयामास गुरुं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ १ ॥ तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( बलिका प्रह्लादको संतुष्ट करना, अदितिके गर्भसे वामनका प्राकट्य; बह्लाद्वारा स्तुति, वामनका वलिके यज्ञमें जाना)

लोमहर्षणने कहा—दैत्यपति बलि प्रह्लादकी इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय उक्तिको सुनकर उनके चरणोंमें बार-बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगा ॥ १॥

प्रसीद तात मा कोपं कुरु मोहहते मिये। यलावलेपमूढेन मयैतद्वाक्यमीरितम् ॥ २ ॥ मोहापहतविश्वानः पापोऽहं दितिजोत्तम । यच्छप्तोऽस्मि दुराचारस्तत्साधु भवता कृतम्॥ ३ ॥ राज्यश्रंशं यशोश्रंशं प्राप्त्यामीति ततस्त्वहम् । विपण्णोऽसि यथा तात तथैवाविनये कृते ॥ ४ ॥ त्रेलोक्यराज्यमैदवर्यमन्यद्वा नातिदुर्लभम् । संसारे दुर्लभास्तात गुरवो ये भवद्विधाः॥ ५ ॥ प्रसीद तात मा कोपं कर्तुमहसि दैत्यप । त्वत्कोपपरिदग्धोऽहं परितप्यं दिवानिशम्॥ ६ ॥

बिलने कहा—तात! आप मेरे ऊपर प्रसन हों, मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोय न करें । बलके वमण्डसे विवेकहीन होने के कारण मेंने यह बचन कहा था। दैत्यश्रेष्ठ! मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, मैं अथम हूँ। मैने सदाचारका पालन नहीं किया, जिससे मुझ पापाचारीको आपने जो शाप दिया, वह बहुत ठीक किया। तात! आप (यतः) मेरी उद्दण्डताके कारण बहुत दुःखी हैं, अतः मैं राज्यसे च्युत और अपनी कीर्तिसे रहित हो जाऊँगा। तात! संसारमें तीनों लोकोंका राज्य, ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी (वस्तु) का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप-जैसे जों गुरुजन हैं, वे संसारमें दुर्लभ हैं। दैस्योंकी रक्षा करनेवाले तात! आप प्रसन्त हों, क्रोध न करें। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसिल्ये में दिन-रात (आठों प्रहर) संतप्त हो रहा हूँ ॥ २—६॥

प्रहाद उवाच वत्स कोपेन मे मोहो जनितस्तेन ते मया। शापो दत्तो विवेकश्च मोहेनापहृतो मम॥ ७॥ यदि मोहेन मे ज्ञानं नाक्षिण्तं स्थान्महासुर। तत्कथं सर्वगं जातन् हरिं किच्चच्छपाम्यहम्॥ ८॥ यो यः शापो मया दत्तो भवतो सुरपुंगव। भाव्यमेतेन नूनं ते तस्मात्त्वं मा विषीद् वं॥ ९॥ अद्यप्रभृति देवेशे भगवत्यच्युते हरौ। भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति॥ १०॥ शापं प्राप्य च मे वीर देवेशः संस्मृतस्त्वया। तथा तथा विद्वित्यामि श्रेयस्त्वं प्राप्स्यसे यथा॥ ११॥

महाद बोले—बत्स ! क्रोथके कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसीने मेरी विचार करनेवाली बुद्धि भी नण्ट कर दी थी, इसीसे मैंने तुम्हें शाप दे दिया । महासुर ! यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो में भगवान्को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे देता । असुरश्रेष्ठ ! मैंने तुम्हे जो क्रोधवश शाप दिया है, वह तो तुम्हारे लिये होगा, किंतु तुम दुःखी मत हो; बल्कि आजसे तुम उन देवोंके भी ईश्वर भगवान् अन्युत हरिकी भिक्त करनेवाले बन जाओ—भक्त हो जाओ। वे ही तुम्हारे रक्षक हो जायँगे। वीर ! मेरा शाप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान्का स्मरण किया है, अतः में तुमसे वही कहूँगा, जिससे तुम कल्याणको प्राप्त करो ॥ ७–११॥

#### लोमहर्पण उवाच

अदितिर्वरमासाय सर्वकामसमृद्धिद्दम् । क्रमेण ह्युद्रे देवो वृद्धि माता महायकाः ॥ १२ ॥ ततो मासेऽथ द्रामे काले प्रस्व आगते । अजायत स गाविन्दो भगवान् वामनाकृतिः ॥ १३ ॥ अवतीर्णे जगन्नाये तस्मिन् सर्वामरेश्वरे । देवाश्च सुमुन्तुर्दुः हं देवमाताऽदितिस्तथा ॥ १४ ॥ यद्धवीताः सुखस्पक्षी नीरजस्कमभूनभः । धर्मे च सर्वभृतानां तदा मितरजायत ॥ १५ ॥ नोद्देगश्चाप्यभृद् देहे मनुजानां द्विजोत्तमाः । तदा हि सर्वभृतानां धर्मे मितरजायत ॥ १६ ॥ तं जातमानं भगवान् ब्रह्मा लेकपितामहः । जातकमीदिन्नां कृत्वा क्रियां तुष्टाव च प्रभुम् ॥ १७ ॥

छोमहर्पणने कहा—( उथर ) अदिनिने सभी कामनाओंकी समृद्धि करनेवाले बरको प्राप्त कर लिया तब उसके उदरमे महायशखी देव ( भगवान् ) धीरे-धीरे बढने लगे। इसके बाद दसवें महीनेमं जब प्रसक्का समय आया तब भगवान् गोविन्द वामनाकारमें उत्पन्न हो गये। संसारके खामी उन अखिलेश्वरके अवनार ले लेनेपर देवता और देवमाना अदिति दु:खसे मुक्त हो गये। फिर तो ( संसारमे ) आनन्ददायी वायु बढ़ने लगी, गगन-मण्डल बिना धूलिका ( खन्छ ) हो गया एवं सभी जीवोक्ती बुद्धि धर्म करनेमें लग गयी। द्विजोत्तमो ! उस समय मनुष्योकी देहमें कोई ववड़ाहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियोंकी बुद्धि धर्ममें लग गयी। उनके उत्पन्न होते ही लोकपितामह ब्रह्माने उनकी तत्काल जातकर्म आदि किया ( संस्कार ) मम्पन्न करके उन प्रमुकी स्तृति की ॥ १२—१७ ॥

व्रद्योवाच

जयाधीरा जयाजेय जय विश्वगुरो हरे। जन्ममृत्युजरातीत जयानन्त जयाच्युत॥ १८॥ जयाजित जयारोप जयाव्यक्तस्थिते जय। परमार्थार्थ सर्वेग ग्रानक्षेयार्थिनिःस्त॥ १९॥ जयारोप जगत्साक्षिञ्जगत्कर्त्तर्जगद्गरो। जगतोऽजगद्दन्तेश स्थितौ पालयंत जय॥ २०॥ जयाखिल जयारोप जय सर्वहिदिस्थित। जयादिमध्यान्तमय सर्वेजानमयोत्तम॥ २६॥ सुमुक्षुभिरिनर्देश्य तित्यहृष्ट जयेश्वर। योगिभिर्मुक्तिकामैस्तु दमादिगुणभूपण॥ २२॥

ब्रह्मा बोले—अवीश! आपकी जय हो। अजेय! आपकी जय हो। विश्वके गुरु हिर ! आपकी जय हो। जन्म-मृन्यु तथा जरासे अनीत अनन्त! आपकी जय हो। अच्युत! आपकी जय हो। अजित! आपकी जय हो। अग्रेप ! आपकी जय हो। अग्रेप स्थितियाले भगवन् ! आपकी जय हो। परमार्थार्थकी ( उत्तम अभिप्रायकी ) पूर्तिमे निमित्त ! ज्ञान और जेयके अर्थके उत्पादक सर्वज ! आपकी जय हो। अग्रेप जगत्के साजी! जगत्के कर्ता! जगद्गुरु ! आपकी जय हो। जगत् ( चर ) एवं अजगत् ( अचर ) के स्थिति, पाटन एवं प्रत्यके सामी! आपकी जय हो। अखिल ! आपकी जय हो। अश्रेप ! आपकी जय हो। समीके हृदयमे रहनेवाले प्रभो! आपकी जय हो। आदि, मध्य और अन्तस्वरूप! समस्त ज्ञानकी मूर्ति, उत्तम! आपकी जय हो। हे मुमुक्षुओके हारा अनिर्देश्य, नित्य-प्रसन्न ईश्वर! आपकी जय हो। हे मुक्तिकी कामना करनेवाले योग्गिरोंसे सेवित, दम आदि गुणोसे विभूपिन परमेश्वर! आपकी जय हो।। १८—२२॥

जयातिसङ्ग दुर्जेय जय स्थृल जगन्मय । जय सङ्मातिसङ्ग त्वं जयानिन्द्रिय सेन्द्रिय ॥ २३ ॥ जय स्थमायायोगस्थ रोपभोग जयाक्षर । जयेकदंष्ट्रपान्तेन समुद्धतवसुंघर ॥ २४ ॥ मृकेसरिन् सुरारातिवक्षस्थलविदारण । साम्प्रतं जय विश्वात्मन् मायावामन केराव ॥ २५ ॥ निजमायापरिच्छित्र जगद्धातर्जनार्द्दन । जयाचिन्त्य जयानेकसङ्ग्येकविध प्रभो ॥ २६ ॥ वर्दस्य वर्धितानेकविकारप्रकृते हरे । त्वस्येपा जगतामीरो संस्थिता धर्मपद्धतिः ॥ २७ ॥

हे अत्यन्त सूक्ष्म खरूपवाले ! हे दुर्जेय (किंठनतासे समझमें आनेवाले ) ! आपकी जय हो । हे स्थूल और जगत्-मूर्ति ! आपकी जय हो । हे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म प्रभो ! आपकी जय हो । हे इन्द्रियोसे रहित तथा इन्द्रियोसे युक्त (नाथ) ! आपकी जय हो । हे अपनी मायासे योगमें स्थित रहनेवाले (स्वामी) ! आपकी जय हो । हे रोषकी श्रम्यापर सोनेवाले अविनाशी श्रेपशायी प्रभो ! आपकी जय हो । हे एक दॉतके कोनेपर पृथ्वीको उठानेवाले वराहरूपधारी भगवन् ! आपकी जय हो । हे देवताओंके शत्रु-(हिरण्यकशिपु-)के वक्षः-स्थलको विदीर्ण करनेवाले नृसिंह भगवान् तथा विश्वकी आत्मा एवं अपनी मायासे वामनका रूप धारण करनेवाले केशव ! आपकी जय हो । हे अपनी मायासे आवृत तथा संसारको धारण करनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । हे चिन्तन करनेसे परे अनेक खरूप धारण करनेवाले तथा एकविध प्रमो ! आपकी जय हो । हरे ! आपकी जय हो । हरे । अपकी वृद्धि हो । जगत्की यह धर्मप्रणाकी आप प्रभुमे स्थित है ॥ २३—२०॥

न त्वामहं न चेशानो नेन्द्राद्याख्रिदशा हरे। ब्रातुमीशा न मुनयः सनकाद्या न योगिनः॥ २८॥ त्वं मायापटसंवीतो जगत्यत्र जगत्पते। कस्त्वां वेत्स्यति सर्वेश त्वत्यसादं विना नरः॥ २९॥ त्वमेवाराधितो यस्य प्रसादसुमुखः प्रभो। स एव केवलं देवं वेत्ति त्वां नेतरो जनः॥ ३०॥ तदीश्वरेश्वरेशान विभो वर्ङ्स्व भावन। प्रभवायास्य विश्वस्य विश्वात्मन् पृथुलोचन॥ ३१॥

हे हरे ! मैं, शंकर, इन्द्र आदि देव, सनकादि मुनि तथा योगिगण आपको जाननेमें असमर्य हैं । हे जगरपते ! आप इस संसारमें मायारूपी वस्त्रसे ढके हैं । हे सर्वेश ! आपकी प्रसन्तताके बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके । प्रभो ! जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उसपर प्रसन्न होते हैं, वही आपको जानता है, अन्य नहीं । हे ईश्वरोंके भी ईश्वर ! हे ईशान ! हे विभो ! हे भावन ! हे विश्वात्मन् ! हे पृथुलोचन ! इस विश्वके प्रमव ( उत्पत्ति—सृष्टिके कारण ) विष्णु ! आपकी वृद्धि हो—जय हो ॥ २८–३१॥

#### लोमहर्षण उवाच

पवं स्तुतो हपीकेशः स तदा वामनाकृतिः। प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचारूढसंपद्म्॥ ३२॥ स्तुतोऽहं भवता पूर्विमिन्द्राद्येः कश्यपेन च। मया च वः प्रतिहातिमन्द्रस्य भुवनत्रयम्॥ ३३॥ भूयश्चाहं स्तुतोऽदित्या तस्याश्चापि मया श्रुतम्। यथा शकाय दास्यामि त्रेठोक्यं हतकण्टकम्॥ ३४॥ सोऽहं तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगतः पतिः। भविष्यति सहस्राक्षः सत्यमेतद् व्रवीमि वः॥ ३५॥

लोमहर्पणने कहा—इस प्रकार जब वामनरूपमे अवतीर्ण भगवान्की स्तृति सम्पन्न हुई, तब हृपीकेश भगवान् हॅसकर अभिप्रायपूर्ण ऐश्वर्ययुक्त वाणीमें बोले—पूर्वकालमे आपने, इन्द्र आदि देवो तथा करयपने मेरी स्तृति की थी। मैने भी आप लोगोंसे इन्द्रके लिये त्रिमुवनको देनेकी प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद अदितिने मेरी स्तृति की तो उससे भी मैने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओंसे रहित तीनो लोकोंको इन्द्रको दूँगा। अतः मैं ऐसा करूँगा कि किससे हजारों नेत्रोवाले (इन्द्र) संसारके खामी होंगे। मेरा यह कथन सत्य है ॥ ३२—३५॥

ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा हृषीकेशाय दत्तवान् । यज्ञोपवीतं भगवान् ददौ तस्य वृहस्पतिः ॥ ३६ ॥ आपाढमददाद् दण्डं मरीचिर्ब्रह्मणः सुतः ।

कमण्डलुं वसिष्ठश्च कौशं चीरमथाङ्गिराः। आसनं चैव पुलहः पुलस्त्यः पीतवाससी॥ ३७॥ उपतस्थुश्च तं वेदाः प्रणवस्वरभूपणाः। शास्त्राण्यशेषाणितथा सांख्ययोगोक्तयश्च याः॥ ३८॥ स वामनो जटी दण्डी छत्री धृतकमण्डलुः। सर्वदेवमयो देवो वलेरध्वरमभ्यगात्॥ ३९॥

(ह्मीकेश भगवान्के इस प्रकार अपने वचनकी सत्यता बोग्ति करनेके वाद ) ह्राताने इपीकेशको कृष्ण मृगचर्म समर्पित किया एवं भगवान् बृहस्पतिने उन्हें यज्ञोपवीत दिया। ह्रात्यपुत्र मरीचिने उन्हें पटाशदण्ड, यसिष्टने कमण्डल और अङ्गिराने रेशमी बल्ल दिया। पुटहने आसन तथा पुट्टस्यने दो पीले बल्ल दिये। ऑकारके स्वरसे अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा सांख्ययोग आदि दर्शनोक्षी उक्तियाँ उनका उपस्थान करने त्यां। समस्त देवताओंके मूर्तिक्ष्प वामनभगवान् जटा, दण्ड, स्त्र एवं कमण्डल धारण करके विक्रिती यज्ञभूगिमें पधारे॥३६–३९॥

यत्र यत्र पदं विप्रा भूभागे वामनो द्दो। द्दाति भूमिर्विवरं तत्र नत्राभिपीटिता॥ ४०॥ स वामनो जङगतिर्मृदु गच्छन् सपर्वताम्। साध्यिद्वीपवर्तां सर्वां चालयामास मेदिनीम्॥ ४१॥ वृहस्पतिस्तु शनकेमीर्ग द्वीयते शुभम्। तथा क्रीडाविनोदार्थमितजाड्यगनोऽभवत्॥ ४२॥ नतः शेषो महानागो निःस्त्यासौ रसातलात्। साहाय्यं फल्पयामास देवदेवस्य चिक्रणः॥ ४३॥ नद्यापि च विर्यानमहेर्विलमनुत्तमम्। तस्य संदर्शनादेव नागेभ्यो न भयं भवेत्॥ ४४॥

॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

ब्राह्मणो ! पृथ्वीपर वामन भगवान् जिस-जिस स्थानपर डग रखते थे, वहाँकी दवी हुई भृमिमें दरार पड़ जाता था-गड्ढा हो जाता था । मधुरभावसे धीरे-धीरे चलते हुए वामनभगवान्ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतोंसे युक्त सारी पृथ्वीको कँपा दिया । बृहस्पित भी शनै:-शनैं: उन्हें सारे कन्याणकारी मार्गको दिखाने लगे एवं खयं भी कीडापूर्ण मनोरखनके लिये अत्यन्त धीरे-धीरे चलने लगे । उसके बाद महानाग शेप रसातलसे ऊपर आकर देवदेव चक्रधारी भगवान्की सहायता करने लगे । आज भी वह श्रेष्ट सपोंका विल विख्यात है और उसके दर्शनमात्रसे नागोंसे भय नहीं होता ॥ ४०-४४ ॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३० ॥

# [ अथैकत्रिंशोऽध्यायः ]

कोसहर्पण ख्याच

सपर्वतवनामुर्वी दृष्ट्वा संक्षुभितां विलः। पत्रच्छोशनसं शुक्तं प्रणिपत्य कृताञ्जिलः॥ १॥ आचार्य क्षोभमायाति साव्धिभूमिथरा मही। कसाच नासुरान् भागान् प्रतिगृहन्ति वह्नयः॥ २॥ इति पृष्टोऽथ विलना काव्यो वेद्विदां वरः। उवाच दैत्याधिपतिं चिरं ध्यात्वा महामितः॥ ३॥ अवतीर्णो जगद्योनिः कस्यपस्य गृहे हिरः। वामनेनेह रूपेण परमात्मा सनातनः॥ ४॥ इक्तीस्याँ अध्याय प्रारम्भ

( वामनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना तथा विराट्रूपसे तीनों लोकोंको तीन पगमें नाप लेना और वलिका पातालमें जाना )

लोमहर्षण वोले—विलने वनो और पर्वतोंके साथ सम्पूर्ण पृथ्वीको क्षोभसे भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्यको प्रणाम कर पृद्धा—आचार्यदेव ! समुद्र तथा पर्वतोंके साथ पृथ्वीके क्षुच्य होनेका क्या कारण है और अग्निदेव असुरोंके भागोंको क्यों नहीं प्रहण कर रहे हैं ! विलक्षे इस , प्रकार प्रश्न करनेपर वेदर्ज़ों में श्रेष्ठ बुद्धिमान् शुक्राचार्यने चिरकालतक ध्यान लगाकर (और तथ्य समझकर ) दैत्येन्द्रसे कहा—कश्यपके वरमें जगद्योनि—संसारको लत्यन करनेवाले सनातन परमात्मा वामनके क्ष्पमें अवतीर्ण हो गये हैं ॥ १ – ४॥

स नृनं यद्मायाति तच दानवर्षुंगव। तत्पादन्यासविक्षोभादियं प्रचलिता मही॥५॥ कम्पन्ते गिरयद्येमे श्रुभिता मकरालयाः। नेयं भूतपति भूमिः समधा वोद्धमीश्वरम्॥६॥ सदेवासरगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः।

अनेनेव धृता भूमिरापोऽग्निः पवनो नभः। धारयत्यिखलान् देवान् मनुष्यांश्च महासुरान् ॥ ७ ॥ इयमस्य जगद्धातुर्मीया कृष्णस्य गह्वरी। धार्यधारकभावेन यया संपीडितं जगत्॥ ८ ॥

दानवश्रेष्ठ ! वे ही प्रभु तुम्हारे यज्ञमें आ रहे हैं । उन्हींके पैर रखनेसे पृथ्वीमे विश्वोभ हो रहा है जिससे यह पृथ्वी काँप रही है, ये पर्वत भी काँप रहे हैं और सिन्धुमें जोरोंकी छहरें उठ रही है । इस भूमिमें उन भूतपित भगवान्को वहन करनेकी शक्ति नहीं है । ये ही (परमात्मा) देव, असुर, गन्धर्व, देवों, मनुष्यों एवं महासुरोंको धारण करते हैं । जगत्को धारण करनेवाले भगवान् कृष्णकी ही यह गम्भीर (अचिन्त्य) माया है, जिस मायाके द्वारा यह संसार धार्यधारकभावसे क्षुन्य हो रहा है ॥ ५-८॥

तत्संनिधानादसुरा न भागाहाः सुरद्विषः। भुञ्जते नासुरान् भागानिष तेन त्रयोऽग्नयः॥ ९ ॥ शुकस्य वचनं श्रुत्वा हृष्टरोमाऽत्रवीद् विकः।

धन्योऽहं कृतपुण्यश्च यन्मे यज्ञपतिः स्वयम् । यज्ञमभ्यागतो ब्रह्मन् मत्तः कोऽन्योऽधिकः पुमान् ॥ १० ॥ यं योगिनः सदोद्युक्ताः परमात्मानमञ्ययम् ।

द्रष्ट्रमिच्छन्ति देवोऽसौ ममाध्वरमुपेष्यति। यन्मयाचार्यं कर्त्तव्यं तन्ममादेष्ट्रमहीस ॥ ११ ॥

उनके सिन्धान होनेके कारण देवताओं के शत्रु दैत्यछोग यज्ञ-भाग पानेके योग्य नहीं रह गये हैं, अतएव तीनों अग्निदेव भी असुरोके भागको नहीं छे रहे हैं । शुक्राचार्यकी बात सुननेके बाद बिलके रोंगटे खडे हो गये । उसके बाद बिलने (शुक्राचार्यसे) कहा—ब्रह्मन् ! मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, जो खयं यज्ञके अधिपित भगवान् लगातार मेरे यज्ञमें पधार रहे हैं । कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है ! सदैव सावधान रहनेवाले योगीलोग जिन नित्य परमात्माको देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञमें (कृपाकर) पधार रहे हैं । आचार्य ! मुझे जो करना चाहिये, उसे आप आदिष्ट कीजिये॥ ९-११॥

#### गुक्र उवाच

यक्षभागभुजो देवा वेदप्रामाण्यतोऽसुर । त्वया तु दानवा दैत्य यक्षभागभुजः कृताः ॥ १२ ॥ अयं च देवः सत्त्वस्थः फरोति स्थितिपालनम् । विसुष्टं च तथाऽयं च स्वयमत्ति प्रजाः प्रभुः ॥ १३ ॥ भवांस्तु वन्दी भविता नूनं विष्णुः स्थितौ स्थितः । विदित्वैवं महाभाग कुरु यत् ते मनोगतम् ॥ १४ ॥ त्वयाऽस्य दैत्याधिपते स्वत्पकेऽपि हि वस्तुनि । प्रतिक्षा नैव वोढव्या वाच्यं साम तथाऽफलम् ॥ १५ ॥ कृतकृत्यस्य देवस्य देवार्थं चैव कुर्वतः ।

अलं दद्यां धनं देवे त्वेतद्वाच्यं तु याचतः । कृष्णस्य देवभूत्यर्थे प्रवृत्तस्य महासुर ॥ १६ ॥ युक्ताचार्य वोले—असुर ! वेदोंका विधान है कि यज्ञभागके भोक्ता देवता हैं । परंतु दैत्य ! तुमने यज्ञभागका भोक्ता दानवोको बना दिया है । (यह वेद-विधानके विपरित किया है—विधानका उल्लिखन किया है ।) ये ही देव सत्त्वगुणका आश्रय लेकर विश्वकी स्थिति और पालन करते हैं और ये ही सृष्टि भी करते हैं फिर ये ही प्रमु खयं प्रजाका (जीवोंका) अन्त भी करते हैं । विष्णु स्थितिके कार्यमे (कल्याणमय मर्यादाके स्थापनमें ) तत्पर हो गये हैं । अतः आपको निश्चय ही बन्दी होना है । महाभाग ! इसपर विचारकर तुम्हारे मनमें जैसी इन्छा हो वैसा करों । देत्यपते ! (देखना) तुम घोड़ी-सी भी वस्तु देनेके लिये उनसे प्रतिज्ञा मत करना ।

व्यर्थकी कोमल और मधुर बातें करना । महासुर ! कृतकृत्य, एवं देवताओंका कार्य पूरा करनेवाले तथा देवताओंके ऐस्वर्यके लिये प्रयत्नशील भगवान् श्रीकृष्णके याचना करनेपर 'मै देवताओंके हेतु पर्याप्त धन दूँगा' ऐसा कहना ॥१२-१६॥ बलिखान

बह्मन् कथमहं ब्र्यामन्येनाणि हि यावितः । नास्तीति किमु देवन्य संसारस्यावहारिणः ॥ १७ ॥ वतोपवासैर्विविधेर्यः प्रमुर्गृह्यते हरिः । संमेवक्ष्यिति देहीति गोविन्दः किमतोऽधिकम् ॥ १८ ॥ यद्र्यं सुमहारम्भा दमशोचगुणान्वितैः । यनाः क्रियन्ते यहेशः सं मे देहीति वक्ष्यति ॥ १९ ॥ तत्सासु सुकृतं कर्म तपः सुचरिनं च नः । यन्यां देहीति विद्वेशः खयमेव विद्ण्यति ॥ २० ॥

विश्व बोले—ब्रह्मन् ! मै द्सरोक याचना करनेपर भी 'नहीं हैं'—ऐसा कैसे कह सकता हूँ ! किर संसारके पापोंको दूर करनेवाले (उन) देवसे कहनेकी तो बात ही क्या है ! विविध प्रकारक वर्तों एवं उपवासोंसे जो परमेश्वर प्रहण किये जाने योग्य हैं, वे ही गोविन्द मुझसे 'दो' इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर (मेरे लिये) और (भाग्य) क्या हो सकता है ! जिनके लिये दम-शमादि जोच—भीतरी-बाहरी पवित्रता आदि गुगोंसे युक्त लोग यजीय उपकरणों एवं सम्पत्तियोको लगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञेश (यज्ञके खामी) यदि मुझसे 'दो' इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किये हुए सभी कर्म सकल हो गये और हमाग तपश्चरण भी सकल हो गया; क्योंकि विश्वके खामी खयं मुझसे 'दो'—इस तरह कहेंगे ॥ १७-२०॥

नास्तीत्यहं गुरो वक्ष्ये तमभ्यागतमीद्वरम् । प्राणत्यागं करिण्येऽहं न तु नास्ति जने कवित् ॥ २१ ॥ नास्तीति यन्मया नोक्तमन्येपामिष याचताम् । वक्ष्यामि कथमायाते तद्व्य चामरेऽच्युते ॥ २२ ॥ दलाध्य एव हि वीराणां दानाचापत्समागमः । न वाधाकारि यहानं तद्कः वलवत् स्मृतम् ॥ २३ ॥ मद्राज्ये नासुखी कश्चित्र दरिद्रो न चातुरः । न दुःखितो न चोहिग्नो न दामादिविवर्जितः ॥ २४ ॥ हप्रस्तुष्टः सुगन्धी च तृतः सर्वसुखान्वितः । जनः सर्वो महाभाग किमुताहं सदा मुखी ॥ २५ ॥

गुरुदेव ! क्या अपने यहाँ ( याचकरूपमें ) आये उन परमेश्वरसे 'नहीं हैं '—में ऐसा कहूँ ! ( यह तो उचित नहीं जचता है ) मले ही प्राणोंका त्याग कर दूँगा; किंतु अन्य भी याचक मनुष्यसे 'नहीं हैं '—यह नहीं कह सकता । दूसरोके भी याचना करनेपर जब मैने 'नहीं है' —ऐसा नहीं कहा तो आज अपने यहां खयं पूर्ण परमेश्वरके आ जानेपर मैं यह कैसे कहूँगा कि 'नहीं है' ! दानके कारण यि किठनाई आती है तो उसे वीर पुरुप प्रशंसनीय ही मानते हैं । क्योंकि दानका महत्त्व उससे और वढ़ जाता है । गुरो ! ( हॉ, साधारणतया यह समझा जाता है कि—) जो दान वाधा डालनेवाला नहीं होता, वह निःसन्देह बलवान् कहा गया है । ( पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता; क्योंकि ) मेरे राज्यमे ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी न हो और न कोई रोगी या दुःखी ही है, न कोई किसीके द्वारा उद्देजित किया गया है और न कोई शम आदि गुणोंसे रहित है । महाभाग ! सभी लोग हर, तुर, पुण्यात्मा-धर्मपरायग तृप्त एवं सुखी हैं । अविक क्या है ! मैं तो सदा सुखी हूँ ॥ २१–२५ ॥

पतिहिशिष्टप्रत्राहं दानवीजफलं लभे। विदितं मुनिशार्दूल मयैतत् त्वन्मुखाच्छुतम् ॥ २६ ॥ मत्प्रसादपरो नूनं यक्षेनाराधितो हरिः। मम दानमवाण्यासौ पुष्णानि यदि देवताः॥ २७ ॥ एतद्वीजवरे दानवीजं पतिति चेद् गुरौ। जनार्दने महापात्रे किं न प्राप्तं ततो मया॥ २८ ॥ विशिष्टं मम तद्दानं परितुष्टाश्च देवताः। उपभोगाच्छतगुणं दानं सुखकरं स्मृतम्॥ २९ ॥

|          |   |   | - |  |
|----------|---|---|---|--|
| <b>'</b> |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          | • |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |
|          |   | • |   |  |
|          |   |   |   |  |



मुनिशार्दूल ! आपके मुखसे सुनकर मुझे यह माळ्म हो गया कि मै यहाँपर विशिष्ट टानरूपी वीजका शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ । वे हिर यदि मुझसे दान लेकर देवताओकी पुटि करते है तो यजसे आरायिन वे (हिर ) मुझपर निश्चय ही प्रसन्न हैं। यदि श्रेष्ठ बीज (ऐसा दान ) महान् (योग्य ) पात्र, पूज्य जनार्दनको मिल गया तो फिर मुझे क्या नहीं मिला ! निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुगोवाला है और देवता मेरे जपर प्रसन्न है। दानके उपभोगकी अपेक्षा दान देना सौ-गुना सुख देनेवाळा माना गया है ॥ २६-२९ ॥

मत्त्रसादपरो नूनं यज्ञेनाराधितो हरिः। तेनाभ्येति न संदेहो दर्शनादुपकारकृत्॥ ३०॥ थय कोपेन चास्येति देवभागोपरोधतः। मां निहन्तुं ततो हि साद् वधः दलाच्यतरोऽच्युतात्॥ ३१॥ एतज्ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ दानविष्नकरेण मे । नैव भाव्यं जगन्नाये गोविन्दे समुपस्थिते ॥ ३२ ॥

यज्ञमे पूजे गये श्रीहरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तभी तो निस्संदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करनेवाले वे प्रभु आ रहे हैं, निश्चय ही यही बात है। देवताओं देवभागकी प्राप्तिमें स्कावट होनेके कारण यदि वे क्रोनवश मेरा वय करने भी आ रहे हो तो भी उन अध्युतसे होनेवाला मेरा वय भी प्रशंसनीय ही होगा। मुनिश्रेष्ठ ! यह समझकर गोविन्दके यहाँ समुपस्थित होनेपर आप मेरे दानमे विन्त न डालेंगे ॥ ३०-३२ ॥ लोमहर्षण उवाच

वदतस्तस्य प्राप्तस्तत्र जनार्दनः। सर्वदेवमयोऽचिन्त्यो मायावामनरूपधृक्॥३३॥ तं दृष्ट्वा यज्ञवाटं तु प्रविष्टमसुराः प्रभुम्। जग्मुः प्रभावतः क्षोमं तेजसा तस्य निष्प्रमाः॥ ३४॥ जेपुश्च मुनयस्तत्र ये समेता महाध्वरे। वसिष्ठो गाधिजो गर्गो अन्ये च मुनिसत्तमाः॥ ३५॥ विक्चिवाखिलं जन्म मेने सफलमात्मनः। ततः संक्षोभमापन्नो न कश्चित् किचिद्रक्तवान्॥ ३६॥

लोमहर्पण वोले—जिस समय शुक्राचार्य और विलमें इस प्रकार वात हो रही थी उसी समय सर्वदेवमय, अचिन्त्य भगवान् अपनी मायासे अपना वामनरूप धारण करके वहाँ पहुँच गये। उन प्रभुको यज्ञस्थानमें उपिथत देखकर दैत्यलोग उनके प्रभावसे अशान्त और तीव तेजसे रहित हो गये। उस महायज्ञमें एकत्र ( उपस्थित ) वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना-अपना जप करने छगे । विलेने भी अपने सम्पूर्ण जन्मको सफल माना; किंतु उसके बाद (इधर) खलवली मच गयी और संक्षुन्व होनेके कारण किसीने कुछ भी नहीं कहा ॥ ३३-३६ ॥

देवदेवेशं प्रत्येक प्जयामास तेजसा। अथासुरपति प्रद्वं दृष्ट्वा सुनिवरांश्च तान् ॥ ३७ ॥ विष्णुर्वामनरूपधृक्। देवदेवपतिः साक्षाद्

यजमानमथार्चितः । यज्ञकमीधिकारस्थान् सदस्यान् द्रव्यसंपद्म् ॥ ३८॥ सदस्याः पात्रमिखलं चामनं प्रति तत्क्षणात्। यज्ञवाटस्थितं विष्राः साधु साध्वित्युदीरयन् ॥ ३९ ॥ विलः प्रोद्धतपुलकस्तदा । पूजयामास गोविन्दं प्राह चेदं महासुरः ॥ ४० ॥ चार्घमादाय

उनके देदीप्यमान तेजके कारण् प्रत्येकने देवाधिदेवकी पूजा की । उसके वाद वामनरूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हुए विण्यु भगवान्ने लोगोसे पूजित होनेके बाद एक दृष्टिसे (चारो ओर देखकर ) उन विनम्र देत्यपिन एवं मुनिवरोंको देखा तथा यज्ञ, अग्नि, यजमान, यज्ञकर्ममें अविकृत सदस्यो एवं द्रव्यकी सामप्रियोक्ती प्रशंसा की । हे त्रिप्रो ! तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञमण्डपमे उपस्थित पात्रस्वरूप वामनके प्रति 'साधु-साधु' कहने लगे । उस समय हर्पमें विद्वरू होकर महासुर बलिने अर्घ लिया और गोविन्दकी पूजा की तथा उनसे यह कहा ॥ ३७-४० ॥

गजादवसमितिस्तथा । स्त्रियो वस्त्राण्यलंकारान् गावो प्रामाश्च पुष्कलाः॥ ४१॥ सुवर्णरत्नसंघातो

सर्वे च सकला पृथ्वी भवतो वा यदीप्सितम् । तद् द्दामि वृणुप्तेष्टं ममार्थाः सन्ति ते प्रियाः ॥ ४२ ॥ विलेने कहा—( वामनदेव ! ) अनन्त सुवर्ण और रत्नोंके ढेर तथा हाथी, घोड़े, श्रियाँ, वस्न, आभूपण, गार्थे और ग्रामसमूह—ये सभी वस्तुएँ, समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिळापा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभीष्ट वतलायें । मेरे प्रिय लगनेवाले समस्त अर्थ आपके लिये हैं ॥ ४१-४२ ॥

इत्युक्तो दैत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वितं चचः। प्राह् सस्मितगरभीरं भगवान् वामनाकृतिः॥ ४३॥ ममाग्निशरणार्थाय देहि राजन् पद्त्रयम् । सुवर्णमामरत्नादि तद्धिभ्यः प्रदीयताम् ॥ ४४ ॥ देत्यपति विक्रिके इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उदार वचन कहनेपर वामनका आकार धारण करनेवाले भगवान्ने

हॅसते हुए दुर्वोध वाणीमे कहा-राजन् ! मुझे अग्निशालाके लिये तीन पग ( भूमि ) दें । सुवर्ण, प्राम एव रत्न आदि उनकी इच्छा रखनेवाले याचकोंको प्रदान करें ॥ ४३-४४ ॥

त्रिभिः प्रयोजनं कि ते पदैः पद्वतां वर । शतं शतसहस्रं वा पदानां मार्गतां भवान् ॥ ४५ ॥ विलेने कहा—हं पदधारियोमें श्रेष्ठ ! तीन पग भूमिसे आपका कौन-सा स्वार्थ सिद्ध होगा । सौ अयवा सौ हजार पग भूमि आप माँगिये ॥ ४५॥

श्रीवामन उवाच

मार्गणे । अन्येपामर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान् ॥ ४६॥ पतावता दैत्यपते कृतकृत्योऽस्मि पतच्छुत्वा तु गदितं वामनस्य महात्मनः। वाचयामास वै तस्मे वामनाय महात्मने॥ ४७॥ पाणौ तु पतिते तोये वामनोऽभूदवामनः। सर्वदेवमयं रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्॥ ४८॥ चन्द्रस्यौ तु नयने द्यौः शिरश्चरणौ क्षितिः। पादाङ्कल्यः पिशाचास्तु हस्ताङ्कल्यश्च गुह्यकाः॥ ४९॥

श्रीवामनने कहा—हे दैत्यपते ! मैं इतना पानेसे ही कृतकृत्य हूँ । ( मेरा स्वार्थ इतनेसे ही सिद्ध हो जायगा ) आप दूसरे याचना करनेवाले याचकोंको उनके इच्छानुकूल दान दीजियेगा। महात्मा वामनकी यह वाणी सुनकर (विलिने ) उन महात्मा वामनको तीन पग भूमि देनेके लिये वचन दे दिया। दान देनेके लिये हाथपर जल गिरते ही वामन अवामन (विराट्) वन गये। तत्क्षण उन्होने उन्हें अपना सबदेवमय खरूप दिखाया । चन्द्र और सूर्य उनके दोनो नेत्र, आकाश सिर, पृथ्वी दोनो चरण, पिशाच पैरकी अँगुलियाँ एवं गुह्मक हायोंकी अँगुलियाँ थे ॥ ४६–४९ ॥

विश्वेदेवाश्च जानुस्था जङ्घे साध्याः सुरोत्तमाः । यक्षा नखेषु सम्मृता रेखास्वण्सरसस्तथा ॥ ५० ॥ दृष्टिर्म्युक्षाण्यशेपाणि केशाः सूर्योशवः प्रभोः । तारका रोमकूपाणि रोमेषु च महर्पयः ॥ ५१ ॥ वाहवो विदिशस्तस्य दिशः श्रोजे महात्मनः । अश्विनो श्रवणे तस्य नासा वागुर्महात्मनः ॥ ५२ ॥ प्रसादे चन्द्रमा देवो मनो धर्मः समाथितः। सत्यमस्याभवद् वाणी जिह्ना देवी सरस्वती॥ ५३॥

जानुओंमें विश्वेदेवगण, दोनों जड्ढाओंमें सुरश्रेष्ठ साध्यगण, नखोंमे यक्ष एवं रेखाओंमें अप्सराऍ थीं । समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियाँ, सूर्यिकारणें प्रभुके केहा, तारकाएँ उनके रोमकूप एवं महर्पिगण रोमोंमें स्थित थे। विदिशाएँ उनकी वाहें, दिशाएँ उन महात्माके कर्ण, दोनों अश्विनीकुमार, श्रवण एवं वायु उन महात्माके नासिका-स्थानपर ये । उनके प्रसादमें ( मथुर हास्यछटामें ) चन्द्रदेव तथा मनमें धर्म आश्रित थे । सत्य उनकी वाणी तया जिह्ना सरखती देवी थीं ॥ ५०-५३ ॥

मीवाऽदितिर्देवमात। विद्यास्तद्वलयस्तथा। खर्गद्वाएमभूर्मेत्रं त्वष्टा पूपा च वे भुवो ॥ ५४ ॥ मुखे वैश्वानरश्चास्य वृपणौ तु प्रजापतिः। हृदयं च परं ब्रह्म पुंस्तवं वे कश्यपो मुनिः ॥ ५५ ॥ पृष्ठेऽस्य वसवो देवा मस्तः सर्वसंधिषु। वक्षःस्थले तथा रुद्रो धैयें चास्य महार्णवः॥ ५६ ॥ उदरे चास्य गन्धवा मस्तश्च महावलाः। लक्ष्मीर्मेधा धृतिः कान्तिः सर्वविद्याश्च वे किटः॥ ५७ ॥

देवमाता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी विख्याँ, खर्गद्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूपा उनकी मीं हें थे। वैश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृपण थे। परंत्रह्म उनके हृदय तथा करयप मुनि उनके पुंस्त्व थे। उनकी पीठमें वसु देवता, सभी सन्धियोंमें मरुद्रण, वक्षःस्थलमें रुद्र तथा उनके धेर्यमें महार्णव आश्रित थे। उनके उदरमें गन्धव एवं महावली मरुद्रण स्थित थे। उनकी, मेथा, धृति, कान्ति एवं सभी विद्याएँ उनकी किटिमें स्थित थीं। ५४—५७॥

सर्वज्योतींषि यानीह तपश्च परमं महत्। तस्य देवाधिदेवस्य तेजः प्रोद्धृतमुत्तमम् ॥ ५८ ॥ तनौ कुक्षिषु वेदाश्च जानुनी च महामखाः। इष्टयः परावश्चास्य द्विजानां चेष्टितानि च ॥ ५९ ॥ तस्य देवमयं रूपं दृष्ट्वा विष्णोर्महात्मनः। उपसर्पन्ति ते दैत्याः पतङ्गा इव पावकम् ॥ ६० ॥ विश्वरस्तु महादैत्यः पादाङ्कुष्ठं गृहीतवान्। दन्ताभ्यां तस्य चै ग्रीवामङ्कुष्ठेनाहनद्धरिः॥ ६१ ॥

समस्त ज्योतियाँ एवं परम महत् तप उन देवाधिदेवके उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियोमें वेद थे तथा बड़े-बड़े यज्ञ इष्टियाँ थीं, पशु एवं ब्राह्मणोंकी चेष्टाएँ उनकी दोनो जानुएँ थीं। उन महात्मा विष्णुके सर्वदेवमय रूपको देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे, जिस प्रकार अग्विके निकट पतिंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुरने दाँतोसे उनके पैरके अंगूठेको दबोच लिया। फिर भगवान्ने अंगूठेसे उसकी प्रीवापर प्रहार किया और—॥ ५८–६१॥

प्रमध्य सर्वानसुरान् पादहस्ततलैविंभुः। कृत्वा रूपं महाकायं संजहाराशु मेदिनीम्॥ ६२॥ तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे। नभो विक्रममाणस्य सिक्थदेशे स्थिताशुभौ॥ ६३॥ परं विक्रममाणस्य जानुमूले प्रभाकरौ। विष्णोरास्तां स्थितस्यैतौ देवपालनकर्मणि॥ ६४॥ जित्वा लोकत्रयं तांश्च हत्वा चासुरपुंगवान्। पुरंदराय त्रलोक्यं ददौ विष्णुरहक्रमः॥ ६५॥

अपने पैरो एवं हाथोंके तल्कोसे समस्त असुरोंको रगड़ डाला तथा विराट् शरीर धारण करके शीव ही उन्होंने पृथ्वीको उनसे छीन लिया। भूमिको नापते समय चन्द्र और सूर्य उनके स्तनोंके मध्य स्थित थे तथा धाकाशके नापते समय उनकी सिक्थप्रदेश (जॉघ-) में स्थित हो गये एवं परम (ऊर्ध्व) लोकका अतिक्रमण करते समय देवताओंकी रक्षा करनेमें स्थित श्रीविष्णुके जानुमूल-(घुटनेके स्थान-)में चन्द्र एवं सूर्य स्थित हो गये। उरुक्रम (लंबी डगोंवाले) विष्णुने तीनों लोकोको जीतकर एवं उन बडे-बडे असुरोका वथ कर तीनो लोक इन्द्रको दे दिये ॥ ६२—६५ ॥

सुतलं नाम पातालमधस्ताद् वसुधातलात्। वलेर्द्तं भगवता विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६६ ॥ अथ दैत्येदवरं प्राह् विष्णुः सर्वेदवरेदवरः। तत् त्वया सलिलं दत्तं गृहीतं पाणिना मया ॥ ६७ ॥ करूपप्रमाणं तस्मात् ते भविष्यत्यायुक्तमम्। वैवस्वते तथाऽतीते काले मन्वन्तरे तथा ॥ ६८ ॥ साविषेके तु संप्राप्ते भवानिन्द्रो भविष्यति । इदानीं भुवनं सर्वं दत्तं शकाय वै पुरा ॥ ६९ ॥ चतुर्गुगन्यवस्था च साधिका होकसप्ततिः। नियन्तव्या मया सर्वे ये तस्य परिपन्थिनः॥ ७० ॥

शक्तिशाली भगवान् विष्णुने पृथ्वीतलके नीचे स्थित सुतलनामक पातालको बलिके लिये दे दिया । तदनन्तर सर्वेश्वर विष्णुने दैरेयेश्वरसे कहा—भैंने तुम्हारे द्वारा दानके छिये दिये हुए जलको अपने हायमे प्रहण किया है; अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्पप्रमाणकी होगी तथा नैवखत मन्वन्तरका काळ व्यतीत होनेपर एवं सावर्णिक मन्यन्तरके आनेपर तुम इन्द्रपद प्राप्त करोगे—इन्द्र बनोगे । इस समयके लिये मैने समस्त सुवनको पहले ही इन्द्रको दे रक्खा है। इकहत्तर चतुर्युगीके कालसे कुछ अधिक कालतक जो समयकी न्यवस्था है अर्थात् एक मन्यन्तरके कालतक मै उसके (इन्द्रके ) विरोषियोंको अनुशासित करहँगा ॥ ६६-७० ॥

तेनाहं परया भक्त्या पूर्वमाराधितो बले। स्रतलं नाम पातालं समासाय बचो मम॥ ७१॥ . ममादेशं यथावत्परिपालयन् । तत्र देवसुखोपेते प्रासादशतसंक्रले ॥ ७२ ॥ वसासुर हृद्शुद्धसरिद्वरे । सुगन्धी रूपसंपन्नो वगभरणभूपितः ॥ ७३ ॥ प्रोत्फ्रल्लपदमसरसि स्रक्चन्दनादिदिग्धाङ्गो चृत्यगीतमनोहरान् । उपभुञ्जन् महाभोगान् विविधान् दानवेश्वर ॥ ७४ ॥ स्त्रीशतसंवृतः । यावतसुरैश्च विप्रैश्च न विरोधं गमिष्यसि ॥ ७५॥ ममाज्ञया कालमिमं तावत् त्वं भुङक्व संभोगान् सर्वकामसमन्वितान्।

यदा सरैक्ष विपैक्ष गिरोधं त्वं करिष्यसि । यन्थिष्यन्ति तदा पाशा वारुणा घोरदर्शनाः ॥ ७६॥

हे बिल ! पूर्वकालमें उसने वडी श्रद्धासे मेरी आरावना की थी, अतः तुम मेरे कहनेसे सुतल नामक पातालमें जाकर मेरे आदेशका भलीमॉति पालन करो तथा देवताओं के सुखसे भरे-पूरे सैकडो प्रासादोसे पूर्ण विकसित कमलोंबाले सरीबरो, हृदों एव शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओंबाले उस स्थानपर निवास करो । हे दानबेश्वर ! सुगन्बिसे अनुलिस हो तथा श्रेष्ठ आभरणोंसे भृपित एवं माला और चन्दन आदिसे अलङ्कृत सुन्दर खरूपवाले तुम नृत्य और गीतसे युक्त विविध मॉतिके महान् भोगोंका उपभोग करते हुए सैकड़ो स्त्रियोंसे आवृत होकर इतने कालतक मेरी आज्ञासे वहाँ निवास करो । जबतक तुम देवताओ एवं ब्राह्मणोसे विरोध न करोगे तबतक समस्त कामनाओसे युक्त भोगोंको भोगोगे। किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणोंके साथ विरोध करोगे तो देखनेमे भयंकर वहणके बाँघ लेगे ॥ ७१-७६ ॥

### विकरवाच

तत्रासतो मे पाताले भगवन् भवदाह्या।

भविष्यत्युपादानमुपभोगोपपादकम् । आप्यायितो येन देव स्मरेयं त्वामहं सदा ॥ ७७ ॥ कि विलने पूछा—हे भगवन् ! हे देव ! आपक्षी आज्ञासे वहाँ पातालमें निवास करनेवाले मेरे भोगोंका साधन क्या होगा ! जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूँगा ॥ ७७ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

दानान्यविधिदत्तानि श्राद्धान्यश्रोत्रियाणि च । हतान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम् ॥ ७८ ॥ अद्क्षिणास्तथा यद्याः क्रियाश्चाविधिना कृताः। फलानि तव दास्यन्ति अधोतान्यवतानि च॥ ७९॥ उदकेन विना पूजा विना दर्भेण या क्रिया। आज्येन च विना होमं फलं दास्यन्ति ते वले॥ ८०॥ यरचेदं खानमाश्रित्य क्रियाः काश्चित्करिष्यति । न तत्र चासुरो भागो भविष्यति कदाचन ॥ ८१ ॥ ज्येष्ठाश्रमे महापुण्ये तथा विष्णुपदे हुदे। ये च श्राद्धानि दास्यन्ति वतं नियममेव च॥८२॥

किया कृता च या काचिद् विधिनाऽविधिनापि वा । सर्वे तद्शयं तस्य भविष्यति न संशयः ॥ ८३ ॥ ज्येण्डे मासि सिते पक्षे एकाद्श्यामुपोपितः ।

द्वाद्दयां वामनं दृष्टा स्नात्वा विष्णुपदे हुदे। दानं दत्त्वा यथाशक्त्या प्राप्नोति परमं पदम्॥ ८४॥

श्रीभगवान्ने कहा—अविधिपूर्वक दिये गये टान, श्रीत्रिय ब्राह्मणासे रहित श्राह्म तथा विना श्रद्धाके किये गये जो हवन हैं, वे तुम्हारे भाग होगे। दक्षिणारहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किये गये कर्म और त्रतासे रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेगे। हे बिल ! जलके बिना की गयी पूजा, बिना कुशकी की गयी किया और विना बीके किये गये हवन तुमको फल देगे। इस स्थानका आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओको करेगा, उसमे कभी भी असुगेका अधिकार न होगा। अत्यन्त पवित्र अयेष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवरमें जो श्राद्ध, दान, त्रन या नियम-पालन करेगा तथा विधि या अविधिपूर्वक जो कोई क्रिया वहां की जायगी, उसके लिये वे सभी निःसंदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य अयेष्ठमासके शुक्ल पक्षमे एकादशीके दिन उपवास कर द्वादशीके दिन विष्णु-पदनामके सरोवरमे स्नान कर वामनका दर्शन करनेके बाद यथाशिक दान देगा, वह परम पदकी प्राप्त करेगा। ७८—८४।।

#### लोमहर्षण उवाच

चलेर्चरिममं दस्वा शकाय च त्रिविष्टपम्। व्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हिरः॥८५॥ शशास च यथापूर्वमिन्द्रस्त्रलेक्यमूर्जितः। निःशेषं च तदा कालं विलः पातालमास्थितः॥८६॥ इत्येतत् कथितं तस्य विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। शृणुयाद्यो वामनस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते॥८७॥ विल्प्रह्लादसंवादं मन्त्रितं विल्शुक्रयोः। चलेर्विष्णोश्च चरितं ये स्मरिष्यन्ति मानवाः॥८८॥ नाध्यो व्याध्यस्तेषां न च मोहाकुलं मनः। भविष्यति द्विजश्रेष्टाः पुंसस्तस्य कदाचन॥८९॥ च्युतराज्यो निजं राज्यमिष्टप्राप्तिं वियोगवान्। समाप्नोति महाभागा नरः श्रुत्वा कथामिमाम्॥९०॥ व्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते महीम्।

वैदयो धनसमृद्धिं च शुद्धः सुखमवाष्तुयात् । वामनस्य च माहात्म्यं श्रण्यन् पापैः प्रमुच्यते ॥ ९१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

लोमहर्षणजी बोले—भगवान् उस सर्वन्यापी रूपसे बल्को यह वरदान तथा इन्ह्रको खर्ग प्रदानकर अन्तर्हित हो गये । तबसे बल्ह्याली इन्द्र पहलेकी मॉति तीनो लोकोका शासन करने लगे । और विल सर्वदा पातालमं निवास करने लगे । इस प्रकार उन भगवान् (वामन ) विष्णुका उत्तम माहाल्य कहा गया; जो इसे (वामनमाहाल्यको ) सुनता है, वह सभी पापोसे मुक्त हो जाता है । द्विजश्रेष्टो ! बलि एवं प्रहादके संवाद, बलि एवं शुक्रकी मन्त्रणा तथा बलि एवं विष्णुके चितिका जो मनुष्य समरण करेंगे. उन्हें कभी कोई आधि एवं व्याघि न होगी तथा उनका मन भी मोहसे आकुल नहीं होगा । हे महाभागो ! इस कथाको सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्यको एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रियको प्राप्त करता है । (इसको सुननेसे ) ब्राह्मणको वेदकी प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वीकी जय प्राप्त करता है तथा वैव्यको वन-समृद्धि एवं शुद्धको सुलकी प्राप्ति होती है । वामनका माहाल्य सुननेसे पापोसे मुक्ति होती है ॥ ८५—९१ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें एकतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३१ ॥

# [ अथ हात्रिंशोऽध्यायः ]

भरपय कचुः

कथमेपा समुत्पन्ना नदीनामुत्तमा नदी। सरस्वती महाभागा कुरुक्षेत्रप्रवाहिनी॥ १॥ कथं सरः समासाय कृत्वा तीर्थानि पार्श्वतः। प्रयाता पश्चिमामाशां दृश्यादृश्यगितः शुभा। पतद् विस्तरते बृहि तीर्थवंशं सनातनम्॥२॥

वत्तीसवॉ अध्याय प्रारम्भ

( सरस्वती नदीका वर्णन-उसका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होना )

श्चिपयोंने पूछा—( लोमहर्पणजी!) कुरुक्षेत्रमे प्रवाहित होनेवाली नित्योंमें श्रेष्ट भाग्यशालिनी यह सरस्ती नदी कैसे उत्पन्न हुई ! सरोवरमे जाकर अगल-वगलमें (अपने दोनों तटोपर) ती थोंकी स्थापना करती हुई दृस्य और अदृश्यरूपसे यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशाको गयी ! इस सनातन ती थे-वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन करे ॥ १-२ ॥

### लोमहर्पण उवाच

प्लक्षवृक्षात् समुद्भूता सिर्च्छ्रेष्ठा सनातनी। सर्वगायक्षयकरी स्वरणादेव तित्यशः॥३॥ सेषा शैलसहस्त्राणि विदार्थ च महानदी। प्रविष्ठा पुण्यतीयौद्या वनं हैतिमिति स्मृतम्॥४॥ तिस्मित् प्लक्षे स्थितां दृष्ट्वा मार्कण्डेयो महामुनिः। प्रणिपत्य नदा सूर्ध्ना तृष्ट्राचाथ सरस्रतीम्॥५॥ त्वं देवि सर्वलोक्तानां माता देवारणिः शुभा। सदसद् देवि यक्तिचिन्मोक्षद्याय्यर्थवत् पदम्॥६॥ तत् सर्वं त्विय संयोगि योगिवद् देवि संस्थितम्।

अक्षरं परमं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतत् क्षरात्मकम्॥ ७॥ लोमहर्पणने कहा—(ऋषियो!) स्मरणकरनेमात्रसे ही नित्य सभी पापोको नट करनेवाली यह सनातनी श्रेष्ठ (सरस्रती) नदी पाँकड़वृक्षसे उत्पन्न हुई है। यह पित्रत्र जलवारमयी महानदी हजारों पर्वतोको तोड़नी-फोडनी हुई प्रसिद्ध

द्वेत वनमें प्रविष्ट हुई, ऐसी प्रसिद्धि है। महामुनि मार्कण्डेयने उस प्लक्षवृक्षमे स्थित सरखती नटीको देखकर सिरसे (सिर स्वकात नम्रतापूर्वक) प्रणाम करनेके वाद उसकी स्तृति की—देवि! आप सभी लोकोंकी माता एवं देवोंकी शुम अरिण हैं। देवि! समस्त सद्, असद्, मोक्ष देनेवाले एवं अर्थवान् पट, यौगिक क्रियासे युक्त पदार्थकी भॉनि आपमें मिलकर स्थित है। देवि! अक्षर परमब्रह्म तथा यह विनाशशील समस्त संसार आपमें प्रतिष्ठित है।। ३—७॥

दारुण्यवस्थितो विद्वर्भूसौ गन्धो यथा ध्रुवम् । तथा त्विय स्थितं ब्रह्म जगन्चेदमरोपतः ॥ ८ ॥ ॐकाराक्षरसंस्थानं यत् तद् देवि स्थिरास्थिरम् । तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद् देवि नास्ति च ॥ ९ ॥ त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रविद्यं पावकत्रयम् । जीणि ज्योतीपि वर्गाश्च त्रयो धर्माद्यस्तथा ॥ १० ॥ त्रयो गुणास्त्रयो वर्णास्त्रयो देवास्तथा क्रमात् । त्रै आतवस्तथावस्थाः पितरश्चेवमाद्यः ॥ ११ ॥ एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति । विभिन्नदर्शनामाद्यां ब्रह्मणो हि सनातनीम् ॥ १२ ॥

जिस प्रकार काठमें आग एवं पृथिवीमे गन्धकी निश्चित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म और यह सम्पूर्ण जगत् नित्य ( सदा ) स्थित है। देवि ! जो कुछ भी स्थिर ( अचर ) तथा अस्थिर ( चर ) है, वह सब ओंकार अक्षरमे अवस्थित है। जो कुछ भी अस्तित्व गुक्त है या अस्तित्व विहीन, उन सबमें ओंकारकी तीन मात्राएँ

(अनुस्यूत) है। हे सरखित ! भूः, भूवः, खः—ये तीनों छोकः; ऋक्, यजुः, साम—ये तीनो वेदः; आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता—ये तीनो विद्याएँ; गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाम्नि—ये तीनों अग्नियाँ; सूर्य, चन्द्र, अग्नि—ये तीनो ज्योतियाँ; धर्म, अर्थ, काम-ये तीनों वर्ग; सत्त्व, रज, तम-ये तीनो गुण; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य-ये तीनो वर्ण; तीनों देव, वान, पित्त, कफ-ये तीनों धातु ँ तथा जाप्रत्, खप्त, सुपुति-ये तीनो अवस्था रूँ एवं पिना, पितामह, प्रिपतामह—ये तीनो पितर इत्यादि—-ये सभी ओंकारके मात्रात्रयन्त्ररूप आपके रूप हैं । आपको ब्रह्मकी त्रिभिन्न रूपोवाली आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है ॥ ८-१२ ॥

सोमसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्था सनातनी। तास्त्वदुच्चारणाद् देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः॥ १३॥ अनिर्देश्यपदं त्वेतदर्द्धमात्राश्चितं परस् । अविकार्यस्यं दिश्यं परिणामिवित्रकितम् ॥ १४ ॥ तवैतत् परमं रूपं यन्न रावयं मयोदितुम्। न चास्येन न वा जिह्या ग्रह्योष्टादि भिरु व्यते ॥ १५॥ स विष्णुः स बूपो ब्रह्मा चन्द्रार्फण्योतिरेव च । विश्वात्रासं विश्वरूपं विश्वात्मानमनीश्वरम् ॥ १६ ॥

देवि ! ब्रह्मवादी छोग आपक्ती हाक्तिसे ही उचारण करके सोम-सस्था, हवि:-सस्था एवं सनातनी पाकसंस्थाको सम्पन करते हैं । अर्घमात्रामें आश्रित आपका यह अनि ईस्य पढ अविकारी, अक्षय, दिन्य तथा अपरिणानी है । यह आपका अनिर्देश्य पट परम रूप है, जिसका वर्णन मै नहीं कर सकता । न तो मुखसे ही इसका वर्णन हो सकता है और न जिह्ना, तालु, ओष्ठ आदिसे ही । तुम्हारा वह रूप ही विष्णु, चृप ( धर्म ), ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। उसीको विश्वावास. विश्वरूप, विश्वात्मा एवं अनीश्वर ( खतन्त्र ) कहते है ॥ १३-१६ ॥

बहुशाखास्त्रिरीकृतम् । अनादिमध्यनिधनं सदसच्च सदेव तु ॥ १७॥ सांख्यसिद्धान्तवेदोक्तं त्वनेकथाप्येकभाववेदसमाश्रितम् । अनास्यं पड्गुणास्यं च वहास्यं त्रिगुणाश्रयम् ॥ १८॥ नानाशक्तिविभावज्ञं नानाशक्तिविभावकम् । सुखात् सुखं महत्सौख्यं रूपं तस्वगुणात्मकम् ॥ १९ ॥ एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् । अद्वैताविश्यतं ब्रह्म यच्च द्वैते व्यवश्थितम् ॥ २० ॥

आपका यह रूप सांख्य-सिद्धान्त तथा वेदद्वारा वर्णित, (वेदोकी) बहुत-सी शाखाओद्वारा स्थिर किया हुआ, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, सत्-असत् अथवा एकमात्र सत् ( ही ) है । यह एक तथा अनेक प्रकारका, वेदोद्वारा एकाम्र मक्तिसे अवलिन्ति, आख्या-( नाम-) विहीन, ऐश्वर्य आदि पङ्गुगोसे युक्त, बहुत नामोवाला तथा त्रिगुगाश्रय है। आपना यह तत्त्रगुगात्मक रूप सुखसे भी परम सुख, महान् सुखरूप, नाना राक्तियोके विभावको जानने-बाला है। देवि ! वह अहत तथा हैतमें आश्रित 'निष्कल' तथा 'सकल ब्रह्म' आपके द्वारा व्याप्त है।। १७-२०॥

> येऽर्था नित्या ये विनवयन्ति चान्ये येऽर्थाः स्थूला ये तथा सन्ति स्क्ष्माः। ये वा भृमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेर्पां देवि त्वत्त एवोण्लिब्यः॥ २१॥ यद्वा मूर्ने यदमूर्ने समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमकं च किचित्। यच्च द्वेते व्यस्तभूतं च लक्ष्यं तत्सम्बद्धं त्वत्स्वरव्यक्षनेश्च॥२२॥ पवं स्तुता तदा देवी विष्णुर्जिह्य सरस्वती। महात्मानं मार्कण्डेयं महामुनिम्। यत्र त्वं नेष्यसे विष्र तत्र यास्याम्यतिन्द्रता॥ २३॥

( सरस्वती ) देवि ! जो पदार्थ नित्य है तथा जो त्रिनष्ट हो जानेवाले हैं, जो पदार्थ स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म है, जो भूमिपर हैं तथा जो अन्तरिक्षमे हैं या जो इनसे भिन्न स्थानोमे हैं, उन समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति आपसे ही होती है। जो मूर्त या अमूर्त है, वह सब कुछ और जो सब मूतोमें एक रूपसे स्थित है एवं केवछ एक-

मात्र है और जो द्वैतमें अलग-अलग रूपसे दिखलायी पड़ता है, वह सब कुळ आपके खर-व्यक्षनोसे सम्बद्ध है। इस प्रकार स्तुति किये जानेपर विष्णुकी जीभरूपिणी सरस्वतीने महामुनि महात्मा मार्कण्डेयसे कहा—है विप्र ! तुम मुझे जहाँ ले जाओगे, मैं वहीं आलस्य छोडकर चली जाऊँगी ॥ २१–२३॥

मार्कग्हेय उवाच

आद्यं ब्रह्मसरः पुण्यं ततो रामददः स्मृतः।

कुरुणा मृपिणा कृष्टं कुरुक्षेत्रं ततः स्मृतम् । तस्य मध्येन वै गाढं पुण्या पुण्यज्ञरायद्या ॥ २४ ॥ इति श्रीवामनपुराणे द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

मार्कण्डेयने कहा—आरम्भमें(इसका)पित्रत्र नाम ब्रह्मसर था,फिर रामहद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके बाद कुरु ऋपिद्वाग कृष्ट होनेसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। (अब) उसके मध्यमें अत्यन्त पित्रत्र जलवाठी गहरी सरस्त्रती प्रवाहित हो।।२४॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें वत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥

## [ अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ]

लोमहर्पण उचाच

इत्यृपेर्वचनं श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य धीमतः। नदी प्रवाहसंयुक्ता कुरुक्षेत्रं विवेदा ह ॥ १ ॥ तत्र सा रन्तुकं प्राप्य पुण्यतोया सरस्वती। कुरुक्षेत्रं समाप्टान्य प्रयाता पश्चिमां दिशम् ॥ २ ॥ तत्र तीर्थसहस्राणि ऋपिभिः सेवितानि च। तान्यहं कीर्तियण्यामि प्रसादात् परमेष्टिनः॥ ३ ॥ तीर्थानां स्मरणं पुण्यं दर्शनं पापनाशनम्। स्नानं मुक्तिकरं प्रोक्तमपि दुण्कृतकर्मणः॥ ४ ॥ तैंतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सरस्वती नदीका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होना और कुरुक्षेत्रमें नियास करने तथा तीर्थमें स्नान करनेका महत्त्व )

लोमहर्पणने कहा—बुद्धिमान् मार्कण्डेय ऋषिके इस उपर्युक्त वचनको सुनकर प्रवाहरे भरी हुई सरखती नदी कुरुक्षेत्रमें प्रविष्ट हुई । वह पवित्रसिल्ला सरखती नदी वहाँ रन्तुकर्में जाकर कुरुक्षेत्रको जलसे प्यवित करती हुई, जो पश्चिम दिशाकी ओर चली गयी। वहाँ (कुरुक्षेत्रमें) हजारो तीर्य ऋपियोसे सेवित हैं। परमेष्टी-(ब्रह्म-)के प्रसादसे में उनका वर्णन करूँगा। पापियोके लिये भी तीर्थोंका स्मरण पुण्यदायक, उनका दर्शन पापनाशक और स्नान मुक्तिदायक कहा गया है (पुण्यशाल्योंके लिये तो कहना ही क्या है) ॥ १-४॥

ये स्मरन्ति च तीर्थानि देवताः प्रीणयन्ति च । स्नान्ति च श्रद्धानाश्च ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ५ ॥ अपित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् कुरुक्षेत्रं स वाद्याभ्यन्तरः शृचिः ॥ ६ ॥ कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वस्ताम्यहम् । इत्येवं वाचमुतसूज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ व्रह्महानं गयाश्राद्धं गोत्रहे मरणं तथा । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरुक्ता चतुर्विधा ॥ ८ ॥

जो श्रद्धापूर्वक तीर्थोंका स्मरण करते हैं और उनमें स्नान करते हैं तथा देवनाओंको प्रसन्न करते हैं, वे परम गित-( मोक्ष-)को प्राप्त करते हैं। ( मनुष्य ) अपिवत्र हो या पिवत्र अथवा किसी भी अवस्थामें पड़ा हुआ हो, यदि कुरुक्षेत्रका स्मरण करे तो वह बाहर तथा मीतरमें (हर प्रकारसे ) पिवत्र हो जाता है। में कुरुक्षेत्रमें जाऊँगा और में कुरुक्षेत्रमें निवास करूँगा—इस प्रकारका वचन कहनेसे ( भी ) मनुष्य सभी पापोसे गुक्त हो जाता है। मानवोके लिये बहाज्ञान, गयामें श्राद्ध, गोवोंकी रक्षामें मृत्यु और कुरुक्षेत्रमें निवास—यह चार प्रकारकी मुक्ति कही गयी है। ५-८॥

सरस्वतीहपद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ ९८॥ दूरस्थोऽपि कुरुक्षेत्रे गच्छामि च वसाम्यहम्। एवं यःसततं ब्र्यात् सोऽपि पापैः प्रमुच्यते ॥ १०॥ तत्र चैव सरःस्नायी सरस्वत्यास्तटे स्थितः। तस्य ज्ञानं ब्रह्ममयमुत्पत्स्यति न संशयः॥ ११॥ देवता ऋपयः सिद्धाः सेवन्ते कुरुजाङ्गल्यम्। तस्य संसेवनान्नित्यं ब्रह्म चात्मनि पश्यति ॥ १२॥

सरखती और द्दपद्वती—इन दो देव-निद्योंके बीच देव-निर्मित देशको ब्रह्मावर्त कहते हैं। दूर देशमें स्थित रहकर भी जो मनुष्य 'मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, वहाँ निवास करूँगा'—इस प्रकार निरन्तर ( मनमें संकल्प करता या ) कहता है, वह भी सभी पापोसे छूट जाता है। वहाँ सरखतीके तटपर रहते हुए सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्यको निश्चित ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है। देवता, ऋषि और सिद्ध लोग सदा कुरुजाङ्गल-( तीर्थ-)का सेवन करते हैं। उस तीर्थका नित्य सेवन करनेसे, (वहाँ नित्य निवास करनेसे, ) मनुष्य अपने मोन व्राप्त दर्शन करता है॥ ९-१२॥

चञ्चलं हि मनुष्यत्वं प्राप्य ये मोक्षकाङ्क्षिणः। सेवन्ति नियतात्मानो अपि दुष्कृतकारिणः॥१३॥
ते विमुक्ताश्च कलुपैरनेकजन्मसम्भवैः। पंश्यन्ति निर्मलं देवं दृदयस्यं सनातनम्॥१४॥
ब्रह्मवेदिः कुरुक्षेत्रं पुण्यं संनिहितं सरः। सेवमाना नरा नित्यं प्राप्नुवन्ति परं पदम्॥१५॥
ब्रह्मक्षत्रनाराणां कालेन पतनाद् भयम्। कुरुक्षेत्रे मृतानां च पतनं नैव विद्यते॥१६॥

जो भी पापी चञ्चल मानव-जीवन पाकर जितेन्द्रिय होकर मोश्न प्राप्त करनेकी कामनासे वहाँ निवास करते हैं, वे अनेक जन्मोंके पापोंसे छूट जाते हैं तथा अपने हृदयमें रहनेवाले निर्मल देव-सनातन ( ब्रह्म-)का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मवेदी, कुरुक्षेत्र एवं पवित्र 'संनिहित सरोवर'का सदा सेवन करते हैं, वे परम पदको प्राप्त करते हैं। समयपर प्रह, नक्षत्र एव ताराओंके भी पतनका भय होता है, किंतु कुरुश्चेत्रमें मरनेवालोंका कभी पतन नहीं होता ॥ १३—१६॥

यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः। गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः सेवन्ति स्थानकाङ्क्षिणः॥१७॥ गत्वा तु श्रद्धया युक्तः स्नात्वा स्थाणुमहाहृदे। मनसा चिन्तितं कामं लभते नात्र संशयः॥१८॥ नियमं च ततः कृत्वा गत्वा सरः प्रदक्षिणम्। रन्तुकं च समासाद्य क्षामयित्वा पुनः पुनः॥१९॥ सरस्वत्यां नरः स्नात्वा यक्षं हृष्ट्वा प्रणम्य च। पुष्पं धूपं च नैवेद्यं दस्वा वाचमुदीरयेत्॥२०॥ नव प्रसादाद् यक्षेन्द्र वनानि सरितश्च याः। स्रमिष्यामि च तीर्थानि अविद्यं कुरु मे सदा॥२१॥

॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सराएँ और यक्ष उत्तम स्थानकी प्राप्तिके लिये वहाँ (कुरुक्षेत्रमे) निवास करते हैं । वहाँ जाकर स्थाणु नामक महासरोवरमें श्रद्धापूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य निःसंदेह मनोवाञ्चित फल प्राप्त करता है । नियम-परायण होनेके पश्चात् सरोवरकी प्रदक्षिणा करके रन्तुकमें जाकर बार-बार क्षमा-प्रार्थना करनेके बाद सरखती नदीमें स्नान कर यक्षका दर्शन करे और उन्हें प्रणाम करें तथा पुष्प, धूप एवं नैवेद्य देकर इस प्रकार वचन कहे—हे यक्षेन्द्र ! आपकी कृपासे में वनों, नदियो और तीथोमें भ्रमण करूँगा; उसे आप सटा विघ्न-रहित करें ( मेरी यात्रामें किसी प्रकारका विष्न न हों ) ॥ १७–२१॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें ततीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥

# [ अथ नतृशियोज्यायः ]

माना मही

यनानि सप्त ना बहि नय नयात्र यह सम्बाह । वी हिन्द स्वताहि है है क्या है एक है है। येन येन विधानन यक्य वीर्यक्ष यन पहास । वा नह निक्तंत्रें व है है है है। विभान है है है। विभान है है है। विभान है है है है। विभान है है। विभान है है। विभान है है। विभान है। विभान है है। विभान है है। विभान ह

( कुरक्षेत्रके मान प्रनिद्ध नलें , की नदिनी एवं कर है कि ए महार कर है

### Gurin In :

शृणु सप्त चनानीत छुम्झेत्रस्य मध्यतः । येषां नामाति पण्यति सर्वेशाहराति न ॥ ३ है धास्यकं च चनं पुण्यं तथाऽदिनिवनं भएत् । ध्यासस्य च एतं गुण्यं फ्रांट तिमसेष म ॥ ४ ॥ स्व स्पूर्यवन्त्रानं तथा मधुयनं महन् । पुण्यं वीताननं भाग सर्वेशाक्षरानम् ॥ ५ ॥ वनान्येतानि वे सप्त नवीः शृणुत मे हिलाः । सरमानं नवीः पृण्या तना मैनरको नदी ॥ ६ ह आपना च महापुण्या नता मन्यक्ति नदी । सन्दर्भा धारानवीः नीविश्य सरमानंत्रम् ॥ ६ ॥ ध्यवित्रा महापुण्या नथा हिरण्यती नवी । सन्दर्भा धारानवी नवीं निवास सरमानंत्रम् ॥ ६ ॥

लोमहर्षणने कहा—( बहुवियों ! ) वुर ति है । एकों जो महा वह हैं. इन हैं वर्णन करना हैं. जाने व उसे सुनें । उन बनोंके नाम सभी पापें तो नद शरने होंक वया कि हैं।(इन पने शरणा हैं —, कि वास्तार बन, महान् अनित-यन, पुण्यप्रद स्थान-यन, का की एक, स्पीन, साहन् गहुक नया स्थानहार की स्थान शीनयन—ये ही सात वन हैं। हे हिजों ! ( अब ) निर्यो-( के नाम ह में स्टारे धुनों। ( उनके नाम हैं) पवित्र सरखती नहीं, वैतरणी नहीं, महाप्रवित्र अपना, मन्यादिनी एक्क, स्पुर्मना, स्तुन्दी, वास्त्राहिनी की निर्दा, स्पुर्मन

णतामामुद्रमं पुण्यं प्राप्तृह्याले प्रधानितम्। रजस्वलत्वमेतामां विद्यते न कदाचन्। र्गाधिस्य न प्रभाषण पुण्या होताः सिरित्रमः॥ ९ ॥ श्रण्यन्तु सुनयः प्रांतास्तीर्थस्नानफले महत्। गमनं स्मरणं चैव सर्वसहमपनाशनम्॥ १०॥ रन्तुकं च नरो छष्ट्रा द्वारपाले महावलम्। यक्षं समभिवाचैव र्वार्थयात्रां समावरेत्॥ ११॥ ततो गच्छेत विवेन्द्रा नाम्नाऽदितिवनं महत्त्। अदित्या यत्र पुत्रार्थे कृतं घोरं महत्त्रपः॥ १२॥

वर्षाकालमें इनका जल पित्र माना जाता है। इनमें कभी भी रजर्गात दोव नहीं होता। नी पेत्रे प्रभावते ये सभी श्रेष्ठ निवर्षा पित्र हैं। मुनियों! आपन्नेण (अब) प्रसान होता नी प्रसानका महान् पहल मुने। कहां जाना एवं उनका समरण करना समस्त पापोका नाम करनेनाला होता है। महाभाषान् रजन नामक द्वारपालका दर्शन करनेके बाद यक्षको प्रणाम कर तीर्थयात्रा प्रारम्भ करनी चाहिये। विवेदी ! उन्नेक बाद महान् अविति-वनमें जाना चाहिये, जहाँ अवितिने पुत्रके लिये अनान कहोर नप किया था॥ १०-१२॥

ह्या च अदिति देवमातरम्।

पुत्रं जनयते शूरं सर्वदोपविवर्जितम् । आदित्यशतसंकाशं विमानं चाथिरोहति ॥ १३ ॥ ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा विष्णोः स्थानमनुत्तमम् । सवनं नाम विख्यातं यत्र संनिहितो हरिः ॥ १४॥ विमले च नरः स्नात्वा दृष्ट्वा च विमलेश्वरम् । निर्मलं खर्गमायाति रुद्रलोकं च गच्छति ॥ १५ ॥ हिरं च वलदेवं च एकत्राससमन्त्रितौ । दृष्ट्वा मोक्षमवाण्नोति कलिकत्मपसम्भवैः ॥ १६ ॥

वहाँ स्नानकर तथा देवमाता अदिनिका दर्शनकर मनुष्य समस्त दोगोसे रहित (निर्मल) वीर पुत्र उत्पन्न करता है और सैकड़ो सूर्योंके समान प्रकाशमान विमानपर आरूढ़ होता है। विग्रेन्द्रो ! इसके बाद 'सवन' नामसे विख्यात सर्वोत्तम विष्यु-स्थानको जाना चाहिये, जहाँ भगवान् हरि सदा संनिहित रहते हैं । विमल तीर्थमें स्नानकर विमलेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य निर्मल हो जाता है तथा रुद्रलोकमें जाता है। एक आसनपर स्थित कृप्ण और बलदेवका दर्शन करनेसे मनुष्य कलिके दुष्कर्मोसे उत्पन्न पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ १३-१६ ॥

ततः पारिष्ठवं गच्छेत् तीर्थे त्रेळोक्यविश्वतम् । तत्र स्नात्वा च दृष्ट्या च ब्रह्माणं वेद संयुतम्॥ १७ ॥ ब्रह्मचेदफलं भाष्य निर्मलं स्वर्गमाष्ट्रयात् ।

तत्रापि संगमं प्राप्य कौशिष्यां तीर्थसम्भवस् । संगमे च तरः स्तात्वा प्राप्तोति परमं पदम् ॥ १८॥ सर्वपापविमोचनम् । झान्तियुक्तो नरः स्नात्वा प्राप्तोति परमं पद्म् ॥ १९ ॥ **धर**ण्यास्तीर्थमासाद्य वै। सर्वाणि क्षमते तस्य स्तानमात्रस्य देहिनः॥ २०॥ धरण्यामपराधानि कृतानि पुरुवेण

उसके पश्चात् तीनों लोकोमे बिख्यात पारिन्लव नामक तीर्थमें जाय । वहाँ स्नान करनेके पश्चात् वेदौ-सहित ब्रह्माका दर्शन करनेसे अयर्थवेदका ज्ञान प्राप्तकर निर्मल खर्गको प्राप्त करता है। कोशिकी—संगप तीर्थमें जाकर स्नान कर मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है। समस्त पापोसे मुक्त करनेवाले धरगीके तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे क्षमाशील मनुष्य परमपदकी प्राप्ति करता है। वहाँ स्नान करनेमात्रसे पृथ्वीपर मनुष्यद्वारा किये गये समस्त अपराध क्षमा कर दिये जाते है ॥ १७--२०॥

ततो दक्षाश्रमं गत्वा रहे। दक्षेश्वरं शिवम्। अश्वमेथस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥ २१॥ ततः शास्त्रकिनीं गत्वा स्नात्वा तीर्थे द्विजोत्तमाः।

हरिं हरेण संयुक्तं पूज्य भिक्तसमन्वितः। याप्नोत्यभिमताँ ल्लोकान् सर्वपापविवर्जितान्॥ २२ ॥ सर्पिर्दिधि समासाय नागानां तीर्थमुत्तमम्। तत्र स्नानं नरः कृत्वा मुक्तो नागभयाद् भवेत्॥ २३॥ ततो गच्छेत विषेन्द्रा द्वारपालं तु रन्तुकम्। तत्रोण्य रजनीमेकां स्नात्वा तीर्थवरे शुभे ॥ २४ ॥ द्वितीयं पूजयेद् यत्र द्वारपालं प्रयत्नतः। ब्राह्मणान् भोजयित्वा च प्रणिपत्य क्षमापयेत् ॥ २५ ॥ तव प्रसादाद् यक्षेन्द्र मुक्तो भवति किल्विपैः।

सिद्धिर्मयाभिलिपता तया सार्द्ध भवाम्यहम् । एवं प्रसाद्य यक्षेन्द्रं ततः पञ्चनदं वजेत् ॥ २६ ॥ पञ्चनदाश्च रुद्रण कृता दानवभीपणाः । तत्र सर्वेषु लोकेषु तीर्थं पञ्चनदं स्मृतम् ॥ २७ ॥

उसके वाद दक्षाश्रममें जाकर दक्षेश्वर शिवका दर्शन करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। द्विजोत्तमो ! तदनन्तर शान्द्रिकिनी तीर्थमें जाकर स्नान करनेके उपरान्त भक्तिपूर्वक हरसे संयुक्त हिरका पूजन कर मनुष्य समस्त पापोसे रहित इच्छाके अनुकूछ छोकोंको प्राप्त करता है । सर्पिदवि नामवाले नागोके उत्तम तीथमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य नाग-भयसे मुक्त हो जाता है । त्रिप्रश्रेष्ठो ! तदनन्तर रन्तुक नामक द्वारपाठकेपास जाय । वहाँ

एक रात्रि निवास करे तथा कल्याणकारी (उस ) श्रेष्टतीर्थमें स्नान करने के नाट दूसरे दिन प्रयानपूर्वक (निष्ठांक माथ मन छगाकर ) द्वारपालका पूजन करे एवं बाताणोंको भोजन कराय । किर उने प्रणाम कर दम प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे—'हे यक्षेन्द्र ! तुम्हारी कृपाये मनुष्य पाणोंसे मुना हो जाता है । वे अपनी अभाउ निविक्ते प्राप्त करूँ (मेरी मनःकामना पूर्ण हो )। इस प्रकार यक्षेन्द्रको प्रमन्न वरनेक प्रश्रात प्रधानद नीर्थमें जाना चाहिये । जहाँ भगवान् रुद्धने दानवोंके व्यये भयंकर पांच नदोंक निर्मण क्रिया है, उस स्थानप्र समल संसारमें प्रसिद्ध प्रवानद तीर्थ है; ॥ २१–२०॥

कोटितीथीन रहेण समाहत्य यतः स्थितम्। तेन प्रैलीपर्यापरयानं फोटिनीयं प्रनक्षते॥ २८॥ तस्मिन् तीथं नरः स्नात्वा रष्ट्रा कोटीश्वरं हरम्। पञ्चयत्तनवाद्गीति नित्यं अद्भागमन्त्रितः॥ २९॥ तत्रैय वामनो देयः सर्वदेवैः प्रतिष्टितः। तत्रापि च नरः कात्वा राजिष्टोमफलं लमेत्॥ ३०॥ अधिनोस्तीर्थमासाच श्रद्धावान् यो जितैन्द्रियः। नपन्य मार्गा भवति यदान्यं। च भवेष्यरः॥ ३१॥

क्योंकि करोडों तीथोंको एकत्र (स्थापत) कर नगनान् वहां स्थित हैं, अतः उमे ब्रेटोज्य-प्रित्व कोटितीर्थ कहा जाता है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक उन तीर्थमें जान कर तथा कोटिक्य हर्या दर्शन कर पाच प्रकारक (महा) यज्ञोंके अनुष्ठानका फल प्राप्त करता है। उसी स्थानपर सब देवताओंने भगवान् वामनदेवकी स्थापना की है। वहाँ भी स्नान करनेसे मनुष्यको अग्निष्टोग यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रद्धायान जितेन्द्रिय मनुष्य अधिनीकुमारोंक तीर्थमें जाकर स्थान् और यशसी होता है। २८-३१॥

वाराहं तीर्थमाख्यातं विष्णुना परिकीर्तितम् । तस्मिन् सान्या श्रद्धधानः प्रामोति परमं पद्म् ॥ ३२ ॥ ततो गच्छेत विश्रेन्द्राः सोमतीर्थमनुत्तमम् । यत्र सोमस्तपस्तप्त्वा व्याधिमुक्तोऽभवत् पुरा ॥ ३३ ॥ तत्र सोमेश्वरं द्यप्ता सात्वा तीर्थवरे शुभे । राजस्यस्य यहस्य फुलं प्रामोति मानवः ॥ ३४ ॥ व्याधिभिश्च विनिर्मुक्तः सर्वदोषविवर्जितः । सोमलोकमवाग्राति तत्रेव रमते निरम् ॥ ३५ ॥

विणुद्दारा वर्णित वाराह नामक विख्यात तीर्थ है। श्रद्धान्तु पुरुष उसमें ध्यानकर प्रामयतको प्राप्त करना है। विप्रेन्द्रो ! उसके बाद श्रेष्ठ सोमतीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ चन्द्रमा पूर्वकालमें तपस्या कर न्याचिमे मुक्त हुए थे। उस शुभ तीर्थमें मानकर सोमधर भगवानका दर्शन करनेथे मनुष्य राजपय-यहाका फल प्राप्त करता है तथा, व्याधियो और सभी दोवोसे मुक्त होकर सोमछोक्तमें जाना एव चिरवास्त्रक वर्शे सानन्त विद्रार करता है।। ३२-३५॥

भूतेश्वरं च तत्रैव ज्वालामालेश्वरं तथा।ताबुभी लिहावश्यच्यं न भूयो जन्म चाप्नुयात्॥ २६॥ एकहंसे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्। कृतशौचं समासाद्य तीर्थलेवी विज्ञात्तमः॥ २०॥ पुण्डरीकमवामीति कृतशौचो भवेत्तरः। ततो मुख्यदं नाम महादेवस्य धीमतः॥ २८॥ उपोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्नुयात्। तत्रैव च महाग्राही यक्षिणी लोकविश्वता॥ २९॥ स्नात्वाऽभिगत्वा तत्रैव प्रसाद्य यक्षिणीं ततः। उपवासं च तत्रैव महापातकनाशनम्॥ ४०॥

वर्डीपर भूतेश्वर एवं ज्वालामालेश्वर नामक लिङ्ग है। उन दोनों लिङ्गोकी पूजा करनेसे (मनुष्य) पुनर्जन्म नहीं पाता। एकहंस (सरोवर)में म्नानकर मनुष्य हजारो गोंबोंके दानका फल प्राप्त करता है। 'कृतरोचि' नामक तीर्थमें जाकर मनोयोगपूर्वक तीर्थकी सेवा करनेवाला द्विजोत्तम पुण्डरीकयज्ञविशेपके फलको प्राप्त करता है तथा उसकी शुद्धि हो जाती है (—वह पवित्र हो जाना है )। उसके बाद बुद्धिमान् महादेवके मुख्जवर नामक तीर्थमे एक रात्रि निवास करके मनुष्य गाणपत्य (गगनायकके पदको ) प्राप्त करता है। वहीं विश्व प्रसिद्ध महाप्राही यक्षिणी है। वहाँ जाकर स्नान करनेके बाद यक्षिणीको प्रसन्न कर उपवास करनेसे महान् णनकोका नाश होता है।। ३६–४०॥

कुरुक्षेत्रस्य तद् द्वारं विश्वतं पुण्यवर्धनम् । प्रदक्षिणमुपावर्ग्य ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः । पुष्करं च ततो गत्वा अभ्यर्ज्यं पितृदेवताः ॥ ४१ ॥ जामदग्न्येन रामेण आहतं तन्महात्मना । कृतकृत्यो भवेद् राजा अद्वमेधं च विन्दति ॥ ४२ ॥ कन्यादानं च यस्तत्र कार्तिक्यां चै करिष्यति । प्रसन्ना देवतास्तस्य दास्यन्त्यभिमतं फलम् ॥ ४३ ॥ कपिलक्ष्य महायक्षो द्वारपालः खयं स्थितः । विष्नं करोति पापानां दुर्गतिं च प्रयच्छति ॥ ४४ ॥ पत्नी तस्य महायक्षी नाम्नोदृखलमेखला । आहत्य दुन्दुभि तत्र भ्रमते नित्यमेव हि ॥ ४५ ॥

पुण्यकी वृद्धि करनेवाले कुरुक्षेत्रके उस विख्यात द्वारकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणोको भोजन कराये। किर पुण्करमें जाकर पितृदेवोंकी अर्चना करे। उस तीर्यका महात्मा जमदिगनन्दन परशुरामजीने—निर्माण किया था। वहाँ (जाकर) मनुष्य सफल- मनोरथ हो जाता है और राजाको अश्वमधयज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूणिमाको जो मनुष्य वहाँ कन्यादान करेगा, उसके ऊपर देवता प्रसन्न होकर उसे मनोवाञ्चित फल देंगे। वहाँ कपिल नामक महायक्ष स्वय द्वारपालके रूपमें स्थित हैं, जो पापियोके मार्गमें विका उपस्थित कर उनकी दुर्गित करते हैं (जिससे वे पापाचरणन करे तथा धर्मकी मर्यादा स्थित रहे)। उद्बल्लमेखलानामक उनकी महायक्षी फनी दुन्दुमि बजाकर वहाँ नित्य श्रमण करती रहती है॥ ४१-४५॥

सा ददर्श स्त्रियं चैकां सपुत्रां पापदेशजाम् । तामुवाच तदा यशी आहत्य निशि दुन्दुभिम् ॥ ४६ ॥ युगन्धरे दिध प्राद्रय उपित्वा चाच्युतस्थले । तद्वद् भूतालये स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि ॥ ४७ ॥ दिवा मया ते कथितं रात्रो भक्ष्यामि निश्चितम् । एतच्छुत्वा तु वचनं प्रणिपत्य च यक्षिणीम् ॥ ४८ ॥ उवाच दीनया वाचा प्रसादं कुरु भामिनि । ततः सा यक्षिणी तां तु प्रोवाच कृपयान्विता ॥ ४९ ॥ यदा स्थेस्य प्रहणं कालेन भविता कचित् । सन्निहत्यां तदा स्नात्वा पूता सर्गं गमिण्यसि॥ ५० ॥

॥ इति श्रीवासनपुराणं चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

उस यक्षीने पापत्रांट देशमें उत्पन्न पुत्रके साथ एक रात्रिमें सीको देखनेके बाद दुन्दुभि बजाकर उससे कहा—युगधरमे दही खाकर तथा अच्युतस्थलमें निवास करनेके बाद भ्तालयमें स्नान कर तुम पुत्रके साथ निवास करना चाहती हो । मैंने दिनमें यह बात तुमसे कही है । रात्रिमें में अवश्य तुमको खा जाऊँगी । उसकी यह बात सुननेके बाद यक्षिणीको प्रणाम कर उसने दीन बाणीम उससे कहा—'हे भामिनी! मेरे ऊपर दया करो ।' फिर उस यक्षिणीने उससे कृपापूर्वक कहा—जब किसी सनय गृथं-प्रहण होगा, उस समय सान्तिहन्य-( सरोवर-)में स्नान करके पवित्र होकर तुम स्वर्ग चली जाओगी ॥ ४६--५०॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३४ ॥

<sup>\*</sup> इन सबकी सटिप्पण विस्तृत व्याख्या गीताप्रेसके महाभारत वनार्व १२९ । ९ १०में द्रष्ट्वा है ।

## [ अथ पत्रत्रिंशोऽध्यायः ]

लोगहर्पण उवाच

ततो रामहदं गच्छेत् तीर्थसेवी हिजोत्तमः। यत्र रामेण विप्रेण नरमा दीमतेजमा॥ १॥ क्षत्रमुत्साच वीरेण हदाः पञ्च निवेशिताः। पूर्यित्वा नरव्याच्च रुथिरेणेति नः श्रुतम्॥ २॥ पितरस्तिर्पेतास्तेन तथैव प्रितामहाः। नतस्ते वितरः प्रोता राममूचुर्हिजोत्तमाः॥ ३॥ राम राम महावाहो प्रीताः सास्तत्र भार्गव। अनया पित्रभक्त्या च विक्रमेण च न विभा ॥ ४॥ पैतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कुरुक्षेत्रके तीर्थोके माहात्म्य एवं कमका वर्णन )

लोमहर्पणने कहा—इसके बाद तीर्थका सेवन करनेवाले उत्तम द्विजको रामवुण्ड नामक स्थानमें जाना चाहिये, जहाँ उदीत तेजस्ती विप्र-वीर परशुरामजीने वल्यूर्वक क्षत्रियोका मंद्यारकर पाँच कुण्डोंको स्थापित किया था। पुरुपसिंह! हमलोगोने ऐसा छुना है कि परशुरामने उन-(कुण्डों)को रक्तसे भरकर उससे अपने पितरों एवं प्रपितामहोंका तर्पण किया था। द्विजोत्तमो! उसके बाद उन प्रमन्न पिनरोंने परशुरामसे कहा था कि महाबाहु भागव राम! परशुराम! विभो! तुम्हारी इस पिनुमिक्त और पराक्रमसे हम सब नुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं॥ १-४॥

वरं वृणीष्व भद्रं ते किमिच्छिस महायशः। एवमुक्तरतु पितृभी रामः प्रभवतां वरः॥ ५॥ अववीत् प्राञ्जलिवाक्यं स पितृन् गगने स्थितान्। भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुप्राहाता मिय ॥ ६॥ पितृप्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं पुनः। यच रोपाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया॥ ७॥ ततस्व पापान्मुच्येयं युष्माकं तेजसा छहम्। हदादचैते तीर्यभूता भवेयुर्भुवि विश्वताः॥ ८॥

महायशिलन् ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम वर माँगो । क्या चाहते हो ! पिनरोंके इम प्रकार कहनेपर प्रभावशिल्योंमें श्रेष्ठ रामने आकाशमें स्थिन पिनरों से हाथ जोड़ कर कहा—यदि आपलोग नेरे कर प्रसन हैं तथा मुझपर आप सवकी दया है तो आप पिनरोंके प्रसादसे में पुनः तपसे पूर्ण हो जाऊँ । रोपसे अभिभृत होकर मैंने जो क्षत्रियोंका विनाश किया है, आपके तेजद्वारा मैं उस पापसे मुक्त हो जाऊँ एवं ये बुक्ट संसारमें विख्यात तीर्थस्वरूप हो जायँ ॥ ५—८॥

एवसुकाः शुभं वाक्यं रामस्य पितरस्तदा। प्रत्यृद्धः परमर्शता रामं हर्पपुरस्कृताः॥ ९॥ तपस्ते वर्द्धतां पुत्र पितृभक्त्या विशेषतः। यच्च रोपाभिभृतेन क्षत्रसुत्सादितं त्वया॥ १०॥ तत्रक्च पापान्सुक्तस्त्वं पातितास्ते स्वक्षमभिः। हृदाश्च तच तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संशयः॥ ११॥ हृदेष्वेतेषु ये स्नात्वा स्वान् पितृंस्तर्पयन्ति च। तेभ्यो दास्यन्ति पितरो यथाभिरुपितं चरम्॥ १२॥ ईप्सितान् मानसान् कामान् स्वर्गवासं चशाश्चतम्। एवं दत्त्वा वरान् विप्रा रामस्य पितरस्तदा॥ १३॥ आमन्त्र्य भार्गवं प्रीतास्तत्रैवान्तर्दितास्तदा। एवं रामहृदाः पुष्या भार्गवस्य महात्मनः॥ १४॥

परश्रामके इस प्रकारके मङ्गलमय वचन कहनेपर उनके परम प्रसन्न पिनरोंने हर्पपूर्वक उनसे कहा—'पुत्र ! पितृमक्तिसे तुम्हारा तप विशेष्ठ परे बढ़े । क्रोधसे अभिभृत होनेके कारण तुमने श्रित्रयोंका जो विनाश किया है, उस पापसे तुम मुक्त हो; क्योंकि ये श्लिय अपने कमसे ही मारे गये हैं । तुम्हारे ये कुण्ड नि:संदेह तीर्यके गुणोंको प्राप्त करेंगे । जो इन कुण्डोमें स्नानकर अपने पितरोका तर्पण करेंगे, उन्हें ( उनके ) पितृगण मनकी इच्छाके अनुसार वर देंगे, उनकी मनोऽभिल्लित कामनाए पूर्ण करेंगे एव उन्हें खर्गमें शाश्रत निवास

प्रदान करेंगे । विप्रो इस प्रकार वर देकर परशुरामके पितर उनसे अनुमित लेकर प्रसन्तापूर्वक वहीं अन्तर्हित हो गये । इस प्रकार महात्मा परशुरामके ये रामहट परम पित्र हैं ॥ ९-१४ ॥

स्नात्वा हृदेपु रामस्य ब्रह्मचारी गुचिवतः। राममभ्यच्यं श्रद्धावान् विन्देद् वहु सुवर्णकम् ॥ १५ ॥ वंशमूळं समासाद्य तीर्थसेवी सुसंयतः। स्वतंशसिद्धये विधाः स्तात्वा वै वंशसूळके॥ १६ ॥ कायशोधनमासाद्य तीर्थं त्रैलोक्यविश्वलम् । शरीरशुद्धिमाप्नोति स्नातस्तसिन् न संशयः॥ १७ ॥ शुद्धदेहस्य नं याति यसान्नावनते पुनः।

तावद् भ्रमन्ति तीर्थेषु सिद्धास्तीर्थपरायणाः। यावञ्च प्राप्नुवन्तीह् तीर्थे तत्कायशोधनम् ॥ १८॥

श्रद्धालु पित्रकर्मा व्यक्ति ब्रह्मचर्यपूर्वक परशुरामजीके हटोंमें स्नान करनेके बाद परशुरामका अर्चन कर प्रचुर सुवर्ण प्राप्त करता है। ब्राह्मणों! तीर्थसेवी जितेन्द्रिय मनुष्य वंशमूलक नामक तीर्थमें जाकर प्रचुर उसमें स्नान करनेसे अपने वंशकी सिद्धि प्राप्त करता है। तीनों लोकोंमें बिख्यात कायशोधन नामक तीर्थमें जाकर उसमें स्नान करनेसे मनुष्यको निस्संदेह शरीरकी शुद्धि प्राप्त होती है और वह शुद्धदेही मनुष्य उस स्थानको जाता है, जहाँसे वह पुनः नहीं लौटता ( जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ता)। तीर्थपरायण सिद्ध पुरुष तीर्थीमें तवतक भ्रमण करते रहते हैं, जबतक वे उस कायशोधन नामक तीर्थमें नहीं पहुँचते।। १५-१८॥

तिसिस्तीर्थे च संष्ठाच्य कायं संयतमानसः। परं पदमवाप्नोति यसाकावर्तते पुनः॥ १९॥ ततो गच्छेत विभेन्द्रास्तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम्। लोका यत्रोद्धृताः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना॥ २०॥ लोकोद्धारं समासाद्य तीर्थस्मरणतत्परः। स्नात्वातीर्थवरेतिसान् लोकान् पद्यति शाश्वतान्॥ २१॥ यत्र विष्णुः स्थितो नित्यं शिवो देवः सनातनः। तौ देवौ प्रणिपातेन प्रसाद्य सुक्तिमाण्नुयात्॥ २२॥ श्रीतीर्थं तु ततो गच्छेत शालशाममनुत्तमम्। तत्र स्नातस्य सांनिष्यं सदा देवी प्रयच्छित॥ २३॥

मनको नियन्त्रित करनेवाला मनुष्य उस तीर्थमें शरीरको घोकर (प्रश्नालित कर ) उस परम पदको प्राप्त करता है, जहाँसे उसे पुनः परावर्तित नहीं होना पड़ता। विप्रवरी ! उसके बाद तीनों लोकोंमें विख्यात लोकोद्धार नामके तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ सर्वसमर्थ विष्णुने समस्त लोकोंका उद्धार किया था। तीर्थका समरण करनेमे तत्पर मनुष्य लोकोद्धार नामके तीर्थमें जाकर उसमें स्नान करनेसे शाश्वत लोकोका दर्शन प्राप्त करता है। वहाँ विष्णु एवं सनातनदेव शिव—ये दोनों ही स्थित है। उन दोनों देवोंको साष्टाङ्ग प्रणामद्वारा प्रसन्न कर फिर मुक्तिका फल प्राप्त करता है। तदनन्तर अनुत्तम शालप्राम एवं श्रीतीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेवालोंको मगवती (लक्ष्मी) अपने निकट निवास प्रदान करती है। १९—२३॥

कपिलाहदमासाद्य तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम्। तत्र स्नात्वाऽर्चीयत्वा च दैवतानि पितृंस्तथा॥२४॥ कपिलानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानवः। तत्र स्थितं महादेवं कापिलं चपुरास्थितम्॥२५॥ दृष्ट्वा मुक्तिमवाप्नोति ऋषिभिः पूजितं शिवम्। सूर्यनीर्थं समासाद्य स्नात्वा नियतमानसः॥२६॥ अर्चीयत्वा पितृन् देवानुपवासपरायणः। अग्निष्टोममवाप्नोति सूर्यलोकं च गच्छति॥२७॥

फिर त्रैंछोक्यप्रसिद्ध किपछाहर नामक तीर्थमें जाकर उसमें स्नान करनेके पश्चात् देवता तथा पितरोक्षी पूजा करनेसे मनुष्यको सहस्र किपछा गायोके टानका फछ प्राप्त होना है। यहाँपर स्थित ऋषियोसे पूजित कापिछ शरीरधारी महादेव शिवका दर्शन करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होनी है। स्थिर अन्तःकरणवाछा एवं उपवास-परायण व्यक्ति सूर्यतीर्थमें जाकर स्नान करनेके बाद पितरोका अर्चन करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फछ प्राप्त करना है एवं सूर्यछोकको जाता है॥ २४–२७॥

सहस्रिकरणं देवं भातुं त्रैलोक्यविश्वतम् । दृष्ट्वा मुक्तिमवाप्नोति नरो श्रानसमन्वितः ॥ २८ ॥ भवानीवनमासाद्य तीर्थसेवी यथाक्रमम् । तत्राभिषेकं क्रवाणो गोग्नहस्रफलं लभेत् ॥ २९ ॥ पितामहस्य पिवतो ह्यमृतं पूर्वमेव हि । उद्गारात् सुरभिर्जाता सा च पातालमाश्रिता ॥ ३० ॥ तस्याः सुरभयो जाताः तनया लोकमातरः । ताभिस्तत्सक्षलं व्याप्तं पातालं गुनिरन्तरम् ॥ ३१ ॥

तीनों छोकोंमें विख्यात हजारो किरणोवाले सूर्यदेव भगवान्का दर्शन करनेसे मनुष्य ज्ञानसे युक्त होकर मुक्तिको प्राप्त करता है। तीर्थसेवन करनेवाला मनुष्य क्रमानुसार भवानीवनमें जाकर वहाँ (भवानीका) अभिषेक करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त करता है। प्राचीन कालमें अमृत-पान करते हुए क्रमाके उद्दार (डकार) से सुरभिकी उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोकमें चली गयी। उस युरभिमे लोकमानाएँ (मुरभिक्ती पुत्रियाँ) (गाये) उत्पन्न हुई । उनसे समन्त पाताल लोक ज्यात हो गया।। २८—३१।।

पिनामहस्य यज्ञतो दक्षिणार्थमुपाहृताः । आहृता ब्रह्मणा नाश्च विश्वान्ता विवरेण हि ॥ ३२ ॥ तस्मिन् विवरहारे तु स्थितो गणपितः स्वयम् । यं दृष्ट्वा सक्लान् कामान् शप्नोति संयतेन्द्रियः॥ ३३ ॥ सिङ्गनीं तु समासाद्य तीर्थं मुक्तिसमाश्रयम् । देव्यास्तीर्थं नरः स्नात्वा लभते स्पमुत्तमम् ॥ ३८ ॥ अनन्तां श्रियमाप्नोति पुत्रपात्रसमन्वितः । भोगांश्च विपुलान् भुक्त्वा शप्नोति परमंपदृम् ॥ ३५ ॥

पितामहके यज्ञ करते समय दक्षिणाके लिय लायी गर्या एव त्रक्षांक द्वारा बुटार्या ये गाये विवरंक कारण भटकने लगी। उस विवरंक द्वारपर खयं गणपित भगवान् स्थित हैं। जितेन्द्रिय मनुष्य टनका दर्शन करके समस्त कामनाओंको प्राप्त करता है। मुक्तिके आश्रयखब्दप देवीके संगिनीतिर्थमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्यको सुन्दर रूपकी प्राप्ति होती है तथा वह स्नानकर्त्ता पुरुष पुत्र-पौत्रसमन्वित होकर अनन्त एंश्वर्यको प्राप्त करता है और विपुल भोगोंका उपभोग कर परम पदको प्राप्त करता है॥ ३२–३५॥

ब्रह्मावर्ते नरः स्नात्वा ब्रह्मशनसमन्वितः। भवते नात्र संदेहः प्राणान् मुश्चित स्वेच्छ्या॥ ३६॥ ततो गच्छेत विवेन्द्रा द्वारपालं नु रन्तुकम्। तस्य तीर्थं सरस्वन्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः॥ ३७॥ तत्र स्नात्वा महाश्रश्च उपवासपरायणः। यक्षस्य च प्रसादेन लभते कामिकं फलम्॥ ३८॥ नतो गच्छेत विवेन्द्रा ब्रह्मावर्त्ते मुनिस्तुनम्। ब्रह्मावर्त्ते नरः स्नात्वा ब्रह्म चाप्नाति निश्चितम्॥ ३९॥

त्रक्षावर्त्त नामक तीर्थमे स्नान करनेमे मनुष्य निःसन्देह त्रस्त्रज्ञानी हो जाना है एवं वह निज इच्छाके अनुसार अपने प्राणोक्षा पिरन्याग करता है। हे विप्रश्रेष्टो ! सिगनीतीर्थक बाद द्वारपाल रन्तुकके नीर्थमे जाय। उन महात्मा यक्षेन्द्रका तीर्थ सरस्त्रती नदीमे हैं। वहाँ स्नान करके उपवास-त्रनमे निरत परमज्ञानी व्यक्ति यक्षके प्रसादसे इच्छिन फल प्राप्त करता है। हे विप्रवर्गे ! फिर मुनियोंद्वारा प्रश्नसा-प्राप्त त्रव्यावर्त्त नीर्थमे जाना वाहिये। ब्रह्मावर्त्तमे स्नान करनेमे मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मको प्राप्त करता है।। ३६–३९।।

ततो गच्छेत विप्रेन्द्राः सुर्तार्थकममुत्तमम् । तत्र संनिहिना नित्यं पितरो दैवतः सह ॥ ४० ॥ तत्राभिपेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः । अश्वमेधमवाप्तोति पितृन् प्रीणाति शाश्वतान् ॥ ४१ ॥ ततोऽम्युवनं धर्मत समामाद्य यथाकमम् । कामेश्वर्ग्य तीर्थं तु स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः ॥ ४२ ॥ मर्वव्याश्रिविनिर्मुक्तो ब्रह्मावाप्तिभैवद् ध्रुवम् । मात्रतीर्थं च तत्रैय यत्र स्नातस्य भक्तितः ॥ ४३ ॥ प्रज्ञा विवर्द्धते नित्यमनन्तां चाप्नुयाच्छ्रियम् । ततः शीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः ॥ ४४ ॥ तीर्थं तत्र महाविष्य महदन्यत्र दुर्छभम् । पुनाति दर्शनोदेव दण्डकं च द्विजोत्तमाः ॥ ४५ ॥

हे विप्रश्रेष्ठो ! उसके बाद श्रेष्ठ सुतीर्थक नामके स्थानपर जाना चाहिये । उस स्थानमें देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित रहते हैं । पितरों एवं देवोंकी अर्चनामें लगा रहनेवाला व्यक्ति वहाँ स्नानकर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है तथा शाश्वत पितरोंको प्रसन्न करता है । धर्मज्ञ ! उसके वाद क्रमानुसार कामेश्वर तीर्थके अम्बुवनमें जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य सभी व्याधियोंसे छूटकर निश्चय ही ब्रह्मकी प्राप्ति करता है । उसी स्थानमें स्थित मातृतीर्थमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्यकी प्रजा-( संतित-)की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अनन्त लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । उसके बाद नियत आहार करनेवाला एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति शीतवन नामक तीर्थमें जाय । हे महाविप्रो ! वहाँ दण्डक नामक एक महान् तीर्थ है; वह अत्यन्त दुर्लभ है । द्विजोत्तमो ! वह दण्डक नामका महान् तीर्थ दर्शनमात्रसे मनुष्यको पवित्र कर नेता है ॥ ४०—४५ ॥

केशानभ्युक्ष्य वै तिसान् पूतो भवति पापतः। तत्र तीर्थवरं चान्यत् सानुलोमायनं महत्॥ ४६॥ तत्र विमा महामान्ना विद्वांसस्तीर्थतत्पराः। सानुलोमायने तीर्ये विमास्नेलोक्यविश्वते॥ ४७॥ प्राणायामैनिर्हरिन्त स्रलोमानि द्विजोत्तमाः। पूतात्मानश्च ते विमाः प्रयान्ति परमां गतिम्॥ ४८॥ दशाश्वमेधिकं चैव तत्र तीर्थं सुविश्वतम्। तत्र सात्वा भिक्तयुक्तस्तदेव लभते फलम्॥ ४९॥ ततो गच्छेत श्रद्धावान् मानुषं लोकविश्वतम्। दर्शनात् तस्य तीर्थस्य मुक्तो भवति किल्विपः॥ ५०॥

उस तीर्थमें केशोका मुण्डन करानेसे मनुष्य अपने पापोसे मुक्त हो जाता है। वहाँ खानुलोमायन नामका एक दूसरा महान् तीर्थ है। हे द्विजोक्तमो ! वहाँ तीर्थ-सेवन करनेमें तत्पर परमज्ञानी विद्वान् लोग रहते हैं। त्रिलोक-विख्यात उस तीर्थमें वे प्राणायामोंके द्वारा अपने लोमोंका परित्याग करते हैं और वे पवित्रात्मा विप्रगण परम गतिको प्राप्त करते हैं। वहींपर परमप्रसिद्ध दशाश्वमेधिक तीर्थ है। भक्तिपूर्वक उसमें खान करनेसे पूर्वोक्त फलकी ही प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धाल्य मनुष्यको लोक-प्रसिद्ध मानुष्यीर्थमें जाना चाहिये। उस तीर्थका दर्शन करनेसे ही पापोंसे मुक्ति हो जाती है। ४६—५०॥

पुरा कृष्णमृगास्तत्र व्याधेन शरपीडिताः। विगाह्य तिसान् सरिस मानुपत्वमुपागताः॥ ५१॥ ततो व्याथाश्च ते सर्वे तानपृच्छन् द्विजोत्तमान्। मृगा अनेन वै याता असाभिः शरपीडिताः॥ ५२॥ निमझास्ते सरः प्राप्य क ते याता द्विजोत्तमाः। तेऽन्नुवंस्तत्र वै पृष्टा वयं ते च द्विजोत्तमाः॥ ५३॥ अस्य तीर्थस्य माहात्म्यान्मानुषत्वमुपागताः। तस्माद् यूयं श्रद्ध्धानाः स्नात्वार्तीर्थे विमत्सराः॥ ५४॥ सर्वपापविनिर्मुक्ता भविष्यथ न संशयः। ततः स्नाताश्च ते सर्वे शुद्धदेहा दिवं गताः॥ ५५॥ एतत् तीर्थस्य माहात्म्यं मानुपस्य द्विजोत्तमाः। ये श्रण्विन्ति श्रद्ध्धानास्तेऽपि यान्ति परांगितम्॥ ५६॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चित्रंशोऽध्यायः॥ ३५॥

पूर्वकालमें व्याधद्वारा बाणसे विद्ध कृष्णमृग (काला हरिण) उस सरोवरमें म्नानकर मनुप्यत्वको प्राप्त हुए थे। उसके वाट उन सभी व्याबोंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे पूछा—द्विजोत्तमो ! हम लोगोद्वारा बाणसे पीडित मृग इस मार्गसे जाते हुए सरोवर्म निमन्न होकर कहाँ चले गये ! उनके पूछनेपर उन्होंने उत्तर टिया—हम द्विजोत्तम वे (कृष्ण) मृग ही थे। इस तीर्थके माहात्म्यसे हम सब मनुष्य वन गये हैं। अन्पव मत्सरसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक इस तीर्थमें स्नान करनेसे तुम लोग नि:सन्देह समस्त पापोमे विनिमुक्त हो जाओगे। फिर स्नान करनेसे शुद्द देह होकर वे सभी (ज्याव) स्वर्ग चले गये। द्विजोत्तमो ' जो श्रद्धापूर्वक मानुप्रतीर्थके इस माहात्म्यको सुनते हैं, वे भी परम गनिको प्राप्त करते है ॥ ५१-५६॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पैतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥

# अथ पट्त्रिंशोऽध्यायः

लोमहपंण उवाच

मानुपस्य तु पूर्वेण को गमात्रे हिजीन्तमाः। आपगा नाम विख्याता नदी हिजनिपेविता॥ १॥ स्यामाकं पयसा सिद्धमाज्येन च परिष्ठुतम्। ये प्रयच्छिति विष्रभ्यस्तेषां पापं न विद्यते॥ २॥ ये तु श्राह्मं करिष्यन्ति प्राप्य तामापगां नदीम्। ते सर्वकामसंयुक्ता भविष्यन्ति न संगयः॥ ३॥ शांसन्ति सर्वे पितरः सारन्ति च पितामहाः। असाकं च छुछ पुत्रः पात्रो वाणि भविष्यति॥ ४॥ य आपगां नदीं गत्वा तिछैः संतर्वयिष्यति। तेन तृता भविष्यामो यावन्कल्परातं गतम्॥ ५॥ छत्तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कुरुक्षेत्रकं तीथोंके माहात्म्य एवं क्रमका अनुकान्त वर्णन )

लोमहर्पण बोले—द्विजोत्तनो ! मानुपतीर्यकी पूर्व दिशामें एक कोसपर द्विजोसे पृतित 'आपगा' नामकी एक विख्यात नदी है । वहाँ साँचाके चायलको दृधमें सिद्धकर और उसमे वी मिलाकर जो ब्रायणोंको देते हैं, उनके पाप नहीं रह जाते । जो व्यक्ति उस आपगा नदोक तरपर जाकर श्राद्व करेंगे, वे निःसंदेह समस्त ( शुम ) कामनाओंसे पूर्ण होगे । सभी पितर कहते हैं तथा पितामह लोग स्मरण करते हैं कि हमारे कुटमें कोई ऐसा पुत्र या पीत्र उत्पन्न होगा, जो आपगा नदोक तरपर जाकर तिलसे तर्पण करेगा, जिससे हम सभी सैंकड़ों कल्यतक ( अनन्त कालनक ) तृप्त रहेंगे ॥ १-५॥

नभस्ये मासि सम्प्राप्ते छण्णपक्षे विशेषनः। चतुर्दश्यां तु मध्याहे पिण्डद्रो मुक्तिमाप्नुयात्॥६॥ ततो गच्छेन विप्रेन्द्रा ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्। ब्रह्मोद्दम्यरमित्येवं सर्गलोकेषु विश्वतम्॥७॥ तत्र ब्रह्मपिंकुण्डेषु स्नातम्य द्विजसत्तमाः। सप्तर्पाणां प्रसादेन सप्तसोमफलं भवेत्॥८॥ भरद्वाजो गातमश्च जमद्गिनश्च कश्यपः। विश्वामित्रो विस्पृश्च अत्रिश्च भगवानृषिः॥९॥ एतैः समेत्य तत्कुण्डं कल्पितं भुवि दुर्लभम्। ब्रह्मणा सेविनं यसाद् ब्रह्मोदुम्मरमुत्र्यते॥१०॥

भाइपदके महीनेमे, विशेषकर कृष्णपश्चमे, चतुर्दशी तिथिको मध्याह कालमें पिण्डदान करनेवाण मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। विप्रवरो ! उसके बाद समस्त लोकोमें 'ब्रह्मोदुम्बर' नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माके श्रेष्ट स्थानमें जाना चाहिये। द्विजवरो ! वहाँ ब्रह्मपिकुण्डमे स्नान करनेवाले व्यक्तिको सप्तियोंकी कृपासे सात सोनयज्ञाका फल प्राप्त होता है। भरद्वाज, गौतम, जमदिन, कर्यप, विश्वािम्बर, विस्तृ एवं भगवान् अनि (इन सात) ऋषियोने मिलकर पृथ्वीमें दुर्लभ इस कुण्डको बनायाथा। ब्रह्माद्वारा सेवित होनेके कारण यह स्थान 'ब्रह्मोदुस्वर' कहलाता है।।६-१०॥

तिस्सिर्सार्थवरे स्नातो विद्याणोऽव्यक्तजन्मनः। ब्रह्मलोकम्वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥११॥ देवान् पितृन् समुद्दिश्य यो विष्रं भाजियण्यति। पितरस्तस्य सुखिता दास्यन्ति भुवि दुर्लभम् ॥१२॥ सप्तर्थित्र समुद्दिश्य पृथक् स्नानं समाचरत्। ऋषीणां च प्रसादेन सतलोकाधिपो भवेत् ॥१३॥ किपस्थलेति विख्यातं सर्वपातकनाजनम्। यस्मिन् स्थितः स्वयं देवो वृद्धकेदारसंकितः॥१४॥ तत्र स्नात्वाऽर्वियत्वा च रुद्रं दिण्डिसमन्वितम्। अन्तर्थानमवाप्नोति शिवलोके स मोदते॥१५॥

अञ्यक्त जन्मवाले ब्रह्माके उस श्रेष्ठ तीर्थमे स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है—इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है। जो मनुष्य वहाँ देवताओ और पिनरोके उद्देश्यसे ब्राह्मगोको भोजन करायेगा, उसके पितर सुखी होकर उसे संसारमें दुर्लभ वस्तु प्रदान करेंगे। सात ऋतियोके उद्देश्यसे जो (व्यक्ति) अलगित स्तान करेगा, वह ऋियों के अनुप्रहरी सात छोकोका खामी होगा । वहाँ सभी पापोका विनाश करनेवाटा विख्यात किप्थल नामक तीर्थ है, जहाँ चृद्धकेदार नामके देव खयं विद्यमान हैं । वहाँ स्तान करनेके बाद दिण्डिके साथ रुद्रदेवका अर्चन करनेसे मनुष्यको अन्तर्वानकी शक्ति प्राप्त होती है और वह शिवलोकमें आनन्द प्राप्त करता है ॥ ११–१५॥

यस्तत्र तर्पणं कृत्वा पिवते चुलकत्रयम् । दिण्डिदेवं नमस्कृत्य केदारस्य फलं लभेन् ॥ १६ ॥ यस्तत्र कुरुते श्राद्धं शिवमुद्दिश्य मानवः । चैत्रशुक्कचतुर्दश्यां प्राप्नोति परमं पद्म् ॥ १७ ॥ कलस्यां तु ततो गच्छेद् यत्र देवी खयं स्थिता । दुर्गा कात्यायनी भद्रा निद्रा माया सत्तातनी ॥ १८ ॥ कलस्यां च नरः स्नात्वा द्वृत्रा दुर्गी तटे स्थिताम् । संसारगहनं दुर्गी निस्तरेन्नात्र संशयः ॥ १९ ॥

जो व्यक्ति उस स्थानपर तर्पण कर के दिण्डि भगवान्को प्रणाम कर तीन चुल्छ जल पीना है, वह केदारतीर्थमे जानेका फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वहाँ शिवजीके उद्देश्यसे चैत्र गुक्का चतुर्ज्ञी निथिमें श्राद्ध करता है, वह परमपद (मोज्ञ)को प्राप्त कर लेना है। उसके बाद कलती नामके तीर्थमें जाना चाहिये जहाँ भद्रा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनीरूपा दुर्गादेवी खयं अवस्थित है। कलसी तीर्थमें स्नानकर उसके तीरपर स्थित दुर्गादेवीका दर्शन करनेवाला मनुज्य दुस्तर संसार-दुर्ग- (सांसारिक भववन्यन-)को पार कर जाता है। इसमें (तिनक भी) संदेह नहीं करना चाहिये॥ १६–१९॥

ततो गच्छेत सरकं त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्। कृष्णपक्षे चतुर्द्दयां दृष्ट्वा देवं महेदवरम्॥२०॥ लभते सर्वकामांद्रच शिवलोकं स गच्छति। तिस्नः कोट्यस्तु तीर्थानां सरके द्विजसत्तमाः॥२१॥ रुद्रकोटिस्तथा कृपे सरोयध्ये व्यवस्थिता। तिस्निन् सरे च यः स्नात्वा रुद्रकोर्टि सरेन्नरः॥२२॥ पूजिता रुद्रकोटिद्रच भविष्यति न संशयः। रुद्राणां च प्रसादेन सर्वद्रेपियवर्जितः॥२३॥ पेन्द्रक्षानेन संयुक्तः परं पद्मवाष्त्रयात्। इडास्पदं च तत्रैव तीर्थं पापभयापहम्॥२४॥

दुर्गादेवीके दर्शनके बाद तीनों छोकोमें दुर्छम सरकतीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको महेश्वरदेवका दर्शन करके मनुष्य (अपने) सभी मनोरयोंको प्राप्त करता और (अन्तमें) शिवछोकमें चला जाता है। द्विजश्रेष्ठो ! सरकतीर्थमें तीन करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। सरके बीच कृपमें रुद्रकोटि स्थित है। उस सरमें यदि व्यक्ति स्नान कर रुद्रकोटिका स्मरण करता है तो निःसदेह (उसके द्वारा) रुद्रकोटि पूजित हो जाता है और रुद्रोके प्रसादसे वह व्यक्ति समस्त दोगोसे छूट जाता है। वह इन्द्रसम्बन्धी ज्ञानसे पूरित होकर परम पदको प्राप्त कर लेता है। वहीं पापों और भयोका दूर करनेवाला इडास्पद नामका तीर्थ वर्तमान है।। २०-२४॥

असिन् मुक्तिमवाप्नोति दर्शनादेव मानवः। तत्र स्नात्वाऽर्चियित्वा च पितृदेवगणानिष ॥ २५॥ न दुर्गतिमवाप्नोति मनसा चिन्तिनं छमेत्। केदारं च महातीर्थं सर्वकलमपनाशनम्॥ २६॥ तत्र स्नात्वा तु पुरुषः सर्वदानफलं छमेत्।

तत्र स्नात्वा तु पुरुपः सर्वदानफलं लभेत्। किरूपं च महातीर्थं तत्रेव भुवि दुर्लभम्। तस्मिन् स्नातस्तु पुरुपः सर्वयद्यफलं लभेत्॥२७॥ सरकस्य तु पूर्वेण तीर्थं त्रेलोक्यविश्रुतम्। अन्यजन्म सुविख्यातं सर्वपापप्रणारानम्॥२८॥

इस इडास्पद नामके तीर्यके दर्शनसे ही मनुष्य मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। वहाँ स्तान करके पितरों एवं देवोका पूजन करनेसे मनुष्यक्की दुर्गत नहीं हो ने और उसे मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त होनी है। सभी पापेका विनाश करनेवाला केटार नामक महातीर्थ है। वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्यको सभी प्रकारके ढानींका फल प्राप्त. होता है। वहींपर पृथ्वीमें दुर्लम किरूप नामका (भी) तीर्थ है। उसमें स्नान करनेवाले मनुष्यको सभी प्रकारके यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। सरककं पूर्वमें तीनों छोकोंमें सुप्रसिद्ध सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला अन्यजन्म नामका तीर्थ है। २५-२८॥

नारसिंहं वपुः कृत्वा हत्वा दानवमूर्जितम् । तिर्यग्योनी स्थितो विष्णुः सिंहेपु रितमाण्नुवन् ॥ २९ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वा आराध्य वरदं शिवम् । ऊचुः प्रणनसर्वाङ्गा विष्णुदेहस्य सम्भेते ॥ ३० ॥ ततो देवो महात्माऽसौ शारभं रूपमास्थितः ।

युद्धं च कारयामास दिव्यं वर्षसहस्रकम् । युध्यमानी तु तौ देवी पतितौ सरमध्यतः ॥ ३१ ॥ तस्मिन् सरस्तटे विषो देवर्षिर्नारदः स्थितः । अश्वन्थवृक्षमाश्रित्य ध्यानस्थस्तौ ददर्श ह ॥ ३२ ॥ विष्णुश्चतुर्भुजो जब्ने लिङ्गाकारः शिवः स्थितः । तौ दृष्ट्वा तत्र पुरुषो तुष्टाय भक्तिभावितः ॥ ३३ ॥

नरसिंहका शरीर धारण कर शक्तिशाळी दानव-(हिरण्याक्ष-)का वन करनेके बाद विण्यु पशुयोनिमें स्थित सिंहोमे प्रेम करने छो। उसके बाद गन्धवोंके साथ सभी देवनाओने बरदाता शिवकी आराधना कर साधाइ प्रणाम करते हुए विष्णुसे पुन. खंदह (खरूप) धारण करके (गरसिंहसे) हजागें दिन्य वर्योतक युद्ध किया-शरम-(सिंहोसे भी बळवान् पशु-विशेप-)का रूप धारण करके (गरसिंहसे) हजागें दिन्य वर्योतक युद्ध किया-कराया। दोनो देवता (आपसमे) युद्ध करते हुए सरोवरमे गिर पड़े। उस सरोवरके तीरपर (स्थित) अश्वत्य (पीपछ) वृक्षके नीचे देवपि नारद ध्यान छगाये वैठे थे। उन्होंने उन दोनोको देखा। (फिर तो) विण्यु चतुर्सुज रूपमें और शिव छिङ्गरूपमें (परिवर्तित) हो गये। उन दोनों पुरुपों (देवों)को देखकर उन्होंने मिक्त-भावसे उनकी स्तुनि की ॥ २९--३३॥

नमः शिवाय देवाय विष्णवे प्रभविष्णवे। हरये च उमाभन्ने स्थितिकालभृते नमः॥ ३४॥ हराय बहुरूपाय विश्वरूपाय विष्णवे। ज्यम्यकाय सुसिद्धाय कृष्णाय शानहेतवे॥ ३५॥ थन्योऽहं सुकृती निन्यं यद् हर्षो पुरुपोत्तमी। ममाश्रमिदं पुण्यं युवाभ्यां विम्लीकृतम्। अद्यप्रभृति चैलोफ्ये अन्यजन्मेति विश्वतम्॥ ३६॥

ममाश्रममिदं पुण्यं युवाभ्यां विमलीकृतम्। अद्यप्रभृति चैलोफ्ये अन्यजन्मेति विश्वतम्॥ ३६॥ य इहागत्य स्नात्वा च पितॄन् संतर्पयिष्यति। तस्य श्रद्धान्वितस्येह हानमैन्द्रं भविष्यति॥ ३७॥

[नारदजीने स्तुति की]—देवाधिदेव शिवको नमस्कार है। प्रभावशाली विष्णुको नमस्कार है। स्थित (प्रजापालन) करनेवाले श्रीहरिको नमस्कार है। संहारके आधारभूत उमापित भगवान् शिवको नमस्कार है। बहुरूपधारी वंकरजी एव विश्वरूपधारी (विश्वातमा) विष्णुको नमस्कार है। परमिसद्ध (योगीयर) शंकर एवं ज्ञानके मूल कारण भगवान् कृष्णको नमस्कार है। मैं धन्य तथा सदा पुण्यवान् हूँ; क्योंकि मुझे (आज) आप दोनों (श्रेष्ठ) पुरुगो-(देवो-)के दर्शन प्राप्त हुए। आप दोनों पुरुपोंद्वारा पवित्र किया गया मेरा यह आश्रम पुण्यमय हो गया। आजसे तीनो लोकोमें यह 'अन्यजन्म' नामसे प्रसिद्ध हो जायगा। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस तीर्यमे स्नान कर अपने पितरोका तर्पण करेगा श्रद्वासे सन्पन्न उस पुरुपको यहाँ इन्द्र-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो जायगा॥ ३९–३०॥

अध्वत्थस्य तु यन्मूलं सदा तत्र वसाम्यहम्। अध्वत्थवन्दनं कृत्वा यमं रोद्धं न पश्यति॥ ३८॥ ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा नागस्य हृद्यसुत्तमम्। पौण्डरीके नरः स्नात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्॥ ३९॥ दशम्यां शुक्लपक्षस्य चैत्रस्य तु विशेषतः। स्नानं जपं तथा श्राद्धं मुक्तिमार्गप्रदायकम्॥ ४०॥ ततिस्रिविष्टपं गच्छेत् नीर्थं देवनिपेवितम्। तत्र वैतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी॥ ४१॥ तत्र स्नात्वाऽर्चयित्वा च शुल्पाणि चृपध्वजम्। मर्वपापिवशुद्धात्मा गच्छत्येव परां गतिम्॥ ४२॥

मैं पीपल वृक्षके म्हम सदा निवास कर्ल्गा । उस अश्वत्य-( पीपल वृक्ष- )को प्रणाम करनेवाला व्यक्ति भयकर यमराजको नहीं देखेगा । श्रेष्ट ब्राह्मणो ! उसके बाद ( उस तीर्थसेवीको ) उत्तम नागह्दमें जाना चाहिये । पौण्डरीकमे स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक ( एक प्रकारक यज्ञ-)का फल प्राप्त करता है । शुक्रपक्षकी दशमी, विशेषकर चेत्र मासकी ( शुक्ला ) दशमी तिथिमें वहाँ किया गया स्नान, जप और श्राद्व मोक्षपथकी प्राप्त करानेवाला होता है । पुण्डरीकमे स्नान करनेके बाद देवताओद्वारा पूजित 'त्रिविष्टप' नामक तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ पापोसे विमुक्त करनेवाली पवित्र वैतरणी नदी है । वहाँ स्नानकर शुल्पणि वृपन्वज-( शिव-)की पूजा कर मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है तथा विश्वद्व होकर निश्चय ही परमणिको प्राप्त कर लेता है ॥ ३८-४२ ॥

ततो गच्छेत विषेन्द्रा रसावर्त्तमम्। तत्र स्नात्वा भक्तियुक्तःसिद्धिमाप्नोत्यगुक्तमाम्॥ ४३॥ चैत्रगुक्तचतुर्देश्यां तीर्थे स्नात्वा हालेपके। पूजयित्वा शिवं तत्र पापलेपो न विद्यते॥ ४४॥ ततो गच्छेत विषेन्द्राः फलकीवनमुक्तमम्।

यत्र देवाः सगन्धर्वाः साध्याश्च ऋषयः स्थिताः। तपश्चरन्ति विपुलं दिव्यं वर्षसहस्रकम् ॥ ४५ ॥ दपद्वत्यां नरः स्नात्वा नर्षयित्वा च देवताः। अग्निष्टोमातिगत्राभ्यां फलं विन्द्ति मानवः॥ ४६ ॥

विष्ठश्रेष्ठो ! तरपश्चात् सर्वश्रेष्ठ रमावर्त (तीर्थ)में जाना चाहिये । वहां मिक्तसिहत स्नान करनेवाला सर्वश्रेष्ठ सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त करना है । चेंत्रनासके गुक्लपत्तकी चतुर्दशी (चौदस) निर्मिको 'अलेपका नामक तीर्थमे स्नान कर वहाँ शिवकी पूजा करनेसे पापमे लिप्त नहीं होता—पाप दूर माग जाता है । विष्ठवरो । वहाँ मे उत्तम फलकीवनमें जाना चाहिये । वहाँ देवता, गन्धर्व, सान्य और ऋपि लोग रहने हैं एव दिव्य सहस्र वयोतक बहुत तप करने हैं । इपद्वती (करगर) नदीमें स्नानकर देवताओका तपण करनेसे मनुष्य अगिष्ठोम और अनिरात्र नामक यजोंमे मिलनेवाले फलको प्राप्त करना है ॥ ४३—४६ ॥

सोमक्षये च सम्प्राप्ते सोमस्य च दिने तथा। यः श्राद्धं कुरुते मर्न्यस्तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥ ४७ ॥ गयायां च यथा श्राद्धं पितृन् श्रीणाति नित्यद्यः। तथा श्राद्धं च कर्तव्यं फलकीवनमाश्रितेः ॥ ४८ ॥ मनसा स्मरते यस्तु फलकीवनमुत्तमम्। तस्यापि पितरस्तृति प्रयास्यन्ति न संद्यायः ॥ ४९ ॥ तत्रापि तीर्थं सुमहत् सर्वदेवैरलं कृतम्। तिस्मिन् स्तातस्तु पुरुषो गोसहस्रफलं लभेत् ॥ ५० ॥ पाणिखाते नरः स्तात्वा पितृन् संतर्थं मानवः। अवाष्त्रयाद् राजसूर्यं सांख्यं योगं च विन्द्ति॥ ५१ ॥

सोमवारके दिन चन्द्रमाके श्लीण हो जानेपर अर्गत् सोमवती अमावस्याको जो मनुष्य श्राद्ध करता है, उसका पुण्यफळ सुनो । जैसे गया-क्षेत्रमे किया गया श्राद्ध पितरोको नित्य तृप्त करता है, वेसे ही फळकीवनमें रहनेवाळोको श्राद्ध करनेसे पितरोको तृप्ति होती है । जो मनुष्य मनसे फळकीवनका स्मरण करता है, उसके भी पितर नि:संदेह तृप्ति प्राप्त करते हैं । वहीं सभी देवोसे सुशोभित एक 'सुमहत्'तीर्थ है; उसमें स्नान करनेवाला पुरुष हजारों गौओंके दानका फळ प्राप्त करता है । मानव पाणिखात तीर्थमें स्नान करके एवं पितरोका त्रीण कर राजम्यूय-यज्ञ तथा मांख्य (ज्ञान) और योग-(कर्म-)के अनुष्ठान करनेसे होनेवाले फळको प्राप्त करता है ॥ ४७–५१ ॥

तने। गरुछेत सुमहत्तीर्थ मिश्रकमुत्तमम् । तत्र तीर्थानि मुनिना मिश्रिनानि महात्मना ॥ ५२ ॥ व्यासन मुनिशार्द्द्रेला द्धीरूपर्थ महात्मना । सर्वतीर्थेषु स स्नाति मिश्रके स्नाति यो नरः ॥ ५३ ॥ ततो व्यासवनं गरुछेन्नियनो नियताशनः । मनोजवे नरः स्नात्वा दृष्ट्रा देवमणि शिवम् ॥ ५४ ॥

मनसा चिन्तितं सर्वे सिध्यते नात्र संशयः । गत्वा मधुवटीं चैव देव्यास्तीर्ये नरः द्युचिः ॥ ५५ ॥ तत्र स्नात्वाऽर्चयेद् देवान् पितृंश्च प्रयतो नरः । स देव्या समनुज्ञातो यथा सिद्धि लंगन्नरः ॥ ५६ ॥

पाणिखातके बाद 'मिश्रक' नामक महान् एवं श्रेष्ठ तीर्थमें जाना चाहिये । मुनिश्रेष्ठो ! वहाँ महात्मा व्यासदेवने दधीचिऋपिके हेतु तीयोंको एकमें मिश्रित किया या। इस मिश्रक तीर्यमें स्नान कर लेनेवाला मनुष्य (मानो) सभी तीर्थोमें स्नान कर लेना है। फिर संयमशील तथा नियमिन आहार करनेवाला होकर व्यासवनमें जाना चाहिये। 'मनोजव' तीर्थमें स्नानकर 'देवमणि' शंकरका दर्शन करनेसे मनुष्यको अभीट-सिद्रिकी प्राप्ति होती है—इसमें संदेह नहीं । मनुष्यको देवीके मथुवटीनामक तीर्यमें जाकर स्नान करके संयत होकर देवों एवं पितर्रोकी पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाळा व्यक्ति देवीकी आज्ञासे ( जैसी चाहता है, वैसी ) सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ५२-५६॥

कौशिषयाः संगमे यस्तु इपद्वत्यां नरोत्तमः। स्तायीत नियताहारः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५७॥ ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता । पुत्रशोकाभिमूतेन देहत्यागाय निश्चयः॥ ५८॥ देवैश्व विभेन्द्राः पुनरुत्यापितस्तदा । अभिगम्य स्थलीं तस्य पुत्रशोकं न विन्दति ॥ ५९ ॥ कूपमासाच तिलप्रस्थं प्रदाय च । गच्छेत परमां सिद्धि ऋणेर्मुक्तिमवाप्तुयात् ॥ ६०॥ अहं च सुदिनं चैव हे तीर्थे भुवि दुर्लभे। तयोः स्नान्या विद्युद्धातमा सूर्य लोकमवाष्त्रुयान्॥६१॥

जो मनुष्य 'कौशिकी' और 'दपद्वती' (कगार) निष्यों के संगममें स्नान करता और नियन भोजन करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! 'व्यासस्थली' नामका एक स्थान है, जहाँ पुत्रशोकसे दु:खी होकर वेदच्यासने अपने ज्ञरीरत्यागका निश्चय कर छिया था,पर देवोंने उन्हें पुनः सँमाछ छिपा। उसके बाद उस भूमिमें जानेवाले मनुष्यको पुत्रशोक नहीं होता। 'किंदत्तक्प'में जाकर एक पसर (तौलका एक परिमाण-) निल्का दान करनेसे मनुष्य परमसिद्धि और ऋणसे मुक्ति प्राप्त करता है। 'अह्र' एवं 'सुदिन' नामक ये दो तीर्थ पृथ्वीमें दुर्लभ हैं। इन दोनोंमें स्नान करनेसे मनुष्य विशुद्धात्मा होकर सूर्यछोकको प्राप्त करना है।। ५७-६१॥

कृतज्ञप्यं ततो गच्छेत् त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । तत्राभिषेकं कुर्वात गङ्गायां प्रयतः स्थितः॥ ६२॥ महादेवमदवमेथफलं लभेत्। कोटितीर्थं च तत्रैव दृष्टा कोटीदवरं प्रभुम्॥ ६३॥ स्तात्वा अद्यानः कोटियइफलं लभेत्। ततो वामनकं गच्छेन् त्रिपु लोकेषु विश्वतम्॥ ६४॥ प्रभविष्णुना । बलेरपहनं राज्यमिन्द्राय प्रतिपादितम् ॥ ६५ ॥ विष्णुना

उसके बाद तीनों छोकोमें प्रसिद्ध 'कृतजया' नामके तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ नियमपूर्वक संयत रहते हुए गङ्गामे स्नान करना चाहिये। वहाँपर महादेवका पूजन करनेसे अस्त्रमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। वहींपर कोटितीर्थ स्थित है। वहाँ श्रद्धापूर्वक स्नानकर 'कोटीश्वर' नाथका दर्शन करनेसे मनुष्य कोटि यज्ञोंका फल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध 'वामनक' तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ प्रभावशाली विष्णुने वामनरूप धारणकर विक्रिका राज्य छीन कर इन्द्रको दे दिया था॥ ६२-६५ ॥

तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अर्चयित्वा च वामनम् । सर्वपापविद्युद्धात्मा विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥ ६६ ॥ तत्रैव सर्वपातकनाशनम्। तं तु दृष्ट्वा नरो मुक्ति संप्रयाति न संशयः॥ ६७॥ ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे एकाद्श्यामुपोपितः। द्वाद्श्यां च नरः रनात्वा ज्येष्ठत्वं लभते नृषु ॥ ६८॥ तत्र प्रतिष्ठिना विषा विष्णुना प्रभविष्णुना । दीक्षाप्रतिष्ठासंयुक्ता विष्णुप्रीणनतत्पराः ॥ ६९ ॥ वहाँ 'विष्णुपद' तीर्थमे स्नान कर वामनदेवकी पूजा कर समस्त पापोसे शुद्ध होकर (छूटकर) मनुष्य विष्णुके छोकको प्राप्त कर छेना है। वहींपर सभी पापोंको नष्ट करनेवाछा ज्येष्ठाश्रम नामका तीर्थ है, उसका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है—इसमें संदेह नहीं। ज्येष्ठ महीनेके शुक्कपक्षकी एकादशी तिथिको उपवास कर द्वादशी तिथिके दिन स्नानकर मानव मनुष्योंमें श्रेष्ठता (बङ्प्पन) प्राप्त करता है। वहाँ (सर्वाधिक) प्रभावशाछी विष्णु भगवान्ने यज्ञादिमें दीक्षित (छगे हुए), प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य तथा विष्णु भगवान्की आराधनामें परायण ब्राह्मणोंको सम्मानित किया था॥ ६६–६९॥

तेभ्यो दत्तानि श्राद्धानि दानानि विविधानि च। अक्षयाणि भविष्यन्ति यावन्मन्वन्तरिस्थितिः॥ ७०॥ तत्रैव कोटितीर्थं च त्रिपु छोकेपु विश्रुतम्। तिस्मिस्तीर्थं नरः स्नात्वा कोटियक्षफलं छमेत्॥ ७१॥ कोटीश्वरं नरो दृष्ट्वा तिस्मिस्तीर्थं महेश्वरम्। महोदेवप्रसादेन गाणपत्यमवाष्नुयात्॥ ७२॥ तत्रैव सुमहत् तीर्थं सूर्यस्य च महात्मनः। तिस्मन् स्नात्वा भक्तियुक्तः सूर्यस्रोके महीयते॥ ७३॥

उन्हें दिये गये (पात्रक ) श्राद्ध और अनेक प्रकारके दान अक्षय एवं मन्वन्तरतक स्थिर रहते हैं। वहीं तीनों छोकोंमें विख्यात 'कोटि-तीर्थ' है। उस तीर्थमें रनानकर मनुष्य करोड़ों यज्ञोंके फल प्राप्त करता है। उस तीर्थमें 'कोटीश्वर' महादेवका दर्शन कर मनुष्य उन महादेवकी कृपासे गाणपत्य पद (गणनायकत्वकी उपाधि) प्राप्त करता है। और, वहीं महात्मा सूर्यदेवका महान् तीर्थ है। उसमे भक्तिपूर्वक रनानकर मनुष्य सूर्यछोकमें महान् माना जाता है।। ७०-७३।।

ततो गच्छेत विषेनद्रास्तोर्थं कलमपनाशनम्। कुलोत्तारणनामानं विष्णुना कलिपतं पुरा॥ ७४॥ वर्णानामाश्रमाणां च तारणाय सुनिर्मलम्।

ब्रह्मचर्यात्परं मोक्षं य इच्छन्ति सुनिर्मलम्। तेऽपि तत्तीर्थमासाद्य पश्यन्ति परमं पद्म्॥ ७५॥ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। कुलानि तारचेत् स्नातः सप्त सप्त सप्त सप्त स्व॥ ७६॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शूद्रा ये तत्परायगाः। स्नाता भक्तियुताः सर्वे पश्यन्ति परमं पद्म्॥ ७७॥ दूरस्थोऽपि सरेद् यस्तु कुरुक्षेत्रं सवामनम्। सोऽपि मुक्तिमवाप्नोति कि पुनर्तिवसन्नरः॥ ७८॥

इति श्रीवामनपुराणे पट्त्रिंशोऽध्यायः॥ ३६॥

श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! कोटितीर्थके बाद पापका नाश करनेवाले 'कुलोत्तारणनीर्थ'में जाना चाहिये, जिसे प्राचीनकालमें विष्णुने वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योको तारनेके लिये बनाया था । जो मनुष्य ब्रह्मचर्यव्रतसे विशुद्ध मुक्तिकी इच्छा करते हैं ऐसे लोग भी उस तीर्थमें जाकर परमपदका दर्शन कर लेते हैं । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यासी वहाँ स्नानकर अपने कुलके (७ + ७ + ७=२१) इक्कीस पूर्व पुरुषोंका उद्धार कर देते हैं । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा श्रूद्ध उस तीर्थमें तीर्थपरायण होकर एवं मिक्तसे स्नान करते हैं, वे सभी परमपदका दर्शन करते हैं । और, जो दूर रहता हुआ भी वामनसिहत कुरुक्षेत्रका स्मरण करता है, वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है; फिर वहाँ निवास करनेवालेका तो कहना ही क्या ! ॥ ७४-७८ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥३६॥

# [ अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः ]

लोमहर्पण उवाच

पवनस्य हदे स्तात्वा दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् । विमुक्तः कलुपैः सर्वैः शेवं पद्मवाप्नुयात् ॥ १ ॥ पुत्रहोकेन पवनो यस्मिल्लीनो वभूव ह । ततः सब्हाकेदेवैः प्रमाद्य प्रकर्राहृतः ॥ २ ॥ अतो गच्छेत असृतं स्थानं तच्छूलपाणिनः । यत्र देवैः स्गन्धर्वैः हनुमान् प्रकर्राहृतः ॥ ३ ॥ तत्र तीर्थं नरः स्नात्वा असृतत्वमवाप्नुयात् । कुलोत्तारणमासाद्य नीर्थसेवी हिनोत्तमः ॥ ४ ॥ कुलानि तारयेत् सर्वीन् मातामहपितामहान् । शालिहोत्रम्य गजपंस्तीर्थं त्रेलोक्यविश्वतम् ॥ ५ ॥ तत्र स्नात्वा विमुक्तस्तु कलुपदेहसंभवैः । श्रीकुञ्जं तु सरस्वत्यां नीर्थं त्रेलोक्यविश्वतम् ॥ ६ ॥ तत्र स्नात्वा नरो भन्त्या अग्निष्टोमफलं लभेत् । ततो नैमिपकुञ्जं तु समासाद्य नरः शुचिः ॥ ७ ॥ नैमिपस्य च स्नानेन यत् पुण्यं तत् समाप्नुयात् । तत्र तीर्थं महाख्यानं वेदवत्या निपेवितम् ॥ ८ ॥

## मैंतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कुरुक्षेत्रके तीथीके माहातम्य और क्रमका पूर्वानुकान्त वर्णन )

लोमहर्पण बोले—पवनके ह्रमं, पुत्र (हनुमान्जी)के बोकके कारण जिस सरोवरमं पवन न्हीन हो गये थे, उसमें स्नान करके महेस्वरदेवका दर्शन कर मनुष्य समस्त पापोंमे विमुक्त हो शिवपदको प्राप्त करना है। उसके बार ब्रह्मके साथ सभी देवोंने मिळकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहाँ में शून्यपणि (भगवान् शंकर) के अमृतनामक स्थानमें जाना चाहिये, जहाँ गन्ववींके साथ देवताओने दनुमान्जीको प्रकट किया था। उस नीर्थमें स्नान करके मनुष्य अमृतपदको पा लेना है। नियमानुसार तीर्थका सेवन करनेवाला श्रेष्ठ ब्राह्मण 'कुन्लोतारण' तीर्थमें जाकर अपने मातामह और पितामहके ममन्त वंशोंका उद्यार कर देता है। तीनों लोकोमें प्रसिद्ध गर्जार्य शालिहोत्रके तीर्थमें स्नान कर मुक्त हो मनुष्य जारीरिक पापोंसे सर्वया छूट जाता है। सरस्वती-क्षेत्रमें तीनों लोकोमें प्रसिद्ध श्रीकुझनामक तीर्थ है। उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य अग्नियोम यज्ञका फल प्राप्त कर लेना है। मनुष्य वहाँसे नैमियकुझतीर्थमें जाकर पित्रत्र हो जाना है और नैमियारण्यतीर्थमें स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, उसे प्राप्त कर लेना है। वहाँपर 'वेटवनींग्से निषेत्रिन बहुत प्रसिद्ध नीर्थ है। १—८॥

रावणेन गृहीतायाः केशेषु द्विजसन्तमाः। तद्वधाय च मा प्राणान् मुमुचे शोककिशिता॥ ९॥ ततो जाता गृहे गञ्जो जनकम्य महात्मनः। मोता नामेति विख्याता रामपत्नी पितवता॥ १०॥ सा हता रावणेनेह विनाशायात्मनः स्वयम्। रामेण गवणं हत्वा अभिपिच्य विभीपणम्॥ ११॥ समानीता गृहं सीता कीर्तिरात्मवता यथा। तस्यास्तीर्थं नरः स्नात्वा कन्यायज्ञफलं लभेत्॥ १२॥ विमुक्तः कलुपैः सर्वैः प्राप्नोति परमं पदम्। ततो गच्छेत सुमहद् ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्॥ १३॥ यत्र वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं लभते नरः। ब्राह्मण्यः विद्युद्धात्मा परं पदमवाष्तुयात्॥ १४॥

द्विजश्रेष्ठो ! रावणके द्वारा अपने केशके पकडे जानेपर शोकसे संतप्त होकर (वेदवतीने) उसकें (रावणके) वयके लिये अपने प्राणोंको छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनकके घरमें वे उत्पन्न हुई और उनका नाम 'सीता' विख्यात हुआ तथा वे रामकी पित्रता पत्नी हुई। उस सीताको रावणने खयं अपने विनाशके लिये अपहत कर लिया। सीताके अपहरण हो जानेपर राम-रावण-युद्ध हुआ, जिसमें रावणको

मारनेक नाढ विभीत्रणको (छङ्काके राज्यण ) अभिषिक्त कर राम सीताको वैसे ही वर छौटा छाये, जैसे आत्मवान् (जिनेन्द्रियः) पुरुष कीर्तिको प्राप्त करता है। उनके तीर्थमें स्नान कर मनुष्य कन्यायज्ञ-( कन्यादान-)का फ्ल एवं समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त करता है। उस वेदवतीतीर्थके वाद ब्रह्माके उत्तम और महान् स्थानमें जाना चाहिये, जहाँ स्नान करनेसे अवर-वर्णका व्यक्ति (जन्मान्तरमे) ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है ेऔर त्राह्मण त्रिसुद्ध अन्तः करणवाटा होकर परमपदकी प्राप्ति करता है ॥ ९-१४॥

तंतो गच्छेत सोमस्य तीर्थ त्रें होक्यदुर्हभम्। यत्र सोमस्तपस्तप्ता द्विजराज्यमवाप्तुयात्॥१५॥ तत्र स्नात्वाऽर्चियत्वा च खिप्तृन् देवतानि च । निर्मलः खर्गमायाति कार्तित्रयां चन्द्रमा यथा ॥ १६॥ स्तिसारखतं तीर्थं त्रेटोक्यसापि दुर्लभम्। यत्र सप्त सरस्तत्य एकीभूता वहन्ति च॥१७॥

उस ब्रह्मक तीर्थ स्थंडपर जानेके वाद तीनों छोकोंमें दुर्छम 'सोमतीर्थ'में जाना चाहिये, जहाँ चन्द्रमाने स्या करकें हिजराजंद्य-पदको प्राप्त किया था। वहाँ स्नानकर अपने पितरों और देवनाओंकी पूजा करनेसे मनुष्य कार्तिककी पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान निर्मेछ होकर खगको प्राप्त कर छेता है। तीनों छोकोंमें दुलम 'सप्तसारखतनामक' एक तीर्य है, जहाँ सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मानसहदा, सरस्रती, ओघवती, विमलोदका एवं सुरेणु नामकी सातों सरखितयाँ ( निर्देयाँ ) एकत्र मिळकर प्रवाहित होती हैं ॥ १५-१८॥

पितामहस्य यजतः पुरकरेषु स्थितस्य ह । अतुवन् ऋपयः सर्वे नाऽयं यहो महाफरः॥ १९॥ पितामहस्य यजतः पुष्करपु स्थितस्य ह । अञ्चयन् ऋपयः तम् माउन वस्य महानाः ॥ २०॥ वस्य स्थितिः सस्माराथ सरस्वतीम् ॥ २०॥ क्षेत्रस्य क्षेत ्पितामहेन : यजता आहता पुष्करेषु वै। सुप्रभा नाम सा देवी तत्र ख्याता सरस्वती॥ २१॥ ्रां ह्या मुनयः प्रीता वेगयुक्तां सरस्रतीम् । पितामहं मानयन्तीं ते तु तां वहु मेनिरे ॥ २२ ॥

पुष्करंतीर्थमें स्थित ब्रह्माजीके यज्ञके अनुष्ठानमें छग जानेपर सभी ऋतियोंने उनसे कहा—आपका यह यज्ञ महाफलजनम् नहीं होगाः क्योंकि यहाँ सिताओंमें श्रेष्ट सरस्त्रती (नदी) नहीं दिखलायी पड़ रही है। उसे धुनकर भगवान्ने प्रसन्नतापूनक सरखतीका स्मरण किया। पुष्करमें यह कर रहे ब्रह्माजीद्वारा आहूत की गयी 'खुप्रभाग नामकी देवी वहाँ सरखती नामसे प्रसिद्ध हुईं। ब्रह्माजीका मान करनेवाळी उस वेगवती सरखतीको देखकर मुनिजन प्रसन्न हो गुये और उन सर्वोंने उनका अत्यविक सम्मान किया ॥ १९–२२ ॥

एवमेपा सरिच्छ्रेष्ठा पुष्करस्था सरस्तता। समानीता कुरुश्चे मङ्कणेन महात्मना॥ २३॥ नैमिषे मुनयः स्थित्वा शौनकाद्यास्तपोधनाः। ते पृञ्छन्ति महात्मानं पौराणं लोमहर्पणम्॥ २४॥ ्रक्षयं यहफ्लोऽस्माकं वर्ततां सत्पथे भनेत्। ततोऽन्नवीन्महाभागः प्रणम्य शिरसा ऋपीन्॥ २५॥ सरस्वती स्थिता यत्र तत्र यह्मफलं महत्। एतच्छुत्वा तु मुनयो नानासाध्यायचेहिनः॥ २६॥ समागस्य ततः सर्वे संसक्ते संरखतीम् । सा तु ध्याता ततस्तत्र ऋपिभिः सत्रयाजिभिः ॥ २७॥ समागता प्टावनार्थं यहे तेषां महात्मनाम्। नैमिषे काञ्चनाक्षी तु स्मृता मङ्गणकेन सा॥ २८॥ समागता कुरुक्षेत्रं पुण्यतीया सरस्ती। गयस्य यज्ञमातस्य गयेष्वेच महाक्रतुम्॥ २९॥ आहता च सरिच्छेष्ठा गयथन्ने सरस्रती। विशालां नाम तां प्राहुर्भुषयः संशितव्रताः॥ २०॥ जाहता च तार्ञ्यूष्ठा गववश्च तरस्वता । ावशाला नाम ता प्राहुत्रमुक्यः साशतव्रताः । इस् प्रकार पुष्करतीयमें स्थित एवं निद्योमें श्रेष्ठ इस स्रखतीको महातमा मङ्गण कुरुक्षेत्रमे लाये ।

एक समय नैमिपारण्यमें रहनेवाले तपस्याके धनी शोनक आदि मुनियोंने पुराणोंके ज्ञाता महात्मा लेमहर्पणसे पूळा—सत्ययगामी हम लोगोंको यज्ञका फल कैसे प्राप्त होगा ! (—इसे कृपाकर समझाइये ।) उसके बाद महानुभाव लोमहर्पणजीने ऋषियोंको सिरसे प्रणाम कर कहा कि ऋषियों ! जहाँ सरखती नदी अवस्थित है, वहाँ (रहनेसे) यज्ञका महान् फल प्राप्त होता है । इसको सुनकर विविध वेदोंका खाध्याय करनेवाले मुनियोंने एकत्र होकर सरखतीका स्मरण किया । दीर्घकालिक यज्ञ करनेवाले उन ऋषियोंके ध्यान (स्मरण) करनेपर वे (सरखती) वहाँ नैमिपक्षेत्रमें उन महात्माओंके यज्ञमें ध्यान करनेके लिये काञ्चनाक्षी नामसे उपस्थित हो गर्यी । वे ही प्रसिद्ध नदी मङ्कणके द्वारा स्मृत होनेपर पवित्र-सिल्ला सरखतीके रूपमें कुरुक्षेत्रमें (भी) आर्यी और महान् व्रती ऋषियोंने गया-क्षेत्रमें महायज्ञका अनुष्ठान करनेवाले गयके यज्ञमें आहूत की गयी उन श्रेष्ट सरखती नदीको 'विशालाके नामसे स्मरण किया ॥ २३—३०॥

सरित् सा हि समाहता मङ्गणेन महात्मना। कुरुक्षेत्रं समायाना प्रविष्टा च महानदी॥ ३१॥ उत्तरे कोशलाभागे पुण्ये देवर्षिसेविते। उद्दालकेन मुनिना तत्र ध्याता सरस्वनी॥ ३२॥ आजगाम सरिच्छ्रेष्टा तं देशं मुनिकारणात्। पूज्यमाना मुनिगणैर्वलकलाजिनसंवृतेः॥ ३३॥ मनोहरेति विख्याता सर्वपापक्षयावहा।

आहृता सा कुरुक्षेत्रे महुणेन महात्मना। ऋषेः संमाननार्थाय प्रविष्टा तीर्थमुत्तमम्॥ ३४॥ सुवेणुरिति विख्याता केदारे या सरस्वती। सर्वपापक्षया द्येया ऋषिसिद्धनिषेविता॥ ३५॥

महात्मा मद्गण ऋगिद्वारा समाहृत की गयी वही नदी कुरुक्षेत्रमें आकर प्रवेश कर गयी। (फिर) उदालक मुनिने देवर्षियों के द्वारा सेवित परम पित्रत उत्तरकोसल प्रदेशमें सरस्वतीका ध्यान किया। उन मुनिके कारण निद्यों में श्रेष्ठ वह सरस्वती नदी उस देशमें आ गयी एवं वह वल्कल तया मृगचर्मको धारण करनेवाले मुनियोंद्वारा पूजित हुई। तब सम्पूर्ण पायोंका विनाश करनेवाली वह 'मनोहरा' नामसे विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मङ्गण-द्वारा आहृत होकर ऋषिको सम्मानित करनेके लिये कुरुक्षेत्रके उत्तम तीयमें प्रविष्ट हुई। केदारतीयमें जो सरस्वती 'सुवेणु' नामसे प्रसिद्ध है, वह ऋषियों और सिद्धोंके द्वारा सेवित तथा सर्वपापनाशक रूपसे जानी जाती है॥ ३१–३५॥ सापि तेनेह मुनिना आराध्य परमेश्वरम्। ऋषीणामुपकारार्थ कुरुक्षेत्रं प्रवेशिता॥ ३६॥ दक्षेण यजता सापि गङ्गाद्वारे सरस्वती। विमलोदा भगवती दक्षेण प्रकटीकृता॥ ३७॥ समाहृता ययो तत्र मङ्गणेन महात्मना। कुरुक्षेत्रे तु कुरुणा यजिता च सरस्वती॥ ३८॥ सरोमध्ये समानीता मार्कण्डेयेन धीमता। अभिष्ट्रय महाभागां पुण्यतोयां सरस्वतीम्॥ ३९॥ यत्र मङ्गणकः सिद्धः सप्तसारस्वते स्थितः। नृत्यमानश्च देवेन शंकरेण निवारितः॥ ४०॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तित्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥

परमेश्वरकी आराधना कर उन मुनिने उसे ( सुत्रेणुको ) भी ऋषियोंका उपकार करनेके लिये इस कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित कराया । गङ्गाद्वारमें यज्ञ कर रहे दक्षने 'विमलोदा' नामसे भगवती सरखतीको प्रकट किया । कुरुक्षेत्रमें कुरुद्वारा पूजित सरखती मङ्गणद्वारा बुलायी जानेपर वहाँ गयी । फिर बुद्धिमान् मार्कण्डेयजी उम दे पवित्र जलवाली महाभागा सरखतीकी स्तृति कर उसे सरोवरके मध्यमें ले गये । वहीं सप्तसारखत तीर्थमें उपस्थित एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मङ्गणकको नृत्य करनेसे शंकरजीने रोका था ॥ ३६–४०॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥

## [ अथ अष्टात्रिंशोऽध्यायः ]

ऋपय उत्तुः भीः । नरामानस्य े हेवेन वि

कथं मङ्गणकः सिद्धः कस्माज्ञातो महानृषिः। नृत्यमानस्तु देवेन किमर्ये स निवारितः॥ १ ॥ अड्तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( मङ्गणक-प्रसङ्ग, मङ्गणकमा शिवस्तवन और उनकी अनुकूलता प्राप्ति )

ऋषियोंने कहा—(प्रभो!) मङ्गणक किस प्रकार सिद्ध हुए ! वे महान् ऋषि किससे उत्पन्न हुए थे! नृत्य करते हुए उन मङ्गणकको महादेवने क्यों रोका !॥ १॥ लोमहर्पण उवाच

कश्यपस्य सुतो जन्ने मानसो मङ्गणो सुनिः। स्नानं कर्तुं व्यवसितो गृहीत्वा वल्कलं द्विजः॥ २॥ तत्र गता द्यप्सरसो रम्भाद्याः प्रियदर्शनाः। स्नायन्ति रचिराः स्निग्धास्तेन सार्धमनिन्दिताः॥ ३॥ ततो मुनेस्तदा क्षोभाद्रेतः स्कन्नं यदम्भसि। तद्रेतः स तु जन्नाह कल्हो ये महातपाः॥ ४॥ सप्तधा प्रविभागं तु कल्हास्यं जगाम ह। तत्रपयः सप्त जाता विदुर्यान् महतां गणान्॥ ५॥ वायुवेगो वायुवलो वायुद्दा वायुमण्डलः। वायुज्वालो वायुरेतो वायुचकत्रच वीर्यवान्॥ ६॥ एते द्यपत्यास्तस्यपेधीरयन्ति वराचरम्। पुरा मङ्गणकः सिद्धः कुशाग्रेणेति मे श्रुतम्॥ ७॥ क्षतः किल् करे विप्रास्तस्य शाकरसोऽस्रवत्। स वै शाकरसं द्वष्टा हर्पाविष्टः प्रमृत्तवान्॥ ८॥

छोमहर्पणने कहा—(ऋषियो !) मङ्कणकमुनि महर्पि कस्यपके मानसपुत्र थे । (एक समय) वे ब्राह्मण देवता वल्कल-वल लेकर स्नान करने गये। वहाँ रम्भा आदि सुन्दरी अप्सराएँ भी गयी थीं। अनिन्दा, कोमल एवं मनोहर (रूपवालो वे सभी) अप्सराएँ उनके साथ (ही) स्नान करने लगीं। उसके बाद मुनिके मनमें विकृति हो गयी; फलतः उनका ग्रुक जलमें स्वलित हो गया। उस रेतको उन महातपलीने उठाकर घड़ेमें एव लिया। वह कलशस्य (रेत) सात मागोंमें विभक्त हो गया। उससे सात ऋषि उत्पन हुए, जिन्हें मरुद्रण कहा जाता है। (उनके नाम हैं—) वायुवेग, वायुवल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुक्वाल, वायुरेता एवं वीर्यवान् वायुक्त ।उन (मङ्कणक) ऋषिके ये सात पुत्र चराचरको धारण करते हैं। ब्राह्मणो ! मैंने यह सुना है कि प्राचीन कालमें सिद्ध मङ्कणकके हाथमें कुशके अप्रभागसे लिद्द जानेके कारण घाव हो गया था; उससे शाकरस निकलने लगा। वे (अपने हाथसे निकलते हुए उस) शाकरसको देखकर प्रसन हो गये और नाचने लगे।।र—८॥

ततः सर्वे प्रमृतं च स्थावरं जङ्गमं च यत्। प्रमृतं च जगद् दृष्ट्वा तेजसा तस्य मोहितम् ॥ ९ ॥ व्रह्मादिभिः सुरैस्तत्र ऋषिभिद्रच तपोधनैः। विज्ञतो चै महादेवो मुनेरर्थे द्विजोत्तमाः॥ १० ॥ नायं मृत्येद् यथा देव तथा त्वं कर्तुमहीसः। ततो देवो मुनि दृष्ट्वा हर्पाविष्टमतीव हि ॥ ११ ॥ सराणां हितकामार्थे महादेवोऽभ्यभापत।

हुर्पस्थानं किमर्थं च तवेदं मुनिसत्तम । तपिसनो धर्मपथे स्थितस्य द्विजसत्तम ॥ १२ ॥

इससे (उनके चृत्य करनेसे उनके साथ) सम्पूर्ण अचर-चर जगत् भी नाचने लगा। उनके तेजसे मोहित जगत्को नाचते देखकर ब्रह्मा आदि देव एवं तपस्ती ऋषियोंने मुनिके (हितके) लिये महादेवसे कहा—देव! आप ऐसा (कार्य) करें, जिससे ये चृत्य न करें (उन्हें चृत्यसे विरत करनेका उपाय करें)। उसके बाद हर्षसे अधिक मग्न उन मुनिको देखकर एवं देवोंके हितकी इच्छासे महादेवने कहा—मुनिसत्तम! ब्राह्मणश्रेष्ठ! आप तो तपस्ती एवं धर्मप्यमेंस्थित रहनेवाले हैं। फिर आपके इस हर्पका कारण क्या है!॥ ९–१२॥

#### शृष्धियाच

कि न परयसि में ब्रह्मन् कराच्छाकरसं खतम । यं दृष्ट्वाइहं ब्रन्तों वे हपण महताऽन्वितः ॥ १३ ॥ तं ब्रह्स्याब्रवीद् देवो सुनि रागेण मोहितम् । अहं न विसायं विव गच्छामीह प्रपर्यताम् ॥ १४ ॥ एवसुकत्वा सुनिश्चेष्ठं देवदेवो महाद्युतिः । अङ्गुल्यश्रेण विषेत्रदृशः स्वाङ्गुष्ठं ताहयद् भवः ॥ १५ ॥ ततो भस्म क्षतात् तस्मान्तिर्गतं हिमस्पन्तिभम् । तद्दृष्ट्या ब्रीडितो विष्ठः पादयोः पतितोऽब्रवीत्॥ १६ ॥

ऋषिने कहा—ब्रह्मन् ! क्या आप नहीं देखते कि मेरे हायमे शासका रम चू रहा है; जिसे देखरे में अत्यन आनन्द्रमन होकर नृत्य कर रहा हैं। महादेशजीने हॅमकर आसक्तिमें मेहित हुए उन मुनिसे ब्रह्म—विप्रवर ! मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। (किंतु) आप इचर देखें। विप्रेन्द्रों ! श्रेष्ट मुनिसे ऐना कहनर देवीप्यमान भगवान् देशबिदेश महादेशने अपनी अंगुलिके अप्रभागने अपने अंगुर्देकों ठीक किया। उसके श्रद चोटमें हिमतुन्य (ख्रच्छ) भम्म निकलने लगा। उसे देखनेके श्रद श्रावण रहिन्त होकर (महादेशके) चरणोंमें गिर पड़े और बोले—॥ १३–१६॥

नान्यं देवाद्दं मन्यं शूल्पाणम्हात्मनः। चराचरस्य ज्ञानां वरस्वमित शूलधुक् ॥ १०॥ त्वदाश्रयाध्य द्वयन्ते सुरा ब्रह्माद्योऽनव। पूर्वस्वमित देवानां कत्ता कारियना महत्॥ १८॥ त्वत्यसादात् सुराः सर्वे मोदन्ते हाकुताभयाः। एवं स्तृत्वा महादेवमृषिः स प्रणतोऽव्रवीत्॥ १९॥ भगवंस्वत्यसादाित् तपां मे न क्षयं व्रजेत्। ततो देवः प्रसन्नातमा नमृषि वाक्यमव्यतित्॥ २०॥

में महात्मा श्रूळपाणि महादेवके अतिरिक्त किसीको नहीं मानता । श्रूळपाणे । मेरी दृष्टिमें आप दी चराचर समस्त संसारमें सर्वश्रेष्ठ हैं । अनव ! ब्रह्मा आदि देवता आफ्के दी अधित देखे जाते हैं । आप ही देवताओं प्रथम हैं और आप (सब कुछ) करने एवं प्रश्निवाल तथा महत्वक्त्य है । आपकी कृपासे सभी देवगा विभिन्न होकर मोदमान होते रहते हैं । ऋपिने इस प्रकार महादेवजीकी स्तृति करनेके बाद उन्हें प्रणामकर कहा—भगवन् ! आपकी कृपासे मेरे तपका क्षण न हो । तब महादेवजीने प्रमन्त होकर उन ऋपिये यह बचन कहा—॥ १७-२०॥

#### ईव्यर उयाच

नपस्ते वर्धतां विष्र मत्प्रसादात् सहम्बधा। आश्रमं चेह वत्स्यामि खया सार्द्धमहं सदा॥ २२॥ सप्तसारखते स्तात्वा यो मामर्त्विप्यते नरः। न तस्य दुर्लभं किचिदिह लोके परत्र च ॥ २२॥ सारखतं च तं लोकं गमित्यति न संदायः। शिवस्य च प्रसादेन प्राप्नोति परमं पदम् ॥ २३॥

### इति श्रीवामनपुराणे अष्टाब्रिक्तेऽभ्यायः ॥ ३८ ॥

(सदाशिय) ईश्वरने कहा—विष्र ! मेरी कृपाये तुम्हारी तपत्या सहस्रों प्रकारसे बढ़े । में तुम्हारे साय इस आश्रममें सदा निवास करूँगा । जो मनुष्य इस सप्तसारस्वतनीर्थमें स्नान करके मेरी पूजा करेगा, उसे इस छोक और प्रखोकमें कुछ भी दुर्छम नहीं होगा। वह नि:संदेह उम मारखनछोकको जायगा एवं (मुझ) शिवके अनुष्रहसे परमपदको प्राप्त करेगा ॥ २१–२३॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अङ्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥

## [ अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ]

लोमहर्षण उवाच

ततस्वौशनसं तीर्थं गच्छेतु श्रद्धयान्वितः। उशना यत्र संसिद्धो श्रहत्वं च समाप्तवान् ॥ १ ॥ तिसन् स्नात्वा विमुक्तस्तु पातकैर्जन्मसम्भवेः। ततो याति परं ब्रह्म यस्मान्नावर्तते पुनः॥ २ ॥ रहोदरो नाम मुनिर्यत्र मुक्तो वभूव ह। महता शिरसा श्रस्तस्तीर्थमाहात्म्यदर्शनात्॥ ३ ॥ उन्तालीसवाँ अध्याय श्रारम्भ

( कुरुक्षेत्रके तीथौंका अनुकान्त वर्णन )

लोमहर्पणने कहा—(ऋपियो !) समसारखनके बाद श्रद्धासे युक्त होकर 'औश्चनस' तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ शुक्र सिद्धि प्राप्तकर प्रहत्वको प्राप्त हो गये । उस तीर्थमें रनानकर मनुष्य अनेक जन्मोमे किये हुए पानकोंसे छूटकर परव्रक्षको प्राप्त करता है, जहाँसे पुनः (जन्म-मरणके चक्करमें) छोटना नहीं पड़ता । (बह तीर्थ ऐसा है) जहाँ तीर्थ-दर्शनकी महिमासे भारी सिरसे जकडे हुए रहोदर नामके एक मुनि उससे मुक्त हो गये थे ॥ १–३॥ ऋपय कड़ः

कथं रहोद्रो ग्रस्तः कथं मोक्षमचात्तवान् । तीर्थस्य तस्य माहात्म्यमिच्छामः श्रोतुमाद्रात् ॥ ४ ॥ ऋषियोंने कहा (पूछा)—रहोदर मुनि सिरसे प्रस्त कैंसे हो गये थे ! और, वे उससे मुक्त कैंसे हुए ! हम छोग उस तीर्थके माहात्म्यको आउरके साथ सुनना चाहते हैं (जिसकी महिमासे ऐसा हुआ । )॥ ४ ॥

लोमहर्पण उवाच

पुरा वे दण्डकारण्ये राघ्येण महातमना। वसता द्विजशार्वृता राक्षसास्तत्र हिंसिताः॥ ५॥ तत्रैकस्य शिरिश्छन्नं राक्षसस्य दुरात्मनः। क्षुरेण शितधारेण तत् पपात महावने॥ ६॥ रहोद्रस्य तर्वत्रनं जङ्घायां वे यहच्छया। वने विचरतस्तत्र अस्थि भिस्वा विवेश ह॥ ७॥ स तेन लग्नेन तदा द्विजातिर्ने शशाक ह। अभिगन्तुं महाप्रावस्तीर्थान्यायतनानि च॥ ८॥

लोमहर्पणजी बेल्ले—द्विजश्रेष्ठो ! प्राचीन कालमे दण्डकारण्यमे रहते हुए रघुवंशी महात्मा रामचन्द्रने वहत-से राक्षसोको मारा था। वहां एक दुष्टात्मा राक्षसका सिर नीक्ष्मवारवाले क्षुर नामक वाणसे कटकर उस महावनमे गिरा। (किर वह) सयोगवण वनमें विचरण करते हुए रहोदर मुनिकी जघाम उनकी हृद्दीको तोडकर उससे चिवट गया। महाप्राज्ञ वे ब्राह्मणद्व ( जचेकी टूटी हृद्दीमें ) उस मन्तकक लग जानेके कारण तीथों और देवान्थोंमे नहीं जा पाते थे॥ ५-८॥

स प्तिना विस्नवता वेदनात्तों महामुनिः। जगाम सर्वतोथानि पृथिव्यां यानि कानि च ॥ ९ ॥ ततः स कथयामास ऋषीणां भावितात्मनाम्। तेऽन्नुचन् ऋषयो वित्रं प्रयाह्यौरानसं प्रति ॥ १० ॥ तेपां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम स रहोद्रः। तनस्त्वौशनसे तीर्थे तस्योपस्पृशतस्तद् ॥ ११ ॥ तिच्छरश्चरणं मुक्त्वा पपातान्तर्जले द्विजाः। तनः स विरजो भृत्वा पृतान्मा वीनकलमपः॥ १२ ॥ आजगामाश्रमं प्रीतः कथयामास चाखिलम्।

ते श्रुत्वा न्नरप्यः सर्वे तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्। कपालमोचनिमित नाम चकुः समागताः॥ १३॥ वे महामुनि दुर्गन्वपूर्ण पीत्र आदि बहनेके कारणतथा नेदनासे अत्यन्त दुःखी रहते थे। पृथ्वीकं जिन-जिन्हीं तीर्थीमें वे गये, वहाँ-वहाँ उन्होंने पवित्रात्मा ऋषियोसे (अपना दुःख) कहा। ऋषियोने उन विप्रसे कहा—माक्षणदेव ! आप औशनस-(तीर्थ-)में जाइये। (लोमहर्पणने कहा—) दिजो ! उनका यह बचन सुनकर

रहोदर मुनि वहाँसे औशनसतीर्थमें गये । वहाँ उन्होंने तीर्थ-जलका स्पर्श किया। उनके हारा (जलका) सर्श होते ही वह मस्तक उनसे (जाँघ) को छोड़कर जलमें गिर गया । उसके बाद वे मुनि पापसे रहित निर्मल रजीगुणसे रहित अत्रव्य पित्रातमा होकर प्रसन्नतापूर्वक (अपने) आश्रममें गये और उन्होंने (ऋपियोंसे) सारी आपवीती कह सुनायी। फिर तो उन आये हुए सभी ऋपियोंने औशनसर्तार्थके इस उत्तम माहात्म्यको सुनकर उसका नाम 'कपालमोचन' रख दिया॥ ९-१३॥

तत्रापि सुमहत्तीर्थे विश्वामित्रस्य विश्वतम् । ब्राह्मण्यं लब्धवान् यत्र विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १४ ॥ तिसिस्तीर्थवरे स्नात्वा ब्राह्मण्यं लभते ध्रुवम् । ब्राह्मणस्तु विशुद्धातमा परं पद्मवाण्सुयात् ॥ १५ ॥ ततः पृथृद्कं गच्छेन्नियतो नियताशनः । तत्र सिद्धस्तु ब्रह्मपी रूपहुर्नाम नामतः ॥ १६ ॥ जातिसारो रुपहुस्तु गङ्गाद्वारे सदा स्थितः ।

अन्तकालं ततो हृष्ट्रा पुत्रान् वचनमृत्रवात्। इह् श्रेयो न प्रयामि नयन्त्रं मां पृथृदकम् ॥ १७॥ विकाय तस्य तद्भावं रुपङ्गोस्ते तपोधनाः। तं व तीर्थं उपातिन्युः सरखत्यास्तपाधनम् ॥ १८॥

वहीं (कपालमोचन तीर्थमें ही) महामुनि विश्वामित्रका वहुत वड़ा तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्रने ब्राह्मणविश्व क्षिया था। उस श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको निश्चय क्ष्पसे ब्राह्मणविश्व व्याप्त व्राप्त होती है और वह ब्राह्मण विश्व व्याप्त होकर ब्रह्मके परम पटको प्राप्त करता है। कपालमोचनके बाद पृथ्दक नामके तीर्थमें जाय और नियमपूर्वक नियत मात्रामें आहार करे। वहाँ स्यङ्गनामके ब्रह्मपिने सिद्धि पायी थी। सदा गङ्गाद्धारमें स्थित रहने हुए पूर्वजन्मके वृत्तान्तको समरण रखनेवाले स्यङ्गने (अपना) अन्तकाल आया देखकर (अपने) पुत्रोंसे कहा कि यहाँ (मै) अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। मुझे पृथ्दक (तीर्थ) में ले चले। स्यङ्गके उस मावको जानकर वे तपोयन (पुत्र) उन तपके धनीको सरखतीके तीर्थमें ले गये॥ १४–१८॥

स तैः पुत्रैः समानीतः सरस्वत्यां समाप्लुतः । स्मृत्वा तीर्थगुणान् सर्वान् प्राहेदमृषिसत्तमः ॥ १९ ॥ सरस्वत्युत्तरे तीर्थे यस्त्यजेदातमनस्तनुम् । पृथृद्के जप्यपरो नृनं चामरतां वजेत् ॥ २० ॥ तत्रैव ब्रह्मयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्मिता । पृथृद्कं समाश्चित्य सरस्वत्यास्तटे स्क्रितः ॥ २१ ॥ चातुर्वण्यस्य सप्टब्बर्थमात्मज्ञानपरोऽभवत् । तस्याभिध्यायतः सृष्टि ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः ॥ २२ ॥ मुखतो ब्राह्मणा जाता वाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा । ऊरुभ्यां वैदयज्ञातीयाः पद्भ्यां शृद्धास्ततोऽभवन्॥२३॥

उन पुत्रोंद्वारा लाये गये उन ऋषिश्रेष्टने सरखतीमें स्नान करनेके पश्चात् उस तीर्थके सत्र गुणोंका स्मरण कर यह कहा था—'सरखतीके उत्तरकी ओर स्थित पृथृदक नामके तीयमें अपने शरीरका त्याग करनेवाल जपपरायण मनुष्य निश्चय ही देवत्वको प्राप्त होता है। वहीं ब्रह्माद्वारा 'निर्मितब्रह्मयोनि तीर्थ' है, जहाँ सरखतीके किनारे अवस्थित पृथृदकमें स्थित होकर ब्रह्मा चारों वर्णोकी सृष्टिके लिये आत्मज्ञानमें लीन हुए थे। सृष्टिके विपयमें अत्यक्तजन्मा ब्रह्मके चित्तन करनेपर उनक मुखसे ब्राह्मण, मुजाओसे क्षत्रिय, दोनों करओंसे वैश्य और दोनों पैरोंसे शृद उत्पन्न हुए॥१९—२३॥

चातुर्वर्ण्यं ततो दृष्ट्वा आश्रमस्यं ततस्ततः। एवं प्रतिष्ठितं तीर्यं ब्रह्मयोनीति संधितम्॥२४॥ तत्र स्नात्वा मुक्तिकामः पुनर्योनि न पद्यति। तत्रैच तीर्थं विख्यातमवकीर्णेति नामतः॥२५॥ यस्मिस्तीर्थे वको दाल्भ्यो धृतराष्ट्रममर्पणम्। जुहाव वाहनैः सार्धे तत्राबुष्यत् ततो नृपः॥२६॥

उसके बाद उन्होंने चारों वर्णीको विभिन्न आश्रमोंमें स्थित हुआ देखा । इस प्रकार ब्रह्मयोनिनामक तीर्थकी प्रितिष्ठा हुई थी । मुक्तिकी कामना करनेबाला व्यक्ति वहाँ स्नान करनेसे पुनर्जन्म नहीं देखता । वहीं अवकीर्णनामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहाँपर दाल्म्य (दल्भ या दल्भि गोत्रमें उत्पन्न ) वक्तनामक ऋषिने कोवी धृतराष्ट्रको उसके बाहनोंके साथ हवन कर दिया था, तब कहीं राजाको (अपने किये कर्मका) ज्ञान हुआ था ।। २४-२६ ॥

ऋपय अनुः

कथं प्रतिष्ठितं तीर्थमवकीर्णिति नामतः । धृतराष्ट्रेण राज्ञा च स किमर्थे प्रसादितः ॥ २७ ॥ ऋषियों ने पूछा—अवकीर्णनामक तीर्थ कसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा धृतराष्ट्रने उन ( वक टाल्न्य मुनि ) को क्यों प्रसन्न किया था ! ॥ २७ ॥

छोमहर्षण उवाच

त्रमुषयो नैमिषेया ये दक्षिणार्थं ययुः पुरा । तत्रैव च वको दाल्भ्यो धृतराष्ट्रमयाचत ॥ २८ ॥ तेनापि तत्र निन्दार्थमुक्तं पश्चमृतं तु यत् । ततः क्रोधेन महता मांसमुत्कृत्य तत्र ह ॥ २९ ॥ पृथूदके महातीर्थे अवकीर्णेति नामतः । जुहाव धृतराष्ट्रस्य राष्ट्रं नरपतेस्ततः ॥ ३० ॥ ह्रयमाने तदा राष्ट्रे प्रवृत्ते यज्ञकर्मणि । अक्षीयत ततो राष्ट्रं नृपतेर्दुष्कृतेन वे ॥ ३१ ॥

लोमहर्पणने यहाँ—प्राचीन कालमें नैमिपारण्यनिवासी जो ऋषि दक्षिणा पानेके लिये (राजा भृतराष्ट्रके यहाँ) गये थे, उनमेंसे दिल्मवंशीय वक ऋषिने भृतराष्ट्रसे (धनकी) याचना की। उन्होंने (धृतराष्ट्रने) भी निन्दापूर्ण प्राम्य और असत्य बात कही। उसके बाद वे (वकटाल्म्य) अन्यन्त कुद्ध होकर पृथ्रदक्षमें स्थित अवकीर्णनामक तीर्थमें जा करके मांस काट-काटकर भृतराष्ट्रके राष्ट्रके नाम हवन करने लगे। तत्र यहामें राष्ट्रका हवन प्रारम्भ होनेपर राजाके दुष्कमें कारण राष्ट्रका क्षय होने लगा। २८-३१॥

ततः स चिन्तयामास ब्राह्मणस्य विचेष्टितम् । पुरोहितेन संयुक्तो रत्नान्यादाय सर्वशः॥ ३२॥ प्रसादनार्थं विप्रस्य ह्यवकीर्णं ययो तदा । प्रसादितः स राज्ञा च तुष्टः प्रोवा च तं नृपम् ॥ ३३॥ ब्राह्मणा नावमन्तव्याः पुरुषेण विज्ञानता । अवज्ञातो ब्राह्मणस्तु हन्यात् त्रिपुरुणं कुलम् ॥ ३४॥ प्रवस्तवा स नृपति राज्येन यशसा पुनः । उत्थापयामास ततस्तस्य राज्ञे हिते स्थितः॥ ३५॥ (राष्ट्रको क्षीण होते देख) उसने विचारिकया और वह इसे ब्राह्मणका विकर्म जानकर (उस ब्राह्मणको) प्रसन

( राष्ट्रको क्षीण होते देख ) उसने विचार किया और वह इसे ब्रह्मणका विकर्म जानकर (उस ब्राह्मणको ) प्रसन करने किये समस्त रत्नोंको लेकर पुरोहितके साथ अवकीर्ण तीर्थमें गया ( और उस ) राजाने उन्हें प्रसन्न कर लिया । प्रसन्न होकर उन्होंने राजासे कहा—( राजन्!) विद्वान् मनुष्यको ब्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये । अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्यके कुलके तीन पुरुपों ( पीढ़ियों ) का विनाश कर देता है । ऐसा कहकर उन्होंने पुनः राजाको राज्य एवं यशके साथ सम्पन्न कर दिया और वे उस राजाके हितकारी हो गये ॥ ३२ — ३५॥

तिस्मित्तीर्थे तु यः स्नाति श्रद्द्धानो जितेन्द्रियः। स प्राप्नोति नरो नित्यं मनसा चिन्तितं फलम् ॥ ३६ ॥ तत्र तीर्थे सुविख्यातं यायातं नाम नामतः। यस्येह यजमानस्य मधु सुस्राय वे नदी ॥ ३७ ॥ तस्मिन् स्नातो नरो भक्त्या मुच्यते सर्विकित्विपैः। फलं प्राप्नोति यक्षस्य अश्वमेधस्य मानवः॥ ३८ ॥ मधुस्रवं च तत्रैव तीर्थे पुण्यतमं द्विजाः। तस्मिन् स्नात्वा नरो भक्त्या मधुना तर्पयेत् पितृन् ॥ ३९ ॥ तत्रापि सुमहत्तीर्थं विसष्टोद्वाहसंकितम्। तत्र स्नातो भक्तियुक्तो वासिष्ठं लोकमाप्नुयात् ॥ ४० ॥ इति श्रीवामनपुराणे एकोनचत्वारिकोऽध्यायः॥ ३९ ॥

उस (अवकीर्ण) तीर्थमें जो जितेन्द्रिय मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, यह नित्य मनोऽभिलिति फल प्राप्त करता है। वहाँ 'यायात' (ययातिका तीर्थ) नामसे सुविख्यात तीर्थ है, जहाँ यह करनेवालेके लिये नदीने मधु बहाया या। उसमें भिक्तपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेधयहाका फल प्राप्त होता है। दिजो! वहीं 'मधुस्रव' नामक पवित्र तीर्थ है। उसमें मनुष्यको भिक्तपूर्वक रनान कर मधुसे पितरोंका तर्पण करना चाहिये। वहींपर 'विसष्ठोद्दाह' नामक सुन्दर महान् तीर्थ है, वहाँ भिक्तपूर्वक स्नान करने व्यक्ति महर्षि विसष्ठके लोकको प्राप्त करता है। ३६–४०॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥

,),4

# [ अथ चत्वारिंशोऽध्यायः ]

ऋपय ऊचुः

विस्टिस्यापवाहोऽसौ कथं वै सम्बभ्व ह । किमर्थं सा सिर्ज्ञेष्ठा तसृपि प्रत्यवाहयत् ॥ १ ॥ चालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( वसिष्ठापचाह नामक तीर्थका उत्पत्ति-प्रसङ्ग )

ऋषियोंने कहा (पूछा)—महाराज ! वह विसष्ठापवाह कैसे उत्पन्न हुआ ! उस श्रेष्ठ सिर्ताने उन ऋषिको अपने प्रवाहमें क्यों वहा दिया था ! ॥ १ ॥

लोमहर्षण उवाच

विश्वामित्रस्य राजर्षेर्वसिष्ठस्य महातमनः। मृशं वैरं वभूवेह तपःस्पर्द्धाकृते महत्॥ २॥ आश्रमो वै वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्थे वभूव ह। तस्य पश्चिमदिग्मागे विश्वामित्रस्य धीमतः॥ ३॥ यत्रेष्ट्वा भगवान् स्थाणुः पूजयित्वा सरस्ततीम्। स्थापयामास देवेशो लिङ्गाकारां सरस्ततीम्॥ ४॥ वसिष्ठस्तत्र तपसा घोरहृपेण संस्थितः। तस्येह तपसा हीनो विश्वामित्रो वभूव ह॥ ५॥

लोमहर्पण बोले—(ऋषियो!) राजर्पि विश्वामित्र एवं महात्मा विस्पृमें तपस्याके विपयमें परस्पर चुनौती होनेके कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गयी। विसष्टका आश्रम स्थाणुतीर्थमें था और उसकी पश्चिम दिशामें बुद्धिमान् विश्वामित्र महर्पिका आश्रम था; जहाँ देवाधिदेव भगवान् शिवने यज्ञ करनेके बाद सरखतीकी पूजा कर मूर्तिके रूपमें सरखतीकी स्थापना की थी। विसष्टजी वहीं घोर तपस्यामें संलग्न थे। उनकी तपस्यासे विश्वामित्र (प्रभावतः) हीन-से होने लगे।। २—५।।

सरस्वतीं समाहृय इदं वचनमञ्जीत्। विसण्डं मुनिशार्द्छं स्वेन वेगेन आनय॥ ६॥ इहाहं तं द्विजश्रेण्डं हिनण्यामि न संशयः। एतच्छुत्वा तु वचनं व्यथिता सा महानदी॥ ७॥ तथा तां व्यथितां हृद्वा वेपमानां महानदीम्। विश्वामित्रोऽत्रवीत् कृद्धो विसण्डं शीव्रमानय॥ ८॥ ततो गत्वा सिर्च्छ्रेष्टा विसण्डं मुनिसत्तमम्। कथयामास हदतो विश्वामित्रस्य तद् वचः॥ ९॥

(एक बार) विश्वामित्रने मरखतीको बुळाकर यह वचन कहा—सरखित ! तुम मुनिश्रेष्ठ विसष्ठको अपने वेगसे वहा ळाओ । मै उन दिजश्रेष्ठ विसष्टको यहाँ मारूँगा—इसमें संदेहकी वात नहीं है । इस- (अवाञ्छनीय बात-)को सुनकर वह महानदी दुःखित हो गयी । (पर) विश्वामित्रने उस प्रकार दुःखित एव काँपती हुई उस महानदीको देखकर क्रोधमें भरकर कहा कि विसष्ठको शीव छाओ । उसके बाद उस श्रेष्ठ नदीने मुनिश्रेष्ठके पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्रकी उस बातको कहा ॥ ६—९ ॥

तपःक्रियाविशीणीं च भृशं शोकसमिन्वताम्। उवाच स सिर्ङ्केष्ठां विश्वामित्राय मां वह ॥ १०॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा कृपाशोलस्य सा सिरत्। चालयामास तं स्थानात् प्रवाहेणाम्भसस्तदा ॥ ११॥ स च कृलापहारेण मित्रावरुणयोः सुतः। उद्यमानश्च तुष्टाव तदा देवीं सरस्रतीम् ॥ १२॥ पितामहस्य सरसः प्रवृत्ताऽसि सरस्रति। व्याप्तं त्वया जगत् सर्वं तवैवाम्भोभिरुत्तमैः॥ १३॥

उन विश्वानि तपथ्यांसे दुर्बल एव अतिशय शोक-समन्त्रिन उस श्रेष्ठ सिरता-(सर वती-)से कहा— (तुम) विश्वामित्रके पास मुझे बहा ले चलो। उन दयालुके उस वचनको सुनकर उस सरखती सिरताने जलके (तेज) प्रवाहद्वारा उन्हें उस स्थानसे बहाना प्रारम्भ किया। किनारेसे ले जाये जानेके कारण बहते हुए मित्रावहण के पुत्र त्रिमप्रमापि प्रसन्त होकर देवी सरखतीकी स्तुति करने छगे—सरखति ! आप ब्रह्माके सरोवरसे निकर्ली हैं । आपने अपने उत्तम जलसे समस्त जगत्को ज्यात कर दिया है ॥ १०–१३॥

त्तमेवाकाशागा देवी मेघेषु स्जसे पयः। सर्वास्त्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमहे॥ १४॥ पुष्टिर्धृतिस्तथा कीर्त्तिः सिद्धिः कान्तिः क्षमा तथा। स्वधा खाहा तथा वाणी तवायत्तमिदं जगत्॥ १५॥ त्वमेव सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता। एवं सरस्वती तेन स्तुता भगवती सदा॥ १६॥ सुखेनोवाह तं विश्रं विश्वामित्राश्रमं प्रति। न्यवेद्यत्तदा खिन्ना विश्वामित्राय तं मुनिम्॥ १७॥

'आप ही आकाशगामिनी देवी हैं और मेघोमें जलको उत्पन्न करती हैं। आप ही सभी जलेके रूपमे वर्तमान हैं। आपकी ही शक्तिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। आप ही पुष्टि, धृति, कीर्त्ति, सिद्धि, कार्त्ति, क्षमा, स्वधा, स्वाहा तथा सरस्रती हैं। यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है। आप ही समस्त प्राणियोंमें वाणीरूपसे स्थित है।' विसष्टिजीने भगवती सरस्रतीकी इस प्रकार स्तुति की और सरस्रती नदीने उन विप्रदेवको विश्वामित्रके आश्रममें सुख्यूर्वक पहुँचा दिया और खिन होकर उन मुनिको विश्वामित्रके लिये निवेदित कर दिया।। १४-१७॥

तमानीतं सरस्वत्या दृष्ट्वा कोपसमन्वितः। अथान्विपत् प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा॥१८॥ तं तु कुद्धमभिप्रेक्ष्य ब्रह्महत्याभयात्रदी।

अपोवाह विसष्ठं तं मध्ये चैवाम्भसंस्तदा । उभयोः कुर्वती वाक्यं वञ्चयित्वा च गाधिजम् ॥ १९ ॥ ततोऽपवाहितं दृष्ट्रा विसष्ठमृपिसत्तमम् । अव्रवीत् कोधरक्ताक्षो विश्वामित्रो महातपाः ॥ २० ॥ यसान्मां सरितां श्रेष्ठे वञ्चयित्वा विनिर्गता । शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंयुता ॥ २१ ॥

उसके बाद सरखतीद्वारा बहाकर लाये गये विसष्ठको देखकर विश्वामित्र कोथसे भर गये और विसष्ठका अन्त करनेवाला शल हूँढने लगे। उन्हें कोबसे भरा हुआ देग्वकर ब्रह्महत्याके भयसे इरती हुई वह सरस्वती नदी गिधिपुत्र विश्वामित्रको बिश्चित कर दोनोकी बातोका पालन करती हुई उन विसष्ठको जलमें (पुनः) बहा ले गयी। उसके बाद ऋषिप्रवर विसष्ठको (अपवाहित होते) देखकर महातपत्वी विश्वामित्रके नेत्र कोबसे लाल हो गये। फिर विश्वामित्रने कहा—ओ श्रेष्ठ नदी! यतः तुम मुझे बिश्चतकर चली गयी हो, कल्याणि! अतः श्रेष्ठ राक्षसोंसे संयुक्त होकर तुम शोणितका बहन करो—तुम्हारा जल रक्तसे युक्त हो जाय।। १८–२१॥

ततः सरखती शप्ता विश्वामित्रेण धीमता। अवहच्छोणितोन्मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा॥ २२॥ अथर्पयश्च देवाश्च गन्धर्वाप्तरसस्तदा। सरखतीं तदा हप्ट्रा वभूबुर्भशदुःखिताः॥ २३॥ तस्सिस्तीर्थवरे पुण्ये शोणितं समुपावहत्। तनो भूतपिशाचाश्च राक्षसाश्च समागताः॥ २४॥ ततस्ते शोणिनं सर्वे पिवन्तः सुखमासते।

त्रप्ताश्च सुभृशं तेन सुखिता विगतज्वराः। नृत्यन्तश्च इसन्तश्च यथा स्वर्गजितस्तथा॥ २५॥

उसके बाद बुद्धिमान् विश्वामित्रसे इस प्रकार शाप प्राप्तकर सरस्रतीने एक वर्षनक रक्तमे मिले हुए जलको बहाया । उसके पश्चात् सरस्रती नदीको रक्तसे मिश्रित जलबाली देखकर ऋषि, देबता, गन्धव और अप्सराएँ अत्यन्त दुःग्वित हो गर्या । (यतः) उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थमं रुधिर ही बहने लगा । अतः बहाँ मूल, पिशाच, राक्षस एकत्र होने लगे । वे सभी रक्तका पान करते हुए वहाँ आनन्दपूर्धक रहने लगे । वे उससे अन्यन्त तृप्त, सुग्वी एवं निश्चित्त होकर इस प्रकार नाचने एवं हँसने लगे, मानो उन्होंने त्वर्षको जीत लिया हो ॥ २२–२५॥

कस्यिच्चथ कालस्य ऋषयः सतपोधनाः। तीर्थयात्रां समाजग्मुः सरस्तत्यां तपोधनाः॥ २६॥ तां दृष्ट्वा राक्षसेद्योरेः पीयमानां महानदीम्। परित्राणे सरस्वत्याः परं यत्नं प्रचिक्ररे॥ २७॥ ते तु सर्वे महाभागाः समागम्य महाव्रताः। आह्नय सरितां श्रेष्ठामिदं वचनमत्रुवन्॥ २८॥ कि कारणं सरिच्छ्रेष्ठे शोणितेन हृदो ह्ययम्। पवमाकुलतां यातः श्रुन्वा वेन्स्यामहे वयम्॥ २९॥

कुछ समय बीतनेपर तपस्याके धनी ऋषिछोग तीर्ययात्रा करते-करते सरखतीके तटपर पहुँचे। (वहाँ) भयानक राक्षसोंके द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरखतीको देखकर वे उसकी रक्षाके छिये महान् प्रयत्न करने छगे। और महान् व्रतोंका अनुष्ठान करनेवाले उन महाभागोंने श्रेष्ठ नदीको (पास) बुलाकर उससे यह वचन फिर कहा—श्रेष्ठ सरिते! हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्तसे भरकर ऐसा क्षुब्य कैसे हुआ है!। २६-२९॥

ततः सा सर्वमाचए विश्वामित्रविचेष्टितम्।

ततस्ते मुनयः प्रीताः सरस्वत्यां समानयन् । अरुणां पुण्यतीयौघां सर्वदुण्कृतनाशनीम् ॥ ३० ॥ दृष्या तोयं सरस्वत्या राक्षसा दुःखिता भृशम् । अञ्चस्तान् वै मुनीन् सर्वान् दैन्ययुक्ताः पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ वयं हि क्षुधिताः सर्वं धर्महीनाश्च शाश्वताः । न च नः कामकारोऽयं यद् वयं पापकारिणः ॥ ३२ ॥ युप्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा । पक्षोऽयं वर्धनेऽस्माकं यतः स्मो ब्रह्मराक्षसाः ॥ ३३ ॥

तव उसने विश्वामित्रके समस्त विक्रमोंका ( उनके सामने ही ) वर्णन किया। उसके पश्चात् प्रसन्त हुए मुनिजन सरखती तथा समस्त पापोंका विनाश करनेवाली अरुणा नदीको ले आये ( जिससे सरखती-हृदका शोणित पवित्र जल हो गया ) ( पर ) सरखतीके जलको ( इस प्रकार शुद्ध हुआ ) देखकर राक्षस बहुत दु:खित हो गये । वे दीनतापूर्वक उन सभी मुनियोसे बार-वार कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धर्मसे रहित रहते हैं । हम अपनी इच्छासे पापकर्म करनेवाले पापी नहीं वने हुए हैं, अपितु आप लोगोंकी अकृपा एवं अशोभन कमेंसे ही हमारा पक्ष बढ़ता रहता है; क्योंकि हम सभी ब्रह्मराक्षस हैं ॥ ३०—३३॥

पवं वैश्याश्च शूद्राश्च क्षत्रियाश्च विकर्मभिः। ये ब्राह्मणान् प्रहिपन्ति ते भवन्तीह राश्नसाः॥ ३४॥ योषितां चव पापानां योनिद्रोषेण वर्द्धते। इयं संततिरस्माकं गितरेपा सनातनी ॥ ३५॥ शक्ता भवन्तः सर्वेषां छोकानामपि तारणे। तेषां ते मुनयः श्रुत्वा कृपाशीछाः पुनश्च ते ॥ ३६॥ अन्तः परस्परं सर्वे तप्यमानाश्च ते द्विजाः। श्रुतकीटावपन्नं च यच्चोच्छिष्टाशितं भवेत् ॥ ३७॥ केशावपन्नमाधूनं मारुतश्वासदृषितम्। एभिः संस्पृमन्नं च भागं वै रक्षसां भवेत् ॥ ३८॥

इसी प्रकार जो क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र, ब्राह्म गोंसे हेव करते हैं वे (ऐसे ही) विकर्म करने के कारण राक्षस हो जाते हैं । पापिनी क्षियों के योनिदोवसे हमारी यह संतित बढ़ती रहती है । यह हमारी प्राचीन गित है । आप छोग सभी छोकोका उद्घार करने में समर्थ हैं । (छोमहर्पणजी कहते हैं—) द्विजो ! वे कृपाछु मुनि उन सदाकी रीति ब्रह्मराक्षसों के इन वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामर्शकर उनसे बोले—(ब्रह्मराक्षसों !) छीं तथा कीटके संसर्गसे दृपित, उच्छिष्ट भोजन, केशयुक्त, तिरस्कृत एवं श्वासवायुसे दृषित अन्न तुम राक्षसों का भाग होगा ॥ ३४–३८॥

तस्माज्ज्ञात्वा सदा विद्वान् अञ्चान्येतानि वर्जयेत्। राष्ट्रसानामसौ भुङ्के यो भुङ्केऽन्नमीदशम्॥ ३९॥ शोधियत्वा तु तत्तीर्थमृपयस्ते तपोधनाः। मोक्षार्य रक्षसां तेषां संगमं तत्र कल्पयन्॥ ४०॥ अरुणायाः सरस्वत्याः संगमे लोकविश्वते। त्रिरात्रोपोपितः स्नातो मुच्यते सर्वकिल्विषैः॥ ४१॥

प्राप्ते किल्युगे घोरे अधर्मे प्रत्युपस्थिते। अरुणासंगमे स्नात्वा मुक्तिमाप्नोति मानवः॥ ४२॥ ततस्ते राञ्चसाः सर्वे स्नाताः पापविवर्जिताः ।दिव्यमाल्याम्वरधराः खर्गस्थितिसमन्विताः ॥ ४३ ॥ इति श्रीवामनपुराणे चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४० ॥

( पुनः लोमहर्षणजी बोले-) ऋषियो ! इसको जानकर विद्वान् पुरुपको चाहिये कि इस प्रकारके अन्नोंको त्याग दे । इस प्रकारका अन खानेत्राळा व्यक्ति राञ्चसोंका भाग खाता है । उन तपीयन ऋपियोने उस तीर्यको शुद्रकर उन राक्षसोंकी मुक्तिके लिये वहाँ एक सङ्गमकी रचना की । [ उसका फल इस प्रकार है—] छोक-प्रसिद्ध अरुगा और सरखतीके सङ्गममें तीन दिनोतक व्रतपूर्वक स्नान करनेवाला (व्यक्ति ) सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। ( आगे भी ) घोर किख्युग आनेपर तथा अधर्मका अधिक प्रसार हो जानेपर मनुष्य अरुणाके सङ्गममें रनान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे । इसको सुननेके बाद उन सभी राश्वसोंने उसमें रनान किया और वे निष्पाप हो गये तया दिव्य माला और वस्न धारणकर खर्गमें विराजने लगे ॥ ३९--४३ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४० ॥



## [ अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः ]

लोमहर्षण उवाच

समुद्रास्तत्र चत्वारो दर्विणा आहताः पुरा । प्रत्येकं तु नरः स्नातो गोसहस्रफलं लभेत् ॥ १ ॥ यरिकचित् क्रियते तस्मिस्तपस्तीर्थे द्विजोत्तमाः । परिपूर्णे हि तत्सर्वमपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २ ॥ शतसाहस्त्रिकं तीर्थं तथैव शतिकं द्विजाः। उपयोर्हि नरः स्नातो गोसहस्रफ्टं छमेत्॥३॥ सोमतीर्थं च तत्रापि सरस्रत्यास्तटे स्थितम्। यसिन् स्नानस्तु पुरुपो राजस्यफलं लभेत्॥ ४॥

### एकतालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कुरुक्षेत्रके तीर्थों--शतसाहस्रिक, शतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, संनिहति, प्राची सरस्वती; पञ्चवट, कुरुतीर्थ, अनरकतीर्थ, काम्यकवन आदिका वर्णन )

लोमहर्पणने कहा-प्राचीन कालकी बात है महर्षि दर्वि वहाँ चार समुद्रोंको ले आये थे । उनमेंसे प्रत्येक समुद्रमें स्नान करनेसे मनुष्योंको हजार गोडान करनेका फल प्राप्त होता है। द्विजोत्तमो । उस तीर्यमें जो तपस्या की जाती है, वह पापीद्वारा की गयी होनेपर भी सिद्ध हो जाती है। दिजो ! वहाँ शतसाहित्रक एवं शतिक नामके दो तीर्थ हैं। उन दोनो ही तीर्थिम स्नान करनेवाला मनुष्य हजार गी-दान करनेका फल प्राप्त करता है। वहीं सरखतीके तटपर सोम तीर्थ भी स्थित है, जिसमें स्नान करनेसे प्ररूप राजस्ययज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥

श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । मात्भक्त्या च यत्पुण्यं तत्फलं प्राप्त्रयान्नरः ॥ ५ ॥ रेणुकाश्रममासाद्य तीर्थे ब्रह्मनियेवितम् । भ्राणमोचनमासाद्य

भवेत्रित्यं देवर्षिपितृसम्भवैः । कुमारस्याभिषेकं च ओजसं नाम विश्रुतम् ॥ ६॥ तस्मिन् स्नातस्तु पुरुषो यशसा च समन्वितः । कुमारपुरमाप्नोति कृत्वा श्राइं तु मानवः ॥ ७ ॥ चैत्रपष्टयां सिते पक्षे यस्त आइं करिष्यति । गयाआई च यत्पुण्यं तत्पुण्यं प्राप्त्रयानरः ॥ ८ ॥

माताकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य-फलको इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेवाला श्रद्धालु मनुष्य रेणुकातीयमें जाकर प्राप्त कर लेता है और ब्रह्माद्धार्ग सेवित ऋगमोचननामके तीर्यमें जाकर देव-ऋग, ऋपि-ऋण और पितृ-ऋणसे छूट जाता है। कुमार (कार्तिकेय)का अमिपेकस्थल ओजसनाममे विख्यात है; उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य कीर्ति प्राप्त करना हे और वहाँ श्राद्व करनेसे उसे कार्तिकेयकं लोककी प्राप्ति होती है। चैत्रमासकी छुद्धा पष्टी तिथिमें जो मनुष्य वहाँ श्राद्व करेगा, वह गयामें श्राद्ध करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्यको प्राप्त करता है।। ५-८॥

संनिहत्यां यथा श्राद्धं राहुत्रस्ते दिवाकरे । तथा श्राद्धं तत्र कृतं नात्र कार्या विचारणा ॥ ९ ॥ श्रोजसे हाक्षयं श्राद्धं वायुना कथिनं पुरा । तसात् सर्वप्रयन्नेन श्राद्धं तत्र समाचरेत् ॥ १० ॥ यस्तु स्नानं श्रद्धधानद्दचेत्रपष्ट्यां करिष्यति । श्रक्षय्यमुद्दकं नम्य पितृणामुपजायते ॥ ११ ॥ तत्र पञ्चवटं नाम तीर्थं त्रैलोक्ष्यविश्रुतम् । महादेवः स्थितो यत्र योगमूर्तियरः स्वयम् ॥ १२ ॥

राहृद्वारा मूर्यके प्रस्त हो जानेपर (सूर्यप्रहण लगनेपर) सिन्नहित तीर्थमें किये गय श्राद्धके समान वहाँका श्राद्ध पुण्यप्रद होता है; इसमे अन्यया विचार नहीं करना चाहिये। पूर्वसमयमें वायुने कहा था कि ओजसतीर्थमें किये गये श्राद्धका क्षय नहीं होता है। इमिल्ये प्रयन्तपूर्वक वहाँ श्राद्ध करना चाहिये। चेंत्र मासके ग्रुक्कपक्षकी पष्टी तिथिके दिन जो उसमे श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा, उसके पितरोंको अक्षय (कभी भी क्षय न होनेवाले) जलको प्राप्ति होगी। तीनों लोकोंमे विख्यात एक पञ्चवट नामका तीर्थ है, जहाँ स्वयं भगवान् महादेव योगसाधना करनेकी मुद्रामें विराजमान हैं॥ ९-१२॥

तत्र स्नात्वाऽर्चियत्वा च देवदेवं महेश्वरम् । गाणपन्यमवामोति दैवतः सह मोदते ॥ १३ ॥ कुरुतीर्थं च विख्यातं कुरुणा यत्र वै तपः । तप्तं सुम्रोरं क्षेत्रस्य कर्पणार्थं द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ तस्य घोरेण तपसा तुष्ट इन्द्रोऽव्रवीद् चन्नः । गज्ञपं पितुष्टोऽस्मि तपसाऽनेन सुव्रत ॥ १५ ॥ यहं ये च कुरुक्षेत्रे करिष्यन्ति रातकतोः । ते गमिष्यन्ति सुद्यताँ होकान् पापविवर्धितान्॥ १६ ॥ अवहस्य ततः शक्षो जगाम त्रिदिवं प्रभुः । आगम्यागम्य चैवेनं भूयो भूयो वहस्य च ॥ १७ ॥ शतकतरनिर्विण्णाः पृष्टा पृष्टा जगाम ह ।

शतकतुरनिर्विण्णाः पृष्ट्वा पृष्ट्वा जगाम हो। यदा तु तपसोग्रेण चकर्प देहमात्मनः। तनः शकोऽब्रवीन् प्रीत्या ब्रुह् यसे चिकीर्पितम्॥१८॥

उस (पश्चवट) स्थानपर मान करके देवाधिदेव महादेवकी पूजा करनेवाला मनुष्य गणपतिका पर और देवताओं साथ आनन्द प्राप्त करना हुआ प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ द्विजो! 'कुरुतीर्थ' विख्यात तीर्थ है, जिसमें कुरुने कीर्तिकी प्राप्तिके लिये धमकी खेती करनेके लिये तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्यासे प्रसन्न होकर इन्द्रने कहा—सुन्दर व्रतोक करनेवाले राजि ! तुम्हारो इस तपस्यासे में संतु हु हूँ। (सुनो) इस कुरुक्षेत्रमें जो लोग इन्द्रका यज्ञ करेंगे, वे लोग पापरहित हो जायँगे, और पवित्र लोकोंको पाप्त होंगे। इतना कहकर इन्द्रवेच, मुस्कराकर खर्ग चले गये। विना खित्र हुए उन्द्र वारंवार आये और उपहासपूर्वक उनमें (उनकी योजनाक सम्बन्धमें कुछ) पूछ-पूछकर चले गये। कुरुने जब उप्र तपस्याद्वारा अपनी देहका कर्पण किया नो इन्द्रने प्रेमपूर्वक उनसे कहा—'कुरु! तुम्हें जो कुछ करनेकी इच्छा हो उसे कहों।। १३—१८॥

थे श्रद्धानास्तीर्थेऽस्मिन् मानवा निवसन्ति ह । ते प्राप्तुवन्तु सदनं ब्राह्मणः परमात्मनः ॥ १९ ॥ अन्यत्र कृतपापा ये पञ्चपातकदूषिताः । अस्मिस्तीर्थे नगः स्नात्वा मुक्ता यान्तु परां गतिम्॥२०॥ कुरुक्षेत्रे पुण्यतमं कुरुतीर्थं द्विजोत्तमाः। तं दृष्ट्वा पापमुक्तस्तु परं पदमवाष्नुयात्॥२१॥ कुरुतीर्थे नरः स्नातो मुक्तो भवित किल्विपैः। कुरुणा समनुष्ठातः प्राप्नोति परमं पदम्॥२२॥

कुरुने कहा—इन्द्रदेय! जो श्रद्वालु मानव इस तीर्थमें निवास करते हैं, वेपरमात्मरूप परब्रक्षके लोकको प्राप्त करते हैं। इस स्थानसे अन्यत्र पाप करनेवालो एवं पञ्चपातकोसे दूपित मनुष्य भी इस तीर्थमें स्नान करनेसे मुक्त होकर परमगितको प्राप्त करता है। (लोमहर्पणने कहा—) श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! कुरुक्षेत्रमें कुरुतीर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्मा मनुष्य (भी) मोक्ष प्राप्त कर लेना है तथा कुरुतीर्थमें स्नानकर पापोंसे छूए जाना है एवं कुरु हो आज्ञासे पर पर (मोक्ष) हो प्राप्त करता है। १९–२२।।

खर्गद्वारं ततो गच्छेच्छित्रद्वारे व्यवस्थितम्। तत्र स्नात्वा शिवद्वारे प्राप्नोति परमं पदम्॥२३॥ ततो गच्छेदनरकं तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम्। यत्र पूर्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे तु महेश्वरः॥२४॥ रुद्रपत्नी पश्चिमतः पद्मनाभोत्तरे स्थितः। मध्ये अनरकं तीर्थं त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्॥२५॥

फिर (कुरुतीर्थमें स्नान करनेक बाद ) शिवद्वारमें श्वित खर्गद्वारको जाय (और स्नान करे ); क्योंकि वहाँ (शिवद्वारमें) स्नान करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है। शिवद्वार जानेके पश्चात् तीनो लोकोमें विख्यात अनरक नामके तीर्थमें ज्ञाय । उस अनरकके पूर्वमें ब्रह्मा, दिक्ष गर्मे महेश्वर, पश्चिममें रुद्रपत्नी एवं उत्तरमें पद्मनाम और इन सबके मध्यमें अनरक नामका तीर्थ श्वित है; वह तीनों लोकोके लिये भी दुर्लभ है—॥ २३—२५॥

यसिन् स्नातस्तु मुच्येन पातकैरुपपातकैः। वैशाखे च यदा पष्टी मङ्गलस्य दिनं भवेत् ॥ २६॥ तदा स्नानं तत्र कृत्वा मुक्तो भवति पानकैः। यः प्रयञ्छेत करकांश्चतुरो भक्ष्यसंयुतान् ॥ २७॥ कलशं च तथा द्यादपूरैः परिशोभितम्। देवताः प्रीणयेत् पूर्वं करकैरन्नसंयुतेः॥ २८॥ ततस्तु कलशं द्यात् सर्वपातकनाशनम्। अनेनैव विधानेन यस्तु स्नानं समाचरेत्॥ २९॥ स मुक्तः कलुपैः सर्वैः प्रयाति परमं पदम्। अन्यत्रापि यदा पष्टो मङ्गलेन भविष्यति॥ २०॥

जिस-(अनरकतीर्य-)मे स्नान करनेवाला मनुष्य छोटे-वडे सभी पापोंसे छूट जाता है। जब वैशाखमासकी पष्ठी तिथिको मङ्गल दिन हो तब वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पापोसे छूट जाता है। (उस दिन) खाद्य पदार्थसे सयुक्त चार करक (करवे या कमण्डलु) एव मालपुओ आदिसे सुशोभिन कलशका दान करे। पहले अञ्चसे युक्त करवोसे देवताकी पूजा करे, फिर सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाले कलशका दान करे। जो मानव इस विधानसे स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोसे छूट जायगा और परमपरको प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त (वेशाखके सिवा) अन्य समयमें भी मङ्गलके दिन षष्ठी तिथि होनेपर उस तीर्थमे की हुई पूर्वोक्त क्रिया मुक्ति देनेवाली होगी।। २६—३०।।

तत्रापि मुक्तिफलदा किया तस्मिन् भविष्यति । तीर्थे च सर्वतीर्थानां यस्मिन् स्नातो द्विजोत्तमाः ॥ ३१ ॥ सर्वदेवैरनुङ्गातः परं पदमवाष्तुयात् । काम्यकं च वनं पुण्यं सर्वपातकनाशनम् ॥ ३२ ॥ यस्मिन् प्रविष्टमात्रस्तु मुक्तो भवति किल्विपः । यमाश्चित्य वनं पुण्यं सविता प्रकटः स्थितः ॥ ३३ ॥ पूषा नाम द्विजश्रेष्ठा दर्शनान्मुक्तिमाष्नुयात् ।

आदित्यस्य दिने प्राप्ते तस्मिन् स्नानस्तु मानवः। विशुद्धदेहो भवति मनसा चिन्तितं रुभेत्॥ ३४॥

श्रेष्ठ दिजो ! वहीं समस्त पापोका विनाश करनेवाळा तीर्थ-शिरोमिंग काम्यकवन नामका एक नीर्थ है । जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, वह सभी देवोंकी अनुमित्त परमपदको प्राप्त करता है । इस वनमें प्रवेश करनेसे ही मनुष्य अपने समस्त पापोसे छूटं जाता है । इस पवित्र वनमें पूपा नामके सूर्यभगवान् प्रत्यक्ष स्वपंत क्षित हैं । दिजश्रेष्ठो ! उन सूर्यभगवान्के दर्शनसे मुक्ति प्राप्त होती है । रविवारके दिन उस तीर्थमें स्नान करनेवाळा मनुष्य विद्यद-देह हो जाता है और अपने मनोरयको प्राप्त करता है ॥ ३१–३४॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इकतालीसर्वा अध्याय समात हुआ ॥ ४१ ॥ - 🌂 🏎 —

## [ अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ]

भ्रपय उ.चुः

काम्यकस्य तु पूर्वेण कुञ्जं देवैर्निपेवितम् । तस्य तीर्थस्य सम्भूति विस्तेरेण व्रवीदि नः ॥ १ ॥ वयालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( काम्यकवन-तीर्थका प्रसङ्ग, सरस्वती नदीकी महिमा और तत्सम्बद्ध तीर्थीका वर्णन )

ऋषियोंने पूछा—( छोमहर्पणजी ! ) काम्यकवनके पूर्वमें स्थित कुछका आश्रयण देवताओने किया था, पर उस काम्यकवन तीर्यकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तारसे वतन्त्राइये ॥ १ ॥

लोमहर्पण उद्याच

श्रण्यन्तु मुनयः सर्वे र्तार्थमाहातम्यमुत्तमम्। ऋषीणां चिरतं श्रुत्या मुक्तो भवित किल्विपैः॥ २॥ नैमिषेयाश्च ऋषयः कुरुक्षेत्रे समानताः। सरस्वत्यास्तु स्नानार्थं प्रवेदां ते न लेभिरे॥ ३॥ ततस्ते कल्पयामासुस्तीर्थं यद्योपवीतिकम्। श्रेपास्तु मुनयस्तत्र न प्रवेदां हि लेभिरे॥ ४॥ रन्तुकस्याश्रमात्तावद् यावत्तीर्थं सचक्रकम्। ब्राह्मणैः परिपूर्णं तु दृष्ट्वा द्वी सरस्वती॥ ५॥ हितार्थं सर्वविप्राणां कृत्वा कुञ्जानि सा नदी। प्रयाना पश्चिमं मार्गे सर्वभूतहिते स्थिना॥ ६॥

लोमहर्पणजी बोले—( उत्तर दिया)— मुनियो! आपसभी लोग इस तीर्यके श्रेष्ठ माहास्यको सुनें। ऋपियोके चिरित्रको सुनेंसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है। ( एक बारकी बात है ) नैमिपारण्यके निवासी ऋपि सरस्रती नदीमें स्नान करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये। परंतु वे सरस्रतीमें स्नान करनेके लिये प्रवेश न पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवीतिक नामके एक तीर्यकी कल्पना कर ली। ( पर फिर भी ) शेप मुनिलोग उसमें भी प्रवेश न पा सके। सरस्रतीने देखा कि रन्तुक आश्रमसे सचक्रकतक जितने भी नीर्यस्थल हैं, वे सब-के-सब ब्राह्मणोसे भर गये हैं। इसलिये सभी ब्राह्मणोंके कल्याणके लिये उस सरस्रती नदीने कुन्न बना दिया और सभी प्राणियोंकी भलाईमें तत्पर होकर वह पश्चिम मार्गको ( पश्चिमवाहिनी बनकर ) चल पड़ी।। २—६।।

पूर्वप्रवाहे यः स्नाति गङ्गास्नानफलं लभेत्। प्रवाहे दक्षिणे तस्या नर्मदा सरितां वरा॥ ७॥ पश्चिमे तु दिशाभागे यमुना संक्षिता नदी। यदा उत्तरतो याति सिन्धुभैवति सा नदी॥ ८॥ एवं दिशाप्रवाहेण याति पुण्या सरस्वती। तस्यां स्नातः सर्वतीर्थं स्नातो भवति मानवः॥ ९॥ ततो गच्छेद् द्विजश्रेष्ठा मदनस्य महात्मनः। तीर्थं त्रैलोक्यविख्यानं विहारं नाम नामतः॥ १०॥

जो मनुष्य सरखतीके पूर्वी प्रवाहमें स्नान करता है, उसे गङ्गामें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाहमें सरिताओंमें श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशाकी और यमुना नदी संश्रित है। किंतु जब वह उत्तर दिशाकी ओर बहने लगती है तो वह सिन्धु हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरखती नदी (भिन्न-भिन्न रूपों में) प्रवाहित होती है। उस सरखती नदी में स्नान करनेवाला मनुष्य मानो सभी तीथों में स्नान कर लेता है। द्विजश्रेष्ठो ! सरखती नदी में स्नान करनेके बाद तीथ सेवीको तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदनके 'विहार' नामक तीथ में जाना चाहिये॥ ७-१०॥

यत्र देवाः समागम्य शिवदर्शनकाङ्क्षिणः। समागता न चापश्यन् देवं देव्या समन्वितम् ॥ ११ ॥ ते स्तुवन्तो महादेवं निन्दनं गणनायकम्। ततः प्रसन्नो नन्दीशः कथयामास चेष्टितम् ॥ १२ ॥ भवस्य उमया सार्धे विहारे क्रीडितं महत्। तच्छुत्वा देवतास्तत्र पत्नीराहृय क्रीडिताः॥ १३ ॥ तेषां क्रीडाविनोदेन तुष्टः प्रोवाच शंकरः। योऽस्मिस्तीर्थं नरः स्नाति विहारे श्रद्धयान्वितः॥ १४ ॥ धनथान्यप्रियेर्युक्तो भवते नात्र संशयः। दुर्गातीर्थं ततो गच्छेद् दुर्गया सेवितं महत्॥ १५ ॥

जहाँपर भगवान् शिवके दर्शनाभिलापी देवता आये, पर वे उमासहित शिवका दर्शन न कर पाये। वे लोग गणनायक महादेव नन्दीकी स्तुति करने लगे। इससे नन्दीश्वर प्रसन्न हो गये और (उन्होंने) उमाके साथ की जा रही शिवकी महती विहार-क्रीडाका वर्णन किया। यह सुनकर देवताओंने भी अपनी पितयोंको युलाया और उनके साथ (उन लोगोंने भी) क्रीडा की। उनके क्रीडा-विनोटसे शंकर प्रसन्न हो गये और बोले—इस विहार-तीर्थमें जो श्रद्धाके साथ खान करेगा, वह निःसंदेह धन-धान्य एवं प्रिय सम्बन्धियोंसे सम्पन्न होगा। उमा-शिवके विहार-स्थलकी यात्राके बाद दुर्गासे प्रतिष्ठित उस महान् दुर्गातीर्थमें जाना चाहिये—॥ ११-१५॥

यत्र स्नात्वा पितृन् पूज्य न दुर्गतिमवाष्त्रयात् । तत्रापि च सरस्वत्याः क्रूपं त्रैलोक्यविश्वतम् ॥ १६ ॥ दर्शनान्मुक्तिमामोति सर्वपातकवर्जितः । यस्तत्र तर्पयेद् देवान् पितृश्च श्रद्धयान्वितः ॥ १७ ॥ अक्षय्यं लभते सर्वं पितृतीर्थं विशिष्यते । मातृहा पितृहा यश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ १८ ॥ स्नात्वा गुद्धिमवामोति यत्र प्राची सरस्वती । देवमार्गप्रविष्टा च देवमार्गण निःस्तता ॥ १९ ॥

जहाँ स्नानकर पितरोकी पूजा करनेसे मनुष्यको दुर्गतिकी प्राप्ति नहीं होती। उसी स्थानपर तीनों छोकों में प्रसिद्ध सरखतीका एक कूप है। उसका दर्शन करनेमात्रसे ही मनुष्य सभी पापोसे रहित हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है। जो वहाँ श्रद्धापूर्वक देवता और पितरोंका तर्पण करता है, वह व्यक्ति समस्त अक्षय्य (कभी भी नप्ट न होनेवाले) पदार्थोको प्राप्त करता है। पितृतीर्थकी विशेष महत्ता है। उस तीर्थमें माता, पिता और ब्राह्मणका घानक तथा गुरुपत्नीगामी भी स्नान करनेसे (ही) शुद्ध हो जाता है। वहीं पूर्व दिशाकी ओर बहनेवाली सरखती देव-मार्गमें प्रविष्ट होकर देवमार्गसे ही निकली हुई है। १६–१९॥

प्राची सरस्तती पुण्या अपि दुष्कृतकर्मणाम् । त्रिरात्रं ये करिष्यन्ति प्राची प्राप्य सरस्ततीम् ॥ २० ॥ न तेषां दुष्कृतं किंचिद् देहमाश्रित्य तिष्ठति । नरनारायणौ देवौ ब्रह्मा स्थाणुस्तथा रिवः ॥ २१ ॥ प्राचीं दिशं निषेवन्ते सदा देवाः सवासवाः । ये तु श्राद्धं करिष्यन्ति प्राचीमाश्रित्य मानवाः ॥ २२ ॥ तेषां न दुर्छमं किंचिदिह लोके परत्र च । तसात् प्राची सदा सेव्या पञ्चम्यां च विशेषतः ॥ २३ ॥ पञ्चम्यां सेवमानस्तु लक्ष्मीवाञ्जायते नरः । तत्र तीर्थमौशनसं त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम् ॥ २४ ॥ उशना यत्र संसिद्ध आराध्य परमेश्वरम् । ब्रह्मध्येषु पूज्यते तस्य तीर्थस्य सेवनात् ॥ २५ ॥

पूर्ववाहिनी सरखती दुष्कर्मियोंके लिये भी पुण्य देनेवाली है। जो प्राची सरखतीके निकट जाकर त्रिरात्रव्रत करता है, उसके शरीएमें कोई पाप नहीं रह जाता। नर और नारायण—ये दोनो देव, ब्रह्मा, स्थाणु तथा सूर्य एवं इन्द्रसिहित सभी देवता प्राची दिशाका सेवन करते हैं। जो मानव प्राची सरखतीमें श्राद्र करेंगे, उन्हें इस छोक तथा परछोक्रमें कुछ भी दुर्छभ नहीं होगा। अतः प्राची सरखतीका सर्वटा सेवन करना चाहिये—विशेषतः पद्मभीके दिन। पश्चभी तिथिको प्राची सरखतीका सेवन करनेवाला मनुष्य छक्ष्मीवान् होता है। वहीं तीनों छोक्रोमें दुर्छभ औशनस नामका तीर्थ है, जहाँ परमेश्वरकी आराधना कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गये थे। उस तीर्यका सेवन करनेसे प्रहोंके मध्य उनकी पूजा होती है।। २०-२५।।

पवं शुक्रेण सुनिना सेवितं तीर्श्वमुत्तमम् । ये सेवन्ते श्रद्दधानास्ते यान्ति परमां गितम् ॥ २६ ॥ यस्तु श्राद्धं नरो भक्त्या तर्सिस्तीर्थं करिष्यति । पितरस्तारितास्तेन भविष्यन्ति न संशयः ॥ २७ ॥ चतुर्मुखं ब्रह्मतीर्थं सरो मर्यादया स्थितम् । ये सेवन्ते चतुर्द्दश्यां सोपवाना वसन्ति च ॥ २८ ॥ अष्टम्यां कृष्णपक्षस्य चैत्रं मासि द्विजोत्तमाः । ते पद्यन्ति परं सृक्ष्मं यसान्नावर्तने पुनः ॥ २९ ॥ स्थाणुर्तिर्थं ततो गच्छेत् सहम्बलिङ्गशोभितम् । तत्र स्थाणुवटं दृष्ट्वा सुक्तो भवित किल्विपः ॥ ३० ॥ इति श्रीवामनपुराणे द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

इस प्रकार शुक्रमुनिके द्वारा सेवित उत्तम तीर्थका जो श्रद्धापूर्वक ( ख्वयं ) सेवन करते हैं, वे परम गिनको प्राप्त होते हैं । उस तीर्थमें भिक्तपूर्वक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा, उसके द्वारा उसके पितर निःसन्देह तर जायँगे । द्विजोत्तमो ! जो सरोवरकी मर्यादासे स्थित चतुर्मुख ब्रह्मतीर्थमें चतुर्दशीके दिन उपवास-ब्रत करते हैं तथा चैत्रमासके कृण्गपक्षकी अष्टमीतक निवास करके तीर्थका सेवन करते हैं, उन्हें परम सृहम-( तत्त्व- ) का दर्शन प्राप्त होता है; जिससे वे पुनः संसारमें नहीं आते । ब्रह्मतीर्थके नियम पालन करनेके बाद सहस्रिलङ्गसे शोभित स्थाणुतीर्यमें जाय । वहाँ स्थाणुवरका दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापोंसे विमुक्त हो जाता है ॥ २६–३० ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुरागमें वयालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥

# [ अय त्रिचत्वारिंशोऽच्यायः ]

भरपय अचुः

स्थागुतीर्थस्य माहात्म्यं चटस्य च महामुने । सांनिहत्यसरोत्पत्ति पूरणं पांशुना तनः ॥ १ ॥ लिङ्गानां दर्शनात् पुण्यं स्पर्शनेन च किं फलम् । तथैव सरमाहात्म्यं ब्रूहि सर्वमशेपनः ॥ २ ॥ तैंतालीसयाँ अध्याय प्रारम्भ

( स्थाणुतीर्थ, स्थाणुवट और सांनिहत्य सरोवरके सम्बन्यमें प्रश्न और बहाके हवालेसे लोमहर्षणका उत्तर )

(स्थाणुतीर्थमें जाने तया स्थाणुवरके दर्शनसे मुक्ति-प्राप्ति होनेक्की वात सुननेके बाद) ऋषियोंने पूछा— महामुने ! आप स्थाणुतीर्थ एवं स्थाणुवरके माहात्म्य तथा सांनिहत्य सरोवरकी उत्पत्ति और इन्द्रहारा उसके धूलसे भरे जानेके कारणका वर्णन करें। (इसी प्रकार) लिङ्गोंके दर्शनसे होनेवाले पुण्य तथा स्पर्शसे होनेवाले फल और सरोवरके माहात्म्यका भी पूर्णत: वर्णन करें।। १-२॥

लोमहर्पण उवाच

श्रेण्वन्तु मुनयः सर्वे पुराणं वामनं महत् । यच्छुत्वा मुक्तिमाप्नोति प्रसादाद् वामनस्य तु ॥ ३ ॥ सनत्कुमारमासीनं स्थाणोर्वटसमीपतः । ऋषिभियोलिखल्यायैर्वेह्मपुत्रैर्महात्मभिः ॥ ४ ॥ मार्कण्डेयो मुनिस्तत्र विनयेनाभिगम्य च । पप्रच्छ सरमाहात्म्यं प्रमाणं च स्थिति तथा ॥ ५ ॥

लोमहर्पणजी बोले—मुनियो ! आपलोग महान् वामनपुराणको श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामनभगवान्की कृपासे मुक्ति पा लेता है। (एक समय) ब्रह्माके पुत्र सनत्कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियोंके साथ स्थाणुवटके पास बैठे हुए थे। महर्पि मार्कण्डेयने उनके निकट जाकर नम्रतापूर्वक सरोवरके माहाल्य, उसके विस्तार और स्थितिके विषयमें पूछा—॥ ३–५॥

#### मार्कण्डेय उवाच

व्रह्मपुत्र महाभाग सर्वशास्त्रविशारद । व्रृह्मि में सरमाहात्म्यं सर्वपापक्षयावहम् ॥ ६ ॥ कानि नीर्थानि ह्ययानि गुह्मानि द्विजसत्तम । लिङ्गानि ह्यतिपुण्यानि स्थाणोर्थानि समीपतः ॥ ७ ॥ येपां दर्शनमात्रेण मुक्ति प्राप्नोति मानवः । वटस्य दर्शनं पुण्यमुत्पत्ति कथयस्व मे ॥ ८ ॥ प्रदक्षिणायां यत्पुण्यं तीर्थस्नानेन यत्फलम् । गुह्मेषु चैव हण्टेषु यत्पुण्यमभिजायते ॥ ९ ॥ देवदेवो यथा स्थाणुः सरोमध्ये व्यवस्थितः । किमर्थं पांशुना शकस्तीर्थं प्रितवान पुनः ॥ १० ॥ स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यं चक्रतीर्थस्य यत्फलम् । सूर्यतीर्थस्य माहात्म्यं सोमतीर्थस्य व्रृह्मि मे ॥ ११ ॥ शंकरस्य च गुह्मानि विष्णोः स्थानानि यानि च । कथयस्व महाभाग सरस्वत्याः सविस्तरम् ॥ १२ ॥ व्रृह्मि देवाधिदेवस्य माहात्म्यं देव तत्त्वतः । विरिञ्चस्य प्रसादेन विदितं सर्वमेव च ॥ १३ ॥ मार्कण्डेयजीने कहा (पूछा) — सर्वशास्त्रविशाद्य महाभाग व्रह्मपुत्र (सनत्कुमार) ! आप मुझसे सभी

मार्कण्डेयजीने कहा (पूछा) — सर्वशास्त्रविशारद महामाग नहापुत्र (सनत्कुमार) ! आप मुझसे सभी पापोके नष्ट करनेवाले सरीवरके माहास्यको किहिये । दिजश्रेष्ठ ! स्थाणुतीर्थके पास कौन-कौन-से तीर्थ दृश्य हैं और कौन-कौन-से अदृश्य और कौन-से लिङ्ग अत्यन्त पवित्र हैं, जिनका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है । मुने ! आप स्थाणुवटके दर्शनसे होनेवाले पुण्य तथा उसकी उत्पत्तिके विषयमें भी किहिये—वताइये । इनकी प्रदक्षिणा करनेसे होनेवाले पुण्य, तीर्थमें स्नान करनेसे मिछनेवाले फछ एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रकट तीर्थों के दर्शनसे पिछनेवाले पुण्यका भी वर्णन करे । प्रभो ! सरीवरके मध्यमें देवाधिदेव स्थाणु (शिव ) किस प्रकार स्थित हुए और किस कारणसे इन्द्रने इस तीर्थको पुनः धूछिसे भर दिया ! आप स्थाणुतीर्थका माहात्म्य, चक्रतीर्थका फछ एवं सूर्यतीर्थ तथा सोमतीर्थका माहात्म्य—इन सबको मुझसे किहिये । महाभाग ! सरखतीके निकट शंकर तथा विष्णुके जो-जो गुप्त स्थान है उनका भी आप विस्तारपूर्वक वर्णन करें । देव ! देवाधिदेवके माहात्म्यको आप मछीमाँति वतानें; क्योंकि बहाकी कुपासे आपको सब कुछ विदित है ॥ ६-१३॥

### लोमहर्पण उवाच

मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा ब्रह्मात्मा स महामुनिः। अतिभक्त्या तु तीर्थस्य प्रवणीकृतमानसः॥१४॥ पर्यक्कं शिथिलीकृत्वा नमस्कृत्वा महेश्वरम्। कथयामास तत्सर्वे यन्छुतं ब्रह्मणः पुरा॥१५॥

लोमहर्षणने कहा ( उत्तर दिया )—मार्कण्डेयके वचनको सुनकर ब्रह्मखरूप महामुनिका मन उस तीर्यके प्रति अत्यन्त भक्ति-प्रवण होनेसे गद्गद हो गया । उन्होंने आसनसे उठकर भगवान् शंकरको प्रणाम किया तथा प्राचीनकालमें ब्रह्मासे इसके विषयमें जो कुछ सुना था उन सबका वर्णन किया ॥ १४–१५॥

#### सनस्कुमार उवाच

नमस्कृत्य महादेवमीशानं वरदं शिवम्। उत्पत्ति च प्रवक्ष्यामि तीर्थानां ब्रह्मभाषिताम्॥१६॥ पूर्वमेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे। बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां वीजसम्भवम्॥१७॥ तस्मिन्नण्डे स्थितो ब्रह्मा शयनायोपचक्रमे। सहस्रयुगपर्यन्तं सुप्त्वा स प्रत्यवुध्यत॥१८॥ सुप्तोत्थितस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकमपद्यत। सृष्टि चिन्तयनस्तस्य रजसा मोहितस्य च॥१९॥

सनत्कुमारने कहा—में कल्याणकर्ता, वरदानी महादेव ईशानको नमस्कार कर ब्रह्मासे कहे हुए तीर्थकी उत्पत्तिके त्रिपयमें वर्णन करूँगा। प्राचीन कालमें जब महाप्रलय हो गया और सर्त्रत्र केवल जल-ही-जल हो गया एवं उसमे समस्त चर-अचर जगत् नए हो गया, तब प्रजाओंके बीजस्रारूप एक 'अण्ड' उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अण्डमें स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोनेका उपक्रम किया। किर तो वे हजारों युगोंतक सोते रहे। उसके बाद जगे। ब्रह्मा जब सोकर उठे, तब उन्होंने संसारको शून्य देखा। (जब उन्होंने संसारमें कुल भी नहीं देखा) तब रजोगुणसे आविए हो गये और सृष्टिके विषयमें विचार करने लगे।। १६–१९।।

रजः खृष्टिगुणं प्रोक्तं सत्त्वं स्थितिगुणं विदुः। उपसंहारकाले च तमोगुणः प्रवर्तते॥२०॥ ग्रुणातीतः स भगवान् व्यापकः पुरुषः स्मृतः। तेनेदं सकलं व्याप्तं यितंकिचिज्ञीवसंकितम्॥२१॥ स प्रह्मा स च गोविन्द् ईश्वरः स सनातनः। यस्तं वेद् महात्मानं स सर्वं वेद् मोक्षवित्॥२२॥ किं तेषां सकलेस्तीर्थेराश्रमेर्वा प्रयोजनम्। येषामनन्तकं चित्तमात्मन्येव व्यवस्थितम्॥२३॥

रजोगुणको सृष्टिकारक तथा सत्त्वगुणको स्थितिकारक माना गया है । उपसंहार करनेके समयमें तमोगुणकी प्रवृत्ति होती है । परंतु भगवान् वास्तवमें व्यापक एवं गुणातीत हैं । वे पुरुप नामसे कहे जाते हैं । जीव नामसे निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हींसे ओतप्रोत हैं । वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं । मोक्षके ज्ञानी जिस प्राणीने उन महान् आत्माको समझ छिया, उसने सब कुछ जान छिया । जिस मनुष्यका अनन्त ( बहुमुखी ) चित्त उन परमात्मामें ही भछीभाँति स्थित है, उनके छिये सारे तीर्थ एव आश्रमोंसे क्या प्रयोजन ! ॥ २०-२३ ॥

आतमा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलसमाधियुका।
तस्यां स्नातः पुण्यकर्मा पुनाति न वारिणा शुद्धव्यति चान्तरातमा॥२४॥
पतत्प्रथानं पुरुपस्य कर्म यदातमसम्बोधसुखे प्रविष्टम्।
होयं तदेव प्रवद्नित सन्तस्तत्प्राप्य देही विज्ञहाति कामान्॥२५॥
नैतादशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च।
शीले स्थितिर्दण्डविधानवर्जनमकोधनश्चोपरमः क्रियाभ्यः॥२६॥

एतद् ब्रह्म समासेन मयोक्तं ते द्विजोत्तम। यज्ज्ञात्वा ब्रह्म परमं प्राप्स्यसि त्वं न संशयः॥ २७॥ इदानीं श्रृणु चोत्पत्ति व्रह्मणः परमातमनः। इमं चोदाहरन्त्येव श्लोकं नारायणं प्रति॥ २८॥

यह आत्मारूपी नदी शील और समाधिसे युक्त है। इसमें संयमरूपी पित्र तीर्थ है, जो सत्यरूपी जलसे पिरपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस (नदी) में खान करता है, वह पित्र हो जाता है, (पिये जानेवाले सामान्य) जलसे अन्तरात्माकी शृद्धि नहीं होती। इसिल्ये पुरुषका मुख्य कर्नव्य है कि वह आत्मज्ञानरूपी खुखमें प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसीको 'ज्ञेय' कहते हैं। शरीर धारण करनेवाला देही जब उसे पा लेता है, तब सभी इन्छाओको छोड़ देता है। ब्राह्मणके लिये एकता, समता, सत्यता, मर्यादामें खिति, दण्ड-विधानका त्याग, कोध न करना एवं (सांसारिक) क्रियाओंसे विराग ही धन है, इनके समान उनके लिये कोई अन्य धन नहीं है। द्विजोत्तम! मैंने थोडी मात्रामें तुमसे यह जो ज्ञानके विषयमें कहा है, इसे जानकर तुम निःसंदेह परम ब्रह्मको प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्मकी उत्पत्तिके विषयमें खुनो। उस नारायणके विषयमें लोग इस स्लोकका उदाहरण दिया करते हैं—॥ २४-२८॥

आपो नारा वै तनव इत्येवं नाम शुश्रुमः। तासु शेते स यसाच तेन नारायणः स्मृतः॥ २९॥ विबुद्धः सिलले तिसान् विवायान्तर्गतं जगत्। अण्डं विभेद भगवांस्तसादोमित्यजायत॥ ३०॥ ततो भूरभवत् तसाद् भुव इत्यपरः स्मृतः। खःशब्दश्च तृतीयोऽभृद् भूर्भुवःस्वेति संवितः॥ ३१॥ तस्मात्तेजः समभवत् तत्सवितुर्वरेण्यं यत्। उदकं शोषयामास यत्तेजोऽण्डविनिःसृतम्॥ ३२॥

'आप्' (जल) ही को 'नार', ( एवं परमात्मा ) को 'तनु'—ऐसा हमने सुन रखा है । वे (परमात्मा) उसमें शयन करते हैं, जिससे वे ( शब्दब्युत्पत्तिसे ) 'नारायण' शब्दसे स्मरण किये गये हैं । जलमें सोने के बाद जाग जानेपर उन्होंने जगत्को अपने में प्रविष्ठ जानकर अण्डको तोड़ दिया, उससे 'ॐ' शब्दकी उत्पत्ति हुई । इसके बाद उससे ( पहली बार ) भूः, दूसरी बार भुवः एवं तीसरी बार खःकी उत्पत्ति ( ध्विन ) हुई । इन तीनोंका नाम क्रमशः मिलकर 'भूभुवःखः' हुआ । उस सिवता देवताका जो वरेण्य तेज है, वह उसीसे उत्पन्न हुआ । अण्डसे जो तेज निकला, उसने जलको सुखा दिया ॥ २९—३२ ॥

तेजसा शोपितं शेषं कललत्वमुपागतम्। कललाद् वुद्वुदं होयं ततः काठिन्यतां गतम्॥ ३३॥ काठिन्याद् धरणी होया भूतानां धारिणी हि सा। यस्मिन् स्थाने स्थितं हाण्डं तस्मिन् संनिहितं सरः॥ ३४॥ यदायं निःस्तं तेजस्तसादादित्य उच्यते। अण्डमध्ये समुत्पन्नो ब्रह्मा लोकिपितामहः॥ ३५॥ उल्वं तस्याभवन्मेरुर्जरायुः पर्वताः स्मृताः। गर्भोदकं समुद्राश्च तथा नद्यः सहस्रशः॥ ३६॥ नाभिस्थाने यदुदकं ब्रह्मणो निर्मलं महत्। महत्सरस्तेन पूर्णं विमलेन वराम्भसा॥ ३७॥

तेजसे जलके सोखे जानेपर शेप जल कललकी आकृतिमें बदल गया। कललसे बुद्बुद हुआ और उसकें बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जानेके कारण वह बुद्बुद भूतोंको धारण करनेवाली धरणी बन गया। जिस स्थानपर अण्ड स्थित था, वहीं संनिष्टित नामका सरोवर है। तेजके आदिमें उत्पन्न होनेके कारण उसे 'आदित्य' नामसे कहा जाता है। फिर सारे संसारके पितामह ब्रह्मा अण्डके मध्यमे उत्पन्न हुए। उस अण्डका उल्व (गर्भका आवरण) मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु (ब्रिल्ली) माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्रो निदयाँ गर्भकें जल हैं। ब्रह्माके नामि-स्थानमें जो विशाल निर्मल जल राशि है, उस खन्छ श्रेष्ठ जलसे महान् सरोवर भरा-पूरा है। ३३—३७॥

तस्मिन् मध्ये स्थाणुरूपी वटवृक्षो महामनाः। तस्माद् विनिर्गता वर्णा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विद्याः॥ ३८॥ श्रुद्राश्च तस्मादुत्पन्नाः शुश्रूपार्थं द्विजन्मनाम्।

ततिश्चन्तयतः सृष्टिं ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः। मनसा मानसा जाताः सनकाद्या महर्षयः॥ ३९॥ पुनिश्चन्तयतस्तस्य प्रजाकामस्य धीमतः। उत्पन्ना भ्रष्टपयः सप्त ते प्रजापतयोऽभवन्॥ ४०॥ पुनिश्चन्तयतस्तस्य रजसा मोहितस्य च। बालखिल्याः समुत्पन्नास्तपःखाध्यायतत्पराः॥ ४१॥

उस सरोवरके मध्यमें स्थाणुके आकारका महान् विशाल एक वटवृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीनो वर्ण उससे निकले और द्विजोंकी शुश्रूपा करनेके लिये उसीसे शूद्रोकी भी उत्पत्ति हुई। (इस प्रकार चारों वर्णोंकी सृष्टि सरोवरके मध्यमें स्थाणुरूपसे स्थित वटवृक्षसे हुई)। उसके बाद सृष्टिकी चिन्ता करते हुए अव्यक्त-जन्मा ब्रह्माके मनसे सनकादि महर्पियोकी उत्पत्ति हुई। फिर प्रजाकी इच्छासे चिन्तन कर रहे मतिमान् ब्रह्मासे सात ऋपि उत्पन्त हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुणसे मोहित होकर ब्रह्माने जब पुन: चिन्तन किया, तब तप एवं खाध्यायमें परायण बालविलय ऋषियोंकी उत्पत्ति हुई॥ ३८—४१॥

ते सदा स्नानिस्ता देवार्चनपरायणाः। उपवासैर्वतैस्तीवैः शोपयन्ति कलेवरम्॥ ४२॥ वानप्रस्थेन विधिना अग्निहोत्रसमन्विताः। तपसा परमेणेह शोपयन्ति कलेवरम्॥ ४३॥ दिव्यं वर्षसहस्रं ते हाशा धमनिसंतताः। आराध्यन्ति देवेशं न च तुष्यित शंकरः॥ ४४॥ ततः कालेन महता उमया सह शंकरः। आकाशमार्गेण तदा दृष्या देवी सुदुःखिता॥ ४५॥ प्रसाद्य देवदेवेशं शंकरं प्राह सुव्रता। क्लिश्यन्ते ते सुनिगणा देवदारुवनाश्रयाः॥ ४६॥ तेषां क्लेशक्षयं देव विधेहि कुरु मे द्याम्। कि वेदधमनिष्ठानामनन्तं देव दुष्कृतम्॥ ४७॥ नाद्यापि येन शुद्ध्यन्ति शुष्कस्नाय्विक्षशोपिताः।

तच्छुत्वा वचनं देव्याः पिनाकी पातितान्धकः। प्रोवाच प्रहसन् मूर्षिन चारुचन्द्रांगुशोभितः॥ ४८॥

वे सर्वदा स्तान ( शुद्धि ) करनेमें निरत तथा देवताओं की पूजा करनेमें विशे गरूपसे छगे रहते तथा उपनासों एवं तीव व्रतोंसे अपने शरीरको सुखाये जा रहे थे । अग्निहोत्रसे युक्त होकर वानप्रस्थकी विविसे ने उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाते जाते थे । ने छोग अत्यन्त दुर्वछ एवं कंकाछ काय होकर सहस्र दिश्य वर्गातक देवेशकी उपासना करते रहे; परंतु भगवान् शंकर प्रसन्न न हुए । उसके बहुन दिनोंके बाद उमाके साथ भगवान् शंकर आकाश-मार्गसे भ्रमण कर रहे थे । धार्मिक कार्योंको करनेवाछी उमा ( बाछिक वर्गोंको ) इस प्रकारकी दशा ( कंकाछ मात्र ) देखकर दुःखी हो गर्या और दुःखी होकर देवदेवेश शंकरको प्रसन्नकर कहने छगीं विवाह वर्गों रहनेवाछ ने मुनिगण कलेश उठा रहे हैं । देव ! मेरे ऊपर दया करें । आप उनके क्लेशका विनाश करें । देव ! वैदिक धर्ममें निष्ठा रखनेवाछे इन ( तपिखयों ) के कौन ऐसा अनन्त दुष्कृत है, जिससे ये कङ्काछ मात्र होनेपर भी अवतक शुद्ध नहीं हुए ! अध्यकको मार गिरानेवाले, चन्द्रमाकी मनोहर किरणोंसे सुशोमित सिरवाले पिनाकधारी शंकरजी उमाकी बातको सुनकर हॅसते हुए बोले—।। ४२-४८ ।।

### श्रीमहादेव उवाच

न बेत्सि देवि तत्त्वेद धर्मस्य गहना गतिः। नैते धर्म विज्ञानन्ति न च कामविवर्जिताः॥ ४९॥ न च कोधेन निर्मुक्ताः केवलं मूढ्युद्धयः। एत् च्छुत्वाऽववोद् देवी मा मैत्रं शंसितवतान्॥ ५०॥ देव प्रदर्शयात्मानं परं कौनूहलं हि मे। स इत्युक्त उवाचेदं देवी देवः स्मिताननः॥ ५१॥ तिष्ठ त्वमत्र यास्यामि यत्रैते मुनिपुंगवाः। साथयन्ति तपो घोरं दर्शयिष्यामि चेष्टिनम्॥ ५२॥

श्रीमहादेवजी बोले—देवि ! धर्मकी गति गहन होती है । तुम उसे तत्वतः नहीं जानती । ये लोग न तो धर्मज्ञ हैं और न कामशृन्य । ये कोधसे मुक्त भी नहीं है और विचार-रहित हैं । यह सुनकर उमादेवीने कहा—नहीं, व्रत धारण करनेवाले इन लोगोंको ऐसा मत कहिये; (प्रत्युत) देव ! आप अपनेको प्रकट करें । निश्चय ही मुझे बड़ा कौत्हल हैं । उमाके ऐसा कहनेपर शंकरने मुस्कुराकर देवीसे इस प्रकार कहा—अच्छा, तुम यहाँ स्को । ये मुनिश्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्याकी साधना कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैं इनकी चेश कैसी है, उसे दिखलाता हूँ ॥ ४९—५२ ॥

इत्युक्ता तु ततो देवी शंकरेण महातमना। गच्छस्वेत्याह मुदिता भक्तीरं भुवनेश्वरम्॥ ५३॥ यत्र ते मुनयः सर्वे काष्टलोष्टसमाः स्थिताः। अधीयाना महाभागाः कृताग्निसदनिक्रयाः॥ ५४॥ तान् विलोक्य ततो देवो नग्नः सर्वोङ्गसुन्दरः। वनमालाकृतापीडो युवा भिक्षाकपालभृत्॥ ५५॥ आश्रमे पर्यटन् भिक्षां मुनीनां दर्शनं प्रति। देहि भिक्षां तत्रश्चोक्त्वा द्याश्रमादाश्रमं ययो॥ ५६॥ जब महात्मा शंकरने देवी उमासे इस प्रकार कहा तब उमादेवी प्रसन्त हो गयीं और मुननोके पालन करनेवाले मुवनेश्वर शिवसे बोली—अच्छा, जिस स्थानपर लक्षडी और मिट्टीके ढेलेके समान निश्चेष्ट, अग्निहोत्री एवं अध्ययनमे लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थानपर आप जाय । (फिर उमाद्वारा इस प्रकार प्रेरित किये जानेपर शंकरजी मुनिमण्डलीकी ओर जानेके लिये प्रस्तुन हो गये ) फिर शंकरने उस मुनिमण्डलीको देखकर बनमाला धारण कर लिया । तब वे सर्वोङ्गसुन्दर( पर ) नग्न-सुडौल देह धारण कर युवाके रूपमे हो गये और भिक्षा-पात्र हायमें लक्षर मुनियोके सामने भिक्षाके लिये अमण करते हुए भिक्षा दो यह कहते हुए एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें जाने लगे ॥ ५३—५६ ॥

तं विलोक्याश्रमगतं योधितो ब्रह्मवादिनाम् । सकौतुकखभावेन तस्य रूपेण मोहिताः ॥ ५७ ॥ प्रोच्चः परस्परं नार्य एहि पदयाम भिक्षुकम् । परस्परमिति चोक्त्वा गृह्य मूलफलं वहु ॥ ५८ ॥ गृहाण भिक्षामूचुस्तास्तं देवं मुनियोषितः । स तु भिक्षाकपालं नं प्रसार्य बहु साद्रम् ॥ ५९ ॥ देहि देहि शिवं वोऽस्तु भवतीभ्यस्त्रपोवने ।

देहि देहि शिवं वोऽस्तु भवतीभ्यस्तपोवने।

हसमानस्तु देवेशस्तत्र देव्या निरीक्षितः। तस्मै दस्वैव तां भिक्षां पत्रच्छुस्तं स्मरातुराः॥ ६०॥

एक आश्रमसे दूसरे आश्रममे घूम रहे उन नग्न युवाको देखकर ब्रह्मवादियोंकी स्त्रियाँ उत्सुकताके साथ

स्यभाववश उनके रूपसे मोहित हो गयी और परस्परमे कहने छगीं—आओ, भिक्षुकको देखा जाय। आपसमें

इस प्रकार कहकर बहुत-सा मूळ-फल लेकर मुनि-पित्नयोने उन देवसे कहा—आप भिक्षा प्रहण करे। उन्होने भी

अत्यन्त आदरसे उस भिक्षापात्रको फैलाकर (सामने दिखाकर) कहा—तपोवनवासिनियो! (भिक्षा) दो,

दो! आप सबका कल्याण हो। पार्वतीजी वहाँ हॅसते हुए गंकरको देख रही थी। कामातुर मुनिपिन्नयोंने उस

नग्न युवाको भिक्षा देकर उनसे पूछा—॥ ५७-६०॥

#### नार्यं ऊचुः कोऽसौ नाम व्यतविधिस्त्वया तापस सेव्यते।

यत्र नग्नेन लिङ्गेन वनमालाविभूषितः। भवान् वै तापसो हृद्यो हृद्याः स्मो यदि मन्यसे ॥ ६१ ॥ ६१ युक्तस्तापसीभिस्तु प्रोवाच हसिताननः। इदमीहग् व्रतं किचिन्न रहस्यं प्रकाश्यते ॥ ६२ ॥ भूण्वन्ति बहवो यत्र तत्र व्याख्या न विद्यते। अस्य व्यनस्य सुभगा इति मत्वा गमिष्यथ ॥ ६३ ॥ एवमुक्तास्तदा तेन ताः प्रत्यूचुस्तदा मुनिम्। रहस्ये हि गमिष्यामो मुने नः कोतुकं महत् ॥ ६४ ॥

मुनिपित्तयोंने पूछा—तापस ! आप किस ततके विधानका पालन कर रहे है, जिसमे वनमालासे विभूषित हृदयहारी तपसीका सुन्दर खरूप वारण कर नग्न-मूर्ति बनना पड़ा है ! आप हमारे हृदयके आनन्दप्रद तापस है, यदि आप मानें तो हम भी आपकी मनोऽनुकूल प्रिया हो सकती है। उन्होंने तपिखिनियोंके इस प्रकार कहनेपर हॅसते हुए कहा—यह वत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों ! जहाँ बहुत-से सुननेवाले हों वहाँ इस वतकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिये यह जानकर आप सभी चली जाया। उनके ऐसा कहनेपर उन्होंने मुनिसे कहा—मुने ! हम सब (यह जाननेके लिये) एकान्तमें चलेगी; (क्योंकि) हमें महान् कौत्रहल हो रहा है ॥ ६१–६४ ॥

इत्युक्त्वा तास्तदा तं वै जगृहुः पाणिपल्लवैः। काचित् कण्ठे सकन्दर्पा वाहुभ्यामपरास्तथा॥ ६५॥ जानुभ्यामपरा नार्यः केशेषु ललितापराः। अपरास्तु कटीरन्ध्रे अपराः पादयोरपि॥ ६६॥ क्षोभं विलोक्य मुनय आश्रमेषु खयोषिताम्। हन्यतामिति संभाष्य काष्टपापाणपाणयः॥ ६७॥ पातयन्ति सा देवस्य लिङ्गमुद्धृत्य भीपणम्। पातिते तु ततो लिङ्गे गतोऽन्तर्धानमीश्वरः॥ ६८॥

यह कहकर उन सभीने. उनको अपने कोमल हाथोंसे पकड़ लिया। कुछ कामसे आतुर होकर कण्टसे लिपट गर्यी और कुछने उन्हें भुजाओमें बाँच लिया; कुछ ख्रियोंने उन्हे चुटनोंसे पकड़ लिया; कुछ सुन्दरी लियाँ उनके केश छूने लगीं; और कुछ उनकी कमरसे लिपट गर्यी एवं कुछने उनके पैरोंको पकड़ लिया। मुनियोंने आश्रममें अपनी लियोकी अधीरता देख 'मारो-मारो'—इस प्रकार कहते हुए हाथोंमें इंडा और पत्थर लेकर शिवके लिङ्गको ही उखाइकर फेंक दिया। लिङ्गके गिरा दिये जानेपर भगवान् शंकर अन्तर्हित हो गये॥ ६५—६८॥

देव्या स भगवान् रुद्रः कैलासं नगमाथितः। पतिते देवदेवस्य लिङ्गे नण्टे चराचरे॥ ६९॥ क्षोभो वभ्व सुमहानृपीणां भावितातमनाम्। एवं देवे तदा तत्र वर्तति व्याकुलीकृते॥ ७०॥ उवाचैको सुनिवरस्तत्र वुद्धिमतां वरः। न वयं विद्याः सद्भावं तापसस्य महात्मनः॥ ७१॥ विरिश्चि शरणं यामः स हि बास्यति चेष्टितम्। एवसुक्ताः सर्व एव ऋपयो लिजता भृशम्॥ ७२॥

वे मगत्रान् रुद्र उमादेवीके साथ कैलास पर्वतपर चले गये। देवदेव शंकरके लिङ्गके गिरनेपर प्रायः समस्त चर-अचर जगत् नए हो गया। इससे आत्मिनष्ठ महर्पियोंको व्याकुळता हुई। इसी प्रकार देवके (भी) व्याकुळ हो जानेपर एक अत्यन्त बुद्धिमान् श्रेष्ठ मुनिने कहा—हम उन महात्मा तापसके सद्भाव (सदाशय)को नहीं जानते। हम ब्रह्माकी शरणमें चलें। वे ही उनकी चेथा (रहम्य) समझ सकेंगे। ऐसा कहनेपर सभी ऋषि अत्यन्त लिङ्गत हो गये॥ ६९—७२॥

व्रह्मणः सद्नं जग्मुदेंवैः सह निपेवितम्। प्रणिपत्याथ देवेशं लज्जयाऽधोमुखाः स्थिताः॥ ७३॥ अथ तान् दुःस्वितान् दृष्ट्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्। अहो मुग्धा यदा यूयं क्रोधेन कलुपीकृताः॥ ७४॥ न धर्मस्य क्रिया काचिन्व्वायते मूढ्युद्धयः। श्रूयतां धर्मसर्वस्यं तापसाः कृरचेष्टिताः॥ ७५॥ विदित्वा यद् युधः क्षिप्रं धर्मस्य फलमाप्नुयात्। योऽसावात्मिनिदेहेऽस्मिन् विभुर्तित्यो व्यवस्थितः॥७६॥ सोऽनादिः स महास्थाणुः पृथक्ते परिसृचितः। मणिर्यथोपन्रानेन धत्ते वर्णोन्ज्वलोऽपि वै॥ ७७॥ तन्मयो भवते तद्धदात्माऽपि मनसा कृतः। मनसो भेदमाश्रित्य कर्मभिश्चोपचीयते॥ ७८॥ ततः कर्मवशाद् भुङ्के संभोगान् स्वर्गनारकान्। तन्मनः शोधयेद् धीमाञ्ज्ञानयोगाद्यपक्रमैः॥ ७९॥

फिर, वे लोग देवताओसे उपासित ब्रह्मांके लोकों गये । वहाँ देवेश (ब्रह्मा)को प्रणाम कर लजासे मुख नीचा कर खड़े हो गये । उसके बाद ब्रह्माने उन्हें दुःखी देखकर यह बचन कहा—अहो, क्रोध करनेसे तुम सबका मन कल्लपित हो गया है, इसिलये मूढ़ हो गये हो । मूढ़ बुद्धिवालो ! तुम सब धर्मकी कोई वास्तविक किया नहीं जानते । अप्रिय कर्म करनेवाले तापसो ! धर्मके सारभूत रहस्यको मुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान् मनुष्य शीघ ही कर्मका फल प्राप्त करता है । हम सबके इस शरीरमें रहनेवाला जो नित्य विभु (परमेश्वर) है, वह आर्दि-अन्त-रहित एवं महा स्थाणु है । (विचार करनेपर) वह (देही) इस शरीरसे अलग प्रतीत होता है । जिस प्रकार उज्जल वर्णकी मणि भी आश्रयके प्रभावसे उसी रूपकी भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मनसे संयुक्त होकर मनके भेदका आश्रय कर कमेंसे ढक जाता है । उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नारकीय भोगोंको भोगता रहता है । बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि ज्ञान तथा योग आदि उपायोंद्वारा मनका शोधन करे ॥ ७३–७९ ॥

तिसञ्जुद्धे ह्यन्तरात्मा खयमेव निराकुलः। न शरीरस्य संक्षेशैरिप निर्द्दनात्मकैः॥ ८०॥ ग्रुद्धिमामोति पुरुषः संग्रुद्धं यस्य नो मनः। क्रिया हि नियमार्थाय पातकेभ्यः प्रकीर्तिताः॥ ८१॥ यसाद्त्याविलं देहं न शीद्यं ग्रुद्ध्यते किल। तेन लोकेषु मार्गोऽयं सत्पथस्य प्रवर्त्तितः॥ ८२॥ वणाश्रमविभागोऽयं लोकाध्यक्षेण केनचित्। निर्मितो मोहमाहात्म्यं चिद्धं चोत्तमभागिनाम्॥ ८३॥

मनके ग्रुद्ध होनेपर अन्तरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन ग्रुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीरको सुखानेवाले क्वेंशोंके द्वारा ग्रुद्ध नहीं होता। पापोसे बचनेके लिये ही (धर्म्प) कियाओंका विधान हुआ है, अतः अत्यन्त पापपूर्ण शरीर (खतः) शीघ्र ग्रुद्ध नहीं होता। इसीलिये लोकमें सत्यय—शास्त्रविहित कियाओका यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है। किसी दिन्यद्रष्टा लोक-खामीने उत्तम भाग्यवालोके निमित्त मोह-माहात्म्यके प्रतीकखरूप इस वर्णाश्रम-विभागका निर्माण किया है। ८०-८३।

भवन्तः क्रोधकामाभ्यामिभृताश्चमे स्थिताः। ज्ञानिनामाश्चमो वेदम अनाश्चममयोगिनाम्॥ ८४॥ क च न्यस्तसमस्तेच्छा क च नारीमयो भ्रमः। क क्रोधमीहदां घोरं येनात्मानं न जानथ॥ ८५॥ यत्क्रोधनो यजित यच्च द्दाति नित्यं यद् वा तपस्तपित यच्च जुहोति तस्य। प्रामोति नैव किमपीह फलं हि लोके मोघं फलं भवित तस्य हि क्रोधनस्य॥ ८६॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४३॥

आप छोग आश्रममें रहते हुए भी क्रोच तथा कामके वशीभूत हैं। ज्ञानियोंके छिये घर ही आश्रम है और अयोगियो-(अज्ञानियों-) के छिये आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओंका त्याग और कहाँ नारीमय यह भ्रम-जाछ। (कहाँ तप और) कहाँ तो इस प्रकारका क्रोध, जिससे तुम छोग अपने आत्मा (शिव)को नहीं पहचोन पाते। क्रोधी पुरुष छोकमें जो सटा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिळता। उस क्रोबीके सभी फल व्यर्थ होते हैं।। ८४-८६।। इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तेंताछीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।। ४३॥

## [ अथ चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः ]

सनस्कुमार उवाच

ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा ऋपयः सर्व एव ते । पुनरेव च पप्रच्छुर्जगतः श्रेयकारणम् ॥ १ ॥ चौवालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( ऋषियोंसहित वह्माजीका शकरजीकी शरणमें जाना और स्तवन; स्थाण्वीश्वरप्रसङ्ग और हस्तिरूप शंकरकी स्तुति एवं लिङ्गमें संनिधान )-

सनत्कुमारने कहा—उन सभी ऋषियोंने ब्रह्माकी इस वाणीको सुनकर संसारके कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा ॥ १ ॥

ब्रह्मीवाच

गच्छामः शरणं देवं शूलपाणि त्रिलोचनम् । प्रसादाद् देवदेवस्य भविष्यथ यथा पुरा ॥ २ ॥ इत्युक्ता ब्रह्मणा सार्धे कैलासं गिरिमुत्तमम् । दृदशुस्ते समासीनमुमया सहितं हरम् ॥ ३ ॥ ततः स्तोतुं समारव्धो ब्रह्मा लोकपितामहः । देवाधिदेवं वरदं त्रैलोक्यस्य प्रभुं शिवम् ॥ ४ ॥

ब्रह्माने कहा—(उत्तर दिया) (आओ,) हम सभी लोग हाथमें शूल धारण करनेवाले, त्रिनेत्रधारीं भगवान् शंकरकी शरणमें चले। तुम सब लोग उन्हीं देवदेवके प्रसादसे पहले-जैसे हो जाओंगे। ब्रह्माके ऐसा कहनेपर वे लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलासपर चले गये और वहाँ उन लोगोंने उमा-(पार्वती-) के साथ बैठे हुए शंकरका दर्शन किया। उसके बाद संसारके पितामह ब्रह्माने देवोंके इष्टदेव, तीनो लोकोके खामी वरदानी भगवान् शंकरकी स्तुति करनी आरम्भ की—॥ २-४॥

#### ब्रह्मोबाच

अनन्ताय नमस्तुभ्यं वरदाय पिनाकिने । महादेवाय देवाय स्थाणंव परमात्मने ॥ ५ ॥ नमोऽस्तु भुवनेशाय तुभ्यं नारक सर्वदा । जानानां दायकां देवस्त्रमेकः पुग्यं। नामः ॥ ६ ॥ नमस्ते पद्मगर्भीय पद्मेशाय नमो नमः । घोरशान्तिस्वरूपाय चण्डकोध नमोऽस्तु न ॥ ७ ॥ नमस्ते देव विद्वेश नमस्ते सुरनायक । शूल्पाणं नमस्तेऽस्तु नमस्ते विद्वभावन ॥ ८ ॥

पिनाक धारण करनेवाले बरदानी अनन्त महादेव! स्थाणुस्वस्य परमाहमदेव! आपको मेरा नमस्कार है। मुक्तोंके व्यामी भुवनेश्वर तारक भगवान! आपको सदा नमस्कार है। पुरुषोत्तम! आप ज्ञान देनेवाले अद्वितीय देव हैं। आप कमलगर्भ एवं पद्मेश हैं। आपको वारम्बार नमस्कार है। ( प्रचण्ड ) वोर-स्वस्य एवं शान्तिमूर्ति! आपको नमस्कार है। विश्वके जासकदेव! आपको नमस्कार है। सुरनायक! आपको नमस्कार है। शुल्याणि शंकर! आपको नमस्कार है। ( संसारके रचनेवाले ) विश्वभावन! आपको मेरा नमस्कार है। ५-८॥

एवं स्तुतो महादेवो ब्रह्मणा ऋषिभिस्तदा। उवाच मा भैर्वजत लिङ्गं वो भविता पुनः॥ ९.॥ कियतां मद्वचः शीद्यं येन मे प्रीतिरुत्तमा। भविष्यति प्रतिष्ठायां लिङ्गस्यात्र न संशयः॥ १०॥ ये लिङ्गं पूजयिष्यन्ति मामकं भक्तिमाश्चिताः। न नेषां दुर्लभं किंत्रिद् धविष्यति कदाचन ॥ ११॥ सर्वेषामेव पापानां कृतानामपि जानता। शुद्धश्वते लिङ्गपूजायां नात्र कार्या विचारणा॥ १२॥

ऋषियों और ब्रह्माने जब इस प्रकार शंकरकी स्तृति की तब महादेव अङ्गरने कहा—अय मन वारों; जाओं (तुम लोगोंके कल्याणार्थ) लिङ्ग फिर भी (उत्पन्न) हो जायगा । मेरे वचनका शीव पालन करों । लिङ्गकी प्रतिष्ठा कर देनेपर निस्सन्देह मुझे अत्यन्त प्रसन्तता होगी । जो त्यक्ति भक्तिके साथ मेरे लिङ्गकी पूजा करेंगे उनके लिये कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ न होगा । जानकर किये गये समस्त पापाकी भी शुद्धि लिङ्गकी पूजा करनेसे हो जाती है; इसमें किसी प्रकारका अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ ९–१२ ॥

युष्माभिः पातितं लिङ्गं सारियत्वा महत्सरः। सांनिहत्यं तु विख्यातं तिसात्रशीवं प्रतिष्ठितम् ॥ १३ ॥ यथाभिलिपतं कामं ततः प्राप्सथ ब्राह्मणाः। स्थाणुर्नाम्ना हि लोकेषु पूजनीयो दिवीकसाम् ॥ १४ ॥ स्थाण्वीश्वरे स्थितो यसात्स्थाण्वीश्वरस्ततः स्मृतः। ये सारित सदा स्थाणुं ते मुक्ताः सर्विकिल्विपः ॥ १५ ॥ भविष्यन्ति शुद्धदेहा दर्शनान्मोक्षगामिनः। इत्येवमुक्ता देवेन प्रमुपयो ब्रह्मणा सह ॥ १६ ॥ तसाद् दाक्वनाल्विङ्गं नेतुं समुपचकमुः। न तं चालियतुं शक्तास्ते देवा प्रमुपिभिः सह ॥ १७ ॥

तुम लोगोने लिङ्गको गिग दिया है, इसिलये जीव ही उसे उठाकर प्रमिद्र महान् सांनिहत्य-सरोवरमें स्थापित करो । ब्राह्मणो ! ऐसा करनेसे तुमलोग अपने इच्छानुकृल मनोरथोंको प्राप्त करोंगे । सारे संसारमें उस लिङ्गकी प्रसिद्धि स्थाणु नामसे होगी । देवताओंद्वारा (भी ) वह पूज्य होगा । वह लिङ्ग स्थाण्वीश्वरमें स्थित रहनेके कारण स्थाण्वीश्वर नामसे स्मरण किया जायगा । जो स्थाण्वीश्वरको सदा स्मरण करेगे, उनके सारे पाप कट जायँगे और वे पवित्र-देह होकर मोक्षकी प्राप्ति करेंगे । जब अंकरने ऐसा कहा तब ब्रह्माके सहित ऋपिलोग लिङ्गको उस दास्वनसे ले जानेका उद्योग करने लगे । किंतु ऋपियोंसहित वे सभी देवगग उसे हिलाने-दुलानेमें समर्थ न हो सके ॥ १३–१७॥

श्रमेण महता युक्ता ब्रह्माणं गरणं ययुः। तेपां श्रमाभितप्तानामिदं ब्रह्माऽब्रवीद् वचः॥१८॥ किं वा श्रमेण महता न यृयं वहनक्षमाः। स्वेच्छया पातितं लिङ्गं देवदेवेन शूलिना॥१९॥ तसात् तमेव शरणं यास्यामः सहिताः सुराः। प्रसन्नश्च महादेवः स्वयमेव नियष्यति॥२०॥ रत्येवमुक्ता श्रप्रयो देवाश्च ब्रह्मणा सह। कैलासं गिरिमासेद् रुद्रदर्शनकाङ्क्षिणः॥२१॥ (फिर) वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्माकी शरणमें गये। ब्रह्माने परिश्रमसे श्रान्त-क्लान्त (सत्त ) हुए उन लोगोसे यह वचन कहा—देवताओ ! अत्यन्त कठोर परिश्रम करनेसे क्या लाम ! तुमलोग इसे उठानेमें समर्थ नहीं हो । देवाधिदेव भगवान् शकरने अपनी इच्छासे इस लिङ्गको गिराया है । अतः हे देवो ! हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान् शङ्करकी शरणमे चले । महादेव सन्तुष्ट होकर अपने आप ही (लिङ्गको ) ले जायँगे । इस - प्रकार ब्रह्माके कहनेपर सभी ब्रह्मि और देवता ब्रह्माके साथ शंकरजीके दर्शनकी अभिलापासे कैलासप्रवन-पर पहुँचे ॥ १८-२१॥

न च पश्यन्ति तं देवं ततिश्चन्तासमिन्वताः। ब्रह्माणमूचुर्मुनयः क्व स देवो महेश्वरः॥ २२॥ ततो ब्रह्मा चिरं ध्यात्वा झात्वा देवं महेश्वरम्। हस्तिरूपेण तिष्ठन्तं मुनिभिर्मानसः स्तुतम्॥ २३॥ अध ते त्रमृषयः सर्वे देवाश्च ब्रह्मणा सह। गता महत्सरः पुण्यं यत्र देवः खयं स्थितः॥ २४॥ न च पश्यन्ति तं देवमन्विष्यन्तस्ततस्ततः। ततिश्चिन्तान्विता देवा ब्रह्मणा सहिताः स्थिनाः॥ २५॥ पश्यन्ति देवीं सुप्रीतां कमण्डलुविभूषिताम्। प्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनमव्रवीत्॥ २६॥

वहाँ उन लोगोने शकर जीको नहीं देखा। तब वे चिन्तित हो गये। फिर उन्होंने ब्रह्माजीसे पूछा (कि ब्रह्मान् ) वे महेश्वर देव कहाँ हैं ! उसके बाद ब्रह्माने चिरकालतक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियोंके अन्तः करणसे स्तृत महेश्वर देव हाथीके आकारमें स्थित हैं। उसके पश्चात् वे ऋषि और ब्रह्माके सिहत सभी देवना उस पात्रन महान् सरोवरपर गये जहाँ मगवान् गंकर खयं उपस्थित थे। वे लोग वहाँ इधर-उधर चारों और उन्हें दूँदने लगे, किर भी शङ्करजोका दर्शन न पा सके। ब्रह्माके साथ दर्शन न पानेके कारण सभी देवता चिन्तित हो गये। उसके बाद उन्होंने कमण्डलुसे सुशोभित देवीको अत्यन्त प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोलीं—॥ २२—२६॥

### श्रमेग महता युक्ता अन्विष्यन्तो महेश्वरम्।

पीयताममृतं देवास्ततो श्वास्पथ शङ्करम्। एतच्छुत्वा तु वचनं भवान्या समुदाद्दतम्॥ २७॥ सुलोपविष्टास्ते देवाः पपुस्तदमृतं शुचि। अनन्तरं सुखासीनाः पप्रच्छुः परमेश्वरीम्॥ २८॥ क स देव इहायातो हस्तिरूपधरः स्थितः। दर्शितश्च तदा देव्या सरोमध्ये व्यवस्थितः॥ २९॥ दण्टवा देवं हर्पयुक्ताः सर्वे देवाः सहर्पिभिः। ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा इदं वचनमह्नवन्॥ ३०॥

महेश्वरको ढूँढते हुए तुमलोग अत्यन्त श्रान्त हो गये हो । देवो ! तुम सब अमृतका पान करो । तब तुम सब शहरको जान सकोगे । भवानीद्वारा कही हुई इस वाणीको सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गये और उन्होंने उस पित्र अमृतको पी लिया । उसके बाद सुखर्युक बैठे हुए उन देवनाओने परमेश्वरीसे पूछा देवि ! हाथीके रूपको धारण किये हुए भगवान् शङ्कर देव यहाँ किस स्थानपर आये हुए है ! देवताओके इस प्रकार पूछनेपर देवीने सरोवरके बीचमें स्थित शंकरको उन्हे दिखला दिया । ऋपियोके साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गये और ब्रह्मको आगे कर शकरजीसे ये वचन बोले—॥ २७—३०॥

त्वया त्यक्तं महादेव लिङ्गं त्रैलोक्यवन्दितम्। तस्य चानयने नान्यः समर्थः स्यान्महेश्वर ॥ ३१ ॥ इत्येवमुक्तो भगवान् देवो ब्रह्मादिभिर्हरः। जगाम ऋषिभिः सार्द्धं देवदारुवनाश्रमम् ॥ ३२ ॥ तत्र गत्वा महादेवो हस्तिरूपधरो हरः। करेण जग्राह ततो लीलया परमेश्वरः॥ ३३ ॥ तमादाय महादेवः स्तूयमानो महर्षिभः। निवेशयामास तदा सरःपार्श्वे तु पश्चिमे ॥ ३४ ॥ ततो देवाः सर्व एव ऋपयश्च तपोधनाः। आत्मानं सफलं दृष्ट्वा स्तवं चकुर्महेश्वरे॥ ३५ ॥

महेरतर ! आपने तीनों छोकोंमे बन्दित जिस छिङ्गको छोड दिया है, उसे छे आनेमें दूसरे किसीकी शिक्त नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओंने जब भगवान् शंकरसे कहा, तब देवदेव शिवजी ऋपियोंके साथ देवदास्त्रनके आश्रममें चले गये। वहाँ जाकर हाथीका रूप धारण करनेवाले महादेव शिवने खेळ-खेळमें (छिङ्गको) अपने मूँडमें पकड़कर उठा लिया। शङ्करजी महर्पियोंके द्वारा स्तुति किये जाते हुए उस छिङ्गको छाकर सरोवरके पास पश्चिम दिशामें स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋपियोंने अपनेको सफल समझा और वे भगवान् शकरकी स्तुति करने छगे॥ ३१–३५॥

नमस्ते परमात्मन् अनन्तयोने लोकसाक्षिन् परमेष्टिन् भगवन् सर्वत क्षेत्रज्ञ परावर्ज्ञ ज्ञानक्षेय सर्वेश्वर महाविरिश्च महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ महायुक्त सर्वभूतावास मनोनिवास आदिदेव महादेव सद्दिश्व ईशान दुविंहेय दुराराच्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर ज्यम्बक महायोगिन् परम्रहान् परमज्योतिः व्रह्मविदुत्तम ॐकार वपद्कार खाहाकार खत्राकार परमकारण सर्वगत सर्वद्शिन् सर्वशके सर्वदेव अज सहस्राचिंः पृपाचिंः सुधामन् हरधाम अनन्तथाम संवर्त संकर्षण वडवानल अग्नीपोमात्मक पवित्र महापवित्र महामेघ महामायाथर महाकाम कामहन् हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकामुक महाहंस भवश्चयकर सुरसिद्धाचित हिरण्यवाह हिरण्यरेतः हिरण्यनाभ हिरण्यायकेश मुझकेशिन् सर्वलोकवरप्रद सर्वानुष्रहकर कमलेशय कुशेशय हृदयेशय ज्ञानोद्धे शम्भो विभो महायज्ञ महायाज्ञिक सर्वयज्ञमय सर्वयज्ञस्य सर्वयक्षस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वय सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वयज्ञस्य सर्वय सर्वय

एवं स्तुतो देवगणैः सुभक्तया सब्रह्ममुख्यैश्च पितामहेन। त्यक्त्या तदा हस्तिरूपं महात्मा लिङ्गे तदा संनिधानं चकार॥३६॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुश्रत्वारिंगोऽध्यायः॥४४॥

परमातमन् ! अनन्तयोने ! लोकसाक्षिन् ! परमेष्ठिन् ! मगवन् ! सर्वज्ञ ! हे पर और अवरके ज्ञाना ! ज्ञानज्ञेय ! सर्वेश्वर ! महाविद्धि ! परमेश्वर ! परमेश्वर ! महायोगिश्वर ! त्र्यम्वक ! महायोगिन् ! परमेश्वर ! परमेश्वर ! परमेश्वर ! स्वाहाकार ! स्वाकार ! परमेश्वर ! सर्वेदिश्चिन् ! सर्वेदिश्चिन् ! सर्वेदिश्च ! अज ! सहस्राचि ! प्रमाचि ! स्वाहाकार ! स्वाहाकार ! सर्वेदिश्च ! सर्वेदिश्च ! अज ! सहस्राचि ! प्रमाचि ! सहामायावर ! अनन्त्रवाम ! संवर्ष ! सर्वेदिश्च ! महामायावर ! महाकाम ! संवर्ष ! सर्वेदिश्च ! महामायावर ! महाकाम ! कामहन् ! हंस ! परमहंस ! महाराजिक ! महेश्वर ! महाकामुक ! महाहंस ! मवस्यकर ! हे देवों और सिद्धोसे पूजित ! हिरण्यवाह ! हिरण्यरेतः ! हिरण्यनाम ! हिरण्याप्रकेश ! मुझकेशिन् ! सर्वेशकवरप्रद ! सर्वेदिश्च ! कुशेश्वर ! कुशेश्वर ! हिरण्यनाम ! किमो ! महायाजिक ! मह्याजिक ! सर्वेयक्चम्य ! सर्वेदिश्च ! कुशेश्वर ! कुशेश्वर ! स्विद्धेश्वर ! अत्रिसंभव ! मक्कानुकस्पिन् ! अभग्नयोग योगवर ! हे वास्रिक और महामणिसे श्रुतिमान् शिव ! हरितनयन ! त्रिलोचन ! जटावर ! नीलकण्ठ ! चन्द्वार्थय ! उमाशितिकर ! गजचमेवर ! दुस्तरसंसारका महासंहार करनेवाले महाप्रलयंकर शिव | हमारा आपको नमस्कार है । भक्कजनवन्सल शङ्कर ! आप दम सवपर प्रसन्न हो ।

इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणोके साथ भक्तिपूर्वक स्तुनि करनेपर उन महात्माने हिस्तिरूपका त्यागकर लिङ्गमें सिन्नधान (निवास ) कर लिया ॥ ३६॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौवाछीसवाँ अध्याय समात हुआ ॥ ४४ ॥

## अथ पत्रचत्वारिंशोऽध्यायः

सनत्कुमार उवाच

अथोवाच महादेवां देवान् ब्रह्मपुरोगमान् । श्रष्टपीणां चैव प्रत्यक्षं तीर्थमाहातम्यमुत्तमम् ॥ १ ॥ एतत् सांनिहितं प्रोक्तं सरः पुण्यतमं महत् । मयोपसेवितं यसात् तसान्मुक्तिप्रदायकम् ॥ २ ॥ इह ये पुरुपाः केचिद् ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः । छिङ्गस्य दर्शनादेव पश्यन्ति परमं पदम् ॥ ३ ॥ अहन्यहिन तीर्थानि आसमुद्रसरांसि च । स्थाणुतीर्थं समेण्यन्ति मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ ४ ॥

### पैतालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सांनिहितसर—स्थाणुतीर्थ, स्थाणुवट और स्थाणुलिङ्गका माहात्म्य-वर्णन )

सनत्तुमारने कहा—इसके बाद महादेवने ऋषियोंके सामने (ही) ब्रह्मा आदि देवोंसे परमश्रेष्ठ तीर्थके माहात्म्यको कहा । ऋषियों ! यह सांनिहित नामक सरोवर अत्यन्त पवित्र एव महान् कहा गया है । यतः मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करनेवाला है । यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सभी वर्णोंके पुरुष लिङ्गका दर्शन कर ही परम पदका दर्शन करते हैं । समुद्रसे लेकर सरोवर तकके तीर्थ प्रनिदिन भगवान् सूर्यके आकाशके मध्यमे आ जानेपर (दोपहरमें) स्थाणु तीर्थमें आ जाते हैं ॥ १-४ ॥

स्तोत्रेणानेन च नरो यो मां स्तोप्यित भक्तितः। तस्याहं सुलभो नित्यं भविष्यामि न संशयः॥ ५॥ इत्युक्तवा भगवान् रुद्धो ह्यन्तर्धानं गतः प्रभुः। देवाश्च ऋषयः सर्वे खानि स्थानानि भेजिरे॥ ६॥ ततो निरन्तरं स्वर्गे मानुवैर्मिश्चितं कृतम्। स्थाणुलिङ्गस्य माहात्म्यं दर्शनात् स्वर्गमाप्नुयात्॥ ७॥ ततो देवाः सर्वे एव ब्रह्माणं शरणं ययुः। तानुवाच तदा ब्रह्मा किमर्थमिह चागताः॥ ८॥

जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन करेगा, उसके लिये मै सदा सुलभ होऊँगा—इसमें कोई संवेह नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गये। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने-अपने स्थानको चले गये। उसके वाद पूरा—सारा-का-सारा खर्ग मनुष्योंसे भर गया; क्योंकि स्थाणुलिङ्गका यह माहात्म्य है कि उसका दर्शन करनेसे ही खर्ग प्राप्त हो जाना है। किर सभी देवता ब्रह्माकी शरणमे गये. तब ब्रह्माने उनसे पूछा—देवताओ! आप लोग यहाँ किस कार्यसे आये हैं!॥ ५—८॥

ततो देवाः सर्व एव इदं वचनमञ्जवन् । मानुषेभ्यो भयं तीव्रं रक्षास्माकं पितामह ॥ ९ ॥ तानुवाच तदा ब्रह्मा सुरांस्त्रिदशनायकः । पांशुना पूर्यतां शीव्रं सरः शक्ते हितं कुरु ॥ १० ॥ ततो ववर्ष भगवान् पांशुना पाकशासनः । सप्ताहं पूरयामास सरो देवस्तदा वृतः ॥ १२ ॥ तं दृष्ट्वा पांशुवर्षं च देवदेवो महेश्वरः । करेण धारयामास लिङ्गं तीर्थवटं तदा ॥ १२ ॥

तव सभी देवताओंने यह वचन कहा—पितामह ! हम लोगोंको मनुष्योंसे बहुत भारी भय हो रहा है। आप हम सबकी रक्षा करें। उसके बाद देवताओंके नेता ब्रह्माने उन देवोंसे कहा—इन्द्र ! सरोवरको शीव्र धूलिसे पाट दो और इस प्रकार इन्द्रका कल्याण करो । ब्रह्माके इस प्रकार समझानेपर पाक नामके राक्षसको मारनेवाले (पाकशासन) भगवान् इन्द्रने देवताओं के साथ सात दिनतक धूलिकी वर्ग की और सरोवरको धूलिसे पाट दिया । देवदेव महेश्वरने देवताओद्वारा बरसायी गयी इस धूलिकी वर्गको देखकर लिङ्ग और नीर्यवटको अपने हाथमें ले लिया ॥ ९-१२ ॥

तसात् पुण्यतमं तोर्थमाद्यं यत्रोदकं स्थितम् । तिस्मिन् स्नातः सर्वतोर्थः स्नातो भवित मानवः ॥ १३ ॥ यस्तत्र कुहते थाद्यं वटिलङ्गस्य चन्तारे । तस्य प्रीताश्च पितरो दास्यन्ति भुवि दुर्लभम् ॥ १४ ॥ पूरितं च ततो दृष्ट्वा ऋषयः सर्व एव ते । पांजुना सर्वगात्राणि स्पृशन्ति श्रद्धया युताः ॥ १५ ॥ तेऽपि निर्धृतपापास्ते पांजुना मुनयो गताः । पूज्यमानाः सुरगणैः प्रयाता ब्रह्मणः पदम् ॥ १६ ॥

इसिलये पहले जिस स्थानपर जल था, वह तीर्य अत्यन्त पिवत्र है । उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य सभी तीर्योमे स्नान करनेका फल प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य वट और लिङ्गके बीचमें श्राद्ध करता है उसके पितर उसपर संतुर होकर उसे पृथ्वी-(भर)-में दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देते हैं—ऐसा सुनकर वे सभी ऋषि धृलिसे भरे हुए सरोवरको देखकर श्रद्धासे अपने सभो अङ्गोंमें धृिल मलने लगे । वे मुनि भी धृिल मलनेके कारण निष्पाप हो गये और देवनाओंसे पृजित होकर ब्रह्मलोक चले गये ॥ १३–१६ ॥

ये तु सिद्धा महात्मानस्ते लिङ्गं पूजयन्ति च। व्रज्ञान्ति परमां सिद्धि पुनरावृत्तिदुर्लभाम् ॥ १७ ॥ एवं शात्मा तदा व्रह्मा लिङ्गं शैलमयं तदा । आद्यलिङ्गं तदा स्थाप्य तत्योपिर द्यार तत् ॥ १८ ॥ ततः कालेन महता तेजसा तस्य रिञ्जतम् । तस्यापि स्पर्शनात् सिद्धः परं पदमवाष्तुयात्॥ १९ ॥ तनो देवैः पुनर्वक्षा विक्रप्तो द्विजसत्तम । एते यान्ति परां सिद्धिं लिङ्गस्य दर्शनात्रराः ॥ २० ॥ तच्छुत्वा भगवान् व्रह्मा देवानां हिनकाम्यया । उपर्युपरि लिङ्गानि सप्त तत्र चकार ह ॥ २१ ॥

जो सिद्ध महात्मा पुरुप लिङ्गकी पूजा करते वे आवागमनसे रहित होकर परमसिद्धिको प्राप्त करने लगे। ऐसा जानकर तब ब्रह्माने उस आदिलिङ्गको नीचे एव उसके ऊपर पात्राणमय लिङ्गको स्थापित कर दिया। कुछ समय बीत जानेपर उसके (आद्य लिङ्गके) तेजसे (वह पापाग-मूर्ति-लिङ्ग मी) रिक्षत हो गया। सिद्ध-समुदाय उसका भी स्पर्श करनेसे परमपदको प्राप्त करने लगा। द्विजश्रेष्ठ । तत्पश्चात् देवताओने पुनः ब्रह्माको बतलाया ब्रह्मन् ! ये मनुष्य लिङ्गका दर्शन करके परम सिद्धिको प्राप्त करनेका लाभ उठा रहे हैं। देवताओसे यह सुनकर भगवान् ब्रह्माने देवताओके मंगलकी इच्लासे एकके ऊपर एक, इस प्रकार सात लिङ्गोको स्थापित कर दिया।। १७–२१॥

ततो ये मुक्तिकामाश्च सिद्धाः शमपरायणाः। सेव्यं पांशुं प्रयत्नेन प्रयाताः परमं पदम् ॥ २२ ॥ पांशबोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुद्दीरिताः। महादुष्कृतकर्माणं प्रयान्ति परमं पदम् ॥ २३ ॥ अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्रियो वा पुरुपस्य वा। नद्द्यते दुष्कृतं सर्वे स्थाणुर्तार्थप्रभावतः॥ २४ ॥ लिङ्गस्य दर्शनान्मुक्तिः स्पर्शनाच्च वटस्य च। तत्संनिधौ जले स्नात्वाप्राप्नोत्यभिमतं फलम् ॥ २५ ॥ पितॄणां तर्पणं यस्तु जले तस्मिन् करिष्यति। विन्दौ विन्दौ तु तोयस्य अनन्तफलभाग्भवेत् ॥ २६ ॥

उसके बाद मुक्तिके अभिलापी शम-( दमादि )-में लगे रहनेवाले सिद्रगग यत्नपूर्वक धूलिका सेवनकर परमपदको प्राप्त करने लगे। ( वस्तुतः ) कुरुक्षेत्रमे वायुके चलनेसे उडी हुई धूलि भी बडे-बडे पापियोक्ती मुक्ति दे देती है। किसी स्त्री या पुरुपने चाहे जानेमें या अनजानेसे पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्त्राणु-तीर्थके प्रभवसे नष्ट हो जाते हैं । लिङ्गका दर्शन करनेसे और वटका स्पर्श करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है और उसके निकट जलमें स्नान करनेसे मनुष्य मनचाहे फलको प्राप्त करता है । उस जलमें पितरोंका तर्पण करनेवाला व्यक्ति जलके प्रत्येक किन्दुमें अनन्त फलको प्राप्त करता है ॥ २२—२६ ॥

यस्तु कृष्णतिलेः सार्चे लिङ्गस्य पश्चिम स्थितः। तर्पयेच्छ्रद्वया युकः स प्रीणाति युगन्नयम् ॥ २० ॥ यावन्मन्वन्तरं प्रोक्तं यावलिङ्गस्य संस्थितिः। तावत्पीताश्च पितरः पिवन्ति जलमुत्तमम् ॥ २८ ॥ कृते युगे सान्निहत्यं नेतायां वायुसंनितम्। कलिद्वापरयोर्मध्ये कूपं रुद्रहदं स्मृतम् ॥ २९ ॥ चैत्रस्य कृष्णपक्षे च चतुर्द्रयां नरोत्तमः। स्नात्वा रुद्रहदे तीर्थे परं पदमवाष्नुयात् ॥ ३० ॥ यस्तु वदे स्थितो रान्नि ध्यायते परमेश्वरम्। स्थाणोर्वट्यसादेन मनसा चिन्तितं फलम् ॥ ३१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चचलारिशोऽध्यायः॥ ४५ ॥

लिझसे पश्चिम दिशामें काले तिलोंसे श्रद्धापूर्वक तर्पण करनेवाला न्यक्ति तीन युगोंतक (पितरोंको) त्या करता है। जबतक मन्वन्तर है और जबतक लिझकी संस्थिति हैं, तबतक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जलका पान करते हैं। सत्ययुगमें 'सानिहत्य' सर, त्रेतामें 'वायु' नामका हृद, किल एवं द्वापरमें 'रुद्रहृद' नामके कूप सेवनीय माने गये है। चैत्रके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन 'रुद्रहृद' नामक तीर्थमें स्नान करनेवाला उत्तम पुरुप परमपद— मुक्तिको प्राप्त करता है। रात्रिके समय बटके नीचे रहकर परमेश्वरका ध्यान करनेवालेको स्थाणुवटके अनुप्रह- (दया-)से मनोवाञ्चित फल प्राप्त होता है।। २७–३१॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पैतालीसवाँ अध्याय समात हुआ ॥ ४५ ॥

# [ अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ]

सनस्कुमार उवाच

स्थाणोर्वटस्योत्तरतः शुक्रतीर्थं प्रकोर्तितम् । स्थाणोर्वटस्य पूर्वेण सोप्रतीर्थं द्विजोत्तम ॥ १ ॥ स्थाणोर्वटं दक्षिणतो दक्षतीर्थमुदाहृतम् । स्थाणोर्वटात् पश्चिमतः स्कन्दतीर्थं प्रतिष्ठितम् ॥ २ ॥ पतानि पुण्यतीर्थाति मध्ये स्थाणुरिति समृतः । तस्य दर्शनमात्रेण प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ३ ॥ अष्टम्यां च चतुर्वद्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत् । पदे पदे यज्ञफळं स प्राप्नोति न संशयः ॥ ४ ॥ विद्यालीसयाँ अध्याय प्रारम्भ

( स्थाणु-लिङ्गके समीप असंख्य लिङ्गोंकी स्थापना और उनके दर्शन-अर्चनका माहात्म्य )

सनत्कुमारने कहा—द्विजोत्तम ! स्थाणुबटकी उत्तर दिशामें 'शुक्रतीर्थ' और स्थाणुबटकी पूर्व दिशामें 'सोमतीर्थ' कहा गया है । स्थाणुबटके दक्षिण 'दक्षतीर्थ' एवं स्थाणुबटके पश्चिममे 'स्कन्दतीर्थ' स्थित है । इन परम पावन तीर्थों के बीचमे 'स्थाणु' नामका तीर्थ है । उसका दर्शन करनेमात्रसे परमपद-( मोक्ष-)की प्राप्ति होती है । जो मनुष्य अप्रमी और चतुर्दशीको इनकी प्रदक्षिणा करता है, वह एक-एक पगपर यज्ञ करनेका फल प्राप्त करता है—इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १-४ ॥

पतानि मुनिभिः साध्यैरादित्यैर्वसुभिस्तदा । मरुद्भिर्विहिभिर्चेव सेवितानि प्रयत्नतः ॥ ५ ॥ अन्ये ये प्राणिनः केचित् प्रविष्टाः खाणुमुत्तमम् । सर्वपापवितिर्मुक्ताः प्रयान्ति परमां गतिम् ॥ ६ ॥ अस्ति तत्संनिधौ लिज्ञं देखदेवस्य द्युलिनः । उमा च लिङ्गरूपेण हरपार्द्यं न मुञ्चति ॥ ७ ॥

तस्य दर्शनमात्रेण सिद्धि प्राप्नोति मानवः। वटस्य उत्तरे पार्श्वे तक्षकेण महात्मना॥ ८॥ प्रतिष्ठितं महातिक्षं सर्वकामप्रदायकम्। वटस्य पूर्वदिग्भागे विश्वकर्मकृतं महत्॥ ९॥ तिष्कं प्रत्यङ्मुखं दृष्ट्वा सिद्धिमाप्नोति मानवः। तत्रैव लिङ्गरूपेण स्थिता देवी सरस्वती॥ १०॥

मुनियो, साच्यो, आदित्यों, वसुओं, महतों एवं अग्नियोंने इन तीथोंका यत्नपूर्वक सेवन किया है। जो भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणुतीर्थमे प्रवेश करते हैं वे भी सभी पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त करते हैं। उसीके निकट त्रिश्चल धारण करनेवाले देवदेव भगवान् शंकरका लिक्न है। उमादेवी वहाँपर लिक्नरूपमें रहनेवाले शंकरजीके पासमें ही रहती हैं; वे उनकी बगलसे अलग नहीं होतीं। उस लिक्नके दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त करता है। वटके उत्तरी भागमें महारमा तक्षकने सभी कामनाओंको सिद्ध करनेवाले महालिङ्गको प्रतिष्ठित किया है। वटके प्रवन्ने विश्वकर्माके द्वारा निर्मित किया गया महान् लिङ्ग है। पश्चिमकी और रहनेवाले लिङ्गका दर्शन कर मानवको सिद्धि प्राप्त होती है। वहींपर देवी सरखती लिङ्गरूपसे स्थित हैं॥ ५-१०॥ प्रणास्य तां प्रयत्नेन बुद्धि मेथां च विन्दति। वटपाइचें स्थितं लिङ्गं ब्रह्मणा तत् प्रतिष्ठितम्॥ ११॥ वर्शकां हेवं प्रयति परमं पदम । ततः स्थाणवर्तं हथा करवा चापि प्रदक्षिणम्॥ १२॥

प्रणम्य तां प्रयत्नेन वुर्द्धि मेथां च विन्दति । चटपाश्वें स्थितं लिङ्गं ब्रह्मणा तत् प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ टप्ट्रा चटेश्वरं देवं प्रयाति परमं पद्म् । ततः स्थाणुवटं द्वष्ट्रा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ॥ १२ ॥ प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा चसुन्थरा । स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे नकुलीशो गणः स्मृतः ॥ १३ ॥ तमभ्यच्यं प्रयत्नेन सर्वपापैः प्रमुच्यते । तस्य दक्षिणदिग्भागे तीर्थं रुद्रकरं स्मृतम् ॥ १४ ॥

मनुष्य उन्हें प्रयत्न-(श्रद्धा-विधि-) पूर्वक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीत्र मेधा प्राप्त करता है। वटकी बगर्ल्स व्रह्मां द्वारा प्रतिष्ठापित वटेश्वर-लिङ्गका दर्शन करके मनुष्य परम पदको प्राप्त करता है। तत्पश्चात् जिसने स्थाणुवटका दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली उसकी वह मानो सातों द्वीपवाली प्रथिवीकी की हुई प्रदक्षिणा हो जाती है। स्थाणुकी पश्चिम दिशाकी ओर 'नकुलीश' नामके गण स्थित हैं। विधिपूर्वक उनकी पूजा करनेवाला मनुष्य सभी प्रकारके पापोंसे छूट जाता है। उनकी दक्षिण दिशामें 'इदकरतीर्थ' है।। ११–१४।।

तिसन् स्नातः सर्वर्तार्थे स्नातो भवति मानवः। तस्य चोत्तरिदग्भागे रावणेन महात्मना॥१५॥ प्रतिष्टितं महालिङ्गं गोकर्णं नाम नामतः।

आपाढमासे या कृष्णा भविष्यति चतुर्दशी। तस्यां योऽर्चति गोकर्णं तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ १६ ॥ कामतोऽकामतो वापि यत् पापं तेन संचितम् । तसाद् विमुच्यते पापात् पूज्ञयित्वा हरं शुचिः ॥१७॥ कामारत्रहाचर्येण यत्पुण्यं प्राप्यते नरैः । तत्पुण्यं सकलं तस्य अप्रम्यां योऽर्चयेच्छिवम् ॥ १८ ॥

जिसने उस-( रुद्रकरतीर्थ-)में खान कर लिया मानो उसने सभी तीथोंमें खान कर लिया। उसकी उत्तर दिशाकी ओर महात्मा रावणने गोकण नामका प्रसिद्ध महालिक्न स्थापित किया है। आपाढ़मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिमें जो गोकणकी अर्चना करता है उसके पुण्यफलको सुनो। यदि किसीने अपनी इच्छा या अनिच्छासे भी पापसंचय कर लिया है तो वह भगवान् शंकरकी पूजा करके पित्रत्र हो जाता है और वह संचित पापसे छूट जाता है। जो अप्टमी तिथिमें शिवका पूजन करता है उसे कौमार-अवस्था-( जन्मसे १६ वर्षकी अवस्था-)में ब्रह्मचर्य-पालनसे जो फल प्राप्त होता है वह सम्पूर्ण पुण्य-फल उसे प्राप्त होता है।। १५-१८।।

यदीच्छेत् परमं रूपं सीभाग्यं धनसंपदः। कुमारेश्वरमाद्दातम्यात् सिद्धश्वते नात्र संशयः॥ १९॥ तस्य चोत्तरिदग्भागे लिङ्गं प्युच्य विभीषणः। अजरश्चामरश्चेव कलपित्वा वभूव ६॥ २०॥ भाषादस्य तु मासस्य क्रिशं या चाएमी भवेत्। तस्यां पूज्य सोषवासो ह्यंमृतत्वमवाण्नुयात्॥ २१॥ स्वरेण पूजितं लिङ्गं तस्मिन् स्थाने द्विजोत्तम। तं पूजियत्वा यत्नेन सर्वकामानवाण्नुयात्॥ २२॥

यदि मनुष्य उत्तम सौन्दर्य, सौभाग्य या धन-सम्पत्ति चाहता है तो ( उसे कुमारेश्वरकी आराधना करनी चाहिये; क्योंकि ) कुमारेश्वरके माहात्म्यसे उसे निस्सन्देह उन सक्की सिद्धि प्राप्त होती है । उन-( कुमारेश्वर-)के उत्तर भागमें विभीषणने शिव-लिङ्गको स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गये । आषाढ़ महीनेके शुक्कपक्षकी अष्टमी तिथिको उपवास रहकर उसकी पूजा करनेवाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है । दिजोत्तम ! खरने वहाँपर लिङ्गकी पूजा की थी । उस लिङ्गकी विधिपूर्वक पूजा करनेवालेकी सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं ॥ १९—२२ ॥

दूषणिक्षिशिराइचैव तत्र पूज्य महेश्वरम् । यथाभिलिषतान् कामानापतुस्तौ मुदान्वितौ ॥ २३ ॥ चेत्रमासे सिते पक्षे यो नरस्तत्र पूजयेत् । तस्य तौ वरदौ देवौ प्रयच्छेतेऽभिवाञ्छितम् ॥ २४ ॥ स्थाणोर्वरस्य पूर्वेण हस्तिपादेश्वरः शिवः । तं दृष्ट्वा मुच्यते पापैरन्यजन्मिन संभवैः ॥ २५ ॥ तस्य दक्षिणतो लिङ्गं हारीतस्य ऋषेः स्थितम् । यत् प्रणम्य प्रयत्नेन सिर्द्धि प्राप्नोति मानवः ॥ २६ ॥

दूषण एवं त्रिशिराने भी वहाँ महेश्वरकी पूजा की और वे प्रसन्त हो गये । उन दोनोंने अभिवाञ्छित मनोरय प्राप्त कर छिये । चैत्र महीनेके शुक्रपक्षमे जो मनुष्य वहाँ पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएँ वे दोनों देव पूरी कर देते हैं । 'हस्तिपादेश्वर' शिव स्थाणुवटकी पूर्व दिशामें हैं । उनका दर्शन करके मनुष्य अन्य जन्मोंमें वने पापोंसे छूट जाता है । उसके दक्षिणमें हारीत नामके ऋषिद्वारा स्थापित किया हुआ छिङ्ग है जिसको विधिपूर्वक प्रणाम करनेसे (ही) मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर छेता है ॥ २३—२६॥

तस्य दक्षिणपादवें तु वापीतस्य महातमनः। लिङ्गं त्रैलोक्यविक्यातं सर्वपापहरं शिवम्॥ २७॥ कङ्कालकपिणा चापि रुद्रेण सुमहात्मना। प्रतिष्ठितं महालिङ्गं सर्वपापप्रणाशनम्॥ २८॥ भुकिदं मुक्तिदं प्रोक्तं सर्विकित्वपनाशनम्। लिङ्गस्य दर्शनाच्चेव अग्निप्टोमफलं लभेत्॥ २९॥ तस्य पश्चिमदिग्भागे लिङ्गं सिद्धप्रतिष्ठितम्। सिद्धेदवरं तु विक्यातं सर्वसिद्धिप्रदायकम्॥ ३०॥

उसके निकट दक्षिण भागमें महात्मा वापीतके द्वारा संस्थापित सभी पापोंका हरण करनेवाळा कल्याणकर्ता लिक्स है जो तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है। कंकाळके रूपमें रहनेवाळे महात्मा भगवान् रुद्धने भी समस्त पापोका नाग्न करनेवाळा महाळिङ्ग प्रतिष्ठित किया है। महात्मा रुद्धारा प्रतिष्ठापित वह छिङ्ग भुक्ति एवं मुक्तिका देनेवाळा तथा सभी पापोंको नष्ट करनेवाळा हे। उस छिङ्गका दर्शन करनेसे ही अग्निष्ठोम यज्ञके फळकी प्राप्ति हो जाती है। उसकी पश्चिम दिशामें सिद्धोंद्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नामसे विख्यात छिङ्ग है। वह सर्वसिद्धिप्रदाता है॥ २७–३०॥

तस्य दक्षिणिक्भागे सृकण्डेत महात्मना। तत्र प्रतिष्ठितं लिङ्गं दर्शनात् सिद्धिदायकम् ॥ ३१ ॥ तस्य पूर्वं च क्षिभागे आदित्येन महात्मना। प्रतिष्ठितं लिङ्गवरं सर्विकिल्विषनाशनम् ॥ ३२ ॥ वित्राङ्गदस्तु गन्धवीं रम्भा चाप्सरसां वरा। परस्परं सानुरागी ख्याणुदर्शनकािह्यणो ॥ ३३ ॥ हृष्या स्थाणुं पूजयित्वा सानुरागी परस्परम् । आराष्य वरदं देवं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरम् ॥ ३४ ॥

उसकी दक्षिण दिशामें महात्मा मुकण्डने (शिव-) किङ्गकी स्थापना की है। उस किङ्गके दर्शन करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पूर्व भागमें महात्मा आदित्यने सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठ किङ्गको प्रतिष्ठापित किया है। अप्सराओं में श्रेष्ठ रम्भा और चित्राङ्गद नामके गन्धव-इन दोनोंने परस्परमें प्रेमपूर्वक स्थाणु भगवान्दे दर्शन किये; फिर उनका पूजन किया और तब वरदानी देवकी स्थापनाकर आराधना की। (उनसे स्थापित किङ्गोंका नाम हुआ चित्राङ्गद और रम्भेश्वर) ॥ ३१-३४॥

चित्राङ्गदेश्वरं दृष्ट्वा तथा रम्मेश्वरं द्विज । सुभगो दर्शनीयश्च कुले जन्म समाष्त्रुयात् ॥ ३५ ॥ तस्य दक्षिणतो लिङ्गं चित्रणा स्थापितं पुरा । तस्य प्रसादात् प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलम् ॥ ३६ ॥ पराशरेण सुनिना तथैवाराध्य शंकरम् । प्राप्तं कवित्वं परमं दर्शनाच्छंकरस्य च ॥ ३७ ॥ । वेद्व्यासेन सुनिना आराध्य परमेश्वरम् । सर्वज्ञत्वं ब्रह्मधानं प्राप्तं देवप्रसादतः ॥ ३८ ॥

द्विज ! चित्राङ्गदेश्वर एवं रम्भेश्वरका दर्शन करके मनुष्य सुन्दर और दर्शनीय ( रूपवाटा ) हो जाता है एवं सत्कुलमें जन्म प्रहण करता है । उसके दक्षिण भागमें इन्द्रने प्राचीन कालमें ठिङ्गकी स्थापना की थी । इन्द्रहारा प्रतिष्ठापित लिङ्गके प्रसादसे मनुष्य मनोवाञ्चित फल प्राप्त कर लेता है । उसी प्रकार पराशर मुनिने शंकरकी आराधना की और भगवान् शंकरके दर्शनसे उत्कृष्ट कवित्वको प्राप्त किया । वेदल्यास मुनिने परमेश्वर-( शंकर-) की आराधना की और उनकी कृपासे सर्वज्ञता तथा ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ३५-३८॥

स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे वायुना जगदायुना । प्रतिष्ठितं महालिङ्गं दर्शनात् पापनारानम् ॥ ३९ ॥ तस्यापि दक्षिणे भागे लिङ्गं हिमवतेश्वरम् । प्रतिष्ठितं पुण्यकृतां दर्शनात् सिद्धिकारकम् ॥ ४० ॥ तस्यापि पश्चिमे भागे कार्तवीर्यण स्थापितम् । लिङ्गं पापहरं सची दर्शनात् पुण्यमाण्नुयात् ॥ ४१ ॥ तस्याप्युत्तरदिग्भागे सुपादवें स्थापितं पुनः । आराध्य ह्नुमांश्चाप सिद्धि देवप्रसादतः ॥ ४२ ॥

स्थाणुके पश्चिम भागमे जगत्के प्राण-खरूप (जगत्प्राण) वायुने महाछिङ्गको प्रतिष्ठित किया है, जो दर्शनमात्रसे ही पापका विनाश कर देता है । उसके भी दक्षिण भागमें हिमवतेश्वर छिङ्ग प्रतिष्ठित है । पुण्यात्माओंने उसे प्रतिष्ठित किया है । उसका दर्शन सिद्धि देनेवाला है । उसके पश्चिम भागमें कार्तवीर्यने (एक) छिङ्गकी स्थापना की है । (यह छिङ्ग) पापका तत्काल हरण करनेवाला है । (इसके) दर्शन करनेसे पुण्यकी प्राप्ति होती है । उसके भी उत्तरकी ओर विल्कुल निकट स्थानमें (एक) छिङ्गकी स्थापना हुई है; हनुमान्ने उस छिङ्गकी आराधना कर शंकरकी कुपासे सिद्धि प्राप्त की ॥ ३९-४२ ॥

तस्यैव पूर्विदिग्भागे विष्णुना प्रभविष्णुना। आराध्य वरदं देवं चक्रं लब्धं सुदर्शनम् ॥ ४३ ॥ तस्यापि पूर्विद्ग्भागे मित्रेण वरुणेन च। प्रतिष्ठितौ लिङ्गवरो सर्वकामप्रदायको ॥ ४४ ॥ पतानि सुनिभिः साध्यैरादित्यैर्वसुभिस्तथा। सेवितानि प्रयत्नेन सर्वपापहराणि वै ॥ ४५ ॥ स्वर्णलिङ्गस्य पश्चाचु ऋपिभिस्तत्वद्शिभिः। प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि येपां संख्या न विद्यते ॥ ४६ ॥ तथा ह्युत्तरतस्तस्य यावदोधवनी नदी। सहस्रमेकं लिङ्गानां देवपश्चिमतः स्थितम् ॥ ४७ ॥

उसके भी पूर्वी भागमें प्रभावशाली विण्युने वरदाता महादेवकी आराधना कर सुदर्शन चन्न प्राप्त किया था। उसके भी पूर्वी भागमें मित्र एवं वरुणने सभी अभिलापाओकी पूर्ति करनेवाले दो लिङ्गोकी स्थापना की हैं। ये दोनों लिङ्ग सभी प्रकारके पापोंका विनाश करनेवाले हैं। मुनियों, साध्यो, आदित्यो एवं वसुओद्वारा इन लिङ्गोंकी उत्साहपूर्वक सेवा की गयी है। तत्त्वदर्शी ऋपियोंने खर्णलिङ्गके पीछेकी ओर जिन लिङ्गोंको प्रतिष्ठित किया है, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार खर्णलिङ्गके उत्तर ओववती नदीतक पश्चिमकी ओर महादेवके एक हजार लिङ्ग स्थित हैं॥ ४३-४७॥

तस्यापि पूर्विदिग्भागे वालिखल्येर्महात्मभिः। प्रतिष्ठिता रुद्धकोटिर्यावत्संनिहितं सरः॥ ४८॥ दक्षिणेन तु देवस्य गन्धर्वेर्यक्षकिन्नरैः। प्रतिष्ठितानि लिद्गानि येपां संख्या न विद्यते॥ ४९॥ तिस्रः फोट्योऽर्धकोटी च लिङ्गानां वायुरज्ञवीत्। असंख्याताः सहस्राणिये रुद्धाः स्थाणुमाश्रिताः॥ ५०॥ प्रतज्ञात्वा श्रद्दथानः स्थाणुलिङ्गं समाश्रयेत्। यस्य प्रसादात् प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलम्॥ ५१॥

उस-(नदी-)के पूर्वी भागमें महात्मा बालखिल्योंने संनिहित सरोवरतक करोड़ों रुद्रोंकी स्थापना की है। गन्धवों, यश्नों एवं किन्नरोंने दक्षिण दिशाकी ओर भगवान् शंकरके असंख्य लिङ्गोकी स्थापना की है। वायुका कहना है कि साढ़े तीन करोड़ लिङ्गोंकी स्थापना हुई है। स्थाणुतीर्थमें अनन्त सहस्र रुद्र-लिङ्ग विद्यमान हैं। मनुष्यको चाहिये कि श्रद्धांके साथ स्थाणु-लिङ्गका आश्रय ले। इससे स्थाणु-लिङ्गकी दयासे मनोवाञ्चित फल मिलता है॥ ४८—५१॥

अकामो वा सकामो वा प्रविष्टः स्थाणुमन्दिरम् । विमुक्तः पातकैर्घोरैः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ५२ ॥ चैत्रमासे श्रयोद्श्यां दिव्यनक्षत्रयोगतः । श्रुकार्कचन्द्रसंयोगे दिने पुण्यतमे श्रुमे ॥ ५३ ॥ प्रतिष्ठितं स्थाणुलिङ्गं ब्रह्मणा लोकधारिणा । श्राषिभिदेवसंबैश्च पूजितं शाश्वतीः समाः ॥ ५४ ॥ तिसन् काले निराहारा मानवाः श्रद्धयान्विताः । पूजयन्ति शिवं ये वे ते यान्ति परमं पदम् ॥ ५५ ॥ तदारूढमिदं शात्वा ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तस्तु सप्तद्धीपा वसुन्धरा ॥ ५६ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पर्वस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

जो मनुष्य निष्काम या सक्तामभावसे स्थाणु-मन्दिरमें प्रवेश करता है, वह घोर पापोंसे छुटकारा पाकर परम पदको प्राप्त करता है। जब चैत महीनेकी त्रयोदशी तिथिमें दिन्य नक्षत्रोंका योग हुआ और उसमें शुक्त, सूर्य, चन्द्रका (शुभ) संयोग हुआ तब अतीव पित्रत्र शुभ दिनमें जगत्का धारण और पोषण करनेवाले ब्रह्माने स्थाणु-लिङ्गको प्रतिष्ठापित किया। ऋषियों एवं देवताओं के द्वारा अनन्त वर्षोतक अर्थात् सदैव इसकी अर्चना होती रहेगी। जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए व्रत करके श्रद्धासे शिवकी पूजा करता है, वह परम पदको प्राप्त करता है। जिन मनुष्योंने स्थाणु-लिङ्गको शिवसे आरूढ (निविष्ट) मानकर उसकी प्रदक्षिणा की, उन्होंने मानो सात द्वीपवाली पृथिवीकी प्रदक्षिणा कर ली ॥ ५२—५६॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छियालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥



### [ अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ]

मार्कण्डेय उवाच

स्थाणुर्तार्थप्रभावं तु श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने। केन सिद्धिरथ प्राप्ता सर्वपापभयापहा॥१॥ सैंतालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ

( स्थाणु तीर्थके सन्दर्भमें राजा वेनका चरित्र, पृथु-जन्म और उनका अभिषेक, वेनके उद्धारके लिये पृथुका प्रयत्न और वेनकी शिव-स्तुति )

मार्कण्डेयजीने कहा—मुने ! अन मैं आपसे स्थाणुतीर्थके प्रभावको सुनना चाहता हूँ । इस तीर्थमें किसने सभी प्रकारके पापों एवं भयोंको दूर करनेवाली सिद्धि प्राप्त की ! ॥ १ ॥

सनत्कुमार उवाच

श्रुणु सर्वमहोपेण स्थाणुमाहात्म्यभुत्तमम् । यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः ॥ २ ॥ पकार्णचे जगत्यस्मिन् नष्टे स्थावरजङ्गमे । विष्णोर्नाभिससुद्भृतं पद्ममन्यकजन्मनः । तस्मिन् ब्रह्मा ससुद्भृतः स्र<sup>६</sup>होकपितामहः ॥ ३ ॥ तस्मान्मरीचिरभवन्मरीचेः कश्यपः सुतः। कश्यपादभवव् आखांस्तस्मान्मनुरजायत ॥ ॥ ॥ मनोस्तु क्षुवतः पुत्र उत्पन्नो मुखसंभवः। पृथिव्यां चतुरन्तायां राजासीद् धर्मरिक्षता ॥ ॥ ॥ तस्य पत्नी वभृवाय भया नाम भयावहा। मृत्योः सकाशाद्वत्पन्ना कालस्य दुहिता तदा ॥ ६ ॥

सनरहामारने कहा (उत्तर दिया)—मार्कण्डेय! तुम स्थाणुके उत्तम माहात्म्यको पूर्णतया सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापोंसे जिल्हाळ छूट जाता है। इस अत्तर-सत्तर संसारके प्रव्यकालीन समुद्रमें जिलीन हो जानेपर अव्यक्तजन्मवाले विष्णुकी नाभिसे एक कमळ उत्पन्न हुआ। उससे समस्त छोकोंके पितामह जसा उत्पन हुए। उनसे मरीचि हुए और मरीचिके पुत्र हुए कस्यप। कस्यपसे सूर्य उत्पन्न हुए एवं उनसे उत्पन्न हुए मनु । मनुके छींकनेपर उनके मुँहसे एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। वह सारी पृथ्वीके धर्मकी रक्षा करनेवाला राजा हुआ। उस राजाकी भया नामकी पत्नी हुई, जो (सत्तमुत्त) भय उत्पन्न करनेवाली थी। वह कालकी कत्या थी और मृत्युके गर्मसे उत्पन्न हुई थी॥ २—६॥

तस्यां समभवद् वेनो दुरातमा वेदिनन्दकः। स दृष्ट्वा पुत्रवद्दं कुद्धो राजा वनं ययौ ॥ ७ ॥ तम कृत्वा तपो घोरं धर्मणावृत्य रोदसो। माप्तवान् महासदनं पुनरावृत्तिदुर्लभम्॥ ८ ॥ वेनो राजा समभवत् समस्ते व्रितिमण्डले। स मातामद्द्दोषेण तेन कालात्मजात्मजः॥ ९ ॥ कोषणामास नगरे दुरात्मा वेदिनन्दकः। न दातव्यं न यप्ट्यं न दोतव्यं कदावन ॥ १० ॥

(किर तो) उससे वेनने जन्म लिया जो दुष्टात्मा या तथा वेदोंकी निन्दा करनेवाला या। उस पुत्रके मुखको देखकर राजा कुद्ध हो गया और वनमें चला गया। उसने वहाँ घोर तपस्या की तथा पृथ्वी एवं आकाशके बीचके स्थानको धर्मसे न्यासकर नहीं कौटनेवाले स्थान उस ब्रह्मकोकको प्राप्त कर लिया। (और इवर ) वेन सम्पूर्ण मूमण्डलका राजा हो गया। अपने नानाके उस दोपके कारण कालकत्या भयाके उस दुष्टात्मा वेद-निन्दक पुत्रने नगरमें यह घोषणा करा दी कि कमी भी (कोई) दान न दे, यज्ञ न करे एवं हवन न करे—(दान, यह, दवन करना अपराध माना जायेगा)॥ ७-१०॥

गहमेकोऽम वै वन्द्यः पृत्योऽहं भवतां सदा। मया हि पालिता यूयं निवसव्यं ययासुकाम् ॥ ११ ॥ तन्मकोऽन्यो न देवोऽिस्त युप्माकं यः परायणम्। पतच्छुत्वा तु वचनसृष्यः सर्वे एव ते॥ १२ ॥ परस्परं समागस्य राजानं वाक्यमञ्जवन्। श्रुतिः ममाणं धर्मस्य ततो यक्षः प्रतिष्ठितः॥ १३ ॥ यमैर्विना नो प्रीयन्ते देवाः सर्गनिवासिनः। अप्रीता न प्रयच्छन्ति दृष्टि सस्यस्य दृद्धये॥ १४ ॥ तसाद् यक्षेश्च देवेश्च धार्यते सचराचरम्। पतच्छुत्वा क्रोधदिष्टिनः प्राह पुनः पुनः॥ १५ ॥

इस संसारमें एकमात्र में ही आप छोगोंका वन्दनीय और पूजनीय हूँ। आप छोग मुझसे रिक्षत रहकर आनन्दपूर्वक निवास करें। मुझसे मिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है, जो आप छोगोंका उत्तम आश्रय हो सके। वेनके इस वचनको सुननेके पश्चात् सभी ऋषियोंने आपसमें मिछकर (निश्चय किया और) राजासे यह वचन कहा—राजन् ! धर्मके विपयमें वेद (-शाख) ही प्रमाण हैं। उन्हींसे यज्ञ विहित हैं, प्रतिष्ठित हैं—विणु-रूपमें मान्य हैं। (उन) दल्लोंके किये विना खामें रहनेवाले देवता सन्तुष्ट नहीं होते और विना सन्तुष्ट हुए वे अप्तकी गृद्धिक छिये जलकी गृष्टि नहीं करते। अतः विण्युमय यहां और देवताओंसे ही चर-अचर समस्त संसारका धारण और पोपण होता है। यह सुनकर वेन कोचसे आँखें छाठकर बार-बार कहने छगा—॥११-१५॥

न यष्टव्यं न दातव्यमित्याह क्रोधमूर्जिछतः। ततः क्रोधसमाविष्टा ऋषयः सर्व एव ते ॥ १६॥ निज्ञच्छर्मन्त्रपृतैस्ते कुरौर्वज्रसमन्वितः। ततस्त्वराजके छोके तमसा संवृते तदा ॥ १७॥ दस्युमिः पीड्यमानास्तान् ऋषींस्ते शरणं ययुः। ततस्ते ऋषयः सर्वे ममन्थुस्तस्य वे करम् ॥ १८॥ सर्वे तसात् समुत्तस्यो पुरुषो हुस्वदर्शनः। तमृत्तुर्ऋषयः सर्वे निषीदतु भवानिति॥ १९॥

कोधसे झल्लाकर (तिल्रमिलाकर) उसने 'न यक्न करना होगा और न दान देना होगा'—ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियोंने भी कुद्ध होकर मन्त्रद्वारा वज्रमय कुशोंसे उसे मार डाला। उसके (मर जानेके) वाद (राजासे रहित) संसारमें अराजकता छा गयी, जिससे सर्वत्र अशान्ति फैल गयी। चोरों-डाकुओंने लोकजनोंको पीडित कर डाला। दस्युद शेंसे प्रस्त जनवर्ग उन ऋषियोंकी शरणमें गया, जिस ऋषिवर्गने उस वेनको मार डाला था। उसके बाद उन सभी ऋषियोंने उसके वाय हाथको मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बौना दील रहा था। सभी ऋषियोंने उससे कहा—'निर्धाद्य भवान' अर्थात् आप बैठें॥ १६—१९॥

तसानिषादा उत्पन्ना वेनकलमपसंभवाः। ततस्ते म्राप्यः सर्वे ममन्युर्देक्षिणं करम्॥२०॥
मध्यमाने करे तस्मिन् उत्पन्नः पुरुषोऽपरः। बृहत्सालमतीकाशो दिन्यलक्षणलक्षितः॥२१॥
धनुर्योणाङ्कितकरश्चमध्वजसमन्वितः । तमुत्पन्नं तदा रह्या सर्वे देवाः सवासवाः॥२२॥
मभ्यिश्चन् पृथिव्यां तं राजानं भूमिपालकस्। ततः स रश्चयामास धर्मेण पृथिवीं तदा॥२३॥

उस बार्ये हायके मथनेसे निकले हुए बौने पुरुषसे ऋषियों हारा 'निषीदतु भवान्' कहनेके कारण 'निषीदतु' के आधारपर निषादों की उत्पत्ति हुई जो वेनकी पापम्ति थे। इसके बाद उस बौने पुरुषको राज्यकार्य- संचाळनमें अनुपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियोंने (पुनः मरे हुए) वेनके दायें हाथको मया। उस हायके मये जानेपर बड़े शाळ हुक्षकी भाँति और दिव्य कक्षणोंसे युक्त एक दूसरा पुरुष निकळा। उसके हाथमें धनुष, बाण, चक्र और ध्वजाकी रेखाएँ थीं। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्रके सिहत सभी देवताओंने उसको पृथ्वीमें भूळोकका पाळन करनेवाळे राजाके रूपमें (राजपदपर) अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद उसने पृथिवीका धर्मपूर्वक रक्षन किया—प्रजाको प्रसन्न रखा।। २०-२३।।

पिशाऽपरिश्वता तस्य तेन सा परिपालिता। तत्र राजेतिशब्दोऽस्य पृथिव्या रञ्जनादभृत्॥ २४॥ स राज्यं प्राप्य तेभ्यस्तु चिन्तयामास पार्थिवः। पिता मम अधर्मिष्ठो यज्ञव्युच्छित्तिकारकः॥ २५॥ कयं तस्य क्रिया कार्या परलोकसुखावहा। इत्येवं चिन्तयानस्य नारदोऽभ्याजगाम ह॥ २६॥ तस्मै स चासनं दत्त्वा प्रणिपत्य च पृथ्वान्। भगवन् सर्वलोकस्य जानासि त्वं शुभाशुभम्॥ २७॥ पिता मम दुराचारो देवब्राह्मणनिन्दकः। स्वकर्मरहितो विष्र परलोकमवासवान्॥ २८॥

उसके पिताने जिस जनताको अपने कुक़त्योसे अपरागत्राछी बना दिया था उसी जनताको उसने भछीभाँति पाछित किया । सारी पृथ्वीका रक्षन करनेके कारण ही उसे यथार्थरूपमें 'राजा' शब्दसे सम्बोधित किया जाने छगा। वह पृथ्वीपित राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिन्तन करने छगा कि मेरे पिता अधर्मी, पाप-मित और यज्ञका विशेषतया उच्छेद करनेवाछे थे। इसिछिये कौन-सी किया की जाय जो उन्हें परछोकमें सुख देनेवाछी हो। ( उसी समय ) इस प्रकार चिन्तन करते हुए उसके पास नारदजी आ गये। उसने उन नारदजीको बैठनेके छिये आसन दिया और साष्टाङ्ग प्रणाम कर पूछा—भगवन् । आप सारे संसारके प्राणियोंके शुम और अशुमको जानते हैं; ( देखें, ) मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाछे दुराचारी थे। विष्रदेव ! वे अपने कर्तव्य कर्मसे रहित थे और अब वे परछोक चले गये हैं ( उनकी गतिके छिये मुद्दो कौन-सी किया करनी चाहिये !) ॥ २४—२८॥

ततोऽन्नवीन्नारदर्शं शात्वा दिव्येन चक्षुपा। रलेच्छपच्ये समुन्यनं क्षयकुष्टसमन्वितम्॥२९॥ तच्छुत्वा वचनं तम्य नारदस्य महात्मनः। चिन्तयामास दुःखार्तः कथं कार्यं मया भवेत्॥३०॥ इत्येवं चिन्तयानस्य मतिर्जाता महात्मनः। पुत्रः स कथ्यते लोके यः पितृंस्त्रायते भयात्॥३१॥ एवं संचिन्त्य स तदा नारदं गृथ्वान् मुनिस्। तारणं मत्पितुस्तस्य मया कार्यं कथं मुने॥३२॥

उसके बाद नारदभगवान् अपनी दिव्य दृष्टिसे देग्वका उसमे बोले—राजन् ! तुम्हारे पिता म्लेक्ट्रोंके बीचमें जन्मे हैं । उन्हे क्षयरोग और कुष्टरोग हो गया है । महात्मा नारदके ऐसे वचनको सुनकर वह राजा दुखी हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिये । इस प्रकार सोचते-विचारने उस महात्मा राजाको बुद्धि उत्पन्न हुई कि ससारमें पुत्र उसको कहते हैं जो पितगेको नरकके भयसे तार दे । इस प्रकार विचार करके उस राजाने नारदमुनिसे पूछा—मुने ! मेरे उस दिवगन पिताके उद्घारके लिये मुझे क्या करना चाहिये ! ॥ २९—३२ ॥

#### नारद उवाच

गच्छ त्वं तस्य तं देहं तीर्थेषु कुरु निर्मेलम् । यत्र स्थाणोर्महर्त्तार्थं सरः संनिहितं प्रति ॥ ३३ ॥ एतच्छुत्वा तु वचनं नारदस्य महात्मनः । सचिवे राज्यमाधाय राजा स तु जगाम ह ॥ ३४ ॥ स गत्वा चोत्तरां भूमिं म्लेच्छमध्ये दद्शे ह । कुष्ठरोगेण महता क्षयण च समन्वितम् ॥ ३५ ॥ ततः शोकेन महता संतप्तो वापयमव्रवीत् । हे म्लेच्छा नौमि पुरुषं खगुहं च नयाम्यहम् ॥ ३६ ॥

नारदर्जीने कहा — तुम स्थाणु भगवान्के महान् तीर्थस्वरूप संनिहित नामके सरोवरकी ओर जाओ एवं उसकी उस देहको तीर्थोमें शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारदकी यह वात सुन करके मन्त्रीके ऊपर राज्य-भार सीपकर वहाँ चला गया। उसने उत्तर दिशामें जाकर म्लेन्छोंके वीच महान् कुष्ट और क्षयरोगसे पीड़ित अपने पिताको देखा। तव महान् शोकसे सन्तप्त होकर उसने कहा कि म्लेन्छों! में इस पुरुपको प्रणाम करता हूँ और इसे अपने वर ले जाता हूँ ॥ ३३—३६॥

तत्राहमेनं निरुजं करिष्ये यदि मन्यथ । तथेति सर्वे ते म्लेच्छाः पुरुपं तं द्यापरम् ॥ ३७ ॥ अनुः प्रणतसर्वोङ्गा यथा जानासि तत्कुरु । तत आनीय पुरुपाव्यिविकावाहनोचितान् ॥ ३८ ॥ दत्त्वा गुरुकं च द्विगुणं सुखेन नयत द्विजम् । ततः श्रुत्वा तु वचनं तस्य राज्ञो द्यावतः ॥ ३९ ॥ गृहीत्वा शिविकां क्षिप्रं कुरुक्षेत्रेण यान्ति ते । तत्र नीत्वा स्थाणुर्नार्थे अवतार्य च ते गताः ॥ ४० ॥

यदि तुम छोग उचित समझो तो में इस पुरुपको वहाँ हे जाकर रोगसे मुक्त करूँ। वे सभी म्लेच्छ उस दयाछ पुरुपसे साम्मङ्ग प्रणाम करते हुण बोले—ठीक है; जैसा समझो, वैसा करो । उसके बाद उसने पालकी ढोनेवाले योग्य पुरुपोदों बुलाकर और उन्हें दुगुना पारिश्रमिक देकर कहा—इस द्विजको सुखपूर्वक है चलो । उस दयाछ राजाकी बात सुनकर वे लोग पालकी उठावार शीम्रतासे कुल्क्षेत्र होते हुए स्थाणुतीर्थमें है जाकर और ( उसे ) उतारकर ( खस्यान ) चले गये ॥ ३७–४०॥

ततः स राजा मन्याहे तं स्नापयति वै तदा । ततो वायुरन्तरिक्षे इदं वचनमग्रवीत् ॥ ४१ ॥ मा तात जाउसं कार्पारतीर्थे रक्ष प्रयत्नतः । सयं पापेत घोरेण सतीव परिवेष्टितः ॥ ४२ ॥ वेष्विनन्दा यदत्पापं यस्याची गैप उभ्यते । छोऽयं स्नानाग्मद्सीर्थे नाश्यिष्यति तत्कणात् ॥ ४३ ॥ पतव् वायोर्थवः श्वत्मा दुःखेन महताऽन्त्रितः ।

उपाच शोकसंतप्तस्तस्य दुःखेन दुःश्वितः। एप घोरेण पारेत अतीव परिवेष्टितः॥ ४४॥

स्थाणु तीर्थमें पहुँचनेपर जब वह राजा म्लेच्छोंके बीच उत्पन्न हुआ एवं क्षय और कुष्टरोगसे आक्रान्त अपने पिताकी देहको मध्याह कालमें स्नान कराने लगा तो अन्तरिक्षमें वायुरूपसे देवताओने यह वचन कहा कि तात! इस प्रकारका साहस मत करो। तीर्थकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करो। यह अत्यन्त घोर पाप कर चुका है, ( इसका ) रोम-रोम पापसे भरा है, घिरा है। वेदकी निन्दा करना महान् पाप है, जिसका अन्त नहीं होता। अतएव यह स्नान करके इस महान् तीर्थको तत्काल नष्ट कर देगा। वायुरूपी देवताओके इस वचनको सुनकर दुखी एवं शोकसे सन्तप्त हुए राजाने कहा—देवताओ! यह घोर पापसे अत्यन्त परिव्यास है। ४१-४४॥

प्रायश्चित्तं किरिचेऽहं यद्विद्धित्तं देवताः। ततस्ता देवताः सर्वा इदं वचनमहुवन् ॥ ४५ ॥ स्नात्वा स्नात्वा च तीर्थेषु अभिषिञ्चस्व वारिणा। ओजसा चुलुकं यावत् प्रतिकृत्ते सरस्ततीम् ॥ ४६ ॥ स्नात्वा मुक्तिमवाप्नोति पुरुपः श्रद्धयान्वितः। एष स्वपोपणपरो देवदूषणतत्परः॥ ४७ ॥ ब्राह्मणैश्च परित्यको नेष शुद्धयित किर्द्धिचत्। तस्मादेनं समुद्दिश्य स्नात्वा तीर्थेषु भक्तितः॥ ४८ ॥ अभिषञ्चस्व तोयेन ततः पूतो भविष्यति। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा कृत्वा तस्याश्मां ततः॥ ४९ ॥ तीर्थयात्रां ययौ राजा उद्दिश्य जनकं स्वकम्। स्व तेषु प्लावनं कुर्वस्तीर्थेषु च दिने दिने ॥ ५० ॥ अभ्यिञ्चत् स्वपितरं तीर्थतोयेन नित्यशः। पतिस्नन्तेव काले तु सारमेयो जगाम ह ॥ ५१ ॥ स्थाणोर्मठे कौलपतिर्वेवद्रव्यस्य रिक्षता। परिश्रहस्य द्रव्यस्य परिपालयिता सदा॥ ५२ ॥ प्रयश्च सर्वलोकेषु देवकार्यपरायणः। तस्यवं वर्त्तमानस्य धर्ममार्गे स्थितस्य च ॥ ५३ ॥ कालेन चिलता बुद्धिर्वेवद्रव्यस्य नाशने। तेनाधर्मेण युक्तस्य परलोकगतस्य च ॥ ५४ ॥ दृष्ट्वा यमोऽत्रवीद् वाक्यं श्वयोनि वज्ञ मा चिरम्। तद्वाक्यानन्तरं जातः श्वा वे सौगन्धिके वने॥ ५५ ॥ दृष्ट्वा यमोऽत्रवीद् वाक्यं श्वयोनि वज्ञ मा चिरम्। तद्वाक्यानन्तरं जातः श्वा वे सौगन्धिके वने॥ ५५ ॥

(परन्तु) देवगण ! आप लोग इसके लिये जो प्रायश्चित्त कहेंगे, उसे मैं कलँगा। उसके ऐसा कहनेपर उन सभी देवताओंने यह वात कही—तीर्यमें बार-वार स्नान करके तीर्थ-जल्रहारा इसे बार-वार सींचो । सरस्वतीके तटपर 'ओजसतीर्थ'से 'चुलुक'पर्यन्त हर-एक तीर्यमें स्नान करनेवाला श्रद्धालु पुरुष मुक्तिको प्राप्त करता है । यह अपना ही पालन-पोपण करनेमें लगा रहता था एवं देवताओंकी निन्दा करनेमें तत्पर रहता था । ब्राह्मणोंने इसको पाप करनेके कारण त्याग दिया था । यह कभी भी छुद्ध नहीं हो सकता । इसलिये ( इसकी यदि छुद्धि चाहते हो तो ) इसके उद्देश्यसे तीर्थोमें जाकर भित्तपूर्वक स्नान करके तीर्थ-जल्रसे इसे अभिविक्त करो । इससे यह पत्रित्र हो जायगा । उसके बाद राजा देवताओंके इन वचनोके सुननेके बाद वहां अपने पिताके लिये एक आश्रमका निर्माण कराकर उसके उद्देश्यसे तीर्थयात्रा करने चला गया । वह प्रतिदिन उन तीर्थोमें स्नान करते हुए तीर्थजलसे अपने पिताको क्षभिष्कि करने लगा । इसी समय वहां एक कुत्ता आ गया । (कुत्तेका इतिहास इस प्रकार है—) पूर्वकालमें वह कुत्ता स्थाणुतीर्थमें स्थित मठमें देव-इत्योंकी रक्षा करनेवाल—दानमें प्राप्त इत्यक्ता सदा पालन करनेवाल—सर्वजनप्रिय एवं देवकृत्यमें रत कौल्पति नामका महन्त था । इस प्रकार वह अपना जीवनयापन कर रहा था । एक बार धर्म-मार्गमें स्थित रहते हुए भी उस कौल्पतिकी बुद्धि कुल समयके बाद धर्ममार्गसे हट गयी । वह देवहन्यका नाश ( दुरम्योग ) करने लगा । वह धवर्मी ( बना ) कौल्पति जब मरकर परलोकमें गया, तब यमराजने उसे ( उसके कर्मविपाकको ) देखकर कहा—तुम कुत्तेकी योनिमें जाको, देर मत करो । हनके कहनेके पश्चात् वह महन्त सौगन्विक यनमें कुत्तेकी योनिमें उत्पच्च हुआ ॥ १५५—५५ ॥

ततः कालेन महता श्वयूथपरिवारितः। परिभूतः सरमया दुःकेन महता दृतः ॥ ५६ ॥ त्यप्त्या द्वतवनं पुण्यं सान्निहत्यं ययो सरः। तसिन् प्रविष्टमात्रस्तु स्थाणोरेन प्रसादतः ॥ ५७ ॥ स्वतिन तृपया युक्तः सरस्वत्यां ममज ६। तत्र संप्लुतदेहस्तु विमुक्तः सर्विकित्वियः॥ ५८ ॥ साहारलोभेन तदा प्रविवेश कुटीरकम्। प्रविशन्तं तदा दृष्ट्वा श्वानं भयसमन्वितः॥ ५९ ॥ स्व तं परपर्शं शनकः स्थाणुतीयं ममज्ज ६। पततः पूर्वतीर्थेषु विप्रुपेः परिपिञ्चतः॥ ६० ॥ शुनोऽस्य गाजसम्भृतरिब्वन्दुिभः स सिञ्चितः। विरक्तदिष्टिश्च श्रुनः क्षेपेण च ततः परम् ॥ ६१ ॥ स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यात् स पुत्रेण च तारितः।

तियतस्तत्क्षणाज्जातो दिव्यदेहसमन्वितः। प्रणिपत्य तदा स्थाणुं स्तुति कर्तुं प्रचक्रमे॥ ६२॥

उसके बाद बहुत समय व्यतीत होनेतक वह कुत्ता कुत्तोंके झुंडसे विरा रहता था; किर भी कुितयासे अपमानित होनेके कारण अत्यन्त दुःखित रहता था। इसिल्ये वह द्वेतवनको छोड़कर पित्रत्र सानिहत्य-सरोवरमें चला गया। उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवान्की ही कृपासे अत्यन्त प्यासा होकर उसने सरखती नदीमें इवको लगायी। उसमें त्नान करनेसे ही वह समस्त पापोंसे त्रिमुक्त हो गया। उसके बाद आहारके लोभसे उसने कुटीमें प्रवेश किया। उस कुत्तेको प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस-( वेन-)ने उसका धीरेसे स्पर्श किया। एपर्श करनेके बाद स्थाणुतीयमें उसने स्नान किया। पूर्वतीयोमें स्नान करनेके बाद तीर्थके जलिक्दुओंसे सिद्धित करनेवाले पुत्रसे एवं उस कुत्तेके शरीरसे निकले जल-यिन्दुओंसे सिद्धित होने तथा कुत्तेके भयसे स्थाणुतीयमें गिर जानेके कारण स्नान हो जानेके माहात्म्यसे उसकी दृष्टि विरक्त हो गयी। पुत्रने स्थाणुतीयके माहात्म्यसे अपने पिताका उद्धार कर दिया और संयतेन्द्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान् स्थाणुको प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारम्भ किया॥ ५६–६२॥

### वेत खवाच

प्रपचे देवमीशानं त्वामजं चन्द्रभूषणभ् । महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिम् ॥ ६३ ॥ नमस्ते देवदेवेश सर्वशत्रुनिष्द्रन । देवेश विलविष्टम्भ देवदेत्येश्च पूजित ॥ ६४ ॥ विद्यास सहस्रास ज्यस्य यस्नेश्वरप्रिय । सर्वतः पाणिपादान्त सर्वतोऽिक्षशिरोमुख ॥ ६५ ॥ सर्वतः श्रुतिमहोने सर्वमान्त्रय तिष्ठसि । शङ्क्षकर्ण महाकर्ण कुम्भकर्णार्णवालय ॥ ६६ ॥

वेन स्तृति करने लगा—मैं अजन्मा चन्द्रमाकेंशिरोभूपणवाले, ईशानदेव, महात्मा, सारे संसारका पालन करनेवाले आप महादेवकी शरण प्रहण करता हूँ । देवदेवेश ! समस्त शत्रुओंके निष्द्रन ! देवेश ! विल्को निरुद्ध करनेवाले ! देवों एवं देत्योंसे पूजित ! आपको नमस्कार है । हे (विल्क्प ऑखवाले ) विल्क्पाक्ष ! हे (हजारों ऑखोंबाले ) सहस्राक्ष ! हे तीन नेत्रोंबाले ! हे यक्षेष्ठरप्रिय ! हे चारों ओरसे (हाय-पैरवाले ) पाणिपादयुक्त ! हे चारों ओर आँख एवं मुखवाले ! आपको नमस्कार है । आप सर्वत्र सुन सक्तनेवाले और सभी स्थानोंपर व्याप्त हैं । संसारमें आपने सभीको आवृत कर (ढक ) रखा है । हे शङ्ककर्ण ! हे महाकर्ण ! हे कुम्भकर्ण ! हे समुद्र-निवासी ! आपको नमस्कार है ॥ ६३—६६ ॥

गजेन्द्रकर्ण गोकर्ण पाणिकर्ण नमोऽस्तु ते। शतजिह्न शतावर्त शतोद्द शतानन ॥ ६७ ॥ गायिन्त त्वां गायित्रणो हार्चयन्त्यक्षेमिचिणः। ह्रह्माणं त्वा शतकतो उद्वंशमिव मेनिरे ॥ ६८ ॥ मूर्ची हि ते महासूर्ते समुद्राम्बुधरास्तथा। देवताः सर्व एवात्र गोष्ठे गाव इवासते ॥ ६९ ॥ ह्यारे तव पश्यामि सोममिश्च जलेश्वरम्। नारायणं तथा सूर्ये ह्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥ ७० ॥

हे गजैन्द्रकर्ण ! हे गोकर्ण ! हे पाणिकर्ण ! हे शतिबह ! हे शतावर्त ! हे शतोदर ! हे शतानन ! जापको नमस्कार । गायमीका जप करनेवाले विद्वान् आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्यकी पूजा करनेवाले सूर्यरूपसे आपकी ही पुना करते हैं । भापको ही सभी छोग इन्द्रसे श्रेष्ठ वंशवाला ब्रह्मा मानते हैं । महामूर्ते ! आपकी मूर्तिमें समुद्र, मेघ और समस्त देवता ऐसे खित हैं जैसे गोशालामें गौएँ रहती हैं। मैं आपके शरीरमें सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पतिको देख रहा हूँ ॥ ६७–७० ॥

भगवान् कारणं कार्यं कियाकरणमेव तत्। प्रभवः प्रख्यद्वेव सदसद्यापि दैवतम्॥ ७१॥ वरदायोग्ररूपिणे। अन्धकासुरहन्त्रे च पशूनां पतये नमः॥ ७२॥ शर्वाय त्रिशूलासकपाणये। ज्यम्बकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरम्न नमोऽस्तु ते॥ ७३ ॥ त्रिशोर्षाय चण्डाय अण्डायोत्पत्तिहेतवे । डिण्डिमासकहस्ताय डिण्डिमुण्डाय ते नमः ॥ ७४ ॥

भाप भगवान्, कारण, कार्य, क्रियाके करण, प्रभव, प्रख्य, सत्, असत् एवं दैवत हैं। भव, शर्व, वरद, **डम-**रूप धारण करनेवाले, अन्धकासुरको मारनेवाले और पशुओंके पति पशुपतिको नमस्कार है। हे त्रिपुरनाशक ! तीन जटावाले, तीन शिरवाले, हायमें त्रिशूल लिये रहनेवाले एवं त्रिनेत्र ( कहलानेवाले ) आपको नमस्कार है। हे मुण्ड, चण्ड और अण्डकी उत्पत्तिके हेतु, डिण्डिमपाणि एवं डिण्डिमुण्ड ! आपको नमस्कार है ॥ ७१–७४ ॥

नमोर्ध्यकेशदृंष्ट्राय शुष्काय विक्रताय च । धूच्रलोहितक्रणाय बीलग्रीवाय ते नमः॥ ७५ ॥ त्रमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । सूर्यमालाय सुर्याय खरूपच्वजमालिने ॥ ७६ ॥ पहुतराय ते । नमो गणेन्द्रनाथाय वृषस्कन्धाय धन्विने ॥ ७७ ॥ नमो मानातिमानाय नमः संक्रम्बनाय चण्डाय पर्णधारपुढाय च । नमो हिरण्यवर्णीय नमः कनकवर्चले ॥ ७८ ॥

हे ऊर्ष्वकेश, ऊर्ष्वदंष्ट्र, शुष्क, विकृत, धूम्र, कोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव ! आपको नमस्कार है। अग्रतिरूप, विरूप, शिव, पूर्यमाल, सूर्य एवं खरूपध्वजमालीको नमस्कार है । मानातिमानको नमस्कार है । आप पद्धतरको नमस्तार है। केंगेन्द्रनाय, कुषस्तन्य एवं धन्वीको नमस्तार है। संक्रन्दन, चण्ड, पर्णधारपुट एवं हिरण्यवर्णको नमस्कार है । कनकवर्चसको नमस्कार है ॥ ७५-७८ ॥

नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तुतिस्थाय नमोऽस्तु ते । सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभृतशरीरिणे ॥ ७९ ॥ नमो होत्रे च हन्त्रे च सितोद्यपताकिने। नमो नम्याय नम्राय नमः कटकटाय च ॥ ८०॥ नमोऽस्त कुरानाशाय शयितायोत्यिताय च । स्थिताय धावमानाय मुण्डाय कुटिलाय च ॥ ८१ ॥ लयवादित्रशालिने । नाट्योपहारलुब्धाय मुखवादित्रशालिने ॥ ८२॥

स्तुत किये गये तथा स्तुतिके योग्य (आप) को नमस्कार है । स्तुतिमें स्थित, सर्व, सर्वभक्ष एवं सर्वभूतशरीरी आपको नमस्कार है । होता, हन्ता तथा सफेद और ऊँची पताकावालेको नमस्कार है । नमन करनेयोग्य एवं नम्रको नमस्कार है । आप कटकटको नमस्कार है । कुशनाश, शयित, उत्थित, स्थित, धावमान, मण्ड एवं कुटिलको नमस्कार है । नर्तनशील, लय वाद्यशाली, नाट्यके उपहारके लोभी एवं मुखोमें वम-वम-जैसे महसे बोले जानेवाले वाद्य-प्रेमीको नमस्कार है ॥ ७९-८२ ॥

श्रेष्ठाय वलातिवलघातिने । कालनाशाय कालाय संसारक्षयरूपिणे ॥ ८३॥ तमो हिमवद्दुहितुः कान्त भैरवाय नमोऽस्तु ते । उपाय च नमो नित्यं नमोऽस्तु दशवाहवे ॥ ८४॥ कपालासकपाणये । विभीषणाय भीष्माय भीमवतधराय च ॥ ८५॥ चितिभसाप्रियायैव प्तोमरुखे । पक्वाममांसञ्जन्धाय द्वस्थिवीणाप्रियाय च ॥ ८६॥ नमो विकृतवक्त्राय नमः

ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बल्वान्से भी वल्वान्को नष्ट करनेवाले, कालनाग, कालवरूप एवं संसारश्रयखरूप आपको नमस्कार है। हे हिमालवकी पुत्रीके पिन—पावतीपित ! आप भैरवको नमस्कार है और उप्ररूप आपको नित्य नमस्कार है। दस बाहुओंवाले (शिव) को नमस्कार है। चिताक भम्मको प्रिय माननेवाले, कपाल्पाणि, अत्यधिक भयंकर भयरूप (भीष्म) एवं व्रतधर-(आप-)को (नमस्कार है)। विकृत मुँहवाले-(आप-)को नमस्कार है। पिवत्र तेजिखनी दृष्टिवाले, कन्चे-पक्के फलके गूदेको प्रिय माननेवाले, तुम्बी एवं वीणाको प्रिय माननेवालेको नमस्कार है॥ ८३—८६॥

नमो वृपाङ्कवृक्षाय गोवृपाभिरुते नमः। कटङ्कटाय भीमाय नमः परपराय च॥८७॥ नमः सर्ववरिष्टाय वराय वरदायिने। नमो विरक्तरक्ताय भावनायाक्षमालिने॥८८॥ विभेदभेदभिन्नाय छायायै तपनाय च। अधोरघोरक्षपाय घोरघोरतराय च॥८९॥ नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च। बहुनेत्रकपालाय एकमूर्त्ते नमोऽस्तु ते॥९०॥

वृपाङ्कवृक्षको नमस्कार है। गोवृपाभिरुतको नमस्कार है। कटङ्कट, भीम एवं परसे भी परको नमस्कार है। स्वविष्ठि, वर एवं वरदायीको नमस्कार है। विरक्त एवं रक्तरूप, भावन एवं अक्षमालीको नमस्कार है। विभेद एवं भेदसे भिन्न, छाया, तपन, अधोर तथा वोररूप एवं घोरघोरतर रूपको नमस्कार है। शिव एवं शान्तको नमस्कार है। शान्तकम, वहुनेत्र एवं कपालवारीको नमस्कार है। हे एकमूर्ति ! आपको नमस्कार है। ८७–९०॥

नमः क्षुद्राय लुन्धाय यज्ञभागियाय च।पञ्चालाय सिताङ्गाय नमो यमनियामिने ॥ ९१ ॥ नमिश्चित्रोरुघण्टाय घण्टाघण्टिने । सहस्रशतघण्टाय घण्टामालाविभूषिणे ॥ ९२ ॥ प्राणसंघट्टगर्वाय नमः किलिकिलिप्रिये । हुंहुंकाराय पाराय हुंहुंकारिययाय च॥ ९३ ॥ नमः समसमे नित्यं गृहवृक्षनिकेतिने । गर्भमांसभ्टगालाय तारकाय तराय च॥ ९४ ॥

क्षुद्र, खन्ध, यज्ञभागप्रिय, पञ्चाल एवं सिताङ्गको नमस्कार है । यमके नियमनकर्ताको नमस्कार है । चित्रोरुघण्ट, घण्टाघण्टनिघण्टीको नमस्कार है । सहस्रशतघण्ट एवं घण्टामालाविभृपितको नमस्कार है । प्राणसंघट्टगर्व, किलिकिलिप्रिय, हुंहुंकार, पार एवं हुंहुंकारप्रियको नमस्कार है । समसम, गृहवृक्षनिकेती, गर्भमांसश्चगाल, तारक एवं तरको नित्य नमस्कार है ॥ ९१–९४ ॥

नमो यहाय यजिने हुताय प्रहुताय च। यह्यवाहाय ह्याय तण्याय तपनाय च॥ ९५॥ नमस्तु पयसे तुभ्यं तुण्डानां पतये नमः। अन्नदायान्नपतये नमो नानान्नभोजिने॥ ९६॥ नमः सहस्रशीर्पाय सहस्रचरणाय च। सहस्रोद्यतशूलाय सहस्राभरणाय च॥ ९७॥ वालानुचरगोप्त्रे च वाललीलाविलासिने। नमो वालाय बृद्धाय श्लुव्धाय श्लोभणाय च॥ ९८॥

यज्ञ, यजमान, हुत, प्रदृत, यज्ञ्ञाह, हव्य, तप्य और तपनको नमस्कार है। प्रयस्क्प आपको नमस्कार है। तुण्डोंके पितको नमस्कार है। अनद, अनपित एवं अनेक प्रकारके अन्नभोजीको नमस्कार है। इजारों सिरवाले, इजारों चरणवाले, इजारों श्रूलको उठाये हुए और इजारों आभूषणवालेको नमस्कार है। वालानुचरकी रक्षा करनेवाले, वाल्लीलामें विलास करनेवाले, वाल, वृद्ध, क्षुव्ध एवं क्षोभणको नमस्कार है। ९५-९८॥

गङ्गालुळितकेशाय मुझकेशाय वै नमः। नमः पटकर्मतुष्टाय त्रिकर्मनिरताय च॥ ९९॥ नग्नप्राणाय चण्डाय क्रशाय स्फोटनाय च। धर्मार्थकाममोक्षाणां कथ्याय कथनाय च॥ १००॥ साङ्ख्याय साङ्ख्ययोगमुखाय च। नमो विरथरथ्याय चतुष्पर्यरथाय च॥ १०१॥ कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयक्षीपवीतिने।

वषदसंधानकेशाय हरिकेश नमोऽस्तु ते। ज्यम्बिद्धाऽम्विकनाथाय व्यक्ताव्यकाय वेधसे॥ १०२॥

गङ्गालुलितकेश और मुञ्जकेशको नमस्कार है । छः कमोंसे संतुष्ट तथा तीन कमोंमें लगे रहनेवाले-( आप-) को नमस्कार है । नग्नप्राण, चण्ड, कृश, स्कोटन तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके कथ्य और कथनको नमस्तार है। सांख्य, सांख्यमुख्य, सांख्य-योगमुख, विरयरथ्य तथा चतुष्पयरथको नमस्तार है। काले मृगचर्मके उत्तरीयवाले, सौंपके जनेजवाले, वक्त्रसंधानकेश, त्र्यम्बिकाम्बिकनाथ, दश्य एवं अदृश्य और वेवाखरूप हे हरिकेश ! आपको नमस्कार है ॥ ९९-१०२ ॥

ठप्तातप्तविचारिणे । नमः सर्वद पापघ्न कल्पसंख्याविचारिणे ॥१०३॥ **कामकामद्रकाम**घ्न महावाहो महावल नमोऽस्त ते। महामेघ महाप्रख्य महाकाल महाद्युते ॥१०४॥ महासत्त्व युगावर्त चन्द्रार्कपतये नमः। त्वमन्नमन्नभोक्ता च पक्तभुक् पावनोत्तम ॥१०५॥ मेघावर्त्त भूतग्रामश्चतुर्विधः ॥१०६॥ स्वेदजोद्धिदजाश्च ये। त्वमेव देवदेवेश जरायुजाण्डजाश्चैव

हे काम ! हे कामद ! हे कामको नष्ट करनेवाले ! आप तृप्त और अतृप्तविचारीको नमस्कार है । हे सर्वद ! हे पाप दूर करनेवाले ! आप कल्पसंख्याविचारीको नमस्कार है। हे महासत्त्व ! हे महावाहु ! हे महावल ! हे महामेघ ! हे महाप्रख्य ! हे महाकाळ एवं हे महाचुति ! आपको नमस्कार है । हे मेघावर्त्त ! हे युगावर्त्त ! आप चन्द्रार्कपतिको नमस्कार है । आप ही अन्न, अन्नके भोक्ता, पक्वभुक् एवं पवित्रोमे श्रेष्ठ हैं । 🕏 देवदेवेश ! आप ही जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज—चतुर्विव भूतसमुदाय हैं ॥ १०३–१०६ ॥

स्रष्टा चराचरस्यास्य पाता हन्ता तथैंव च। त्वामाहुर्वह्य विद्वांसो वहा ब्रह्मविदां गतिम् ॥१०७॥ मनसः परमज्योतिस्त्वं वायुज्योतिपामि । हंसन्नृक्षे मधुकरमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः ॥१०८॥ यजुर्मयो ऋङ्मयस्त्वामादुः साममयस्त्रथा । पठ्यसे स्तुतिभिर्नित्यं वेदोपनिपदां गणैः ॥१०९॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः द्यूदा वर्णावराश्च ये । त्वमेव मेघसंघाश्च विद्युतोऽद्यानिगर्जितम् ॥११०॥

आप इस चराचरकी सृष्टि करनेवाले, पालन करनेवाले एवं संहार करनेवाले हैं। विद्वज्जन आपको ब्रह्म एवं ज्ञानियोंकी (कैवल्य) गति कहते हैं। आप मनकी परमज्योति हैं और ज्योतियोंके (धारण करनेवाले) वायु हैं । ब्रह्मवादीजन आपको हंसबृक्षपर रहनेवाला भ्रमर कहते हैं । वे आपको यजुर्मय, ऋष्क्रय एवं साममय कहते हैं। वेद और उपनिपदोंके समृह स्तुनियोद्वारा आपका ही नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र और अन्य अवर वर्ण, मेघसमूह, विद्युत् तथा मेघगर्जन भी है ॥ १०७-११० ॥

संवत्सरस्वमृतवो मासो मासार्थमेव च। युगा निमेपाः काष्टाश्च नक्षत्राणि प्रदाः कलाः ॥१११॥ चुक्षाणां ककुभोऽसि त्वं गिरीणां हिमवान् गिरिः। व्याघ्रो मृगाणां पततां ताक्ष्योऽनन्तश्च भोगिनाम्॥११२॥ क्षीरोदोऽस्युद्धीनां च यन्त्राणां धनुरेव च।वज्रं प्रहरणानां च व्रतानां सत्यमेव च॥११३॥ त्वमेव द्वेप इच्छा च रागो मोहः क्षमाक्षमे। व्यवसायो धृतिर्लोभः कामकोधौ जयाजयौ ॥११४॥

आप युग, नक्षत्र, प्रह, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, निमेप, काष्ठा तथा कला हैं । आप वृक्षोमें अर्जुन वृक्ष, पर्वतोमें हिमालय, पशुओमें व्यात्र, पक्षियोमे गरुड़ और सॉपोमें शेषनाग हैं। आप समुद्रोंमे क्षीरसागर, यन्त्रोमें धतुः, आयुवोंमें वज और व्रतोमें सत्य है । आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, छोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं ॥ १११-११८ ॥

त्वं शरी त्वं गदी चापि खट्वाक्षी च शरासनी। छेत्ताभेत्ता प्रहर्ताऽसि मन्ता नेता सनातनः ॥ ११५॥ द्शलक्षणसंयुक्तो धर्योऽर्थः काम पच च। समुद्राः सरितो गङ्गा पर्वताश्च सरांसि च॥ ११६॥ लतावल्त्यस्तृणोपध्यः पद्मवो मृगपक्षिणः। द्रव्यकर्मगुणारम्भः कालपुष्पफलप्रदः॥११७ शादिश्चान्तश्च वेदानां गायत्री प्रणवस्तथा। लोहितो हरितो नीलः कृष्णः पीतः सितस्तथा॥११० कद्मश्च कपिलद्यवेव कपोतो मेचकस्तथा। सवर्णश्चाष्यवर्णश्च कत्ता हर्त्ता त्वमेव हि॥११९

आप बाण धारण करनेवाले, गदा धारण करनेवाले, खट्वाङ्ग धारण करनेवाले एवं धनुर्वारी हैं। विदारण करनेवाले, प्रहार करनेवाले, अवबोधन (सतर्क) करनेवाले, प्राप्त करानेवाले और सनातन हैं। दस लक्षणोंसे संयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, निदयाँ, गङ्गा, पर्वत एवं सरोवर हैं। सलताएँ, विल्वयाँ, तृण, ओषियाँ; पशु, मृग, पक्षी; पृथ्वी, अप् आदि नवों द्रव्यों; उत्क्षेपण-आक्षेपण आदि कमों; रूप, रस, गन्ध आदि चौबीस गुणोंके आरम्भक भी आप ही हैं। आप ही समयपर फूल एवं फल देने हैं। आप वेदोंके आदि और अन्त हैं, गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लेहित, नील, कृष्ण, परित्त, कहु, किपल, कपोत, मेचक, सवर्ण, अवर्ण, कर्ता एवं हर्त्ता हैं।। ११५-११९।।

त्मिमन्द्रश्च यमइचैव वरुणो धनदोऽनिलः। उपप्लविश्वत्रभातुः खर्भातुभातुरेव च॥१२० शिक्षाहीत्रं त्रिसीपर्णे यजुषां शतरुद्रियम्। पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्॥१२१ तिन्दुको गिरिजो वृक्षो सुद्गं चाखिलजीवनम्। प्राणाः सत्त्वं रजञ्चैव तमश्च प्रतिपत्पतिः॥१२२ प्राणोऽपानः समानश्च उद्दानो न्यान पव च। उन्मेपश्च निमेपश्च क्षुतं जुम्भितमेव च॥१२३

भाप इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपच्छव, चित्रभातु, खर्भातु एवं भातु हैं। आप शिक्षा, ह त्रिसौपर्ण, यजुर्वेदका शतरुद्रिय, पवित्रोमें पवित्र एवं मङ्गलोंमें मङ्गल हैं। आप तिन्दुक, शिलाजतु, बृक्ष, स् सबके जीवन, प्राण, सत्व, रज, तम तथा प्रतिपत्पति हैं। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्हें निमेप, छींक एवं जँभाई हैं॥ १२०-१२३॥

होहितान्तर्गतो हिम्हावक्त्रो महोद्रः । शुचिरोमा हरिक्मश्रुक्ष्यंकेशश्र्यलाचलः ॥ १२४ गीतवादित्रमृत्यक्षो गीतवादित्रकप्रियः । मत्यो जालो जलौकाश्च कालः केलिकला किः॥१२५ अकालश्च विकालश्च दुष्कालः काल एव च । मृत्युश्च मृत्युक्तर्ता च यक्षो यक्षभयंकरः ॥ १२६ संवर्त्तकोऽन्तकक्वेव संवर्त्तकवलाहकः । घण्टा घण्टी महाघण्टी चिरी माली च मातिलः ॥१२७

आप छोहितके अन्तः स्थित, दृष्टि, बड़े मुँहवाले, भारी पेटवाले, पवित्र रोमावलीवाले, हृरिसमश्च, ऊर्व्वकेश एवं न्त्या अच्छ हैं। आप गाने, बजाने, चृत्यकलाके विद्वान् हैं-तथा गाना-वजाना करनेवालोके भी आप प्रिय हैं भाप मत्स्य, जाल, जलौका, काल तथा केलि-कला एवं कलाइ हैं। आप अकाल, विकाल, दुष्काल और कालखर हैं। आप मृत्यु, मृत्युकर्त्ता, यक्ष तथा यक्षकों भी भय देनेवाले हैं। धाप संवर्तक, अन्तक एवं संवर्तकनामक वार हैं। आप वण्ट, वण्टी, महावण्टी, चिरी, काली और मातिल भी हैं। १२४-१२७॥

ब्रह्मकालयमाग्नीनां इण्डी मुण्डी त्रिमुण्डधृक् । चतुर्युगश्चतुर्वेपश्चातुर्होत्रप्रवर्त्तकः ॥ १२८ । बातुराश्रम्यनेता च चातुर्वर्ण्यकरस्तथा । तित्यमक्षप्रियो धृत्तों गणाध्यक्षो गणाधिपः ॥ १२९ । रक्तमाल्याम्बर्धरो गिरिको गिरिकप्रियः । शिल्पं च शिल्पिनां श्रेष्ठः सर्वशिल्पप्रवर्त्तकः ॥ १३० ।

भगनेत्राङ्कराश्चण्डः पूष्णो दन्तविनाशनः। खाद्या खधा वषट्कारो नमस्कारो नमो नमः॥ १३१ । धाप बहुर्यं, काळ, यम और अग्निको दण्ड देनेवाले, मुण्डी एवं त्रिमुण्डवारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्येद प् चातुर्होत्रके प्रवर्त्तक हैं। आप चारों आश्रमोंके नेता तथा चारों वणोंकी सृष्टि करनेवाले हैं। आप नित्यसूत्रप्रि (धर्म्य) धूर्तईके भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणोंके खामी हैं। आप ठाठ माठा और ठाठ वस्न धारण करनेवाठे हैं तथा गिरिक, गिरिकप्रिय, शिल्प, शिल्पश्रेष्ठ तथा हर प्रकारके शिल्पोंके प्रवर्त्तक हैं। आप भगनेत्राङ्करा, चण्ड एवं पूपाके दॉतोंके विनाशक है। आप खाहा, खधा, वषट्कार और नमस्कार हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है। १२८-१३१ ॥

गूढवतो गुह्यतपास्तारकास्तारकामयः। धाता विधाता संधाता पृथिव्या धरणोऽपरः॥ १३२॥ ब्रह्मा तपश्च सत्यं च व्रतचर्यमधार्जवम्। भृतात्मा भृतकृद् भृतिर्भृतभव्यभवोद्भवः॥ १३३॥ भृर्भुवः स्वर्भृतं चैव ध्रुवो दान्तो महेश्वरः। दीक्षितोऽदीक्षितःकान्तो दुर्दान्तो दान्तसम्भवः॥ १३४॥ चन्द्रावचौ युगावर्चः संवर्त्तकप्रवर्त्तकः। विन्दुः कामो ह्यणुः स्थूलः कर्णिकारस्रजिपः॥ १३५॥

आप गूढ़त्रतवाले, गुप्ततपस्यावाले, तारक और तारकामय हैं। आप धाता, विधाता, संधाता और पृथिवीके श्रेष्ठ धारण और पोषण करनेवाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रत-चर्या और सरल एवं ग्रुद्ध हैं। आप (पृष्ट्य) भूतखरूप ऐश्वर्य और प्राणियोंके उत्पत्ति-स्थान हैं। आप भूः, भुवः, खः, ऋतः, ध्रुव कोमल तथा महेश्वर हैं। आप दिक्षित, अदीक्षित, कान्त, दुर्दान्त (उप्र) और दान्तसे उत्पन्त हैं। आप चन्द्रावर्त्त, युगावर्त, संवर्तक और प्रवर्तक हैं। आप विन्दु, काम, अणु, स्थूल तथा कनेरकी मालाके प्रेमी हैं॥ १३२—१३५॥

नन्दीमुखो भीममुखः सुमुखो दुर्मुखस्तथा। हिरण्यगर्भः राक्तनिर्महोरगपतिर्विराद् ॥ १३६॥ अधर्महा महादेवो दण्डधारो गणोत्करः। गोनर्दो गोप्रतारश्च गोन्नुषेश्वरवाहनः॥ १३७॥ नैलोक्यगोप्ता गोविन्दो गोमार्गो मार्ग एव च। स्थिरः श्रेष्ठश्च स्थाणुश्च विक्रोशः क्रोश एव च॥ १३८॥ दुर्बारणो दुर्विपहो दुःसहो दुरितक्रमः। दुर्द्वर्षो दुष्प्रकाशश्च दुर्दशों दुर्जयो जयः॥ १३९॥

भाप नन्दीमुख, भीममुख, सुमुख तथा दुर्मुख हैं। आप हिरण्यगर्भ, शकुनि, महासपेपति तथा विराट् हैं। आप अधर्मका नाश करनेवाले महादेव, दण्डधार, गणोत्कट, गोनर्द, गोप्रतार तथा गोवृषेश्वर-वाहन हैं। आप त्रें डोक्यरक्षक, गोविन्द, गोमार्ग तथा मार्ग हैं। आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विकाश तथा कोश हैं। आप दुर्वारण, दुर्विषह, दुस्सह, दुरितिक्रम, दुर्धर्ष, दुष्प्रकाश, दुर्दर्श, दुर्जय तथा जय हैं॥ १३६–१३९॥

शशाङ्कानलशीतोष्णः क्षुत्तृष्णा च निरामयः। आधयो न्याधयश्चेव न्याधिहा न्याधिनाशनः॥ १४०॥ समूद्दश्च समूहत्य हन्ता देवः सनातनः। शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकवनालयः॥ १४१॥ ज्यम्वको एण्डधारश्च उत्रदंष्ट्रः कुलान्तकः।

विपापदः सुरश्रेष्ठः सोमपास्त्वं मरुत्पते । अमृताशी जगन्नाथो देवदेव गणेश्वरः ॥ १४२ ॥ मधुरच्युतानां मधुपो ब्रह्मवाक् त्वं घृतच्युत । सर्वछोकस्य भोका त्वं सर्वछोकपितामहः ॥ १४३ ॥

आप चन्द्र, अनक् , शीत, उच्ण, क्षुचा, तृष्णा, निरामय, आविन्यावि, व्याधिहत्ता एवं व्याधियोंको नष्ट करनेवाले हैं। आप समृह हैं और समृहके हत्ता तथा सनातन देव हैं। आप शिखण्डी, पुण्डरीकाक्ष तथा पुण्डरीकवनके आश्रय हैं। मरुत्पति ! हे देवदेव ! आप तीन नेत्रवाले, दण्डधारी, भयंकर दाँतवाले, कुलके अन्त करनेवाले, विषको नष्ट करनेवाले, सुरश्रेष्ठ, सोमरस पीनेवाले, अमृताशी, जगत्के खामी तथा गणेश्वर हैं। आप मधुसंग्रह करनेवालोंमें मधुप, वाणियोंमें ग्रह्मवाक्, चृतन्युत, समस्त कोकोंका पाकन-पोषण और उपसंहार करनेवाले एवं सर्वलोकके पितामह हैं॥ १४०-१४३॥

हिरण्यरेताः पुरुपस्त्वमेकः न्वं स्त्री प्रमांस्त्वं दि नपुंसकं च। गिरिविध्वकृद् स्थविरो देवदृष्टा त्वत्रो विश्वदर्ना ॥ १४४ ॥ वाली युवा त्वं वे धाता विश्वद्यतां वरेण्यस्त्वां पूजयन्ति यणताः चन्द्रादित्या चक्षपी ते भवान हि त्यमेव चाग्निः प्रपितामहस्य । निमिणेन्मपकर्ता ॥ १४५ ॥ आराध्य त्वां सरस्रतीं वाग्लधन्ते अहोगांत्रे न ब्रह्मा न च गोविन्दः पाराणा ऋषयो न ते । माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन दांकर ॥ १४६ ॥ तिष्टति । महतस्तमसः पारं गांधा मन्ता भवान सदा ॥ १४७ ॥ शतसहस्राणि यत्समाञ्चत्य

आप हिरण्यरेता तथा अहितीय पुरुप हैं । आप सी, पुरुप तथा नपुंसक भी हैं । आप ही बालक, युक्क, वृद्ध, देवदंष्ट्रा, गिरि, संसारके रचियता तथा संमारके संहार करनेवाले भी हैं । आप विश्व रचनेवालों में वरणीय धाता है । विनयी जन सदंव आपकी पूजा करते हैं । चन्द्रमा एवं सूर्य आपके नेत्रखरूप हैं । आप ही अग्नि एवं प्रिप्तामह हैं । सरखतीखरूप आपकी आरायना कर लोग (प्राञ्चल ) वाणीकी प्राप्ति करते हैं । आप दिन और रात्रि हैं और निमेप एवं उन्मेपके कर्त्ता हैं । हे शंकर ! ब्रह्मा, गोविन्द तथा प्राचीन ऋपि भी आपकी महिमाको ठीक-ठीक नहीं जान सकते । आप (अपनेमें ) लाखे पुरुपोंको समावृत कर न्यित हैं। आप सदा महान् तमसे परे रहनेवाले परम रक्षक एवं (सबके ) अवबीवक हैं ॥ १४४-१४७॥

यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । ज्येतिः पश्यन्ति गुञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ १४८ ॥ या मूर्त्वयथ्य स्क्ष्मास्ते न शक्या या निर्दाशितुम् । ताभिर्मा सननं रक्ष पिता पुत्रमिवौरसम् ॥ १४९ ॥ रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानव नमोऽस्तु ते । भक्तानुकम्पी भगवान् भक्तश्चाहं सद्दा त्विय ॥ १५० ॥ जिस्ते दण्डिने नित्यं लम्योद्रशर्पारिणे । कमण्डलुनिपद्गाय नस्में रुद्रात्मने नमः ॥ १५१ ॥

निद्रारहित (अतः सदा जागरूक ), श्वासपर विजय प्राप्त करनेवाले, सच्चगुणमें सदा क्षित एवं संयतेन्द्रिय योगिजन जिस ज्योतिका दर्शन करते हैं, उस योगात्मक (-आप- )को नगरकार है। मूदम होनेके कारण आपकी जो मूर्तियाँ प्रदर्शित नहीं की जा सकतीं उनके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे िना अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है। पुण्यात्मन् ! आप मेरी रक्षा करें। में आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तोंपर अनुप्रह करनेवाले भगवान् हैं; में सदा आपका भक्त हूँ। जटी, दण्डी, लम्बोदरशरीरी तथा कमण्डलुनिपङ्ग स्द्रात्माको नमस्कार है। १४८-१५१॥

यस्य केरोपु जीमूता नद्यः सर्वाद्वसन्धिषु । क्रुश्नी समुद्राश्चत्वारस्तरमें तोयात्मने नमः ॥ १५२ ॥ संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते पर्युपस्थिते । यः रोते जलमध्यस्थसनं प्रपद्येऽम्बुशायिनम् ॥ १५३ ॥ प्रविश्य वदनं राहोर्यः सोमं पिवते निशि । ग्रसन्यर्कं च स्वर्भानू रक्षितस्तव तेजसा ॥ १५४ ॥ ये चात्र पतिता गर्भा रुद्रगन्थस्य रक्षणे । नमस्तेऽस्तु स्वधा स्वाहा प्राप्युवन्ति तद्दद्वते ॥ १५५ ॥

जिनके केशोमें वादछ, समस्त अद्गोकी सिवयोमें निष्टियों एवं कुक्षिमें चारो समुद्र है, उन तोयात्मा भगवान्कों नमस्कार है। प्रलयकाल उपस्थित होनेपर भूतोको अपने उदरमें स्थित रम्बक्त जो जलके मन्यमें शयन करते हैं उन जलशायी-(विण्यु-) की मैं शरण लेता हूं। रात्रिमें आप जो राहुके मुखमें प्रवेश कर सोमको पीते हैं तथा आपके तेजसे रिवत राहु सूर्यको ग्रस लेना है, ऐसे आपको नमस्कार है। स्द्रगन्वकी रक्षामें जो यहाँ गर्भ (वाष्पराशि) गिरे, आपके ही तेजसे गिरे; अतः आपको नमस्कार है; उन्हीं अद्भुत (तेजों)में खाहा तथा खवाको वे प्राप्त करते हैं। १५२-१५५॥

येऽङ्गुष्टमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनाम्। रक्षन्तु ते हि मां नित्यं ते मामाण्याययन्तु वे ॥ १'५६ ॥ ये नदीषु समुद्रेषु पर्वतेषु गुहासु च। वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च॥ १५७॥ चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभासु च। हस्त्यश्वरथशालासु जीर्णीद्यानालयेषु च॥ १५८॥ ये च पश्चसु भूतेषु दिशासु विदिशासु च । चन्द्रार्कयोर्मध्यगता ये चन्द्रार्करिमषु ॥ १५९ ॥ रसातलगता ये च ये च तस्मात् परं गताः । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यश्च नित्यशः ॥ १६० ॥

सभी देहधारियोकी देहमें स्थित अङ्गुष्ठमात्रमे निवास करनेवाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे मुझे सर्वदा संतृप्त करें। जो निदयों, समुद्रों, पर्वतों, गुहाओ, बृक्षकी जडों, गायोके रहनेके स्थानो, धने जंगली, चौराहो, गलियो, चब्रूतरो, समाओ, हथसारो, घुड़सारों और रथशालाओं, जीर्ण बाग-वगीचों, आलयो, पश्चभूतों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओ एवं अग्निकोण, नैर्ऋत्यकोण, वायव्यकोण एवं ईशानकोणोंमें स्थित हैं। जो चन्द्र और सूर्यके बीचमें र हनेवाले, चन्द्र तथा सूर्यकी किरणोमें स्थित, रसातलमें रहनेवाले एवं उससे भी आगे पहुँचे हुए है, उनको नित्य वारम्वार नमस्कार है; नमस्कार है; नमस्कार है ॥ १५६-१६० ॥

येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेव च । असंख्येयगणा रुद्रा नमस्तेभ्योऽस्तु नित्यराः ॥ १६१ ॥ प्रसीद मम भद्रं ते तच भावगतस्य च। त्विय मे हृद्यं देव त्विय बुद्धिर्मतिस्त्विय॥१६२॥ स्तत्वेवं स महादेवं विरराम द्विजोत्तमः॥ १६३॥

इति श्रीवामनपुराणे सप्तचस्वारिंशोऽध्यायः॥ ४७॥

जिनकी कोई संख्या नहीं है और न प्रमाण तथा रूप ही है, उन अनिगनत रुद्रगणोंको सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो । आपके भक्तिभावमें स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों । हे देव ! आपहीमें मेरा हृदय, मेरी बुद्धि एवं मित है। द्विजोत्तमने इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके विराम ले लिया ॥ १६१-१६३॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥

## [ अथाष्ट्रचत्वारिंशोऽध्यायः ]

सनःकुमार उवाच

े देवस्त्रैलोक्याधिपतिर्भवः । आश्वासनकरं चास्य वाक्यविद् वाक्यमुत्तमम् ॥ १ ॥ अहो तुष्टोऽस्मि ते राजन् स्तवेनानेन सुव्रत । बहुनाऽत्र किमुक्तेन मत्समीपे वसिष्यसि ॥ २ ॥ उपित्वा सुचिरं कालं मम गात्रोद्भवः पुनः। असुरो ह्यन्धको नाम भविष्यसि सुरान्तकृत्॥ ३॥ हिरण्याक्षगृहे जन्म प्राप्य चृद्धि गमिष्यसि। पूर्वाधर्मेण घोरेण वेदनिन्दाकृतेन च ॥ ४ ॥ अडतालीसवॉ अध्याय प्रारम्भ

( वेन-कृत शिव-स्तुति एवं स्थाणुतीर्थका माहात्म्य, वेन आदिकी स्गतिका वर्णन )

सनत्कुमारने कहा-इसके बाद किसीकी किसी प्रकारकी भी उक्तिके अभिप्रायको भलीभाँति जाननेवाले तीनो छोकोंके स्त्रामी शंकरभगत्रान्ने उस-( वेन-)को आश्वासन देनेत्राला उत्तम वचन कहा---राजन् ! सुत्रन ! तुम्हारी इस स्तुतिसे मैं संतुष्ट हूँ । इस विपयमे अविक कहनेमें क्या छाभ है; तुम मेरे निकट ( में ही सदा ) निवास करोगे । बहुत दिनोतक निवास करनेके बाद तुम फिर देवोंको नष्ट करनेवाले अन्वक नामक असुर होकर मेरे शरीरसे उत्पन्न होओंगे और वेदकी निन्दा करनेसे पूर्वकालिक प्रचण्ड पापके कारण पुनः हिरण्याक्षके घरमें उत्पन्न होकर वडे होगे--सयाने होंगे ॥ १-४ ॥

साभिलापो जगनमातुर्भविष्यसि यदा तदा। देहं शूलेन हत्वाहं पाविषण्यामि समार्गुदम् ॥ ५ ॥ तत्राण्यकलमपो भृत्वा स्तुत्वा मां भक्तितः पुनः। ख्यातो गणाधिपो भृत्वा नामना भृङ्गिरिटिः स्मृतः॥ ६ ॥ मत्सित्रधाने स्थित्वा त्वं ततः सिद्धिं गमिष्यसि । वेनप्रोफ्तं स्तविममं कीर्त्तयद् यः १८णोति च ॥ ७ ॥ नाग्रुभं प्राप्तुयात् किंचिद् दीर्घमायुरवाष्नुयात् । यथा सर्वेषु देवेषु विशिष्टां भगवाञ्चितः॥ ८ ॥ तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां वेननिर्मितः। यशो राज्यसुखंश्वर्यथनमानाय कीर्तितः॥ ९ ॥

जब तुम जगत्की माना-(पार्वनी-)की अभिद्यापा करोगे तब में शुद्धारा तुम्हारी दहका हनन करके दस करोड़ वर्षोतकके द्विये (तुम्हें ) पित्र करूँगा । उसके बाद वहाँ पापमे रहित होकर पुनः मेरी स्तृति करोगे और तब तुम मृद्गिरिट नामसे प्रसिद्ध गणाधिप बनोगे । किर मेरी संनिधिमें रहकर तुम सिद्धिको प्राप्त करोगे । जो मनुष्य वेनके द्वारा कहीं हुई इस स्तृतिका कीर्तन करेगा या इसे युनेगा वह कभी अद्युम-(अकल्याण-)को नहीं प्राप्त होगा और दीर्घ आयु प्राप्त करेगा । जेसे सभी देवताओं में भगवान् शिवकी विशिष्टता है, वैसे ही वेनसे निर्मित यह स्तव सभी स्त्रवों में श्रेष्ट (विशिष्ट ) है । इसका कीर्तन यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन एवं मानका देनेवाला है ॥ ५-९ ॥

श्रोतव्यो भिक्तमास्त्राय विद्याकामैश्च यत्नतः। व्याधितो दुःखितो दीनश्चोरगजभयान्वितः॥१०॥ राजकार्यविमुक्तो वा मुच्यते महतो भयात्। अनेतेव तु देहेन गणानां श्रेष्टतां व्रजेत्॥११॥ तेजसा यशसा चैव युक्तो भवित निर्मेतः। न राशसाः पिशाचा वा न भृता न विनायकाः॥१२॥ विष्नं कुर्युर्गृहे तत्र यत्रायं पष्ट्यते स्तवैः। श्र्रणुयाद् या स्तवं नारी अनुजां प्राप्य भर्तृतः॥१३॥ मात्रप्रसे पितुः प्रसे पृज्या भवित देववत्। श्र्णुयाद् यः स्तवं दिव्यं कीत्येद् वा समाहितः॥१४॥ तस्य सर्वाणि कायाणि सिद्धं गच्छितः नित्यशः। मनसा चिन्तितं यत्र यत्र वाचाऽनुकीर्तितम्॥१५॥ सर्वं सम्पद्यते तस्य स्तवनस्यानुकीर्त्तनात्।

मनसा कर्मणा वाचा कृतमेनो विनद्यति। वरं वरय भद्रं ते यत्त्वया मनसेप्सितम्॥१६॥

विद्याकी इच्छा रखनेवालेको श्रद्वासहित यत्नपूर्वक इस स्तुनिको सुनना चाहिये। व्याविसे प्रस्त, दुःखित, दीन, चोर या राजासे भयभीन अथवा राजकार्यसे अलग किया गया पुरुप (इस स्तुनिके द्वारा) महान् भयसे मुक्त होकर इसी देहसे गणोंमें श्रेष्टना प्राप्त करता है एवं निर्मल होकर तेज एवं यशसे युक्त होता है। जिस गृहमें इस स्तवका पाठ होता है उसमें राक्षस, पिशाच, भून या विनायकगग विन्न नहीं करने। पिनकी आज्ञा प्राप्त कर इस स्तवका श्रवण करनेवाली नारी मातृपक्ष एवं पितृपक्षमें देवताके समान पूजनीया हो जाती है। जो मनुष्य समाहित होकर इस दिव्य स्तवको सुनेगा या कीर्तन करेगा, उसके सभी कार्य नित्य सिद्ध होगे। इस स्तवका कीर्नन करनेवाले मनुष्यके मनमें चिन्तित तथा वचनके द्वारा कथित सभी कार्य सम्यन्न होते जायंगे और मानसिक, वाचिक तथा कार्मिक—सारे पाप विनष्ट हो जायंगे। तुम्हारे मनमें जो अभीट हो उस वरको मांग लो; तुम्हारा कल्याण हो ॥ १०—१६॥

#### वेन तवाच

अस्य छिङ्गस्य माहातम्यात् तथा छिङ्गग्य दर्शनात् । मुक्तो ऽहं पातकैः सर्वेस्तव दर्शनतः किछ ॥ १७ ॥ यदि तुप्टे।ऽसि मे देव यदि देयो वरो मम । देवस्वभक्षणाज्जातं श्वयोनी तव सेवकम् ॥ १८ ॥ एतस्यापि प्रसादं त्वं कर्तुमर्हसि शंकर । एतस्यापि भयान्मध्ये सरसे(ऽहं निमण्जितः ॥ १९ ॥ देवैनिवारितः पूर्वं तीर्थेऽस्मिन् स्नानकारणात् । अयं कृतोपकारस्य एतद्र्थे वृणोम्यहम् ॥ २० ॥

तस्येतद् वचनं श्रुत्वा तुष्टः प्रोवाच शंकरः। एषोऽपि पापनिर्मुक्तो भविष्यति न संशयः॥ २१॥ शिवलोकं गमिष्यति। तथा स्तवमिमं श्रुत्वा मुच्यते सर्वपात कैः॥ २२॥ प्रसादानमें महावाहो माहात्म्यं सरसोऽस्य महीपते। मम छिङ्गस्य चोत्पत्ति श्रुत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ २३ ॥ कुरुक्षेत्रस्य

वेनने कहा--इस लिङ्गके माहात्म्यसे, इसके तथा आपके दर्शनोंसे मै समस्त पापोंसे निश्चित रूपसे छूट गया हूँ । देव ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते है तो हे शङ्कर ! अपने उस सेवकपर कृपा करें जो देवद्रव्यका भक्षण करनेके कारण कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न हुआ है। पहले इस तीर्थमे स्नान करनेके लिये देवोके मना करनेपर भी इस ( कुत्ते )के भयसे मैने सरोवरमे स्नान किया । इसने मेरा उपकार किया है । अतरव मै इसके छिये वर मॉगता हूँ । उस-( वेन-)के इस वचनको सुनकर शंकर सन्तुष्ट होकर बोले--महावाहो ! यह भी मेरी कृपासे नि:सन्देह सभी पापोसे बिल्कुल छूउ जायगा और शिवलोकको प्राप्त करेगा । इस स्तवको सुनकर मनुष्य सभी षापोसे मुक्त हो जायगा। राजन् ! इस कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवरका माहात्म्य और मेरे लिङ्गकी उत्पत्तिका वर्णन सुननेसे मनुष्य पापसे विल्कुल छूट जाता है ॥ १७–२३ ॥

### सनस्कुमार उवाच

इत्येवमुक्त्वा भगवान् सर्वछोकनमस्कृतः। पश्यतां सर्वछोकानां तत्रैवान्तरधोयत ॥ २४ ॥ स च श्वा तत्क्षणादेव स्मृत्वा जन्म पुरातनम् । दिव्यमूर्त्तिथरो भृत्वा तं राजानमुपिश्वतः ॥ २५ ॥ कृत्वा स्नानं ततो वैन्यः पितृदर्शनलालसः । स्थाणुतीर्थे कुटी शून्यां दृष्ट्वा शोकसमन्वितः ॥ २६ ॥ दृष्ट्वा वेनोऽत्रवीद् वाक्यं हर्षेण महताऽन्वितः । सत्पुत्रेण त्वया वत्स त्रातोऽहं नरकार्णवात् ॥ २७ ॥

सनत्कुमारने कहा— इस प्रकार कहकर समस्त लोकोद्वारा नमस्कृत भगवान् सभी लोगोके देखते हुए वहीं अन्तर्हित हो गये। वह कुत्ता भी उसी समय पूर्वजन्मका स्मरण करके दिव्य शरीर धारणकर उस राजाके सामने उपस्थित हुआ । उसके वाद वेनका पुत्र पृथु स्नान करके पितृदर्शनकी अभिलापासे स्थाणुतीर्थमे आनेपर कुटीको सूनी देख चिन्तित हो गया । वेन उसे देखकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोळा—वत्स ! तुमने नरक-सागरमें जानेसे मेरी रक्षा कर छी, अतः तुम सत्पुत्र सिद्ध हुए ॥ २४–२७ ॥

त्वयाभिषिञ्चितो नित्यं तीर्थस्य पुलिने स्थितः। अस्य साचोः प्रसादेन स्थाणोर्देवस्य दर्शनात् ॥ २८ ॥ मुक्तपापश्च स्वलींकं यास्ये यत्र शिवः स्थितः। इत्येवमुक्त्वा राजानं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरम् ॥ २९ ॥ खाणुतीर्थे ययौ सिद्धि तेन पुत्रेण तारितः। स च श्वा परमां सिद्धि स्थाणुतीर्थप्रभावतः॥ ३०॥ विमुक्तः कलुपैः सर्वैर्जगाम भवमन्दिरम्। राजा पितृऋणैर्मुकः परिपाल्य वसुन्यराम्॥ ३१॥ पुत्रानुत्पाद्य धर्मेण कृत्वा यक्षं निरर्गलम्। दत्त्वा कामांश्च विष्रेभ्यो मुक्त्वा भोगान् पृथग्वियान्॥ ३२॥

तीर्थके तटपर रहने एवं तुम्हारे द्वारा नित्य अभिपिञ्चित होनेके कारण तथा इस साधुके अनुग्रह एवं स्थाणुदेवके दर्शन करनेसे मै पापोसे छूटकर उस खर्गछोकको जा रहा हूँ, जहाँ शिवजी (खयं) स्थित हैं। राजा पृथुसे ऐसा कहनेके पश्चात् उस पुत्रद्वारा (पापनिर्मुक्त ) तारित वेनने स्थाणुतीर्थमे महेश्वरको प्रतिष्ठापित करके सिद्धि प्राप्त कर ली । स्थाणुतीर्थ के प्रभावसे वह कुत्ता भी पापसे रहित होकर परम सिद्धिको प्राप्त हुआ और शिवलोकको चला गया । राजा पृथु पितृ-ऋगसे मुक्त हो गये और पृथ्वीका पालन करते हुए उन्होने धर्मपूर्वक पत्रोंको उत्पन्न करके बाधारहित होकर यज्ञ (यज्ञानुष्ठान) किया । उन्होने ब्राह्मणोंको मनोऽभिलित पदार्थोका दान दिया तथा भॉति-मॉतिके भोगोका उपभोग किया ॥ २८-३२ ॥

सुद्दोऽध ऋणैर्मुक्त्वा कामैः संतर्प्य च स्त्रियः। अभिषिच्य सुतं राज्ये कुमक्षेत्रं ययौ नृपः॥३३॥ तत्र तक्त्वा तपो घोरं पूज्ञियत्वा च शद्धरम्। आत्मेच्छया तनुं त्यक्त्वा प्रयातः परमं पदम्॥३४॥ पत्रस्रभावं तीर्थस्य स्थाणोर्यः श्रृणुयात्तरः। सर्वपापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमां गतिम्॥३५॥ इति श्रीवामनपुराणे अष्ट्यत्वारिशोऽभ्यायः॥४८॥

मित्रोंको (भी) ऋणसे मुक्त तया छियोंके मनोर्थोंको संतुष्टि प्रदान करनेक पश्चात् पुत्रको राज्यपर अमिपिक्त कर पृथु राजा बुरुक्षेत्रमें चले गये। वहाँ घोर तपस्या तथा शङ्करका पूजन करके अपनी इच्छासे शरीरका त्याग कर उन्होंने परमपदको प्राप्त किया। जो मनुष्य स्थाणुतीर्यके इस प्रभावको सुनेगा, वह सभी पापोंसे छूट जायगा और परम गतिको प्राप्त करेगा॥ ३३–३५॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अदृतालीसवाँ अध्याय समाम दुआ ॥ ४८ ॥ --१०११८०८--

### [ अर्थेकोनपत्रारात्तमोऽध्यायः ]

मार्कण्डेय उवाच

चतुर्मुखानामुत्पत्ति विस्तरेण ममानच । तथा व्रत्येश्वराणां च श्रोतुमिच्छा प्रवर्तते ॥ १ ॥ उनचासवाँ अध्याय प्रारम्भ

( चार मुखोंको उत्पत्ति-कथा, वहा-ऋत शिवकी स्तुति और स्थाणुतीर्थका माहात्म्य )

मार्कण्डेयने कहा—निष्पाप ! चार मुखों और ब्रह्मेखरोंकी उत्पत्तिको बिन्तारपूर्वक सुननेकी मेरी इच्छा हो रही है (अतः आप उसे सुनानेकी कृपा करें ) ॥ १ ॥

सनस्कुमार उवाच

श्टणु सर्वमदोपेण कथयिष्यामि तेऽनघ । ब्रह्मणः स्वरहुकामस्य यद् वृत्तं पद्मजन्मनः ॥ २ ॥ उत्पन्न एव भगवान् ब्रह्मा छोकपितामहः । ससर्ज सर्वभृतानि स्थावगणि चराणि च ॥ ३ ॥ पुनश्चिन्तयतः सृष्टिं जधे कन्या मनोरमा । नीछोत्पलद्खदयामा तनुमध्या सुछोचना ॥ ४ ॥ तां दृष्ट्वाभिमतां ब्रह्मा मैथुनायाजुह्माय ताम् । तेन पापेन महता शिरोऽशीर्यत वेथसः ॥ ५ ॥

खनत्कुमार वोले—अन्ध ! सृष्टिकी कामना करनेवाले एवं कमलसे उत्पन्न होनेवाले इह्याका जो बृत्तान्त है, उसे मैं तुमसे पूर्णतः कहता हूं, सुनो । लोक-पितामह मगवान् इह्याने उत्पन्न होते ही पहले अचर और चर-रूप सम्पूर्ण भृतोंकी रचना की । पुनः उनके सृष्टिकी चिन्ता करनेपर एक नीले कमल-दलके समान स्थाम, पतले मृष्य भागवाली, सुलोचना, मन-मोहिनी कत्या उत्पन्न हुई । उस मनोहर कत्याको देखकर ब्रह्माने उसे संतानोत्पत्ति-हेतु बुलाया । ( वस, ) उस महान् पापसे ब्रह्माका मस्तक गिर गया ।। २—५ ।।

तेन शीर्णेन स ययो तीर्थं त्रैलोक्यविश्वतम्। साज्ञिहत्यं सरः पुण्यं सर्वपापक्षयावहम्॥ ६॥ तत्र पुण्ये स्थाणुतीर्थं ऋषिसिद्धनिषेविते। सरस्वत्युत्तरे तीरे प्रतिष्ठाप्य चतुर्मुखम्॥ ७॥ आराधयामास तदा धूपैर्गन्धेर्मनोरमेः। उपहारैस्तथा हुग्रे रौद्रस्कौर्दिने दिने॥ ८॥ तस्यैवं भक्तियुक्तस्य शिवपृज्ञापरस्य च। स्वयमेवाजगामाथ भगवान् नीललोहितः॥ ९॥ तमागनं विवं हृष्ट्रा ब्रह्मा लोकपितामहः। प्रणम्य शिरसा भूमो स्तुति तस्य चकार हु॥ १०॥

वे ( ब्रह्माजी ) उस गिरे मस्तकको छेकर सभी पापोंका विनाश करनेवाले तीनो छोकोमें विख्यात सानिहत्यसर नामके तीर्थमें गये । ऋषि और सिद्धोंसे सेवित उस पवित्र स्थाणुतीर्थमे सरखतीके उत्तरी तटपर कल्याण 🧨 🎇





चतुर्मुख- (चार मुखवाले शिवलिङ्ग-) को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरम धूप, गन्ध, सुन्दर उपहारो एवं रुद्र-सूक्तोसे उसकी उपासना करने लगे । उनके इस प्रकार भक्तिपूर्वक शिवपूजामे तन्मय हो जानेपर भगवान् नीललोहित ( शंकरजी ) खर्य ही वहाँ आ गये । छोकपितामह ब्रह्माने उन आये हुए शिवको देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया और पुनः वे (ब्रह्माजी ) उन-(शिव-)की स्तुति करने छगे ॥ ६-१०॥

ग्रह्मोवाच

नमस्तेऽस्तु महादेव भृतभन्य भवाश्रय। नमस्ते स्तुतिनित्याय नमस्त्रेलोक्यपालिने ॥ ११॥ नमः पवित्रदेहाय सर्वकलमपनाशिने । चरावरगुरो गुह्यगुद्धानां च प्रकाशकृत् ॥ १२ ॥ रोगा न यान्ति भिपज्ञः सर्वरोगविनाशन । रोरवाजिनसंवीत वीतशोक नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ वारिकल्लोलसंभुव्यमहाबुद्धिविघट्टिने । त्वन्नामजापिनो देव न भवन्ति भवाश्रयाः॥ १४॥

ब्रह्माने कहा-भूत, भन्य तथा भवके आश्रयखरूप महादेवजी ! आपको नमस्कार है । नित्य-स्तुति किये जानेवाले और तीनो छोकोंके रसक ! आपको नमस्कार है । सभी पापोको नष्ट करनेवाले एवं पवित्र देहवाले ! आपको नमस्कार है। चर और अचरके गुरु ! आप रहस्योंके भी रहस्यको (गुप्तसे गुप्त तत्वको ) प्रकाशित करनेवाले हैं । वैद्योंकी दवाओंसे दूर न होनेवाले सभी रोगोंका विनाश करनेवाले ! रुरुमृगचर्मधारी! शोकसे रहित शिव ! आपको नमस्कार है । जलकी उत्ताल तरङ्गोसे महाबुद्धिके विघटन करनेमें (स्वयं भी) संक्षुत्र्य देय ! आपके नामका जप करनेयाले प्राणी ससारमे नहीं पड़ते ॥ ११-१४ ॥

नित्यनित्याय नमस्त्रैलोक्यपालन । शंकरायाप्रमेयाय व्यायीनां शमनाय च ॥ १५॥ परायापरिमेयाय सर्वभूनियाय च । योगेश्वराय देवाय सर्वपापक्षयाय च ॥१६॥ नमः स्थाणवे सिद्धाय सिद्धवन्दिस्तुताय च । भूतसंसारदुर्गाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ १७॥ फणीन्द्रोक्तमहिम्ने ते फणीन्द्राङ्गद्यारिणे। फणीन्द्रवरहाराय भास्कराय नमो नमः॥१८॥

नित्यके भी नित्य आपको ननस्कार है। तीनो छोकोके पाछक 'कल्याणकारी (निश्चयात्मिका बुद्धिसे भी अगम्य ) अप्रमेय शारीरिक-मानसिक रोगोके नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। सवसे परे, अपरिमेय ( मापमे न आने योग्य ), सभी प्राणियोंके प्रिय देव एवं सभी पापोंके क्षय करनेवाले योगेश्वर आपको नमस्कार है। ( आप ) स्थाणुलरूप सिद्ध एवं सिद्धो तथा वन्त्रियोंके द्वारा स्तुत आपको नमस्कार है। ससारके प्राणियोके लिये दुर्ग वने हुए आप विश्वरूपके लिये नमस्कार है। सर्पराजके द्वारा वखानी गयी महिमाध्यले, दूर्पराजके बाज्वंट एवं माला चारण करनेवाले भास्करखरूप आपको बारम्बार नगस्कार है ॥ १५-१८ ॥

एवं स्तुनो महादेवो ब्रह्माणं प्राह शङ्करः। न च मन्युस्त्वया कार्यो भावि यर्थे कराचन ॥ १९॥ पुरा वराहकरेपे ते यन्मयाऽपहनं शिरः। चतुर्मुखं च तदभून कदाचिन्नशिष्यति॥२०॥ अस्मिन् सालिहिते तीर्थे लिङ्गानि सम भक्तितः। प्रतिष्टाय विमुक्तरत्वं सर्वपापैर्भविष्यसि॥२१॥ सृष्टिकामेन च पुरा त्वयाऽहं प्रेरितः किल। तेनाहं त्वां तथेन्युक्त्वा भूतानां देशवर्त्तिवत्॥२२॥ दीर्घकालं तपस्तप्त्वा मग्नः संनिहिते स्थितः। सुमहान्तं ततः कालं त्वं प्रतीक्षां ममाकरोः॥ २३॥

इस प्रकार स्तुनि किये जानेपर शकरने ब्रह्मासे कहा — ब्रह्मन् ! जो कार्य अवस्यम्भावी है उसके विषयमें आपको कभी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पहले वराह-कल्पमे मैने आपका जो मस्तक अपहत किया या वहीं चार मुख हो गया । अब वह कभी विनष्ट नहीं होगा । इस सान्निहित तीर्थमें मिक्तपूर्वक मेरे लिङ्गोंकी प्रतिष्ठा करके आप सभी पापोंसे छूट जायँगे। प्राचीनकालमें सृष्टि रचनेकी इन्हांसे आपने मृत्रे अनुप्रेरित किया था, अतः में 'ऐसा ही होगा' यह कहकर भूतोंके देशमें रहनेवालेकी भांति दीर्वकालतक तप करके संनिद्धितमें विज्ञीन होकर स्थित रहा। उसके बाद आपने बहुत दिनोंतक भैरी प्रतीक्षा की ॥ १९.–२३॥

स्रष्टारं सर्वभूतानां मनसा कल्पितं त्वया। सं।ऽववीत् त्वां तदा द्रष्ट्वामां मग्नं तत्र चारमीत् ॥ २४ ॥ यदि मे नाम्रजस्त्वन्यस्ततः स्रक्ष्याम्यहं प्रजाः । त्वयैवोक्तश्च नैवास्ति त्वद्न्यः पुगरे।ऽम्रजः ॥ २५ ॥ स्थाणुरेप जले मग्नो विवशः कुरु मिहतम् । स सर्वभृतानसृजद् द्रक्षादींश्च प्रजापतीन् ॥ २६ ॥

फिर आपने अपने मनमें सभी प्राणियोंकी सृष्टि करनेवालेका भ्यान किया। तब उन्होंने मुझे वहाँ जलमें विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बदा पहले हुआ न माना जाग तो में प्रजाकी सृष्टि कर्नेंगा। आपने कहा—आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है। ये स्थाणु जलमें विलीन तथा विवदा पड़े हैं। आप मेरा कल्याण करें। फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भ्तोंकी सृष्टि की ॥ २४-२६॥

यैरिमं प्रकरोत् सर्वे भूत्रयामं चतुर्विधम् । ताः सृष्टमात्राः श्वधिताः प्रजाः सर्वाः प्रजापितम् ॥ २७ ॥ विभक्षयिपवो ब्रह्मन् सहसा प्राद्ववंक्तथा । स भङ्यमाणखाणार्था पितामहमुपाद्ववत् ॥ २८ ॥ अथासां च महावृक्तिः प्रजानां संविधीयताम् । दक्तं नाभ्यस्वया हान्नं स्थावगणां महीपश्रीः ॥ २९ ॥ जङ्गमानि च भूतानि दुर्वेळानि वळीयसाम् । विद्यिताद्वाः प्रजाः सवाः पुनर्ज्ञग्मुर्यथागतम् ॥ ३० ॥

(इस तरह) जिन्होंने इस चार प्रकारके प्राणि-समुदायको उत्पन्न किया, सृष्टिहोते ही ने सभी प्रजाएँ क्षुवित हो गर्यी और प्रजापितको खानेकी इच्छासे उन्हींपर छपक पड़ीं। जब उन्होंने उन्हींका भक्षण करनेकी नेष्टा की, तब त्राण पानेकी इच्छासे वे पितामहके पास दौड़कर गये और उनमे बोळे—प्रजाओंकी जीविकाका विधान कीजिये। किर आपने उन्हें अन (जीवन-साधन) प्रदान किया। अचल प्राणियोंकी महीपियों और निर्वल चल प्राणी शक्तिशाली प्राणियोंके अन (प्राणन-शक्ति) बने। इस प्रकार जीवन-निर्वाहके लिये प्राणन-शक्तिका विधान हुआ। किर सभी प्रजाएँ अपने स्थानको छोट गर्यो॥ २०-३०॥

ततो वबुधिरे सर्वाः प्रीतियुपताः परस्परम्। भृतयामे विबृद्धे तु तुप्टे लोकगुरी न्विय ॥ ३१ ॥ समुत्तिष्ठक्षलात् तसात् प्रजाः संदृप्यानहम्। नतोऽहं ताः प्रजा दृष्ट्या विहिताः स्वेन तेजसा ॥ ३२ ॥ कोधेन महता युक्तो लिङ्गमुत्पाट्य चाक्षिपम्। तत् क्षिप्तं सरसो मध्ये ऊर्ध्वमेव यदा स्थितम् ॥ ३३ ॥ तदा प्रभृति लोकेषु स्थाणुरित्येप विश्वतः। सकृद् दृर्शनमात्रेण विमुक्तः सर्विकिल्वियः॥ ३४ ॥ प्रयाति मोक्षं परमं यसाव्यवत्ते पुनः। यद्येह तीर्थे निवसेत् कृष्णाप्रम्यां समाहितः॥ ३५ ॥ स मुक्तः पातकैः सर्वेरगम्यागमनोद्भवैः। इत्युक्तवा भगवान् देवस्तवेवान्तरधीयत ॥ ३६ ॥

फिर तो वे सत्र परस्पर प्रेमपूर्वक रहकर बढ़ने लगे। प्रागि-समुदायके बढ़ने एवं लोकके गुरु आपके हिपित होनेपर मैने उस जलसे निकलकर प्रजाको देखा। उसके बाद अपने तेजसे उत्पन्न हुई उन प्रजाओंको देखकर भारी कोधसे भरकर मेंने लिङ्गको उखाड़कर फेंक दिया। तालावके बीचमें फेंका गया वह (लिङ्ग) ऊपर स्थित हो गया। तभीसे वह (लिङ्ग) संसारमें 'स्थाणु' नामसे प्रसिद्ध हो गया। इस-(लिङ्ग-) का एक बार भी दर्शन करनेसे मनुष्य सभी पापोसे छूटकर मोक्षपद प्राप्त कर लेता है; जहाँसे वह फिर नहीं लौटना। कृष्णाएमीके दिन मनको शान्त—समाहित कर इस तीर्थमें निवास करनेवाला व्यक्ति अगम्यागमनसे होनेवाले सभी पापोंसे छूट जाता है—ऐसा कहकर भगतान् महादेव वहीं अन्तिहित हो गये॥ ३१–३६॥

व्रह्मा विशुद्धपापस्तु पूज्यं देवं चतुर्मुखम्। लिङ्गानि देवदेवस्य सस्तुजे सरमध्यतः॥ ३७॥ आद्यं व्रह्मसरः पुण्यं हरिपाद्यें प्रतिष्ठितम्। द्वितीयं ब्रह्मसद्नं स्वकीये द्याश्रमे कृतम्॥ ३८॥ तस्येव पूर्वदिग्भागे तृतीयं च प्रतिष्ठितम्। चतुर्थं ब्रह्मणा लिङ्गं सरस्वत्यास्तदे कृतम्॥ ३९॥ एतानि ब्रह्मतीर्थानि पुण्यानि पावनानि च। येपदयन्ति निराहारास्ते यान्ति परमां गतिम्॥ ४०॥

पापके शोधन हो जानेके कारण ब्रह्माने भी चतुर्मुख महादेवका पूजन कर तालावके वीचमें देवाधिदेव-(शिव-)के लिङ्गोंकी सृष्टि की । पहले तो उन्होंने हिस्की बगलमें ब्रह्मसरको स्थापित किया और दूसरा अपने आश्रममें ब्रह्मसदनका निर्माण किया । उसीकी पूर्व दिशामें ब्रह्माने तृतीय लिङ्गको एवं सरखती नदीके तटपर चतुर्थ लिङ्गको प्रतिष्ठित किया । जो प्राणी उपवास-त्रतपूर्वक इन पवित्र और पापनाशक ब्राह्मतीर्थोका दर्शन करते हैं, वे परम गिनको प्राप्त करते हैं ॥ ३७–४० ॥

कृते युगे हरेः पार्श्वे त्रेतायां ब्रह्मणाश्रमे । द्वापरे तस्य पूर्वेण सरखत्यास्तटे कलौ ॥ ४१ ॥ एतानि पूजियत्वा च हृष्ट्वा भक्तिसमिन्वताः । विमुक्ताः कलुपैः सर्वैः प्रयान्ति परमां गतिम् ॥ ४२ ॥ सृष्टिकाले भगवता पूजितस्तु महेश्वरः । सरस्वत्युत्तरे तीरे नामा स्यातश्चतुर्मुखः ॥ ४३ ॥ तं प्रणम्य श्रद्धानो मुच्यते सर्विकिल्विपैः । लोलासंकरसंभूतैस्तथा वैभाण्डसंकरैः ॥ ४४ ॥

सत्ययुगमें हरिकी बगलमें, त्रेतामें ब्रह्माके आश्रममें, द्वापरमें उसके पूर्व तथा किलमें सरखतीके तटपर स्थित लिङ्गोंका भक्तिपूर्वक पूजन एवं दर्शन करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे छूउकर परम गतिको प्राप्त करते हैं । सृष्टि करनेके समय सरखतीके उत्तरी तटपर भगवान् ब्रह्मासे अर्चित भगवान् महेश्वर चतुर्मुख नामसे विख्यात हुए । मनुष्य उनको श्रद्धाके साय प्रणाम कर लोलासाङ्कर्य (चंचलासे उत्पन्न वर्गसंकर) तथा वैभाण्डसाङ्कर्यसे उत्पन्न सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ४१–४४॥

तथैव द्वापरे प्राप्ते स्वाश्रमे पूज्य शङ्करम्। विमुक्तो राजसैर्भावैर्वर्णसंकरसम्भवैः॥ ४५॥ ततः कृष्णचतुर्वद्भयां पूजयित्वा तु मानवः। विमुक्तः पातकैः सर्वेरभोज्यस्यात्रसम्भवैः॥ ४६॥ किलकाले तु संप्राप्ते वसिष्ठाश्रममास्थितः। चतुर्मुखं स्थापयित्वा ययौ सिद्धिमनुक्तमाम्॥ ४७॥ तत्रापि ये निराहाराः श्रद्धधाना जितेन्द्रियाः। पूजयन्ति महादेवं ते यान्ति परमं पद्म्॥ ४८॥ इत्येतत् स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यं कीर्त्तितं तव। यञ्चूत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः॥ ४९॥॥ इति श्रीवामनपुराणे पृक्षोनपञ्चाशक्तमोऽध्यायः॥ ४९॥

उसी प्रकार द्वापरयुगके आनेपर अपने आश्रममें शङ्करका पूजन कर ब्रह्मा वर्णसाङ्कयसे उत्पन्न होनेवाले रजोगुणके भावोंसे मुक्त हुए। मनुष्य कृष्णचतुर्दशी तिथिमें वहाँ शङ्करजीका पूजन कर अभस्य अनके भक्षण करनेसे होनेवाले समस्त पापोंसे विमुक्त हो जाता है। कलिकाल आनेपर विसष्ठाश्रममें स्थित होकर ब्रह्माने चतुर्मुख-(शङ्कर-)क्ती स्थापना की तथा उत्तम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग वहाँ निराहार, श्रद्धायुक्त और जितेन्द्रिय होकर महादेवकी पूजा करेंगे वे परमपदको प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैने आपसे स्थाणुनीर्थका माहात्म्य वताया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता है॥ ४५-४९॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें उनचासवाँ अध्याय समात हुआ ॥ ४९ ॥

## [ अथ पश्चारात्तमोऽध्यायः ]

देवदेव उवाच

एवं पृथ्दको देवाः पुण्यः पापभयापहः। तं गच्छध्वं महातीर्थं यावत् संनिधिवोधितम् ॥ १ ॥ यदा सृगशिरोत्रमृक्षे शशिस्यौं बृहस्पतिः। तिष्ठन्ति सा तिथिः पुण्या त्वश्चया परिगीयते ॥ २ ॥ तं गच्छध्वं सुरश्रेष्ठा यत्र प्राची सरस्वती। पितृनाराध्यध्वं हि तत्र श्राद्धेन भक्तितः॥ ३ ॥ ततो मुरारिवचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः। समाजग्मुः कुरुक्षेत्रे पुण्यतीर्थं पृथ्दकम् ॥ ४ ॥ पचासवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कुरुक्षेत्रके पृथ्दक-तीर्थके सन्दर्भमें अक्षय-तृतीयाके महत्त्वकी कथा )

देवदेव-( महादेव-)ने कहा—देवताओ ! इस प्रकार पृथ्दक-तीर्थ पाप-भयको नष्ट करनेवाला और पित्र है । तुमलोग 'सिन्निहित' तालाबतक ( उस ) ज्ञान ( व्याप्त ) होनेवाले महानीर्थमें जाओ । जिस तिथिमें चन्द्रमा, सूर्य एवं बृहस्पिन—ये तीनो प्रह मृगिशरा नक्षत्रमें स्थित होते हैं, उस पित्र तिथिको 'अक्षया' निथि कहते हैं । श्रेष्ठ देवताओ ! जहाँ सरस्त्रनी नदी पूर्व दिशामें वह रही है, वहाँ जाकर भक्ति-श्रद्धासे श्राद्ध करके पितरोंकी आराधना करो । भगवान्का निर्देश सुनकर इन्द्रके सिहत सभी देवता कुरुक्षेत्रमें विद्यमान पृथ्दक नामवाले पित्र तीर्थमें गये ॥ १-४ ॥

तत्र स्नात्वा सुराः सर्वे वृहस्पतिमचोदयन्।
विशस्य भगवन् ऋक्षमिमं सृगशिरं कुरु। पुण्यां तिथि पापहरां तव कालोऽयमागतः॥ ५॥
'प्रवर्तते रिवस्तत्र चन्द्रमाऽपि विशत्यसौ। त्वद्रायसं गुरो कार्य सुराणां तत् कुरुष्व च॥ ६॥
हत्येवमुक्तो देवस्तु देवाचार्योऽव्रवीदिदम्।

यदि वर्षाधिपोऽहं स्यां ततो यास्यामि देवताः। वाढमूचुः सुराः सर्वे ततोऽसौ प्राक्रमन्मृगम्॥ ७॥

वहाँ स्नान करके सभी देवताओंने गृहस्पतिसे कहा—मगवन्! इस मृगशिरा नक्षत्रमे आप प्रविष्ट होकर पापिवनिश्चिनी पित्र निर्मिश (विधान) करें । आपका यह (निर्दिष्ट) समय आ गया है । सूर्य उस स्थानपर स्थित हैं तथा चन्द्रमा भी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं । हे गृहस्पित ! देवताओका कार्य आपके अधीन है, आप उसे पूरा करें । देवताओंके इस प्रकार कहनेपर देवोंके गुरु गृहस्पितने यह कहा—देवताओं ! यदि मै वर्ष्ट सामी बन्द तो (मृगशिरा नक्षत्रपर) जाऊँगा । सभी देवोंने कहा—ठीक है । तब उन्होंने (गृहस्पितने ) मृगशिरा नक्षत्रमें प्रवेश किया ॥ ५-७॥

आपांढे मासि मार्गर्क्षे चन्द्रश्लयतिथिहिं या। तस्यां पुरन्दरः प्रीतः पिण्डं पितृपु भक्तितः॥ ८॥ प्रादान् तिलमधून्मिश्रं हिवज्यान्नं कुरुष्वथ। ततः प्रीतास्तु पितरस्तां प्राहुस्तनयां निजाम्॥ ९॥ मेनां देवाश्च शैलाय हिमयुक्ताय वै ददुः।

तां मनां हिमवाँहिन्ध्वा प्रसादाद् दैवतेष्वथ । प्रीतिमानभवचासौ रराम च यथेच्छया ॥ १० ॥ ततो हिमाद्रिः पितृकन्यया समं समर्पयन् व विषयान् यथेष्टम् । अजीजनत् सा तनयाश्च तिस्रो रूपातियुक्ताः सुरयोपितोपमाः ॥ ११ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चाशक्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

आषाढ महीनेके मृगशिरा नक्षत्रमें चन्द्रक्षय (अमात्रस्या ) तिथिके आ जानेपर इन्द्रने प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्रमें भक्तिके साथ पितरोंको निल और मधुसे मिला हुआ हिनण्यानका पिण्ड प्रदान किया। तत्र पितरोंने देवोको अपनी मेना नाम की कत्या दी । देवनाओं ने उसे हिमालयको सौंप दिया । देवोको अनुप्रहसे उस मेनाको पाकर वे हिमवान् प्रसन्न हो गये और इच्छानुकूल विनोद-विहारमे लग गये । हिमालय पिनरोंद्वारा दी गयी उस कन्याके साथ दाम्पत्यसुखमे आसक्त हो गये । किर उस मेनाने भी सुरनारियोको समान अत्यन्त रूपविनी तीन कन्याओको उत्पन्न किया ॥ ८–११॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचासवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५० ॥

### [ अथैकपञ्चारात्तमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

मेनायाः कन्यकास्तिह्यो जाता रूपगुणान्विताः। सुनाम इति च ख्यातश्चनुर्थस्तनयोऽभवत् ॥ १ ॥ रक्ताङ्गी रक्तनेत्रा च रक्ताम्बरिवभूपिता। रागिणी नाम संजाता ज्येष्ठा मेनासुता मुने ॥ २ ॥ शुभाङ्गी पद्मपत्राक्षां नीलकुञ्चितमूर्धजा। द्वेतमाल्याम्बरधरा कुटिला नाम चापरा॥ ३ ॥ नीलाञ्जनचयप्रख्या नीलेन्दीवरलोचना। रूपेणानुपमा काली जबन्या मेनकासुता॥ ४ ॥ इक्याबनयाँ अध्याय प्रारम्भ

( मेनाक्की तीन कन्याओंका जन्म, कुटिला और रागिणीको शाप, उमाकी तपस्या, शिवद्वारा उमाक्की परीक्षा एवं मन्दराचलपर गमन )

पुलस्त्य जी बोले—मेनाको रूप और गुणोसे सम्पन्न तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई और चीथा सुनाम नामसे विख्यात पुत्र उन्पन्न हुआ । मुने ! मेनाकी जेडी कन्या 'रागिगी' नामकी यी जो लाल अहो तथा लाल ऑखोबाली थी। वह लाल बल्लोसे सुरोभिन रहती थी। दूसरी 'कुटिला' नामकी कन्या यी जो सुन्दर रारीखाली, कमलदलन्यना, नीले एवं घुँघराले बालोबाली थी तथा उज्जवल माला और उज्जवल बल्ल धारण किये रहती थी। मेनाकी तीसरी कन्याका नाम था 'काली' । उसका रंग नीले अञ्चनके ढेरके समान और ऑखे नीले कमलके जेसी थीं। वह अत्यन्त सुन्दर थी ॥ १–४॥

जातास्ताः कन्यकास्तिस्रः पडव्दात् परतो मुने। कर्तुं तपः प्रयातास्ता देवास्ता द्दशुः शुभाः॥ ५ ॥ ततो दिवाकरैः सर्वैर्वसुभिश्च तपस्तिनी। कुटिला ब्रह्मलोकं तु नीता शशिकरप्रभा॥ ६ ॥ अथोचुर्देवताः सर्वोः कि त्वियं जनयिष्यति। पुत्रं महिषहन्तारं ब्रह्मन् व्याख्यातुमर्हसि॥ ७ ॥ ततोऽब्रबीत् सुरपतिनैयं शक्ता तपस्तिनी। शार्वेधारियतुं तेजो वराकी मुच्यतां वियम्॥ ८ ॥

मुने ! वे तीनो कन्याएँ जन्मसे छः वर्षके बाद तपस्या करने चली गर्या । देवनाओने उन सुन्दरी कन्याओको देखा, किर आदित्य तथा वसुगण चन्द्रमाकी किरणोंके समान कान्तिवाली तपिसनी (मध्यमा कन्या) कुटिलाको ब्रह्मलोकमें ले गये । उसके बाद सभी देवनाओने ब्रह्मासे कहा कि ब्रह्मन् ! आप बनलायें कि क्या यह कन्या महिषासुरको मारनेवाले पुत्रको जनेगी । तब सुरपितने कहा—यह वे वारी तपित्वनी शिवका ते ज धारण करनेमे समर्थ नहीं है; इसे छोड दो ॥ ५-८॥

ततस्तु कुटिला कुद्धा ब्रह्माणं प्राह नारद् । तथा यतिष्ये भगवन् यया शार्वं सुदुर्द्धरम् ॥ ९ ॥ धारियण्याम्यहं तेजस्तथैव श्रृणु सत्तम । तपसाहं सुतहेन समाराध्य जनार्दनम् ॥ १० ॥ यथा हरस्य मूर्थानं नमियण्ये पितामह । तथा देव करिष्यामि सन्यं सत्यं मयोदिनम् ॥ ११ ॥

नारद! उसके बाद कुपित होकर कुटिलाने ब्रह्मासे कहा—भगवन्! शङ्करके दुर्धरणीय तेजको जैसे धारण कर सकूँ, मैं वैसा उपाय करूँगी। सत्तम! आप सुनें, कठिनतर तपस्यासे जनार्दन भगवान्की उत्तम उपासना करके मैं उनके तेजको वैसे ही धारण करूँगी जिससे शङ्करका सिर नत कर दूँ। पितामह देव! मैंने जो कहा है वह सत्य है, सत्य है; मैं वैसा ही करूँगी—॥ ९–११॥

#### पुलस्त्य उवाच

ततः पितामहः कुद्धः कुटिलां प्राह दारुणाम्। भगवानादिसृद् ब्रह्मा सर्वेशोऽपि महामुने ॥ १२ ॥ पुलस्त्यजी वाले—महामुने । उसके बाद आदिकर्ता सबके उपास्य पितामह भगवान् ब्रह्माने उप्र खभाववाली कुटिलासे कुपित होकर कहा—॥ १२ ॥

व्रद्योवाच

यसान्मद्रचनं पापे न क्षान्तं कुटिले त्वया। तसान्मच्छापनिर्दग्धा सर्वा आपो भविष्यसि ॥ १३ ॥ इत्येवं ब्रह्मणा शप्ता हिमवद्दुहिता मुने। आपोमयी ब्रह्मलोकं प्रावयामास वेगिनी॥ १४ ॥ तामुद्वृत्तज्ञलं हृष्ट्वा प्रववन्ध पितामहः। ऋक्सामाधर्वयज्ञिनिर्वाङ्मयैर्वन्धनेर्हेढम् ॥ १५ ॥ सा वद्धा संस्थिता ब्रह्मन् तत्रवेव गिरिकन्यका। आपोमयी प्रावयन्ती ब्रह्मणो विमला जटाः॥ १६ ॥

ब्रह्माने कहा—पापिनी कुटिले ! जिस कारण तुमने मेरे बचनको सहन नहीं किया, उसी कारण मेरे शापसे तुम निर्देग्ध होकर पूर्णतः जलमयी हो जाओगी । मुने ! इस प्रकार ब्रह्मासे भिमशत हिमालय-पुत्री (कुटिला) जलमयी होकर (अपने) वेगसे ब्रह्मलोकको जलसे आप्लावित करने लगी । पितामहने उसके उमड़कर बहते हुए जलकी धाराको देखकर ऋक्, साम, अथवे और यजुप्की स्तुतियोंका पाठ करके उसे स्तुतिद्वारा दढ़तापूर्वक बाँध दिया । ब्रह्मन् ! जलमयी वह पर्वतपुत्री ब्रह्माकी विमल जटाको भिगोती हुई वहीं वह (अवरुद्ध ) हो गयी ॥ १३—१६ ॥

या सा रागवती नाम सापि नीता सुरैिद्वम्। ब्रह्मणे तां निवेद्येवं तामण्याह प्रजापितः॥१७॥ सापि क्रुद्धाऽब्रवीन्नृनं तथा तण्स्ये महत्तपः। यथा मन्नामसंयुक्तो महिपन्तो भविष्यति॥१८॥ तामण्यथाशपद् ब्रह्मा सन्ध्या पापे भविष्यति। या मद्वाक्यमलङ्घयं वे सुरैर्लङ्घयसे वलात्॥१९॥ सापि जाता सुनिश्रेष्ठ संध्या रागवती ततः। प्रतीच्छत् सृत्तिकायोगं शैलेयी विग्रहं दृढम्॥२०॥

जो रागवती (रागिणी) नामवाळी थी उसे भी देवतागग खर्गमें ले गये और उन्होंने ब्रह्माको उसे समर्पित कर दिया। उससे भी ब्रह्माने उसी प्रकार कहा। उसने भी क्रुद्ध होकर कहा—मैं निश्चय ही ऐसी कठिन तपस्या करूँगी, जिससे मेरे नामसे सम्बद्ध पुत्र मिहपको मारनेवाळा होगा। ब्रह्माने उसे भी शाप दिया—पापे! देवोंसे भी अनुपेक्ष्य मेरे वचनको अहंकारवश न माननेसे तुम 'सन्व्या' हो जाओगी। मुनिश्रेष्ठ! उसके बाद वह शैळतनया रागवती भी सन्व्या हो गयी और खस्य शरीर धारण कर कृत्तिकायोगकी प्रतीक्षा करने लगी। १७-२०॥

ततो गते कन्यके द्वे शात्वा मेना तपिसनी। तपसो वारयामास उमेत्येवाव्रवीच सा॥ २१ ॥ तदेव माता नामास्याध्यके पितृसुता शुभा। उमेत्येव हि कन्यायाः सा जगाम तपोवनम्॥ २२ ॥ ततः सा मनसा देवं शूलपाणि वृपष्वजम्। रुद्रं चेतिस संधाय तपस्तेपे सुदुष्करम्॥ २३ ॥ ततो व्रह्माऽव्रवीद् देवान् गच्छध्यं हिमवत्सुताम्। इहानयध्यं तां कालीं तपस्यन्तीं हिमालये॥ २४ ॥

(इस प्रकार) दो कत्याओंको चळी गयी जानकर तपिलनी मेनाने (तृतीय कन्या काळीको) तपस्या करनेसे रोका । उसने 'उ' 'मा' ऐसा कहा । पितरोंकी पुत्री, कल्याणमयी माता-( मेना-)ने कन्याका वही दो अक्षरोंसे संयुक्त 'उमा' यह नाम रखा । उमा भी तपोवनमें चळी गयी । उसके बाद उसने मनमें शूळपाणि वृपकेतु रुद्रका ध्यानकर

कठिन तपस्या की । फिर ब्रह्माने देवताओंसे कहा—देवताओं! तुमलोग हिमालयपर तप करती हुई हिमालयकी पुत्री कालीके पास जाओ और उसे यहाँ लिंवा लाओ ॥ २१–२४॥

ततो देवाः समाजग्मुर्दद्युः शैलनिद्नीम्। तेजसा विजितास्तव्या न शेकुरुपसर्पितुम्॥२५॥ इन्द्रोऽमरगणेः सार्द्धं निर्द्धतस्तेजसा तया। ब्रह्मणोऽधिकतेजोऽस्या विनिवेद्य प्रतिष्ठितः॥२६॥ ततो ब्रह्माऽब्रवीत् सा हि ध्रुवं शङ्करवल्लमा। यूयं यत्तेजसा नूनं विक्षिप्तास्तु हतप्रभाः॥२७॥ तस्माद् भजध्यं स्वं स्वं हि स्थानं भो विगतज्वराः। सतारकं हि महिषं विद्धं निहतं रणे॥२८॥

उसके बाद देवगण (हिमालयपर) आये और (उन लोगोने) शैलनन्दिनीको देखा। परंतु उसके तेजसे व्यप्न (व्याकुल) हो जानेके कारण वे उसके निकट न जा सके। देवताओं के साथ इन्द्र भी उसके तेजसे कान्तिहीन-से हो गये। वे ब्रह्मासे उसके तेजका आधिक्य बतलाकर खड़े हो गये। उसके बाद ब्रह्माने कहा—वह निश्चय ही शङ्करकी पत्नी होगी; क्योंकि उसके तेजसे तुम सब आकुल और प्रभाहीन हो गये हो। अतः देवताओ! तुम लोग चिन्ता छोड़कर अपने-अपने स्थानको जाओ। अब समझ लो कि युद्धमें तारकके साथ महिष मारा (ही) गया॥ २५-२८॥

इत्येवमुक्ता देवेन ब्रह्मणा सेन्द्रकाः खुराः । जग्मुः खान्धेव धिष्ण्यानि सद्यो वै विगतज्वराः ॥ २९ ॥ उमामपि तपस्यन्तीं हिमवान् पर्वतेश्वरः । निवर्त्य तपसस्तसात् सदारो द्यानयद्गृहान् ॥ २० ॥ देवोऽप्याश्रित्य तद्रौद्रं वतं नाम्ना निराश्रयम् । विचचार महाशैलान् मेरुपाग्यान् महामितः ॥ ३१ ॥ स कदाचिन्महाशैलं हिमवन्तं समागतः । तेनार्चितः श्रद्धयाऽसौ तां रात्रिमवसद्धरः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार ब्रह्माने जब इन्द्रके साथ सभी देवताओं से कहा तब देवगण चिन्तारहित होकर उसी समय अपने-अपने स्थानपर चले गये। फिर पत्नीसहित पर्वतराज हिमवान् तपश्चर्यामें लगी हुई उमाको भी उस तपश्चर्यासे हटाकर उसे घर ले आये। महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नामके उस कठिन (रौद्र) बतका आश्रय लेकर मेरु आदि बडे-बडे पर्वतोंपर भ्रमण करने लगे। वे कभी पर्वतराज हिमाचलपर गये। हिमालयने उनकी श्रद्धासे पूजा की। उस रात उन्होंने वहीं निवास किया।। २९—३२॥

द्वितीयेऽिक गिरीशेन महादेवो निमन्त्रितः। इहैव तिष्ठस्व विभो तपःसाधनकारणात्॥ ३३॥ इत्येवमुक्तो गिरिणा हरङ्कके मितं च ताम्। तस्थावाश्रममाश्चित्य त्यक्त्वा वासं निराश्रयम्॥ ३४॥ वसतोऽप्याश्रमे तस्य देवदेवस्य शूलिनः। तं देशमगमत् काली गिरिराजसुता शुभा॥ ३५॥ तामागतां हरो हष्ट्वा भूयो जातां त्रियां सतीम्। स्वागतेनाभिसम्पूज्य तस्थौ योगरतो हरः॥ ३६॥

दूसरे दिन पर्वतराज-(हिमालय-)ने महादेवको निमन्त्रित किया (और) कहा—हे प्रभो ! आप तपस्या करनेके लिये यहीं रहें | हिमालयके इस प्रकार कहनेपर शङ्करने भी वही विचार किया और विना घरका रहना छोड़कर आश्रममें रहने लगे । देवाविदेव त्रिशूलवारी शङ्करके आश्रममें रहनेपर गिरिराजकी कल्याणी कन्या काली उस स्थानपर आयी । अपनी प्रिया सतीको पुनः हिमतनया उमाके रूपमें उत्पन्न हुई और (अपने ) सामने आयी देखकर शङ्करने उनके आनेका अभिनन्दन तो किया, पर वे फिर योगमे लीन हो गये ॥ ३३–३६ ॥

सा चाभ्येत्य वरारोहा कृताञ्जलिपरिग्रहा। ववन्दे चरणौ शैंवौ सर्खाभिः सह भामिनी ॥ ३७॥ ततस्तु सुचिराच्छर्यः समीक्ष्य गिरिकन्यकाम् । न युक्तं चैंवमुक्त्वाऽथ सगणोऽन्तर्द्धे ततः ॥ ३८॥ साऽपि शर्ववचो रौद्रं श्रुत्वा ज्ञानसमन्विता। अन्तर्दुःखेन दह्यन्तो पितरं प्राह पार्वतो ॥ ३९॥ तात यास्ये महारण्ये तण्तुं घोरं महत्तपः। आराधनाय देवस्य शङ्करस्य पिनािकनः॥ ४०॥

सुन्दर शरीरवाळी हिमसुताने वहाँ जानेके बाद दोनो हाय जोड़कर सहेलियोंके साथ शिवके दोनों चरगोंमें अभिवादन (प्रणाम) किया। उसके बाद शङ्करने देरतक गिरिक्तियाको देखा और कहा—यह उचित नहीं है। ऐसा कहकर शङ्कर अपने गणोंके साथ निरोहित हो गये (लिय गये)। भय उत्पन्न करनेवाले शङ्करके वचनको सुनकर आन्तरिक दु:खसे जलती हुई ज्ञानिनी उन पार्वतीने भी अपने गितासे कहा—तात! पिनाक धारण करनेवाले शङ्करदेवकी आराधना एवं उत्कट तथा महान् तप करनेके लिये में विशाल वनमें जाऊँगी।। ३७–४०।।

तथेत्युक्तं चचः पित्रा पादे तस्यैच चिस्तृते । लिलताख्या तपस्तेषे हराराधनकाम्यया ॥ ४६ ॥ तस्याः सख्यस्तदा देव्याः परिचर्यां तु कुर्वते । सिमन्कुशफलं चापि मृलाहरणमादितः ॥ ४२ ॥ विनोदनार्थं पार्वत्या मृत्मयः शूलधृग् हरः । इतस्तु तेजसायुक्तो भद्रमस्त्विति साऽप्रवीत् ॥ ४३ ॥ पूजां करोति तस्यैच तं पद्यित मुहुर्मुहुः । ततोऽस्यास्तुष्टिमगमच्छ्रद्वया त्रिपुरान्तकृत् ॥ ४४ ॥

पिताने कहा—ठीक है । उसके बाद शङ्करकी आराधनाकी इच्छासे छिछता (पार्वती) उसी (हिमालय) प्रवतकी विस्तृत तलहरीमें तप करने छगीं। उस समय उनकी सहचिरयाँ समिया, कुश, फल-मूल आदि छाकर देवीकी सेवा करने छगीं। (उन सहचिरयोंने) पार्वतीके विनोदके छिये तेजस्वी त्रिश्लयारी शङ्करकी मिट्टीकी मूर्ति बनायी। पार्वतीने भी कहा—सिखयों! ठीक है। (फिर तो) वे (पार्वतीजी) उसी मूर्तिकी पूजा करती और बार-बार उसे निहारती रहती थीं। उसके बाद उनकी श्रद्धासे त्रिपुगासुरको मारनेवाले शङ्कर प्रसन्न हो गये। ४१–४४।

वद्धरूपं समाधाय आपाढी मुझमेखली। यहीपवीती छत्री च मुगाजिनथरस्तथा॥ ४५॥ कमण्डलुक्यग्रकरो भस्मारुणिनवित्रहः। प्रत्याश्रमं पर्यटन् स तं काल्याश्रममागतः॥ ४६॥ तमुत्थाय तदा काली सखीभिः सह नारद्। पूजीयत्वा यशान्यायं पर्यपृच्छिद्दं ततः॥ ४७॥

उसके बाद पछाशका दण्ड, मुञ्जकी मेखला, यज्ञोपवीन, छत्र एवं मृगचर्म, हायमे कमण्डलु लिये एवं शरीरमें भस्म रमाय हुए वे ( शङ्कर ) बहुके रूपमें एक-एक आश्रममे घूमते हुए कालीके आश्रममें पहुँचे । नारद ! उसके बाद सहचिरियोंके साय कालीने ( उनका ) प्रत्युत्यान किया और ययोचित पूजन कर उनसे यह प्रा—॥ ४५-४०॥ उमोबाच

कस्मादागम्यते भिक्षो कुत्र स्थाने तवाश्रमः। कच त्वं प्रतिगन्तास्ति मम शीव्रं निवदय ॥ ४८॥ उमाने कहा (पूछा)—अये भिक्षक ! आप शीव्र मुझे बतलायें कि आप कहाँसे आ रहे हैं ! आपका आश्रम कहाँ है एव आप कहाँ जायँगे !॥ ४८॥

भिक्षुरुवाच

ममाश्रमपदं वाले वारागस्यां ग्रुचिव्रते। अथातस्तीर्थयात्रायां गमिष्यामि पृथूद्कम् ॥ ४९ ॥ भिक्षुने कहा—पत्रित्र व्रतोवाली वाले ! मेरा आश्रम वारागसीमे हैं । अब मै यहाँसे तीर्ययात्रामे पृथूदक जाऊँगा ॥ ४९ ॥

देश्युवाच कि पुण्यं तत्र विप्रेन्द्र लब्बाऽसि त्वं पृथ्व्को । पथि स्नानेन च फलं केषु कि लब्धवानिस ॥ ५०॥ देवीने कहा—विकेन्द्र ! पृथ्व्कतीर्थमे आपको कौन-सा पुण्य प्राप्त होगा र मार्गमें किन-किन तीर्थीम स्नान करनेसे आप कौन-कौन-सा फल प्राप्त कर चुके हैं ! ॥ ५०॥

### भिक्षुरुवाच

मया स्नानं प्रयागे तु कृतं प्रथममेव हि। ततोऽथ र्तार्थं कुन्जाम्रे जयन्ते चण्डिकेद्वरे॥ ५१॥ वन्धुवृन्दे च कर्कन्धे तीर्थं कनखले तथा। सरस्वत्यामिनकुण्डे भद्रायां तु त्रिविष्टपे॥ ५२॥ कोनटे कोदितीर्थं च कुन्जके च कृशोद्रि। निष्कामेन कृतं स्नानं ततोऽभ्यागां तवाश्रमम्॥ ५३॥ इहस्थां त्वां समाभाष्य गमिष्यामि पृथुदकम्। पृच्छामि यद्हं त्वां वै तत्र न कोद्धुमहिसि॥ ५४॥

भिक्षुने कहा—कृशोदिर ! मैंने पहले प्रयागमें स्तान किया, उसके बाद कुन्जाम, जयन्त, चण्डिकेह्बर, वन्धुवृन्द, कर्मन्य, कनखळतीर्थ, सरखती, अग्निकुण्ड, भद्रा, त्रिविष्टप, कोनट, कोटितीर्थ और कुन्जकमें निष्काम-भावसे स्तान कर मै तुम्हारे आश्रममें आया हूँ । यहाँपर क्षित रहनेवाली तुमसे वार्ता करनेके बाद मै पृथूदक तीर्थमें जाऊँगा । मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ, उसपर क्रोध न करना ॥ ५१—५४ ॥

अहं यत्तपसात्मानं शोपयामि कृशोद्रि । वाल्येऽपि संयततनुस्तत्तु श्लाष्यं द्विजन्मनाम् ॥ ५५ ॥ किमर्थं भवती रौद्रं प्रथमे वयसि स्थिता । तपः समाधिता भीरु संशयः प्रतिभाति मे ॥ ५६ ॥ प्रथमे वयसि स्त्रीणां सह भर्त्रो विलासिनि । सुभोगा भोगिताः काले व्रजन्ति स्थिरयौवने ॥ ५७ ॥ तपसा वाञ्छयन्तीह गिरिजे सचराचराः । रूपाभिजनमैश्वर्यं तच्च ते विद्यते वहु ॥ ५८ ॥ तत् किमर्थमपास्यैतानलंकाराञ् जटा धृताः । चीनांशुकं परित्यज्य कि त्वं वल्कलधारिणी ॥ ५९ ॥

कृशोदिर ! मैं बचपनमें भी शरीरको संयत कर तपस्यासे जो अपनेको सुखा रहा हूँ वह तो ब्राह्मणोंके लिये प्रशंसनीय है । परंतु भीरु ! तुम इस प्रथम अवस्थामें ही क्यो उप्र तप कर रही हो ! (इसमे सुझे ) शंका हो रही है । अयि स्थिरयोवने ! अयि विलासिनि ! प्रथम अवस्थामें खियाँ पतिके साथ सुन्दर भोगोका भोग करती हैं । पर्वतपुत्रि ! चर और अचर सभी प्राणी तपस्यासे संसारमें रूप, उत्तम कुल और सम्पत्ति चाहते हैं, सो तो तुम्हें अधिक-से-अधिक मात्रामें उपलब्ध हैं ही; किर सौन्दर्य-साथनोको छोडकर तुमने जटा क्यो धारण कर ली है ! तुमने रेशमी वस्त्र छोडकर वल्कल क्यों पहन लिया है ! ॥ ५५-५९ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

ततस्तु तपसा बृद्धा देव्याः सोमप्रभा सखी। भिक्षचे कथयामास यथावत् सा हि नारव् ॥ ६०॥ पुलस्त्यजी वोले—नारद ! उसके बाद तपस्यामें बढी हुई पार्वतीकी सोमप्रभा नामकी सहचरीने उन भिक्षुसे वस्तुस्थिति कही ॥ ६०॥

## सोमप्रभोवाच

तपश्चर्या द्विजश्रेष्ठ पार्वत्या येन हेतुना । तं श्रृणुष्य त्वियं काळी हरं भर्तारमिच्छिति ॥ ६१ ॥ स्रोमप्रभाने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! पार्वती जिस हेतुसे तपस्या कर रही है, उसे सुनिये । ये काळी (तपस्याके वळसे ) शिवको अपना पित बनाना चाहती है ॥ ६१ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

सोमप्रभाया वचनं श्रुत्वा संकम्प्य वै शिरः। विहस्य च महाहासं भिक्षुराह वचस्त्विदम् ॥ ६२ ॥ पुलस्त्यज्ञी बोले—सोमप्रभाकी बात सुनकर भिक्षुने सिर हिलाते हुए वडे जोरसे हॅसकर यह वचन कहा—॥ ६२ ॥

### भिश्रस्थाच

वदामि ते पार्वति वापयसेवं वेत प्रदत्ता तव वृद्धिरेपा।
कथं करः पर्वा क्षेत्रकर्त संमध्यते शार्वकरं संसर्पम्॥६३॥
तथा दुक्लाम्बरशालिनी त्वं सृगारिचर्माभिवृतस्तु रुद्रः।
त्वं चन्दनाका स च भसाभृषितो न युक्तरूषं प्रतिभाति स त्विदम्॥६४॥

भिश्चकने कहा—पार्वित ! मै तुमसे एक वात पूछना हूँ; तुमको यह बुद्धि किमने दी ! पछत्रके सदश तुम्हारा कोमल कर शङ्करके सर्पयुक्त हाथसे कैसे मिलेगा ! कहाँ तुम मुन्दर वन्त्र धारण करनेवाली और कहाँ व्याद्यचर्म धारण करनेवाले ये रुद्र ! कहाँ तुम चन्द्रनसे चर्चित और कहाँ भरमसे भूमिन शद्धर ! अनः मुझे यह मेल अनुरूप नहीं प्रतीत होता ॥ ६३-६४ ॥

पुलस्थ उवाच

एवं चादिनि चित्रेन्द्र पार्बती भिक्षुमनचीत्। मा मैवं वद भिक्षो तमं द्वरः सर्वगुणाधिकः॥६५॥ शिवो चाप्यथवा भीमः सधनो निर्धनोऽपि चा। अल्हृतो चा देवरास्तथा वाप्यनलद्भतः॥६६॥ याददास्तादशो चापि स मे नाथो भविष्यति।

निवार्यतामयं भिक्षुर्विवक्षुः स्कुरिनावरः। न तथा निन्दकः पापी यथा भ्रूणवन्मदि।प्रभे॥ ६७॥

पुलस्त्यजी बोले—विपेन्द्र ! मिक्षुकके इस प्रकार कहनेपर पार्वतीने उससे कहा—मिक्षुक्र ! तुम ऐसी बात मत बोलो । शङ्कर सब गुगोमे श्रेष्ठ हैं । वे देवेश चाहे मङ्गलग्रित हों या भयद्भर रूप, धनी हो या निर्धन तथा अलङ्कार-सम्पन्न हों अथवा अलङ्कार-विहीन—वे जैसे-तैसे ही क्यों न हों—पर वे ही मेरे खामी होगे। (सहचरीको निर्देश कर ) शशिप्रमे ! इसे (भिक्षुकको ) मना करो । यह पुनः कुछ कहना चाहता है; क्योंकि इसके ओठ फड़क रहे हैं । देखो, निन्दा करनेवाला व्यक्ति वेसा पापी नहीं होता जैसा कि निन्दाकी बात सुननेवाला होता है ॥ ६५–६०॥

पुलम्य उवाच इत्येवमुफ्त्वा वरदा समुत्थानुमथैच्छत । ततोऽत्यज्ञद् भिक्षुरूपं खरूपस्थोऽभवच्छित्रः ॥ ६८ ॥ भूत्वोवाच प्रिये गच्छ समेव भवनं पितुः । तवार्थाय प्रहेष्यामि महर्पान् हिमवद्गृहे ॥ ६९ ॥ यच्चेह रुद्रमीहन्त्या मृन्मयद्येश्वरः छतः । असौ भद्रेश्वरेत्येवं रुयातो छोके भविष्यति ॥ ७० ॥ देवदानवगन्धर्वा यक्षाः किंपुरुपोरगाः । पूजयिष्यन्ति सततं मानवाद्य द्युभेष्तवः ॥ ७१ ॥

पुलस्त्यजी (पुनः)चोले—इस प्रकार कहकर वरदायिनी पार्वतीने (ज्योही) वहाँसे उठकर जाना चाहा त्यों ही शहर (बनावटी) भिक्षुरूपको छोड़कर अपने वास्तविक रूपमें हो गये। वे अपने वास्तविक रूपमें आनेपर वोले—प्रिये! अपने गृह जाओ। मैं हिमबान्के घर तुम्हारे लिये महर्पियोंको भेजूंगा। रुद्रकी कामना करनेवाली तुमने यहाँ जिन पार्थिव रूपको ईश्वर माना है, वे संसारमें भद्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध होगे। देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, किलर, उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याणकी कामना करनेवाले होगे, वे सदा उनकी पूजा करेंगे॥ ६८-७१॥

इत्येवमुक्ता देवेन गिरिराजसुता मुने। जगामाम्बरमाविदय स्वमेव भवनं पितुः॥ ७२॥ श्रद्भरोऽपि महातेजा विस्तृत्य गिरिकन्यकाम्। पृथ्दकं जगामाथ स्नानं चक्रे विधानतः॥ ७३॥ ततस्तु देवप्रवरो महेश्वरः पृथ्दके स्नानमपास्तकलमपः। कृत्वा सनिदः सगणः सवाहनो महागिरिं मन्दरमाजगाम॥ ७४॥

आयाति त्रिपुरान्तके सह गणेर्बहार्विभिः सप्तभिरारोहत्युलको वभौ गिरिवरः संहप्रवित्तः क्षणात्। चक्रे दिव्यफलैर्जलेन ग्रुचिना मूलैश्च कन्दादिभिः पूजां सर्वगणेश्वरैः सह विभोरद्रिस्त्रिनेत्रस्य तु ॥ ७५॥ ॥ इति श्रीवामनपुराणे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥

मुने ! शङ्करके इस प्रकार कहनेपर हिमालय-पुत्री पार्वतीजी आकाशमार्गसे अपने पिताके घर चली गर्यी। महातेजस्वी शङ्कर भी पर्वतराजकी कन्याको विदाकर पृथ्रदक नामके तीर्थमे चले गये और वहाँ जाकर उन्होंने यथाविधि स्नान किया। उसके बाद देवोंमे प्रधान महेश्वर पृथ्रदक-तीर्थमे स्नान करके पापसे विमुक्त होकर नन्दी, गणों एवं वाहनके सिहत महान् मन्दर गिरिपर आ गये। सात ब्रह्मपियों (सप्तिपियो) तथा अपने गणोके साथ त्रिपुरासुरको मारनेवाले शङ्करके आ जानेपर पर्वतश्रेष्ठ मन्दर क्षणभरमे ही प्रसन्नचित्त हो गया। पर्वतराजने दिव्य फलों, मूलों, कन्दों एवं पवित्र जलसे समस्त गणेश्वरोके साथ भगवान् शङ्करकी पूजा की।। ७२-७५।।

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥

- 22 82 82 82 8

## [ अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

ततः सम्पूजितो छदः शैलेन प्रीतिमानभूत्। सस्मार च महर्पीस्तु अरुन्थत्या समं ततः॥१॥ ते संस्मृतास्तु ऋपयः शङ्करेण महात्मना। समाजग्मुर्महाशैलं मन्दरं चारुकन्दरम्॥२॥ तानागतान् समीक्ष्यैव देविख्रपुरनाशनः। अभ्युत्थायाभियूज्यैतानिदं वचनमव्रवीत्॥३॥ धन्योऽयं पर्वतश्रेष्ठः श्लाच्यः पूज्यश्च दैवतैः। धूतपापस्तथा जातो भवतां पादपङ्कजैः॥४॥ स्थीयतां विस्तृते रम्ये गिरिप्रस्थे समे शुभे। शिलासु पद्मवर्णासु श्रलक्ष्यासु च मृदुष्विष ॥५॥

## बावनवाँ अध्याय प्रारम्भ

( शिवजीका महर्षियोंको स्मृतकर उन्हें हिमवान्के यहाँ भेजना, महर्पियोंका हिमवान्से शिवके लिये उमाकी याचना, हिमालयकी स्वीकृति और सप्तर्पियोंद्वारा शिवको स्वीकृति-सूचना )

पुलस्त्यजी बोले—उसके बाद पर्वतद्वारा सम्यक् रूपसे पूजित होकर भगवान् रुद्र बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शङ्करने अरुम्थतीसहित सप्त महर्पियोंका स्मरण किया। महात्मा शङ्करके द्वारा स्मृत किये गये वे ऋपिगण सुन्दर कन्दराओंवाले महान् शैल मन्दरपर आ गये। उन-(ऋपियो-)को आये हुए देखकर त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले महादेवने अम्युत्यानकर उनका पूजन किया; फिर यह वचन कहा—प्रभो ! यह पर्वतश्रेष्ठ देवताओंद्वारा प्रशंसनीय एवं पूजनीय होनेसे धन्य है, (और आज यह ) आपके चरणकमलोकी अनुकम्पासे निष्पाप हो गया। अब आपलोग इस विस्तृत, सम, रम्य तथा श्रुम पर्वतशिखरपर बैठे। इसकी शिला कमल-वर्णकी तथा चिकनी एवं कोमल है ॥ १-५॥

### पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्ता देवेन शङ्करेण महर्षयः। सममेव त्वरुन्धत्या विविद्युः शैलसानुनि ॥ ६॥ उपविष्टेषु भ्रृपिषु नन्दी देवगणाग्रणीः। अर्घ्यादिना समभ्यर्च्य स्थितः प्रयतमानसः॥ ७॥ ततोऽववीत् सुरपतिर्धर्म्यं वाक्यं हितं सुरान्। आत्मनो यशसो वृद्धयै सप्तर्षीन् विनयान्वितान्॥ ८॥ पुलस्त्यजी (फिर) बोले—भगत्रान् शङ्करके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर गहर्षिगण अरूधतीके साथ शैलशिलरपर बैठ गये। ऋपियोंके बैठ जानेपर देवताओंमें अप्रणी तथा संयत-चित्तवाले नन्दी अर्ध्य आदिसे उनकी पूजा कर खडे हो गये। उसके बाद सुरपालक शिवने विनयसे युक्त सप्तर्पियोंसे अपने यशकी वृद्धि तथा देवताओंके कल्याणके लिये धर्मसे युक्त वचन कहा—॥ ६—८॥

#### हर उवाच

कश्यपात्रे वारुणेय गाधेय शृणु गीतम । भरहाज शृणुष्व त्वमित्ररस्त्वं शृणुष्व च ॥ ९ ॥ ममासीद् दक्षतनुजा प्रिया सा दक्षकोपतः । उत्ससर्ज सतीपाणान् योगदृष्ट्या पुरा किल ॥ १० ॥ साऽद्य भूयः समुद्धृता शेलराजसुता उमा । सा मद्यीय शैलेन्द्रो याच्यतां हिजसत्तमाः ॥ ११ ॥

राह्नरजीने कहा—कस्यप ! अत्रि ! विश्वामित्र ! गौतम ! भग्द्राज ! अद्विरा ! आप सभी छोग सुर्ने— प्राचीन कालमें दक्षकी आत्मजा सती मेरी प्रिया थीं । उसने दक्षके ऊपर कृतिन होकर योगदृष्टिसे अपने प्राणीका त्याग कर दिया । वहीं आज किर उमा नामये गिरिराज दिमाळपकी कत्या हुई है । द्विजसत्तमो ! आपलोग मेरे लिये पर्वतराजसे उसकी याचना करें ॥ ९-११ ॥

#### पुलस्य उवाच

सप्तर्पयस्त्वेवमुक्ता वाढिमित्यत्रुवन् वचः । ॐ नमः शद्भरायेति प्रोक्त्वा जम्मुर्हिमालयम् ॥ १२ ॥ ततोऽप्यक्न्धतीं शर्वः प्राह् गच्छस सुन्दि । पुरन्ध्रयोहि पुरन्ध्रीणां गित धर्मस्य वै विदुः ॥ १३ ॥ इत्येवमुक्ता दुर्लद्वयं लोकाचारं त्वरुन्धती । नमस्ते रुद्र इत्युक्त्वा जगाम पतिना सह ॥ १४ ॥ गत्वा हिमाद्रिशिखरमोपधिप्रस्थमेव च । दृष्ट्युः शैलराजस्य पुरी सुरपुरीमिव ॥ १५ ॥

पुलस्त्यजी वोले—शङ्करजीके ऐसा कहनेपर सप्तर्पियोने 'बहुत अच्छा'—यह वचन कहा एवं 'ॐ नमः शङ्कराय' कहकर वे हिमालयके यहाँ गये। उसके पश्चात् शङ्करने अरुधतीसे कहा—'मुन्दरि! तुम भी जाओ। स्त्रियोंके धर्मकी गतिको लियाँ ही जानती है।' शङ्करके इस प्रकार कहनेपर लोकाचारको दुर्ल्डइच प्रतिपादित करनेवाली अरुधती अपने पतिके साथ 'नमस्ते रुद्र' ऐसा कहकर हिमालयपर गयी। उन लोगोने ओपधियोसे भरे हिमालयकी चोटीपर जाकर सुरपुरीके समान हिमालयकी पुरीको देखा॥ १२–१५॥

ततः सम्पूज्यमानास्ते शैंलयोपिद्धिरादगत्। सुनाभादिभिरव्यग्नैः पूज्यमानास्तु पर्वतैः॥१६॥ गन्धवैः किन्नरैर्यक्षेस्तथान्यस्ततपुरस्सरैः। विविद्युर्भवनं रम्यं हिमाद्देर्हाटकोज्ज्वलम्॥१७॥ ततः सर्वे महात्मानस्तपसा धौनकलमपाः। समासाद्य महाद्वारं संतस्थुर्द्वाःस्वकारणात्॥१८॥ नतस्तु त्वरितोऽभ्यागाद् द्वाःस्थोऽद्विर्गन्धमादनः। धारयन् वै करे दण्डं पद्मरागमयं महत्॥१९॥

उसके बाद वे पर्वतोंकी पित्रयों, शान्तिचित्तवारे सुनाभादि पर्वतो, गन्धवों, किंनरो, यक्षो एवं अन्य दूसरोसे भी पूजित (सम्मानित) होकर खर्णकी भाँति प्रकाशमान हिमालयके सुन्दर भवनमें प्रविष्ट हुए। किर तपस्या करनेसे निष्पाप हुए वे सभी महात्मा महाद्वारपर जाकर द्वारपालके निकट रुक गये। उसके बाद द्वारपर स्थित गन्धमादन पर्वत पद्मरागके बने विशाल दण्डको हायमे धारण किये हुए शीव्र उनके पास गया।। १६-१९।।

ततस्तमूचुर्मुनयो गत्वा शैलपित ग्रुभम् । निवेदयास्मान् सम्प्राप्तान् महत्कार्यार्थिनो वयम् ॥ २० ॥ इत्येवमुक्तः शैलेन्द्रो ऋपिभिर्गन्थमादनः । जगाम तत्र यत्रास्ते शैलराजो द्विभिर्वृतः ॥ २१ ॥ निपण्णो भुवि जानुभ्यां दत्त्वा हस्तौ मुखे गिरिः । दण्डं निक्षिप्य कक्षायामिदं यत्रनमव्रवीत् ॥ २२ ॥ उसके बाद मुनियोंने उससे कहा—हारपाछ! तुम श्रीमान् शैंळपतिसे जाकर यह शुभ समाचार निवेदित करों कि हम सब विशेष कार्यके छिये यहाँ आये हैं । ऋपियोंके ऐसा कहनेपर शैंळेन्द्र गन्धमादन, पर्वतोंसे बिरे हुए शैंळराजके पास गया और पृथ्वीपर घुटनोंके वल बैंठ गया। फिर दण्डको कॉखमें दवाकर एव दोनो हाय मुखंक निकट ले जाकर उसने यह बचन कहा—॥ २०-२२॥

#### गन्धमाद्न उवाच

दमें हि ऋपयः प्राप्ताः शैलराज तवार्थिनः। द्वारे स्थिताः कार्यिणस्ते तव दर्शनलालसाः॥ २३॥ गन्धमादनने कहा—शैलराज! ये ऋषिगग किसी कार्यकी याचनाके हेतु आपसे भेट करनेकी इच्छावाले होकर आये हैं और द्वारपर स्थित हैं॥ २३॥

#### पुलस्त्य उवाच

द्धाःस्थवाक्यं समाकर्णं समुत्यायाचं छेश्वरः । खयमभ्यागमद् द्वारि समादायार्घ्यमुत्तमम् ॥ २४ ॥ तानच्योर्घ्यादिना शैलः समानीय सभातलम् । उवाच वाक्यं वाक्यवः छतासनपरित्रहान् ॥ २५ ॥

पुलस्त्यजी बोले—द्वारपालकी बात सुननेके बाद पर्वतराज उठकर खयं उत्तम अर्थ्य लेकर द्वारपर आये। अर्ध्य आदिसे उन ऋषियोंका अर्चन करनेके बाद उन्हें समा-स्थानमें लिवा लाये। फिर उनके यथायोग्य आसन प्रहण कर लेनेपर वक्ताके अभिप्रायको स्पष्टतः समझनेवाले शैलराजने उन ऋषियोसे यह वाक्य कहा—॥ २४-२५॥

#### हिमवानुवाच

अनस्रवृष्टिः किमियमुताहो कुसुमं फलम्। अप्रतद्यमिचिन्त्यं च भवदागमनं त्विदम्॥ २६॥ अद्यमभृति धन्योऽस्मि द्यौलराडच सत्तमाः। संग्रुद्धदेहोऽस्म्ययेव यद् भवन्तो ममाजिरम्॥ २७॥ आत्मसंसर्गसंशुद्धं कृतवन्तो द्विजोत्तमाः। इष्टिपूतं पदाक्रान्तं तीर्थं सारस्वतं यथा॥ २८॥ दासोऽहं भवतां विप्राः कृतपुण्यश्च साम्प्रतम्। येनार्थिनो हि ते यूयं तन्ममानातुमर्हथ॥ २९॥ सदारोऽहं समं पुत्रभृत्यैर्नेष्तृभिरव्ययाः। किंकरोऽसि स्थितो युप्मदान्नाकारी तदुच्यताम्॥ ३०॥

हिमवान्ने कहा—(ऋषियो ! मेरे छिये ) आपछोगोका यहाँ पधारना ऐसा ही है जैसे विना वादछकी वृष्टि तथा विना फूछके फ़छका उद्गम; यह अतक्य एवं अचिन्त्य है। परमपूज्यो ! आजसे में धन्य हो गया। आज ही में (अन्वर्थक) शैछराज हुआ। आज ही मेरा शरीर शुद्ध हुआ; क्योंकि आप छोगोने आज मेरे आँगनको पित्र किया है। द्विजोत्तमो ! जिस प्रकार सारखत तीर्थका जल पित्र कर देता है, उसी प्रकार आपछोगोने चरण रखकर तथा अपनी पित्र हिंछसे देखकर हमें पित्र कर दिया है। ब्राह्मगो ! में आप छोगोका दास हूँ। इस समय मे पुण्यवान् हुआ हूँ। जिस उद्देश्यसे आपछोग अर्थी—याचना करनेवाछे—हुए हैं, उसके छिये मुझे आज्ञा दें। महर्षियो ! में शी, पुत्र, नाती और मृत्योंके साथ आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ; अतः आदेश दीजिये ॥ २६–३०॥

#### पुलस्त्य उवाच

शौलराजवचः श्रुत्वा ऋषयः संशितवताः। ऊचुरिङ्गरसं वृद्धं कार्यमद्रौ निवेदय॥३१॥ इत्येवं चोदितः सर्वैर्ऋषिभिः कदयपादिभिः। प्रत्युवाच परं वाक्यं गिरिराजं तमङ्गिराः॥३२॥

पुलस्त्यजी वोले—गिरिराजकी बात सुनकर प्रशस्तवती ऋिपयोने वृद्ध अङ्गिरा मुनिसे कहा—( मुने !) आप हिमवान्को कार्यका निवेदन करें। इस प्रकार कस्यप आदि ऋिपयोसे प्रेरणा प्राप्तकर अङ्गिरा मुनि उन गिरिराज हिमाल्यसे ( उनके अनुरोयके उत्तरमें ) यह श्रेष्ठ वचन वोले—॥ ३१-३२ ॥

वा० पु० अं० १६--

#### अग्निरा उवाच

श्रूयतां पर्वतश्रेष्ठ येन कार्येण वे वयम्। समागनास्त्वास्तवस्मवनममन्वत्या समं गिरं॥ ३३॥ योऽसी महातमा सर्वातमा दक्षयदाशयद्धरः। शद्धरः श्रूलख्यः शर्वित्रनेत्री ख्रूपवाहनः॥ ३४॥ जीमूतकेतुः शत्रुहनो यद्भोक्ता खर्यं प्रमुः। यमीद्वरं वद्नत्येके शिवं स्थाणुं भवं एरम्॥ ३५॥ भीममुत्रं महेशानं महोदेवं पशोः पनिम्। वयं तन प्रेषिताः स्मस्त्वत्यकाशं गिरीद्वर ॥ ३६॥

अङ्गिराने कहा—पर्वतराज ! हमलोग अरुत्वर्ताकं साथ आपके घर जिस कार्यकं लियं आयं हैं, उसे (आप) सुनें । गिरीस्वर ! जिन महात्मा मर्वात्मा, दक्षयज्ञकं विनायकः, श्लावार्मा, वर्ष्व, व्रितंत्र, वृपवार्म, जीमृतकेतु, शत्रुक्त, यज्ञभोक्ता, ख्यंप्रसु ईस्वरको बुद्ध लोग यिव, स्थाणु, भव, तर, भीम, उप्र. महेशान, मर्थादेव एवं पशुपति कहते हैं, उन्होंने ही हमलोगोंको आपके पास भेजा है ॥ ३३—३६॥

इयं या त्वत्सुता काली सर्वलोकेषु मुन्दरी। तां प्रार्थयित देवेशस्तां भवान् दातुमहित ॥ ३७॥ स एव धन्यो हि पिता यस्य पुत्री शुभं पितम् । स्पाभिजनसम्पत्त्या प्राप्नोति गिरिसत्तम् ॥ ३८॥ यावन्तो जङ्गमागम्या भृताः शेल चतुर्विधाः। तेपां माना त्वियं देवी यतः शेकः पिता हरः ॥ ३९॥ प्रणम्य शक्षरं देवाः प्रणमन्तु सुनां तय। कुरुष्य पादं शद्रणां मूर्धिन भम्मपरिष्ठुतम् ॥ ४०॥ याचितारो वयं शर्वो वरो दाता न्वमण्युमा। वधः सर्वजगन्माना कुरु यच्छ्रेयसे तय॥ ४९॥

[ बात यह है कि—] आपकी यह 'काछी' कत्या समस्त छोकोमें मुन्दर है। इसके छिये देवेश ( भगवान्-शहर ) प्रार्थना कर रहे हैं। आपको उन्हें उसका दान दे देना चाहिये। गिरिश्रेष्ट । वही पिता धन्य है, जिसकी पुत्री रूपवान्, निष्कछद्ध कुछीन और श्रीमान् छुम पनिको प्राप्त करती है। दोंख ! ये देवी चार प्रकारके जितने जड-जङ्गम प्राणी है उनकी माता (हो जाती) हैं; क्योंकि शहर जी मवके पिता कहे गये हैं। ( हम सबका निवेदन है कि ) समस्त देवता शङ्करको प्रणामकर तुम्हारी पुत्रीको भी प्रणाम करें; इस्टिये समर्पित कर दें। ( और इस प्रकार आप ) अपने शत्रुओंक सिरपर अपना भरमयुक्त चरण रखें ( शत्रुओको विजित करें )। हमछोग याचना करनेवाले है, शङ्कर वर हैं, आप दाता हैं और समस्त संसारकी जननी उमा वर्ध् हैं। आपको जो कल्याणकारी जैंचे, उसे करें।। ३७–४१।।

### पुलस्त्य उचाच

तद्वचोऽङ्गिरसः श्रुत्वा काली तस्त्रावधोमुखी। हर्पमागन्य सहस्ता पुनर्देन्यमुपागता॥ ४२॥ नतः शैलपितः प्राह् पर्वतं गन्धमाद्नम्। गच्छ शैलानुपामन्त्र्य सर्वानागन्तुमहिसि॥ ४३॥ ततः शीव्रतरः शैलो गृहाद् गृहमगाज्ञवी। मेर्वादीन् पर्वतथेष्ठानाजुहाव समन्ततः॥ ४४॥ तेऽप्याजग्मुस्त्वरावन्तः कार्यं मत्वा महत्तदा। विविशुर्विस्मयाविष्टाः सोवर्णेप्वासनेषु ते॥ ४५॥

पुरुस्त्यजी बोले—अङ्गराकी वह वाणी सुनकर कालीने (लजासे) अपना मुख नीचे झुका लिया। सहसा वे प्रसन्न होकर पुनः उदास हो गर्यो। उसके बाद गिरिराजने गन्धमादन पर्वतसे कहा—(गन्धमादन!) जाओ! सभी पर्वतोंको आनेके लिये आमन्त्रित कर आओ। उसके पश्चात् वेगशाली पर्वत-(गन्धमादन-) ने चारों और शीवतापूर्वक घर-घरजाकर मेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वतोंको आनेके लिये निमन्त्रग दे दिया। वे सभी पर्वत भी कार्यकी महत्ता समझकर शीवतासे आ गये और सुवर्णमय आसनोंपर उत्सुकतापूर्वक बैठ गये॥ ४२–४५॥

उर्यो हेमकूटश्च रम्यको मन्द्रस्तथा। उदालको चारुणश्च वराहो गरुडासनः॥ ४६॥ शुक्तिमान् वेगसानुश्च दृढश्दङ्गोऽथ श्टङ्गवान्। चित्रकुटिश्चकूटश्च तथा मन्द्रकाचलः॥ ४७॥ रम्यको मन्दरस्तथा। उदालको चारुणश्च वराहो गरुडासनः॥ ४६॥ मलयरचैव पारियात्रोऽथ दुर्दरः। कैलासाद्रिर्महेन्द्रश्च निषधोऽक्जनपर्वतः॥ ४८॥ गिरयस्तथाऽन्ये क्षुद्रपर्वताः । उपविष्टाः सभायां वै प्रणिपत्य ऋषींश्च तान् ॥ ४९ ॥ पते

उदय, हेमकूट, रम्यक, मन्दर, उदालक, वारुण, वराह, गरुडासन, शुक्तिमान्, वेगसानु, दृढश्रङ्ग, श्कदान, चित्रकूट, त्रिकूट, मन्दरकाचल, त्रिन्य, मलय, पारियात्र, दुर्दर, कैलास, महेन्द्र, निषव, अञ्जन—ये सभी प्रमुख पर्वत तथा छोटे-छोटे अन्य पर्वत उन ऋषियोंको प्रणाम कर सभामें बैठ गये ॥ ४६-४९ ॥

ततो गिरोशः खां भार्यो मेनामाहृतवांश्च सः। समागच्छत कल्याणी समं पुत्रेण भामिनी ॥ ५० ॥ साऽभिवन्य ऋषोणां हि चरणांश्च तपिबनी । सर्वान् हातीन् समाभाष्य विवेश ससुता ततः ॥ ५१ ॥ उपविष्टेपु नारद् । उवाच वाक्यं वाक्यक्षः सर्वानाभाष्य सुखरम् ॥ ५२ ॥ ततोऽद्रिप्र महाशैल

उसके पश्चात् उन गिरीशने अपनी भार्या मेनाको बुळाया । (वे ) कल्याणी भामिनी अपने पुत्रके साथ आयीं और तब उन साध्वीने ऋषियोक्रे चरणोंमे प्रणाम किया एवं समस्त ज्ञानियोसे अनुज्ञा लेकर वे पुत्रके साथ बैठ गर्यो । नारदजी ! उसके बाद सभी पूर्वतोके भी बैठ जानेपर उनकी अनुमति लेकर उक्तिके अभिप्रायके विज्ञाता महाशैलने मधुर वचन कहा--।। ५०-५२ ॥

हिमवानुवाच

इमे सप्तर्षयः पुण्या याचितारः सुतां मम। महेश्वरार्थं कन्यां तु तचावेद्यं भवत्सु वै॥ ५३॥ तद् वद्ध्यं यथाप्रक्षं ज्ञातयो यूयमेव मे । नोल्रङ्ख्य युष्मान् दास्यामि तत्क्षमं वक्तुमह्थ ॥ ५४ ॥

हिमवान्ने निवेदन किया—( उपिशत सजनो ! ) ये पुण्यात्मा सप्तर्षि भगवान् शङ्करके लिये मेरी कत्याकी याचना कर रहे हैं। राङ्करके लिये कत्या देनेका प्रस्ताव है—यही आपलोगोसे निवेदन करना है। आप लोग ही मेरे ज्ञाति-त्रन्यु हैं, अतः अपनी बुद्धिके अनुसार परामर्श दें। आप-( के मत-)का उल्लब्धन कर मै ( कन्याका ) दान नहीं करूँगा; अतः आप छोग उचित परामर्श दे ॥ ५३–५४ ॥

पुलस्य उवाच हिमबद्धचनं श्रुत्वा मेर्वाद्याः स्थावरोत्तमाः । सर्वे एवाब्रुवन् वाक्यं स्थिताः स्वेप्वासनेपु ते ॥ ५५ ॥ याचितारश्च मुनयो वरिक्षपुरहा हरः। दीयतां शैल कालीयं जामाताऽभिमतो हि नः॥ ५६॥ मेनाण्यथाह भर्तारं श्टणु शैलेन्द्र मद्भचः। पितृनाराध्य देवस्तिर्दत्ताऽनेनैव हेतुना॥ ५७॥ यस्त्वस्यां भूतपतिना पुत्रो जातो भविष्यति । स हनिष्यति दैत्येन्द्रं महिपं तारकं तथा ॥ ५८ ॥

पुलस्यजी बोले—हिमवान्के प्रस्तावकी वात सुनकर मेरु आदि सभी श्रेष्ठ गिरिवरोने अपने-अपने आसनपर आसीन होते हुए ही कहा--( गिरिराज ! ) याचना करनेवाले सप्तर्पि हैं और त्रिपुराख़रका वय करनेवाले शङ्कर वर हैं । शैलराज ! इस कालीको आप उनके लिये प्रदान करे । जामाता हमलोगोके मनपसंद है । उसके बाद मेनाने अपने पतिसे कहा--शैलेन्द्र ! मेरी बात सुनिये । पितरोंकी आराधना करनेके वाद उन देवोने ( इस कन्याको ) मुझे इसीलिये दिया था कि भूतपति (शिव ) द्वारा इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह दैत्येन्द्र महिप एवं तारकका वय करेगा ॥ ५५-५८ ॥

इत्येवं मेनया प्रोक्तः शैंकैः शैंकेश्वरः सुताम् । प्रोवाच पुत्रि वृत्ताऽसि शर्वाय त्वं मयाऽधुना ॥ ५९ ॥ न्नापीनवाच कालीयं मम पुत्री तपोधनाः। प्रणामं शङ्करवधूर्भक्तिनम्ना करोति वः॥ ६०॥

بيد موسودون در الموادي والموادي الموادي الموادي

ततोऽप्यरुम्धती कार्लामद्भूमारोप्य चारुकैः । लज्जमानां समाश्वाम्य एरनामोवितैः छुभैः ॥ ६१ ॥ ततः सप्तर्पयः मोचुः शैलराज निशामय । जामित्रगुणसंगुक्तां निर्धि पुण्यां सुमहलाम् ॥ ६२ ॥ उत्तराफाल्युनीयोगं तृतीयेऽद्धि हिमांशुमान् । गमिष्यति च तत्रोको मुहुन्तीं मैत्रनामकः ॥ ६३ ॥

मेना तथा पर्वतोंके इस प्रकार कहनेपर हिमवान्ने अपनी कन्यासे कहा—पृति! अब मैंने तुसे शङ्करको दे दिया। किर उन्होंने ऋपियोंसे कहा—है तपोबनो! यह मेरी पुत्री तथा शङ्करकी वध् काली भक्ति-सहित विनम्न-भावसे आप लोगोंको प्रणाम करती है। उसके वाद अरुवनीने लिंजन हो रही कालीको (अपनी) गोदमें बैठाकर शङ्करके प्रेमभरे शुभ नामोंके उचारणसे उसे भलीमाँनि आस्त्रक्त किया। उसके बाद सप्तिविधोने कहा—शैंलराज! (अब आप) जामित्र (सप्तम भावकी शुद्धता) गुणसे संयुक्त मङ्गल्य पवित्र निविको सुनिये। (आजके) तीसरे दिन चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रसे योग करेगा। उसे मैंत्र नामक मुहुत्ते कहते हैं॥ ५९-६३॥

तस्यां तिथ्यां हरः पाणि त्रहीण्यति समन्त्रकम् । तव पुत्र्या वयं यामस्तद्गुज्ञातुमहेसि ॥ ६४ ॥ ततः सम्पूज्य विश्विना फलमूलादिभिः शुभैः । विसर्जयामास रातेः शैलराड ऋपिपुङ्गवान् ॥ ६५ ॥ तेऽप्याजग्मुर्महावेगात् त्वाकम्य मस्दालयम् । आसाद्य मन्द्रिगिरिं भूयोऽवन्द्रन्त शहुरम् ॥ ६६ ॥ प्रणम्योचुर्महेशानं भवान् भर्त्ताऽद्रिजा वधुः । सप्रह्मकारायो लोका द्रक्यन्ति घनवाहनम् ॥ ६७ ॥

उस तिथिमें शहूर मन्त्रपूर्वक आपकी पुत्रीका पागिष्रहण करेंगे। आप अनुमित दें; (अव) हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद शैलराजने उन ऋषिश्रेष्ठोंको सुन्दर फल-मूलोंसे विविध्वक पूजितकर विदा किया। वे ऋषि भी आकाशमार्गसे अत्यन्त वेगसे मन्दरगिरिपर आ गये और शंकरको प्रणाम किया। उन महर्पिजनोंने पुन: महेशको प्रणाम कर कहा—शङ्कर ! आप वर है एवं गिरिजा वधू हैं। ब्रह्माके साथ तीनो छोक आप घनवाहन-(शिव-) का (इस रूपमें) दर्शन करेगे (—ऐसी सबकी लालसा है)॥ ६४–६७॥

ततो महेश्वरः प्रीतो मुनीन् सर्वाननुक्रमात्। पूजयामास विधिना अरुन्थन्या समं हरः॥ ६८॥ ततः सम्पूजिता जग्मुः सुराणां मन्त्रणाय ते। तेऽप्याजग्मुहरं द्रष्टुं ब्रह्मचिष्ण्वन्द्रभास्कराः॥ ६९॥ गेहं ततोऽभ्येत्य महेश्वरस्य कृतप्रणामा चिविद्युर्महर्षे। सस्मार निन्दिप्रमुखांश्च सर्वानभ्येत्य ते चन्च हरं निषण्णाः॥ ७०॥ वेवैर्गणेश्चापि चृतो गिरीशः स शोभते मुक्तजटात्रभारः। यथा यने सर्व्जकद्म्यमध्ये प्ररोहमूलोऽथ वनस्पतिचै॥ ७१॥॥ इति श्रीवामनपुराणे द्विप्चाशक्तमोऽध्यायः॥ ५२॥

उसके बाद शङ्करने प्रसन्न होकर कमानुसार अरुचतीके साथ सप्तर्पियोंका विधिवृर्वक पूजन (सकार) किया। (शिवद्वारा) भलीभॉनि पूजित होकर वे सभी ऋित देवासे मन्त्रणा करनेके लिये चल गये। फिर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र एवं सूर्य आदि (देवता) भी शिवका दर्शन करने आ गये। (पुल्लयजी कहते हैं—) महर्षे! वहाँ जाकर (शङ्करको) प्रणाम करनेके बाद वे लोग शङ्करको गृहमें प्रविट हुए। उन्होने नन्दी आदिका स्मरण किया। (फलतः) वे सभी आकर शङ्करको प्रणाम करनेके बाद बैठ गये। देवों एवं गणोसे घिरे खुली जटावाले वे शङ्करजी वनमें सर्ज्ज और कदम्बके मध्य प्ररोहयुक्त (बरोहवाले) वटवृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे॥ ६८—७१॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें वावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥



## [ अथ त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः ]

पुलस्य उवाच

समागतान् सुरान् दृष्ट्वा निन्दराख्यातवान् विभोः। अथोन्याय हरि भन्त्या परिष्वज्य न्यपीडयत् ॥ १॥ व्रह्माणं शिरसा नत्वा समाभाष्य शतकतुम्। शालोक्यान्यान् सुरगणान् संभावयत् स शहूरः॥ २॥ गणाश्च जय देवेति धीरभद्रपुरोगमाः। शैवाः पाशुपताद्याश्च विविशुर्यन्दराचलम् ॥ ३॥ ततस्तसान्महाशेलं कैलासं सह देवतैः। जगाम भगवान् शर्वः कर्तुं वैवाहिकं विविम्॥ ४॥

## तिरपनवाँ अध्याय प्रारम

( हिमालय-पुत्री उमाका भगचान् शिवके साथ विवाह और वालविल्योंकी उत्पत्ति )

पुरुस्त्यजी घोळे—नन्दीने आये हुए सभी देवताओंको देखकर शङ्करको बनाया । शङ्करने उठकर भिक्त-पूर्वक विष्णुका गाढ आलिङ्गन किया । उन शङ्करने ब्रह्माको सिरसे ( झक्कर ) प्रगाम किया एवं इन्द्रसे कुशल-समाचार पूछा तथा अन्य देवोंको ओर देखकर उनका आदर किया । वीरभद्र आदि शैव एवं पाशुपतगग 'जय देव' कहते हुए मन्दराचलमें प्रविष्ट हुए । उसके बाद भगवान् शिव वैवाहिक विधि सम्पन्न करनेके लिये देवताओंके साय महान् कैलास पर्वतपर गये ॥ १-४ ॥

ततस्तस्मिन् महाशैंले देवमाताऽदितिः गुभा । सुरभिः सुरसा चान्याश्चकुर्मण्डनमाकुलाः ॥ ५ ॥ महास्थिशेखरी चारुरोचनातिलको हरः । सिहाजिनी चालिनीलभुजङ्गकृतकुण्डलः ॥ ६ ॥ महाहिरत्नवलयो हारकेयूरन्पुरः । समुन्नतज्ञद्यभारो चृपभस्थो विराजते ॥ ७ ॥ तस्याग्रतो गणाः स्वैः स्वैराद्धढा यान्ति चाहनैः । देवाश्च पृष्ठतो जग्मुईताशनपुरोगमाः ॥ ८ ॥

तत्पश्चात् उस महान् पर्वतपर कल्याणी देवमाता अदिति, सुरिम, सुरसा एवं अन्य ख्रियोंने शीव्रतासे शिक्षरका शृहार किया। (गलेमें) मुण्डमाल धारण किये, कियें। व्याव्रचर्म, कानोमें भ्रमरके समान नीलें (काले) सर्पका कुण्डल, (कलाईमें) महान् सर्पोंका रत्नरूपी कङ्कण पहने, कण्ठमें हार, बाहुओंमें मुजबंद, पैरोंमें नूपुर धारण किये, सिरपर ऊँची जटा बाँचे, ललाटपर गोरोचनका तिलक लगाये हुए भगवान् शङ्कर द्वाप्तभपर विराजमान हुए। शङ्करके आगे अपनी-अपनी सवारियोंपर बैठे उनके गण एवं उनके पीछे अनि आदि देवता (बारात) चले। ५-८॥

वैनतेयं समारूढः सह लक्ष्म्या जनार्दनः। प्रयाति देवपार्वस्थो हंसेन च पितामहः॥ ९॥ गजाधिरूढो देवेन्द्ररूछत्रं शुक्लपटं विभुः। धारयामास विततं शच्या सह सहस्रहृष्ट् ॥ १०॥ यमुना सिरतां श्रेष्ठा वालव्यजनमुत्तमम्। रवेतं प्रगृह्य हस्तेन कच्छपे संस्थिता ययो ॥ ११॥ हंसकुन्देन्द्रसंकाशं वालव्यजनमुत्तमम्। सरस्रती सिरच्छ्रेष्टा गजारूढा समाद्धे॥ १२॥

राङ्करकी बगलमें लक्ष्मीके साथ गरुड़पर बैठे हुए विष्णु एवं हंसपर आरूड ब्रह्मा चलने ल्यो । राचीके साथ ऐरावत हस्तीपर चढकर सहस्र नेत्रवारी इन्द्रने क्वेत बखके वने विशाल छत्रको धारण किया । (एक ओर ) निद्योमें श्रेष्ठ यमुना कच्छपपर सवार होकर अपने हाथमें उत्तम क्वेत चॅचर लेकर डुलाने लगी और (दूसरी ओर ) सिरताओं में श्रेष्ठ सरखती भी हाथीपर आरूढ़ होकर हंस, कुन्द एवं इन्द्रके समान उत्तम चॅंबर लेकर डुलाने लगी ॥(९-१२॥

न्नृतवः पट् सप्तादाय कुसुमं गन्धसंयुतम्। पञ्चवर्णं महेशानं जग्मुस्ते कामचारिणः॥१३॥ मत्तमेरावणनिभं गजमारुद्य वेगवान्। अनुलेपनमादाय ययो तत्र पृथृदकः॥१४॥ गन्धर्वास्तुम्बुरुमुखा गायन्तो मधुरस्वरम्। अनुजग्मुर्महादेवं वाद्यन्तश्च किन्नराः॥१५॥ नृत्यन्त्योऽण्सरसद्वेव स्तुवन्तो मुनयश्च तम्। गन्धर्वा यान्ति देवेशं त्रिनेत्रं शूलपाणिनम्॥१६॥

कामचारी छ: ऋतुएँ पँचरंगे सुगन्धित पुणोंको छेकर शद्भरके साथ चलने लगीं । ऐरावनके समान मतवाले हाथीपर चढकर पृथ्दक अनुलेपन छेकर चला । तुम्बुरु आदि गन्धर्य मधुर ग्वरमे गाते एवं किलर बाजा वजाते हुए शङ्करके पीछे-पीछे चले । चृत्य करती हुई अप्सराएँ तथा शलपाणि त्रिलोचनदेवेशकी स्तुनि करते हुए मुनि और गन्धर्व (मङ्गलमयी वरयात्रामें ) चले ॥ १३—१६ ॥

एकाद्रश तथा कोठ्यो रद्राणां तत्र वै ययुः। द्वाद्शैवादितेयानामधें कोठ्यो वग्रनिष ॥ १७ ॥ सप्तपिष्ट्तथा कोठ्यो गणानामृषिसत्तम । चतुविशत् तथा जग्मुर्ऋपीणामृष्येरेतसाम् ॥ १८ ॥ असंख्यातानि यथानि यथिकत्तररक्षसाम् । अनुजग्मुर्महेशानं विवाहाय समाकुलाः ॥ १९ ॥ ततः क्षणेन देवेशः क्षमाधराधिपतेस्तलम् । संप्रातास्त्वागमन् शैलाः कुअरस्थाः समन्ततः ॥ २० ॥

ऋपिसत्तम ! ग्यारह कोटि रुद्र, बारह कोटि आदित्य, आठ कोटि वसु, सतसठ कोटि गण एवं चौबीस (कोटि) अध्वरेता ऋपियोंने (भी साथ ही) प्रस्थान किया । महेराके पीछे यक्ष, किन्ना एवं राक्षसींके अनिमत झुंड विवाहके लिये उत्साहपूर्वक चले । तत्पश्चात् देवेश (भगवान् शङ्कर ) क्षणमात्रमें प्रवतराज हिमाल्यपर पहुँच गये । चारों ओरसे हाथियोंपर बैठे पर्वत उनके पास इकट्ठे हो गये ॥ १७–२० ॥

ततो ननाम भगवांस्त्रिनेत्रः स्थावराधिपम्। द्यौलाः प्रणेमुरीशानं ततोऽसौ मुहितोऽभवत् ॥ २१ ॥ समं सुरैः पार्पदैश्च विवेश चृपकेतनः। निन्दिना द्यिते मार्गे शैलराजपुरं महत्॥ २२ ॥ जीमूनकेतुरायात इत्येवं नगरिस्त्रयः। निजं कर्म परित्यज्य दर्शनव्यापृताभवन् ॥ २३ ॥ माल्यार्द्धमन्या चादाय करेणकेन भामिनी। केशपाशं द्वितीयेन शद्भराभिमुखी गता॥ २४ ॥

इसके बाद त्रिछोचन भगवान् शङ्करने पर्वतराजको प्रणाम किया। उसके बाद अन्य पर्वतोंने भी शिवजीको प्रणाम किया जिससे वे प्रसन्न हो गये। नन्दीद्वारा दिखाये गये मार्गसे देवताओ एवं पार्पदोंके साथ वृपकेतु शंकर पर्वतराजके महान् पुरमें प्रविष्ट हुए। जीमृतकेतु शङ्करको आया हुआ जानकर नगरकी ख्रियाँ (खागतके उछासमें इतनी विह्न्छ हो गयीं कि ) अपना काम छोड़कर उन्हें देखने छगीं। एक स्त्री एक हाथमें आधी माछा और दूसरे हाथमें अपने केशपाशको पकड़े हुए शङ्करकी और दोड़ पड़ी ॥ २१–२४॥

अन्याऽलक्तकरागाढ्यं पादं कृत्वाकुलेश्रणा । अनलक्तकमेकं हि हरं द्रष्टुमुपागता ॥ २५ ॥ एकेनाङ्णाक्षितेनेव श्रुत्वा भीममुपागतम् । साञ्जनां च प्रगृह्यान्या शलाकां सुष्ठु धावति ॥ २६ ॥ अन्या सरसनं वासः पाणिनादाय सुन्दर्ग । उन्मत्तेवागमन्नश्ना हरदर्शनलालसा ॥ २७ ॥ अन्यातिकान्तमीशानं श्रुत्वा स्तनभरालसा । अनिन्दत रूपा वाला योवनं स्वं कृशोदरी ॥ २८ ॥

छाछसाभरी नेत्रोंवाछी अन्य स्नी एक पैरमें महावर लगाकर तथा दूसरेमें विना महावर लगाये शङ्करको देखने चली आयी । कोई स्नी शङ्करको आया सुनकर एक ऑखमें अञ्चन लगाये और दूसरी ऑखमें अञ्चन लगानेके लिये अझनयुक्त सलाई लिये दौड़ पड़ी । शङ्करके दर्शनकी उत्सुकतासे दूसरी सुन्दरी उन्मत्ताकी मॉनि करधनीके साथ पहननेके वसको हाथमें लिये नंगी ही चली आयी । दूसरी कोई महादेवका आना सुनकर स्तनके भारसे अलसायी कृशोदरी वाला रोपसे अपने यौवनकी निन्दा करने लगी ॥ २५-२८॥

इत्थं स नगरस्त्रीणां क्षोभं संजनयन् हरः। जगाम वृपभारूढो दिव्यं श्वशुरमन्दिरम्॥२९॥
ततः प्रविष्टं प्रसमीक्ष्य शम्भुं शैंकेन्द्रचेदमन्यवलां ह्यवन्ति।
स्थाने तपो दुश्चरमिवकायाश्चीर्णं महानेप सुरस्तु शम्भुः॥३०॥
स एप येनाङ्गमनङ्गतां कृतं कन्दर्पनाम्नः कुसुमायुधस्य।
कृतोः क्षयी दक्षविनाशकर्ता भगाक्षिहा शूलधरः पिनाको॥३१॥
नमो नमः शङ्कर शूलपणे मृगारिचर्माम्वर कालशत्रो।
महाहिहाराङ्कितकुण्डलाय नमो नमः पार्वतिवल्लभाय॥३२॥

इस प्रकार नगरकी महिलाओं को क्षुमित करते हुए बैंलपर चढे शङ्कर अपने श्रञ्जरके दिन्य महलमें गये। तदनन्तर घरमें प्रविष्ट हुए। शम्भुको देखकर घरमे आयी हुई स्त्रियाँ स्पष्ट कहने लगीं कि पार्वतीद्वारा किया गया किन तप सर्वया उचित है; क्योंकि ये शङ्कर महान् देव है। ये वही है, जिन्होंने कन्दर्भ नामके कामदेवके शरीरको भस्म कर दिया। (किर वे उन्हे बार-बार नमन करने लगीं—) ये ही क्षतुक्षयी, दक्षयज्ञविनाशक, भगाक्षिहन्ता, शूलवर एवं पिनाकी हैं। हे शङ्कर! हे शूलपाणे! हे व्याव्रचर्मवारिन्! हे कालशत्रो! हे महान् सपोंका हार और कुण्डल धारण करनेवाले पार्वती-बल्लभ! आपको बार-बार नमस्कार है॥ २९–३२॥

इत्थं संस्तूयमानः सुरपतिविधृतेनातपत्रेण शम्भुः सिद्धैर्वन्द्यः सयक्षेरिहकृतवलयं चारुभस्मोपलिप्तः । अग्रस्थेनाग्रजेन प्रमुदितमनसा विष्णुना चानुगेन वैवाहीं मङ्गलाख्यां हुतवहमुदितामारुरोहाथ वेदीम् ॥३३॥ आयाते त्रिपुरान्तके सहचरेः साधं च सप्तिपिर्व्यग्रोऽभूद्गिरिराजवेद्दमनि जनः काल्याः समालद्भृतौ । व्याकुल्यं समुपागताश्च गिरयः पूजादिना देवताः प्रायो व्याकुलिता भवन्ति सुहृदः कन्याविवाहोत्सुकाः॥३४॥

प्रसाध्य देवीं गिरिजां ततः स्त्रियो दुक्लशुक्ताभिवृताङ्गयप्रिकाम् । भ्रात्रा सुनाभेन तदोत्सवे कृते सा शङ्कराभ्याशमथोपपादिना॥३५॥ ततः शुभे हर्म्यतले हिरण्मये स्थिताः सुराः शङ्करकालिचेप्रितम् । पश्यन्ति देवोऽपि समं कृशाङ्गया लोकानुजुष्टं पदमाससाद॥३६॥

इस प्रकार संस्तुत तथा इन्द्रके द्वारा धारण किये छत्रसे युक्त, सिद्धों एव यक्षोंद्वारा बन्दनीय, सर्पका कंकण पहने, सुन्दर भस्म रमाये, ब्रह्माको आगे किये हुए एवं विष्णुद्वारा अनुगत शिव मङ्गलमयी अग्निपूर्ण विवाह-मण्डपकी वेदीपर गये। सहचरों और सप्तिर्पियोंके साथ त्रिपुरान्तक शिवके आ जानेपर हिमवान्के घरके लोग कालीका श्रृङ्गार करनेमें एवं आये हुए पर्वत-देवताओंकी पूजा और सत्कार करनेमें व्यस्त हो गये। कन्याके विवाहमें उल्लाहमरे प्रेमीजन प्रायः व्याकुल हो ही जाते हैं। फिर तो पार्वतीके दुवले-पतले शरीरको क्षियोंने उज्जवल रेशमी वस पहनाकर अलडकृत कर दिया एवं माई सुनाभने वैवाहिक उत्सवके लिये उसे शङ्करके पास पहुँचाया। उसके बाद सोनेके बने महलके अंदर बैठे हुए देवगण शङ्कर और पार्वतीकी विवाह-विधि देखने लगे और महादेवजीने भी दुवले-पतले शरीरवाली पार्वतीके साथ जगयूज्य स्थानको प्राप्त कर लिया। ३३–३६॥

यत्र क्रीडा विचित्राः सुकुसुमतरवो वारिणो विन्दुपातें-र्गन्धाद्वर्गेन्धचूर्णेः प्रविरलमवनो गुण्डितौ गुण्डिकायाम्। मुक्तादामेः प्रकामं हरगिरित्तनया क्रीडनार्थे तदाऽष्टनत् पश्चात् सिन्दूरपुञ्जैरविरतविततेश्चकतुः ६मां सुरक्ताम्॥३७॥ एवं क्रीडां हरः कृत्वा समं च गिरिकन्यया। आगञ्छद् दक्षिणां वेदिमृपिभिः सेविनां दढाम्॥३८॥ अथाजगाम हिमवान् ग्रुक्काम्वरधरः ग्रुचिः । पवित्रपाणिरादाय मधुपर्कमथोज्ज्वलम् ॥ ३९ ॥ उपविप्रस्तिनेत्रस्तु शाक्षीं दिरामपद्यत । सप्तर्षिकांश्च घोलेन्द्रः मृपविण्रेऽवलोकयन् ॥ ४० ॥ सुखासीनस्य शर्वस्य कृताञ्जलिपुटो गिरिः । प्रोवाच वचनं श्रीमान् धर्मसाधनमात्मतः ॥ ४१ ॥

सुन्दर पुणोंवाले वृक्षोंसे सुशोमित भूमिक घेरेमें कीडा करते हुए शङ्कर और पार्वतीने एक दूसरेपर सुगन्धित जलसीकरों ( फुहारो ) और गन्धचूणोंकी लगातार वर्षा की । उसके बाद उन दोनोंने कीडा-हेतु एक दूसरेको मुक्तादाम ( मोतीकी मालाओं )से आहरण-कीडा करनेके बाद सिन्द्रकी मुट्ठी भर-भरकर विवाह-स्थलको सिन्द्रसे रॅग दिया—पृथ्वीपर सिन्द्र-ही-सिन्द्र कर दिया । इस प्रकार शङ्करजी पार्वतीके साथ कीडा करनेके पश्चात् ऋषियोंसे सेवित सुदृढ़ ( वैवाहिक मण्डपकी ) दिक्षण वेदीपर आये । उसके बाद पित्रक पहने तथा स्वेतवल धारण किये हिमवान् स्वेत-मधुर मधुपर्क लिये हुए आये । बैठे हुए त्रिनेत्र ऐन्द्री ( पूर्व ) दिशाकी और देख रहे थे । शैलेन्द्रने सप्तिर्वयोंकी और देखते हुए भलीभाँति आसन ग्रहण किया । आरामसे आसनपर आसीन शङ्करसे गिरिने हाथ जोड़कर अपने धर्मका साधक वचन कहा—॥ ३७–४१॥

### हिमवानुवाच

मत्पुर्जी भगवन् कालीं पौत्रीं च पुलहायजे। पितृणामिष दौहित्रीं प्रतीच्छेमां मयोद्यताम्॥ ४२॥ हिमवान्ने कहा—भगवन् ! मेरे द्वारा दी जा रही पुलहायजकी पौत्री, पितरोंकी दौहित्री एवं मेरी पुत्री कालीको आप कृपया खीकार करें॥ ४२॥

इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रो हस्तं हस्तेन योजयन् । प्रादात् प्रतीच्छ भगवन् इदमुच्चैरुदीरयन् ॥ ४३ ॥ पुलस्त्यजी बोले--यह कहकर शैलेन्द्रने (शङ्करके) हायसे (पार्वतीके) हायको संयोजितकर उच खरसे यह कहते हुए कि 'हे भगवन् ! इसे आप खीकार करें' दान दे दिया ॥ ४३ ॥

हर उवाच

न मेऽस्ति माता न पिता तथेव न ज्ञातयो वाऽपि च वान्धवाश्च !

निराश्रयोऽहं गिरिश्रङ्गवासी सुतां प्रतीच्छामि तवादिराज ॥ ४४ ॥

इत्येवमुक्त्वा वरदोऽवपीडयत् करं करेणादिकुमारिकायाः ।

स्ना चापि संस्पर्शमवाष्य शम्भोः परां मुदं छच्धवतो सुर्पे ॥ ४५ ॥

तथाधिक्रढो वरदोऽथ वेदिं सहादिपुत्रया मधुपर्कमश्चन् ।

दत्त्वा च छाजान् कमछस्य शुक्छांस्ततो विरिश्चो गिरिजामुवाच ॥ ४६ ॥

काछि पश्यस्य चद्नं भर्तुः शश्चरप्रमम् । समदृष्टिः स्थिरा भृत्वा कुरुव्वाग्नेः प्रदक्षिणम् ॥ ४७ ॥

ततोऽभ्विका हरमुखे हुष्टे शैत्यमुपागता । यथार्करिश्चमसंत्रता प्राप्य चृष्टिमिवावनिः ॥ ४८ ॥

शह्नरने कहा—पर्वतराज ! मेरे पिता, माता, दायाद या कोई बान्धव नहीं है । मैं गृह-विहीन होकर पर्वतकी ऊँची चोटीपर रहता हूँ । मैं आपकी पुत्रीको अङ्गीकार करता हूँ । यह कहकर वरदाता शङ्करने पर्वतकी पुत्री पावतीके हाथको अपने हाथमें ले लिया । देवर्षे ! शङ्करके हाथका स्पर्श प्राप्त कर उसे भी अत्यन्त हर्ष हुआ । इसके बाद मधुपर्कका प्राशन करते हुए वरदायक शङ्कर पर्वतकी पुत्रीके साथ वेदीपर बैठे । उसके बाद धानका सफेट लावा देकर ब्रह्माने गिरिजासे कहा—काली ! पतिके चन्द्रमाके समान मुखको देखो एवं समदृष्टिमें स्थित होकर अग्निकी प्रदक्षिणा करो । उसके बाद शङ्करका मुख देखनेपर अम्बिकाको इस प्रकारकी शीतलता प्राप्त हुई जैसी सूर्यकी किरणोसे सन्तप्त पृथ्वीको वृष्टि पाकर होती है ॥ ४४-४८ ॥

भूयः प्राह विभोर्वक्त्रमीक्षरवेति पितामहः। लज्जया साऽपि दृष्टेति शनैर्ज्ञहाणमज्ञवीत्॥ ४९॥ समं गिरिजया तेन हुताशिक्षः प्रदक्षिणम्। कृतो लाजाश्च हिषपा समं क्षिप्ता हुताशिन ॥ ५०॥ ततो हराङ्चिम,लिन्या गृहीतो दायकारणात्। कियाचिस च दास्यामि मुञ्जस्वेति हरोऽत्रवीत्॥ ५१॥ मालिनी शङ्करं प्राह मत्सख्या देहि शङ्कर। सौभाग्यं निज्ञगोत्रीयं ततो मोक्षमवाष्ट्यसि॥ ५२॥ पितामहने फिर कहा—विमुक्ता मुख देखो। अत्र उसने भी लजापूर्वक धीरेसे ब्रह्मासे कहा—देख

पितामहने फिर कहा—विभुक्ता मुख देखों । अब उसने भी छजापूर्वक धीरेसे ब्रह्मासे कहा—देख छिया ।(इसके बाद) गिरिजाके साथ उन्होंने अग्निकी तीन प्रदक्षिणा की एवं अग्निमें हिवण्यके साथ छावाकी आहि दी। तत्पश्चात् माछिनीने दाय- (नेग-) के छिये शङ्करका पैर पकड़ छिया। शङ्करने कहा—क्या मॉग्नी हो ? मैं दूंगा। पैर छोड़ दो। माछिनीने शङ्करसे कहा—हे शङ्करजी! मेरी सखीको अपने गोत्रका सौभाग्य दीजिये, तभी छुटकारा मिलेगा।। ४९-५२।।

अथोवाच महादेवो दत्तं मालिनि मुञ्च माम्। सौभाग्यं निजगोत्रीयं योऽस्यास्तं श्रणु विच्म ते ॥५३॥ योऽसौ पीताम्बरधरः शङ्खधुक्षधुसद्दनः। एतदीयो हि सौभाग्यो दत्तोऽसद्गोत्रमेव हि ॥५४॥ इत्येवमुक्ते वचने प्रमुमोच चृपच्वजम्। मालिनी निजगोत्रस्य शुभचारित्रमालिनी ॥५५॥ यदा हरो हि मालिन्या गृहीतश्चरणे शुभे। तदा कालीमुखं ब्रह्मा ददर्श शशिनोऽधिकम्॥५६॥

उसके बाद महादेवने कहा—मालिनी ! तुम जो माँगती हो उसे मैंने दे दिया । मुझे छोड़ो । इसका जो गोत्रीय सौमाग्य होगा उसे मैं तुम्हे बतलाता हूँ । तुम सुनो ! ये जो पीताम्त्रर पहनने और शङ्ख धारण करनेवाले मधुसूदन हैं मेरा गोत्र इनका सौभाग्य ही है; उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शङ्करके कहनेपर अपने कुलकी शुभ सचित्रिताकी माला धारण करनेवाली मालिनीने शङ्करको छोड़ दिया । जब मालिनीने शङ्करके दोनों चरण पकड़ रखे थे, तब ब्रह्माने कालीके चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर मुखको देखा ॥ ५३—५६ ॥

तद् दृष्ट्वा क्षोभमगमच्छुक्रच्युतिमवाप च। तच्छुकं वालुकायां च खिळीचक्रे ससाध्वसः॥ ५७॥ ततोऽव्रवाद्धरो ब्रह्मन् न द्विजान् हन्तुमहेसि। अमी महर्षयो धन्या वालखिल्याः पितामह॥ ५८॥ ततो महेशवाक्यान्ते समुत्तस्थुस्तपिसनः। अप्राशीतिसहस्राणि वालखिल्या इति स्मृताः॥ ५९॥ ततो विवाहे निर्वृत्ते प्रविष्टः कौतुकं हरः। रेमे सहोमया रात्रिं प्रभाते पुनरुत्थितः॥ ६०॥

ततोऽद्रिपुत्रीं समवाप्य शम्भुः सुरैः समं भूतगणैश्च हृष्टः। सम्पूजितः पर्वतपार्थिवेन स मन्दरं शीद्रमुपाजगाम॥६१॥ ततः सुरान् ब्रह्महरीन्द्रमुख्यान् प्रणम्य सम्पूज्य यथाविभागम्। विसर्ज्यं भूतैः सहितो महीश्रमध्यावसन्मन्दरमष्टमूर्तिः॥६२॥ इति श्रीवामनपुराणे त्रिपक्षाशक्तमोऽध्यायः॥५३॥

उसको देखकर वे क्षुब्ब हो गये। उनका ग्रुक च्युत हो गया। भयवश उन्होने उस ग्रुकको बालुकामें छिपा दिया। उसके बाद शङ्करने कहा—ब्रुखन् ! ब्राह्मणोंका वव मत कीजिये। पितामह ! ये सभी बालखिल्य महर्षि है, जो वहे ही धन्य है। फिर शङ्करके कहनेके बाद अंद्रासी हजार वालखिल्य नामक तपस्त्री उठ खड़े हुए। उसके बाद विवाह हो जानेपर शङ्कर कौतुकागार (कोहबर) में गये। उन्होने रात्रिमे पार्वतीके साथ विनोद किया। पुनः प्रातःकाल उठे। उसके बाद पार्वतीको प्राप्तकर प्रसन्त हुए शङ्कर पर्वतराजसे पूजित होनेके बाद देवो एवं भूतगणोंके साथ तुरन्त ही मन्दराचलपर आ गये। उसके बाद अष्टमूर्ति शङ्करने ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवताओका यथोचित पूजन किया तथा उन्हे प्रणाम कर विदा किया। किर खयं अपने भूतगणोंके साथ मन्दर पर्वतपर रहने लगे॥ ५७–६२॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तिरपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५३॥

# [ अथ चतुष्पश्चाशत्तमं।ऽध्यायः ]

पुलस्य उवाच

ततो गिरो वसन् रुद्धः स्वेच्छया विचरन् मुने। विश्वकर्माणमहृय प्रोवाच कुरु मे गृहम्॥ १॥ ततश्चकार गर्वस्य गृहं स्वस्तिकलक्षणम्। योजनानि चनुःपष्टिः प्रमाणन हिरणमयम्॥ २॥ दन्ततोरणनिर्ध्यहं मुक्ताज्ञालान्तरं शुभम्। शुङ्क्किटिकसोपानं वैहर्यकृतन्यक्षम्॥ २॥ सप्तकक्षं सुविस्तीर्णं सर्वेः समुद्दिनं गुणैः। तते। देवपतिश्चकं यनं गार्हस्थ्यलक्षणम्॥ ४॥ चौवनवाँ अध्याय प्रारम्भ

( भगवान् शिवकं लियं मन्दरपर विश्वकर्माद्वारा गृहनिर्माण, शिवका यद्य-कर्म करनाः, पार्यतीकी तपस्पासे बन्धाका वर देना. कोशिकोको स्थापनाः, शिवकं पान्गमं अन्नि-प्रवेशः, देवोंको पार्थना आदि और गजाननकी उत्पत्ति )

पुलस्त्यजी वोले—मुने ! मन्द्रगिरिपर रहते हुए और इच्छानुसार श्रमण करते हुए शक्करने विधकर्माको आवाहित कर कहा—विश्वकर्मन् ! मेरे लिये गृह बना दो । उसके बाद विश्वकर्माने शक्करके लिये चैंसिठ योजन विस्तृत स्वर्गनिर्मित तथा स्वस्तिक चिह्नोसे युक्त गृहका निर्माण किया । उसमें हार्याके दाँतोंके तोरण तथा मोतियोंकी सुन्दर झालरे लगी हुई थी और वेंह्यमणिये जठित शुद्ध-रफ्तिककी सीहियाँ थीं । सात कक्षोंबाला वह लम्बा-चौड़ा वर सभी गुणोसे भरा-पूरा था । घर बन जानेके बाद देवाधिदेवने गृहस्थ आश्रमके उपयुक्त यज्ञकर्म सम्पन्न किया ॥ १–४ ॥

तं पूर्वचरितं मार्गमनुयाति सा गङ्गरः। तथा सतिस्त्रनेत्रस्य महान् कालेऽभ्यगान्मुने ॥ ५ ॥ रमतः सह पार्वत्या धर्मापेक्षी जगत्पतिः। ततः कदाचिदार्मार्थं कालीन्युका भवेन हि ॥ ६ ॥ पार्वती मन्युनाविष्टा गङ्गरं वाक्यमत्रवीत्।

संरोहतीपुणा विद्धं वनं परशुना हतम्। वाचा दुरुकं वीभन्सं न प्रगेहित वाक्यतम्॥ ७॥ वाक्सायका वदनाविष्पतन्ति नैराहनः शोचिन राज्यहानि। न तान् विमुञ्चेत हि पण्डिनो जनस्तमद्य श्रमं विनशं न्वया कृतम्॥ ८॥

रहते हुए वहुत समय बीत गया । पार्वतीके साथ धर्मके अनुसार ध्यवहार करते हुए जगत्वामी शङ्करने किसी समय विनोदमें गिरिजाको 'काळी' कह दिया । क्रोधसे भरकर पार्वतीन शह्करसे कहा—( देखिये प्रमु !) बाणसे विवा हुआ घाव भर जाता है और कुल्हाइंसि काटा हुआ वन पुनः हरा-भरा हो जाता है; किंतु वाणीसे किया गया दोपपूर्ण तथा बीभरस घाव नहीं भरता । मुख्ये निकले हुए वाग्वाणोसे घायळ प्राणी दिन-रात चित्ता करते रहते हैं; अतः पण्डितजनोको उन्हें (कुवाच्य वाक्य-वाणोको ) नहीं प्रयुक्त करना चाहिये । आज आपने उस वाद्ययवर्मको ध्यर्थ कर दिया ॥ ५-८॥

तस्माद् वजामि देवेश तपस्तप्तुमनुत्तमम् । तथा यतिष्ये न यथा भवान् कार्लाति वक्ष्यति ॥ ९.॥ इत्येवमुफ्त्वा गिरिजा प्रणम्य च महेश्वरम् । अनुज्ञाता त्रिनेन्नेण दिवमेवोत्पपात ह ॥ १०॥ समुत्पत्य त्र वेगेन हिमाद्रिशिखरं शिवम् । टक्कच्छिन्नं प्रयत्नेन विधात्रा निर्मितं यथा ॥ ११॥ तनाऽवतीर्यं सस्मार जयां च विजयां तथा । जयन्ती च महापुण्यां चतुर्थामपराजिताम् ॥ १२॥



मङ्गलायतन भगवान् विनायक





देवेश्वर ! इसिलये मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूं । मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूँगी जिससे आप फिर मुझे 'काली'—ऐसा न कहेगे। इस प्रकार कहनेके बाट हिमतनया-( पार्वती-)ने शङ्करको प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाशमें चली गयीं और वे उड़कर मङ्गलमय हिमालयकी चोटीपर पहुँची। वह हिमालयकी चोटी ऐसी थी जैसे विवाताने प्रयत्नपूर्वक टॉकीसे काटकर निर्माण किया हो । (आकाशसे पर्वतपर ) उत्तरकर ( उन्होंने ) जया, विजया, जयन्ती, महापुण्या तथा चौथी अपराजिताका स्मरण किया ॥ ९-१२ ॥

ताः संस्मृताः समाजग्सुः कालीं द्रष्ट्रं हि देवताः । अनुज्ञातास्तथा देव्या गृश्रूषां चिक्ररे ग्रुभाः ॥ १३ ॥ ततस्तपसि पार्वत्यां स्थितायां हिमबद्धनात्। समाजगाम तं देशं व्यात्रो दंष्टानखायुधः॥ १४॥ एकपादिस्थितायां तु देव्यां व्याबस्त्विचन्तयत्। यदा पतिष्यते चेथं तदा दास्यामि वे अहम् ॥ १५॥ चिन्तयन्नेव दत्तदृष्टिर्मृगाथिपः। पद्यमानस्तु वदनमेकदृष्टिरजायत ॥ १६ ॥

(पार्वतीके) स्मरण करते ही वे (आहृत) देवियाँ काळीको देखनेके लिये आ गर्यी। (और) वे कल्याणकारिणी सिखयाँ देवीकी आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगीं। उसके वाद पार्वतीके तपस्यामे लग जानेपर हिमालयके वनसे आयुवके काममे आनेवाले दॉतों और नखोके आयुववाला एक वाघ उस स्थानपर आया । पार्वतीको एक पैरपर खड़ी देखकर बाघने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मै अवश्य ही इसे पा जाऊँगा । इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगोंका खामी पार्वतीके मुखको एकटक देखने लगा ॥ १३-१६ ॥

ततो वर्षशतं देवी गृणन्ती ब्रह्मणः पदम् । तपोऽतप्यत् ततोऽभ्यागाद् ब्रह्मात्रिभुवनेश्वरः॥ १७ ॥ पितामहस्ततोवाच देवीं प्रीतोऽिस शाश्वते। तपसा धूतपापाऽिस वरं बृणु यथेिप्सितम्॥ १८॥ अथोवाच वचः काली व्याव्यस्य कमलोद्भव। वरदो भव तेनाहं यास्ये प्रीतिमनुत्तमाम्॥ १९॥ ततः प्रादाद् वरं ब्रह्मा व्याव्यस्याद्भुतकर्मणः। गाणपत्यं विभौ भक्तिमजेयत्वं च धर्मिताम्॥ २०॥

उसके बाद सौ वर्योतक ब्रह्ममन्त्रका जाप करती हुई देवीने तपस्या की। तब खर्ग, पृथ्वी तथा पातालके स्त्रामी त्रक्षा उपस्थित हुए । त्रक्षाने देत्रीसे कहा—∙सनातनि ! मै प्रसन्न हूँ । तुम तपस्या करके निष्पाप हो गयी हो । इच्छानुकूळ वर मॉगो । इसके वाद कालीने कहा—हे कमळजन्मा ( ब्रह्माजी ) ! इस व्यावको आप वर दे। इससे मै उत्तम सुख प्राप्त करूँगी। तव ब्रह्माजीने उस अलैकिक कर्म करनेवाले व्यावको गगनायक हो जाने, शंद्धरको भक्ति प्राप्त करने एवं किसीसे न जीते जाने और धार्मिक हो जानेका वर दिया' ॥ १७-२० ॥

वरं व्याद्राय दत्त्वेवं शिवकान्तामथाऽत्रवीत्। वृणीष्व वरमव्यया वरं दास्ये तवाऽस्विके ॥ २१ ॥ ततो वरं गिरिसुता प्राह देवी पितामहम्। वरः प्रदीयतां मह्मं वर्णं कनकसंनिभम्॥ २२॥ तथेत्युक्त्वा गतो ब्रह्मा पार्वती चाभवत् ततः। कोशं कृष्णं परित्यज्य पर्दमीकि हिन्सानिभा॥ २३॥ तस्मात् कोशाच संजाता भूयः कात्यायती भूने। क्ष्रां वासवः॥ २४॥ तामभ्येत्य सहस्राक्षः प्रतिज्ञाह दक्षिणाम्। प्रोवाच गिरिजां देवो वाक्यं खार्थीय बासवः॥ २४॥

इस प्रकार व्याव्रको वर देकर ( उन्होने ) शिवकान्ता-( पार्वती-) से कहा-अम्बिके ! तुम ( भी ) शान्त चित्तसे वर मॉगो । मै तुम्हे ( भी ) वर दूँगा । उसके बाट गिरिनन्टिनी पार्वती देवीने पितामहसे कहा-नहसन् ! मुझे यही वर दीजिये कि मेरा वर्ण सुवर्णके समान हो जाय । ब्रह्मा 'ऐसा ही हो' कहकर चले गये । पार्वती भी अपने शरीरका कालापन त्यागकर कमलके केसरके समान हो गयीं । मुने ! उस कृष्ण कोशसे फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई | हजार आँखोंबाले इन्द्रने उनके पास जाकर दक्षिणा प्रहण की भीर अपने क्रिये गिरिजासे वह वचन कहा---।। २१-२४।।

#### इन्द्र उवाच

इयं प्रदीयतां महां भिग्नी मेऽस्तु कौशिकी । त्वत्कोशसम्भवाचेयं कौशिको कौशिकोऽण्यहम् ॥ २५ ॥ तां प्रादादिति संश्रुत्य कौशिकों रूपसंयुताम् । सहस्राक्षोऽपि तां पृद्ध विन्ध्यं वेगाज्जगाम च ॥ २६ ॥ तत्र गत्या त्वथोवाच तिष्ठसात्र महावछे । प्र्यमाना सुरैनीम्ना एयातात्वं विन्ध्यवासिनी ॥ २७ ॥ तत्र स्थाप्य हरिदेवीं वत्त्वा सिंहं च बाहनम् । भवामरारिहन्त्रोत्युकृत्वा कार्ममुपागमत् ॥ २८ ॥

इन्द्रने कहा—आप इसे मेरे लिये दे दें । यह कौशिकी मेरी वहन वनेगी। आपके कोशसे उत्पन्न होनेके कारण यह 'कौशिकी' हुई और मैं भी कौशिक हुआ। उसे मैंने दे दिया—इस (प्रतिज्ञा-वचन)को सुननेके बाद उस रूपवती कौशिकीको लेकर देवराज इन्द्र शीवतापूर्वक विन्ध्यपर्वतपर चले गये। इसके वाद वहाँ जाकर (उन्होंने उससे) कहा—महाबले! तुम यहाँ रहो। देवताओं द्वारा आराधित होती हुई तुम 'विन्ध्यवासिनी' नामसे प्रसिद्ध होगी। इन्द्रने देवीको वहाँ स्थापितकर उनके वाहनके लिये (उन्हों ) सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने-वाली बनो— ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गये। २५-२८॥

उमाऽिप तं वरं लब्ध्वा मन्दरं पुनरेत्य च। प्रणम्य च महेशानं स्थिता सिवनयं मुने ॥ २९ ॥ ततोऽमरगुरुः श्रीमान् पार्वत्या सिहतोऽव्ययः। तस्थौ वर्षसहस्रं हि महामोहनके मुने ॥ ३० ॥ महामोहस्थिते रुद्रे भुवनाश्चेलुरुद्धताः। चुक्षुभुः सागराः सप्त देवाश्च भयमागमन् ॥ ३१ ॥ ततः सुराः सहेन्द्रेण ब्रह्मणः सदनं गताः। प्रणम्योचुर्महेशानं जगत् क्षुन्धं तु कि व्यिदम् ॥ ३२ ॥

मुने ! उमादंवी भी उस वरको प्राप्त करके मन्दर पर्वतपर चली गयीं और महेशको प्रणाम कर विनीतभावसे रहने लगीं । मुने ! उसके पश्चात् पार्वतीके साथ श्रीमान्, अन्यय देवगुरु एक हजार वर्गोतक महामोहनक ( सुरत-क्रीडामें ) स्थित रहे । रुद्रदेवके महामोहमें स्थित होनेपर समस्त भुवन क्षुव्य होकर विचलित हो गये । सातों सागर खलवला उठे और देवगण भयभीत हो गये । तब देवता लोग इन्द्रके साथ महालोक गये और महेशान-( महाा- ) को प्रणाम कर बोले—यह जगत् क्यों अशान्त हो गया है—यह क्या बात है ! ।। २९–३२ ।।

तानुवाच भवो नृनं महामोहनके स्थितः। तेनाकान्तास्त्विमे छोका जग्मुः क्षोभं दुरत्ययम् ॥ ३३ ॥ इत्युक्त्वा सोऽभवत् तृष्णीं ततोऽप्यूचुः सुरा हरिम्। आगच्छ शक गच्छामो यावत् तन्न समाप्यते ॥ ३४ ॥ समाप्ते मोहने वाछो यः समुत्पत्स्यतेऽव्ययः। स नृनं देवराजस्य पदमैन्द्रं हरिष्यति ॥ ३५ ॥ ततोऽमराणां वचनाद् विवेको वछघातिनः। भयाज्ञानं ततो नष्टं भाविकमेप्रचोदनात् ॥ ३६ ॥

(ब्रह्माने ) उन देवताओंसे कहा—निश्चय ही महादेत्र महामोहनक (सुरतछोछ।-)में स्थित हैं । उन्हींसे आकान्त होनेके कारण यह सारा जगत् अत्यन्त क्षुच्च हो रहा है । इतना कहकर वे चुप हो गये । तब देवताओंने इन्द्रसे कहा—शक्ष ! जबतक वह (महामोहनक) समाप्त नहीं हो जाता, तभीतक हमछोग उन-(महेश्वर-)के पास चछे । मोह समाप्त हो जानेपर उत्पन्न होनेवाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराजके ऐन्द्रपदका हरण कर लेगा । उसके बाद भित्रत्व्यतावश देवताओंके वचनसे बलघाती-(इन्द्र-) का विवेक एवं भयके कारण ज्ञान (भी) नए हो गया ॥ ३३—३६॥

ततः शकः सुरैः सार्धे चिह्नना च सहस्रहक्। जगाम मन्दरगिरिं तच्छूङ्गे न्यविशासतः॥३७॥ अशकाः सर्व प्रवेते प्रवेष्टुं तर्भवाजिरम्। चिन्तयित्वा तु सुचिरं पावकं ते व्यसर्जयन्॥ ३८॥ स चाभ्येत्य सुरश्रेष्ठो द्वष्ट्वा द्वारे च निव्तम्। दुष्यवेशं च तं मत्वा चिन्तां विद्वाः परां गतः॥ ३९॥ स तु चिन्तार्णवे मग्नः प्रापश्यच्छम्भुसर्मनः। निष्कामन्ती महापिङ्क हंसानां विमलां तथा ॥ ४० ॥

तब हुजार आँखवाले इन्द्र अग्नि और देवताओंके साथ मन्दर पर्वतपर गये एवं उस पर्वतकी ऊँची चोटीपर वैठ गये; परंतु वे सभी महादेवके भवनमें प्रवेश न पा सके । अधिक समयतक आपसमें विचार-विमर्श कर उन छोगोंने अग्निदेवको ( उनके पास) भेजा । सुरश्रेष्ठ अग्निदेव वहाँ गये और द्वारपर नन्दीको देखकर एवं वहाँ प्रवेश पाना कठिन समझकर चिन्ता-सागरमें इव गये । शोक-सागरमें इवे हुए उन्होने शम्भुके भवनसे निकल रही हंसोंकी विमल लम्बी कतार देखी ॥ ३७-४० ॥

असाबुपाय इत्युक्तवा हंसरूपो हुताशनः। बञ्चियित्वा प्रतीहारं प्रविवेश हराजिरम्॥ ४१॥ प्रविश्य सुक्षममुर्तिश्च शिरोदेशे कपर्दिनः। प्राह प्रहस्य गर्म्भारं देवा द्वारि स्थिता इति ॥ ४२ ॥ तच्छुत्वा सहस्रोत्थाय परित्यज्य गिरेः सुताम् । विनिष्कान्तोऽजिराच्छर्यो विह्नना सह नारद् ॥ ४३ ॥ विनिष्कान्ते सुरपतौ देवा मुदितमानसाः। शिरोभिरवनीं जग्मुः सेन्द्रार्कशिरावकाः॥ ४४॥ ततः प्रीत्या सुरानाह वद्ध्वं कार्यमाशु मे । प्रणामावनतानां वो दास्येऽहं वरमुत्तमम् ॥ ४५ ॥

यही उपाय है--ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपालको भुलावा देकर महादेवके गृहमें हंसरूपमें प्रविष्ट हो गये । प्रवेश करनेके पश्चात् सूक्ष्म शरीर धारण करनेवाले अग्निदेवने महादेवके सिरके पास हँसते हुए गम्भीर खरमें कहा—( प्रभो ! ) देवतालोग दरवाजेपर खंडे हैं । ( पुलस्यजी बोले ) नारदजी! महादेवजी उस वातको सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालयकी कत्याको छोड़कर अग्निके साथ आँगनसे निकल आये । सुरपित शङ्करके निकल जानेपर इन्द्रसहित चन्द्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवताओने हर्षित मनवाले होकर पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया । उसके बाद (भगत्रान् महादेवने ) प्रेमपूर्वक देवताओसे कहा—देवताओ ! आपलोग मुझे शीव अपना कार्य बतायें । मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करनेवाले आपलोगोको उत्तम वर दूंगा ॥ ४१-४५ ॥

### देवा ऊचुः

यदि तुष्टोऽस्ति देवानां वरं दातुमिहेच्छसि । तदिदं त्यज्यतां तावन्महामैथुनमीइवर ॥ ४६ ॥ देवताओंने कहा--ईश्वर ! यदि आप प्रसन्न हैं और हम देवताओंको वर देना चाहते हैं तो आप इस महासुरतछीछाका परित्याग कर दे ॥ ४६ ॥

### ईश्वर उबाच

एवं भवतु संत्यको मया भावोऽमरोत्तमाः। ममेदं तेज उद्भिक्तं किद्यद् देवः प्रतीब्छतु ॥ ४७ ॥ ईश्वरने कहा--देवश्रेष्ठो ! ऐसा ही होगा । मैंने आसिक छोड दी । किंतु कोई देवता मेरे इस बढ़े हुए तेज( शक्र )को प्रहण करे ॥ ४७ ॥

#### पुक्रस्त्य उवाच

इत्युक्ताः शम्भुना देवाः सेन्द्रचन्द्रदिवाकराः। असीदन्त यथा मग्नाः पङ्के वृन्दारका इव ॥ ४८ ॥ सीदत्सु दैवतेष्वेतं द्वताशोऽभ्येत्य शङ्करम्। प्रोवाच मुख्च तेजस्त्वं प्रतोच्छाम्येष शङ्कर ॥ ४९ ॥ ततो मुमोच भगवांस्तद्रेतः स्कन्नमेव तु । जलं तृषान्ते वै यद्वत् तैलपानं पिपासितः॥ ५०॥ ततः पीते तेजिस वै शावे देवेन विद्वना । खस्थाः सुराः समामन्त्र्य हरं जम्मुस्त्रिविष्टपम् ॥ ५१ ॥

पुलस्यजी बोले—शम्भुके इस प्रकार कहनेपर (प्रकृत गगन्यामे ) इन्द्रके साथ चरणा एवं सूर्य आदि देवता कीचडमे फँसे हुए हायीके समान दृखी हो गये। देवताओंक इस प्रकार दृखी हो जानेपर अग्निने ( माहसकर ) शद्धरके पास जाकर कहा—शद्धर ! आप ( अपने ) नेजको छोईं—अहर करें । में उसे प्ररूप कर्मणा । उसके बाद भगवान्ने तेजको) छोड़ दिया और उस त्यक्त रेतस्को जैसे जलका प्यासा व्यक्ति नेल पी जाना है. अग्निदेवने उसी प्रकार ( उसे ) पी लिया । अग्निदेव द्वारा शहरके नेजकी उस प्रकार पी लिये जानेपर देवनालीग स्रस्थ हो गये और महादेवसे अनुमति लेकर खर्गम लीट गये ॥ ४८-५१ ॥

सम्प्रयातेषु देवेषु हरोऽपि निजमन्दिरम् । समभ्येन्य महादेवं।मिष् यजनमञ्जीन् ॥ ५२ ॥ देवि देवैरिहाभ्येत्य यत्नात् प्रप्य एताशनम् । नीतः प्रोक्तो निविद्यस्तु पुप्रीत्यक्ति तयौद्रात् ॥ ५३ ॥ साऽपि भर्तुर्वेचः श्रुत्वा कुद्धा रक्तान्तलोचना । शशाय देवतान् सर्वान् नष्टपुत्रोद्भवा शिवा ॥ ५४ ॥ यसान्नेच्छन्ति ने दुए। सम पुत्रमधारमम्।तसान्ते न जनिष्यन्ति म्यासु यापितसु पुत्रकान्॥ ५५॥

देवताओं के खर्ग चले जानेपर महादेवने भी अपने मिटरमें जाकर महादेवीमे यह वचन कहा—देवि! देवोने यहाँ आकर युक्तिसे अग्निको मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुरुत्तरी कौग्वसे पुत्र न जननेके टिय कहा । पुत्र न जननेकी बात पतिसे सुनकर कोथसे शिवाकी ऑस्ट्रे छाठ हो गर्या और ( उन्होंने ) सगन्त देवताओंकी शाप दे दिया; यतः वे दुष्ट मेरे उदरसे पुत्रकी उत्पत्ति नहीं चाहते; अतः वे भी अपनी पनियोंसे पुत्र नहीं उत्पन्न करेगे ॥ ५२-५५॥

पवं शक्ता सुरान् गोरी शोचशालामुपागमत्। शाह्य मालिनी स्नातुं मिन चके तपोधना॥ ५६॥

मालिनो सुर्गम गृहा इलक्ष्णसुद्धर्तनं युभा। हराभ्यां कनकप्रभम्। तत्स्वेदं पार्वतो चेच मेने कीद्दग्रुणन हि॥ ५७॥ देव्यङ्गमुद्धर्तयते कराभ्यां मालिनी तूर्णमगमद् गृहं स्नानस्य कारणात्। तत्यां गतायां शैलेया मलाचके गजाननम्॥ ५८॥ चतुर्भुजं पीनवक्षं पुरुपं लक्षणान्वितम् । कृत्वेत्ससर्जं भृम्यां च स्थिता भद्रासने पुनः ॥ ५९ ॥

इस तरह देवताओको शाप देकर तपोवना गौरी शुद्धिशास्त्रमें गर्या और मस्त्रिनीको बुलाकर स्नान करनेका विचार किया । सुन्दरी मालिनी सुगन्त्रयुक्त मुलायम उत्रहन लेकर देवीके मीने-जैसे कान्तिवाले शरीरमें ( उसे ) दोनो हाथोसे लगाने लगी । ( उत्रदन लगाते समय पसीनमे मिला उत्रदनका मैल देखकर ) पार्वतीनी (अपने मनमें ) विचार करने लगी कि ( देखूँ कि ) इस स्वेदमें क्या गुग है । मान्दिनी स्नान-( कराने-)के लिये शीव्र स्नानगृहमें चली गयी । उसके चले जानेपा शैंन्यपुत्रीने ( उस ) मैन्यसे गजवदनको बनाया । चार भुजावाले, चौड़ी छातीवाले, सुन्दर लक्षगांसे युक्त पुरुषको बनाकर उसे भूमिपर रख दिया और वे स्वयं पुनः उत्तम आसनपर बैठ गयीं ॥ ५६-५९ ॥

मालिनी तिच्छरः स्नानं ददी विहसती तदा। ईपडासामुमा दृष्ट्वा मालिनी प्राह नारद॥ ६०॥ किमर्थ भीरु शनकेईसिस त्वमतीव च। साऽथोवाच हसाम्येवं भवत्यास्तनयः किल॥ ६१॥ भविष्यतीति देवेन प्रोक्तो नन्दी गणाधिपः। तच्छुत्वा ममहासोऽयं संजातोऽय छशोदिर॥ ६२॥ यसाद् देवैः पुत्रकामः शद्वरो विनिवारितः। पतच्छुत्वा वचो देवी सस्नौ तत्र विधानतः॥ ६३॥

उस समय मालिनीने हॅसते हुए देवीको सिरसे स्नान कराया । नारढजी ! मालिनीको मुस्कराते हुए देखकर देवीने कहा—मीरु ! तुम भीरे-धीरे इतना क्यों हॅस रही हो ! मालिनीने कहा—मै इसलिये हॅस रही

हूं कि आपको ( अवश्य ) पुत्र होगा, ऐसा महादेवने गणपित नन्दीसे कहा था। कृशोदिर ! उसे सुनकर (स्मरण कर ) आज मुझे हॅसी आ गयी है; क्योंकि देवताओंने शङ्करको पुत्रके लिये इच्छा करनेसे रोक दिया है। इस बातको सुनकर देवीने ( फिर ) वहाँ विविपूर्वक स्नान किया ॥ ६०—६३ ॥

स्नात्वाचर्य शङ्करं भक्त्या समभ्यागाद् गृहं प्रति । ततः शम्भुः समागत्य तिसान् भद्रासने त्विप ॥ ६४ ॥ -स्नातस्तस्य ततोऽधस्तात् स्थितः स मलपूरुपः । उमास्वेदं भवस्वेदं जलभूतिसमन्वितम् ॥ ६५ ॥ तत्सम्पर्कोत् समुत्तस्थो फूत्कृत्य करमुत्तमम् । अपत्यं हि विदित्वा च प्रीतिमान् भुवनेश्वरः ॥ ६६ ॥ तं चाद्राय हरो नन्दिमुवाव भगनेत्रहा । रुद्रःस्नात्वाचर्यदेवादीन् वाग्भिरद्भिःपितृनिप ॥ ६७ ॥

स्तान करनेके बाद भक्तिसे शङ्करकी अर्चना कर देवी घरकी ओर चर्छी । उसके वाट महादेवने भी आकर उसी पवित्र आसनपर स्नान किया । उसी आसनके नीचे वह मैलसे बनाया पुरुप पड़ा था । उमाके स्वेद एवं जल तथा भस्मसे युक्त शङ्करके स्वेदका सिम्पश्रम होनेसे वह उत्तम ग्रुण्डसे फ़त्कार करते हुए उठा । उसे अपना पुत्र जानकर मुवनेश्वर प्रसन्न हो गये । भगनेत्रको नट करनेवाले महादेवने उसे लेकर नन्दीसे कहा—(यह मेरा पुत्र है ) । स्नान करनेके बाट शिवने स्तुतियोसे देवताओंकी तथा जलसे (नित्य) पितरोंकी भी अर्चना की ॥ ६४—६७ ॥

जिंद्वा सहस्रनामानसुमापार्श्वसुपागतः। समेत्य देवी विहसन् शङ्करः शूलधृग् वचः॥ ६८॥ प्राह त्वं पश्य शैलेयि खसुतं गुणसंयुतम्। इत्युक्ता पर्वतसुता समेत्यापश्यदःद्वृतम्॥ ६९॥ यत्तदः प्रालादिव्यं छतं गजमुखं नरम्। ततः प्रीता गिरिसुता तं पुत्रं परिपण्वजे॥ ७०॥ मूर्धित चैनसुपाष्ट्राय ततः शर्वोऽव्रवीदुमाम्। नायकेन विना देवि तव भूतोऽपि पुत्रकः॥ ७१॥ यसाज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः। एप विष्नसहस्राणि सुरादीनां हरिष्यति॥ ७२॥

वे सहस्रनामका जप कर उमाके निकट गये । देवीके निकट जाकर शूळ धारण करनेवाले शङ्करने हसते हुए यह वचन कहा—शैळजे! तुम अपने गुणवान् पुत्रको देखो । इस प्रकार कहे जानपर पार्वतीने जाकर यह आश्चर्य देखा कि उनके शरीरके मळसे अळौकिक सुन्दर हाथीके मुखवाला पुरुप हो गया है । उसके बाट गिरिजाने प्रसन्ततापूर्वक उस पुत्रको आळिङ्गित किया । उसके सिरको सूँघकर शम्भुने उमासे कहा—देवि! तुम्हारा यह पुत्र विना नायकके उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम 'विनायक' होगा । यह देवादिकोके सहस्रों विन्नोका हरण करेगा ॥ ६८—७२ ॥

पूजियप्यन्ति चैवास्य लोका देवि चराचराः। इत्येवमुक्त्वा देव्यास्तु दत्तवांस्तनयाय हि॥ ७३॥ सहायं तु गणश्रेष्ठं नाम्ना ख्यातं घटोदरम्। तथा मातृगणा घोरा भूता विष्नकराश्च ये॥ ७४॥ ते सर्वे परमेशेन देव्याः प्रीत्योपपादिताः। देवी च खसुतं दृष्ट्वा परां मुद्रमवाप च॥ ७५॥ रेमेऽथ शम्भुना सार्धं मन्दरे चारुकन्दरे।

एवं भूयोऽभवद् देवी इयं कात्यायनी विभो। या जघान महादैत्यौ पुरा शुम्भनिशुम्भकौ॥ ७६॥ एतत् तवोक्तं वचनं शुभाख्यं यथोद्भवं पर्वततो मृडान्याः। खर्ग्यं यशस्यं च तथाघहारि आख्यानमूर्जस्करमद्रिपुत्र्याः॥ ७७॥

॥ इति श्रीवामनुपुराणे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

देवि ! सारा चर और अचर जगत् इसकी पूजा करेगा । देवीसे इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायकके लिये घटोदर नामके श्रेष्ठ गणको दे दिया । फिर देवीके प्रेमसे घोर मातृगणो तथा विन्नकारी भूतोको अधीनतामें कार्य करनेवाला बना दिया-परमेशने उन सबकी सृष्टि की । अपने पुत्रको देखकर पार्वती देवीको भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद देवी शम्भुकं साथ सुन्दर कन्दराओंत्राले मन्दराचलगर विचरण करने छर्गी। विभो। यह देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होने प्राचीन कालमें शुम्भ और निशुम्भ नामके दो महान् दैत्योंका विनाश किया। ( पुलस्यजी प्रकृत प्रसङ्गका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि-) मृडानी जैसे पर्वतमे उत्पन्न हुई, उस ग्रुम आख्यानको मैंने आपसे कहा । पर्वतनन्दिनीका यह आख्यान खर्ग एवं यशको देनेवाला, पापका हरण करनेवाला एवं ओजखी है ॥ ७३-७७ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौवनवाँ अन्याय समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥



## [ अथ पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः ]

पुलस्य उवाच

द्रनुर्नाम भायोसीद् द्विजसत्तम । तस्याः पुत्रत्रयं चासीत् सहस्राक्षाद् वलाधिकम्॥ १ ॥ ज्येष्ठः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्चापरोऽसुरः। तृतीयो नमुचिर्नाम महावलसमन्वितः॥ २॥ योऽसौ नमुचिरित्येवं ख्यातो वृजुसुतोऽसुरः। तं इन्तुमिच्छति हरिः प्रगृहा कुलिशं करे॥ ३॥ नसुचिस्तद्भयादय । प्रविवेश रथं भानोस्ततो नाशकद्च्युतः ॥ ४ ॥ त्रिदिवेशं समायान्तं पचपनवाँ अध्याय प्रारम्भ

( देवीद्वारा नमुचिका वध, शुम्भ-निशुम्भका वृत्तान्त, ध्रूम्नलोचनका वध,देवीका चण्ड-मुण्डसे युद्ध और असुरसैन्य-

सहित चण्ड-मुण्डका विनाश )

पुलस्यजी योले-द्विजसत्तम ! कश्यपकी दनु नामकी पत्नी थी । उसके इन्द्रसे अधिक बलशाली तीन पुत्र थे । उनमें बढेका नाम था शुम्भ, मझलेका नाम निशुम्भ और महावलशाली तृतीय पुत्रका नाम नमुचि था । इन्द्रने हायमें वज्र धारणकर नमुचि नामसे विख्यात ( उस ) दतुपुत्र असुरको मारना चाहा; तव नमुचि इन्द्रको आते देखकर उनके भयसे सूर्यके रवमें प्रवेश कर गया । इससे इन्द्र उसे मार न सके ॥ १-४ ॥

शकस्तेनाथ चक्रे महात्मना । अवध्यत्वं वरं प्रादाच्छस्त्रेरस्त्रेश्च नारद ॥ ५ ॥ सह ततोऽवध्यत्वमाज्ञाय शस्त्रादस्त्राच नारद् । संत्यज्य भास्कररयं पातालमुपयाद्य॥६॥ सामुद्रं फेनमुत्तमम्। दहशे दानवपतिस्तं जले प्रगृह्येदमव्यीत् ॥ ७ ॥ वचोऽस्तु तस्। अयं स्पृशतु मां फोनः कराभ्यां यृह्य दानवः॥ ८॥ वासवेन मुखनासाक्षिकर्णादीन् यथेच्छया । तस्मिञ्छकोऽस्त्रजद् चज्रमन्तर्हितमपीश्वरः ॥ ९ ॥ सम्ममार्ज

नारट ! इसके बाद महात्मा इन्द्रने उससे समझौता कर छिया और उसे अख्न-शस्त्रोंसे न मारे जानेका वर दे दिया । नारवजी ! उसके बाद तो वह ( नमुचि ) अपनेको अख्न-रालोंसे न मारे जानेवाला जानकर सूर्यके रथको त्यागकर पाताल्लोकमे चला गया। उस दानवपतिने जलमे स्नान करते हुए समुद्रके उत्तम फेनको देखा और उसे प्रहण कर यह वचन कहा-देवराज ! इन्द्रने जो वचन कहा है वह सफल हो । यह फेन मेरा स्पर्श करे । ऐसा कहकर वह दानव दोनो हायोसे फेन उठाकर अपनी इच्छाके अनुसार उससे अपने मुख, नाक और कर्ण आदिका मार्जन करने लगा । उस-( फेन-) में छिपे हुए हन्द्रदेवने वज्रकी सृष्टि की ॥ ५-९ ॥

तेनासी भग्ननासास्यः पपात च ममार च। समये च तथा नष्टे ब्रह्महत्याऽस्पृशद्धरिम्॥१०॥ स वे तीर्थ समासाद्य स्नातः पापादमुच्यत् । ततोऽस्य भ्रातरौ वीरौ कुद्दौ शुम्भिनशुम्भकौ ॥ ११॥ उद्योगं सुमहत्कृत्वा सुरान् वाधितुमागतौ । सुरास्तेऽपि सहस्राक्षं पुरस्कृत्य विनिर्ययुः ॥ १२ ॥ जितास्त्वाक्रम्य देत्याभ्यां सब्लाः सपदानुगाः। शकस्याहृत्य च गर्जं याम्यं च महिषं वलात्॥ १३॥ वरुणस्य मणिच्छत्रं गदां वे मारुतस्य च। निधयः पद्मशङ्खाद्या हृतास्त्वाक्रम्य दानवैः॥ १४॥

उससे उसकी नाक और मुख भग्न हो गये और वह गिर पड़ा तथा मर गया । प्रतिज्ञाके भङ्ग हो जानेसे इन्द्रको ब्रह्महत्याका पाप लगा । (फिर ) वे तीथोंमें जाकर स्नान करनेसे पापमुक्त हुए । उसके वाद (नमुचिके मर जानेपर ) शुम्भ और निशुम्भ नामके उसके दो वीर भाई अत्यन्त कुपित हुए । वे दोनों बहुत वड़ी तैयारी कर देवताओंको मारनेके लिये चढ़ आये। (फिर तो) वे सभी देवता भी इन्द्रको आगे कर निकल पडे। उन दोनों दैत्योंने धावा वोलकर सेना और अनुचरोंके साथ देवताओंको पराजित कर दिया। दानवोंने आक्रमणकर इन्द्रके हाथी, यमके महिप, वरुणके मणिमय छत्र, वायुकी गदा तथा पद्म और राह्व आदि निधियोंको भी छीन लिया ॥१०—१४॥ त्रैलोक्यं वशगं चास्ते ताभ्यां नारद सर्वतः। तदाजग्मुर्महीपृष्ठं ददशुस्ते महासुरम्॥ १५॥ रक्तवीजमथोचुस्ते को भवानिति सोऽव्रवीत्। सचाहदैत्योऽिसाविभो सचिवो महिषस्य तु॥ १६॥ महावीर्यो महाभुजः। अमात्यौ रुचिरौ वीरौ चण्डमुण्डाविति श्रुतौ ॥ १७ ॥ तावास्तां सिंछले मग्नौ भयाद् देव्या महाभुजौ । यस्त्वासीत् प्रभुरस्माकं महिपो नाम दानवः ॥ १८॥ निहतः स महादेव्या विन्ध्यशैले सुविस्तृते । भवन्तौ कस्य तनयौ कौ वा नाम्ना परिश्रुतौ । किंबीयौँ किंप्रभावौ च एतच्छंसितुमईथ ॥ १९॥ रक्तबीजेति विख्याती

नारदजी !उन दोनोंने तीनों लोकोंको अपने अधीन कर लिया । तब वे सभी ( देवतालोग ) पृथ्वीतलपर आ गये तया उन लोगोंने रक्तबीज नामके एक महान् असुरको देखा और उससे पूछा—आप कौन हैं! उसने उत्तर दिया— विभो ! मैं महिषासुरका मन्त्री एक दैत्य हूँ । मैं रक्तबीज नामसे विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजाओंवाला (दैत्य) हूँ । सुन्दर, श्रेष्ठ और विशाल भुजाओंवाले चण्ड और मुण्ड नामसे विख्यात, महिषके दो मन्त्री देवीके डरसे जलमें छिप गये हैं । महादेवीने सुविस्तृत विन्ध्यपवतपर हमारे खामी महिष नामके दानवको मार डाला है । फिर (देवताओने पृछा---)आपलोग (हमे) यह वतलावें कि आप दोनों किसके पुत्र हैं तथा आपलोग किस नामसे विख्यात हैं ! ( और आप दोनो यह भी वनलावें कि ) आपलोगोंमें किनना बल एवं प्रभाव है ! ॥ १५-१९॥

## श्रम्भनिश्रम्भाव् चतुः

अहं शुम्भ इति ख्यातो दनोः पुत्रस्तथौरसः। निशुम्भोऽयं मम भ्राता कनीयान् शत्रुपूगहा॥ २०॥ वहुशो देवाः सेन्द्ररुद्रदिवाकराः। समेत्य निर्जिता वीरा येऽन्ये च वलवत्तराः॥ २१॥ तदुच्यतां कया दैत्यो निहतो महिपासुरः। यावत्तां घातयिष्यावः खसैन्यपरिवारितौ॥ २२॥ मुने। जलवासाद् विनिष्कान्तौ चण्डमुण्डौ च दानवौ ॥ २३ ॥ वद्तोर्नर्भदायास्तटे इत्थं तयोस्त

गुम्भ और निगुम्भने कहा—(पहले गुम्भ बोला—) मै दनुका औरस पुत्र हूँ और ग्रुम्भ नामसे प्रसिद्ध हूँ। यह मेरा छोटा भाई है। इसका नाम निशुम्भ है। यह रात्रुसमूहका विनाश करनेवाला (वीर) है। इसने इन्द्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं तथा अन्य अनेक अत्यन्त वलशाली वीरोंको भी ( बहुत वार चढ़ाई करके ) पराजित कर दिया है । अव तुम वतलाओं कि किस देवीने दैत्य महिषासुरको मार दिया है ! हम दोनों अपनी सेनाओंको साथ लेकर उस देवीका विनाश करेंगे। मुने ! नर्मटाके किनारे इस प्रकार दोनोंके वात करते समय चण्ड और मुण्ड नामके दोनों दानन जरुसे बाहर निकल आये ॥ २०--२३॥

ततोऽभ्येत्यासुरश्रेष्टो रक्तवीजं समाश्रितो । ऊचतुर्वचनं इलक्षणं कोऽयं तव पुरस्सरः ॥ २४ ॥ स चोभो प्राह दैत्योऽसो गुम्भो नाम सुराईनः । कनीयानस्य च स्राता द्वितीयो हि निशुम्भकः ॥ २५ ॥ दताबाश्रित्य तां दुष्टां महिपन्नी न संशयः । अहं विवाहियण्यामि रत्नभूतां जगत्त्रये ॥ २६ ॥

उसके वाद असुरश्रेष्ठ उन टोनोंने रक्तवीजके निकट जाकर मधुर शब्दोमें पूछा—तुम्हारे सामने यह कौन खड़ा है ! उसने उन टोनोसे कहा—यह देवताओंको कप्ट टेनेवाळा ग्रुम्भ नामका देत्य है एवं यह दूसरा इसका छोटा भाई निज्ञम्भ है । मै निश्चय ही इन दोनोंकी सहायनासे उस तीनों छोकोंमें रत्नखरूपा, (पर) दृष्टासे विवाह करूँगा, जिसने महिपासुरका विनाश किया है ॥ २४–२६ ॥

#### चण्ड उवाच

न सम्यगुक्तं भवता रत्नाहोंऽसि न साम्प्रतम् । यः प्रभुः स्यात्स रत्नाहं स्तस्मा च्छुम्भाय योज्यताम् ॥ २० ॥ तदाचचक्षे शुम्भाय निशुम्भाय च कौशिकाम् । भूयोऽपि तिहृश्यां जातां कौशिकाँ रूपशास्तिनीम् ॥ २८ ॥ ततः शुम्भो निज्ञं दूतं सुप्रीवं नाम दानवम् । दैत्यं च प्रेपयामास सकाशं विन्ध्यवासिनीम् ॥ २९ ॥ स गत्वा तह्नचः श्रुत्वा देन्यागत्य महासुरः । निशुम्भशुम्भावाहेदं मन्युनाभिपरिष्कुतः ॥ ३० ॥

चण्डने कहा—आपका कहना उचित नहीं है; (क्योंकि) आप अभी उस रत्नके योग्य नहीं हैं। राजा ही रत्नके योग्य होता है। अतः शुम्भके लिये ही यह संयोग बैठाइये। उसके बाद उन्होंने शुम्भ और निशुम्भसे उस प्रकार सम्पन्न खरूपवाली कौशिकीका वर्णन किया। तब शुम्भने अपने दूत सुग्रीव नामके दानवको निन्ध्यवासिनीके समीप मेजा। वह महान् असुर सुग्रीव वहाँ गया एवं देवीकी बात सुनकर कोधसे तिलमिला उठा। फिर उसने आकर निशुम्भ और शुम्भसे कहा। २७–३०॥

## सुग्रीव उवाच

युवयोर्वचनाद् देवीं प्रदेष्टुं दैत्यनायको । गतवानहमद्येव तामहं वाक्यमहुवम् ॥ ३१ ॥ यथा शुम्भोऽतिविख्यातः ककुद्मी दानवेष्विष । स त्वां प्राह महाभागे प्रभुरस्मि जगत्त्रये ॥ ३२ ॥ यानि स्वर्गे महीपृष्ठे पाताले चापि सुन्दरि । रत्नानि सन्ति तावन्ति मम वेदमनि नित्यशः ॥ ३३ ॥ त्वसुक्ता चण्डमुण्डाभ्यां रत्नभूता कृशोदरि । तस्माद्भजस्य मां वा त्वं निशुम्भं वा ममानुजम् ॥ ३४ ॥

सुग्रीवने कहा—दैत्यनायको ! आप छोगोंके कथनके अनुसार देवीसे (संवाद) कहनेके छिये मैं गया था। मैंने आज ही जाकर उससे कहा कि भाग्यशालिन ! सुप्रसिद्ध दानवश्रेष्ठ छुम्भने तुमसे कहा है कि—मैं तीनों छोकोंका समर्थ खामी हूँ । सुन्दिर ! खर्ग, पृथ्वी एवं पातालके सारे रत्न मेरे घरमें सदा भरे रहते हैं । कृशोदिर ! चण्ड और मुण्डनें तुम्हे रत्नखरूपा वतलाया है । अतः तुम मेरा या मेरे छोटे भाई निशुम्भका वरण करों ॥ ३१–३४ ॥

सा चाह मां विहसती श्रणु सुग्रीव मह्नचः। सत्यमुक्तं त्रिलोकेशः शुम्भो रत्नाहं एव च ॥ ३५॥ कि त्वस्ति दुर्विनीताया हृद्ये मे मनोरथः। यो मां विजयते युद्धे स भर्ता स्थान्महासुर ॥ ३६॥ मया चोक्ताऽविल्ताऽसि यो जयेत् ससुरासुरान्। स त्वां कथं न जयते सा त्वमुत्तिष्ठ भामिनी ॥ ३७॥ साऽथ मां प्राह कि कुर्मि यदनालोचितः कृतः। मनोरथस्तु तद् गच्छ शुम्भाय त्वं निवेदय ॥ ३८॥ तयेवमुक्तस्त्वभ्यागां त्वत्सकाशं महासुर। सा चाग्निकोटिसहशी मत्वैवं कुरु यत्समम् ॥ ३९॥

(उसके बाद ) हँसती हुई उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव! मेरी बात सुनो। तुमने यह ठीक कहा है कि तीनो लोकोंका खामी शुम्भ रत्नके अर्ह (उपयुक्त ) है। परंतु महासुर! मुझ अविनीताके हृदयकी यह अभिलापा है कि युद्धमें मुझे पराष्ट्रित करनेवाला ही मेरा पित हो। उत्तरमे (तव) मैंने (उससे) कहा कि तुम्हें घमण्ड हो गया है। मला जिस असुरने सारे देवताओं और राक्षसोंको पराष्ट्रित कर अपने अधीन कर लिया है वह तुम्हें क्यों नहीं पराजित कर देगा ? इसलिये अये कोधवाली! तुम उठो—वात मान लो। उसके बाद उसने मुझसे कहा—में क्या करूँ ? विना विचार किये ही मैने इस प्रकारका पग कर लिया है। अतः (तुम) जाकर शुम्भसे मेरी बात कहो। फलतः महासुर! उसके इस प्रकार कहनेपर मैं आपके निकट आ गया हूँ । वह जलती हुई आगको लोकी मॉनि तेजिबनी है; यह जानकर आप जैसा उचित हो, वैसा कार्य करें।। ३५—३९॥ प्रलस्य उचाव

इति सुग्रीववचनं निशम्य स महासुरः। ग्राह दूरिश्यतं शुम्भो दानवं धूम्रलोचनम् ॥ ४०॥ पुलस्त्यजी वोले—सुग्रीवकी इस वातको सुनकर उस महान् असुर शुम्भने कुछ दूरपर खड़े, धूम्रलोचन दानवसे कहा ॥ ४०॥

#### शुम्भ उवाच

धूम्राक्ष गच्छ तां दुष्टां केशाकर्पणविद्वलाम् । सापराधां यथा दासीं कृत्वा शीव्रमिहानय ॥ ४१ ॥ यश्चास्याः पक्षकृत् कश्चिद् भविष्यति महावलः । सहन्तन्योऽविचार्येव यदि हि स्यात्पितामहः॥ ४२ ॥ स पवमुक्तः शुम्मेन धूम्राक्षोऽश्लोहिणीशतैः । चृतः पड्भिर्महातेजा विन्ध्यं गिरिमुपादवत् ॥ ४३ ॥ स तत्र दृष्ट्वा तां दुर्गा भ्रान्तदृष्टिरुवाच ह ।

पहोहि मूढे भर्तारं शुम्भमिच्छस्य कौशिकी। न चेद्वलान्नयिष्यामि केशाकर्पणविद्वलाम्॥ ४४॥ शम्भने कहा—समाय । तम जाओ। उस दशको अपाधिनी दासीकी ताह केश खींचनेसे व्याकल वनाव

शुम्भने कहा—वृद्राञ्च! तुम जाओ । उस दुशको अपराधिनी दासीकी तरह केश खींचनेसे व्याकुळ बनाकर यहाँ शीघ ले आओ । यदि कोई पराक्रमी उसका पश्च ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डाळना—चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो । शुम्भके इस प्रकार कहनेपर उस महान् तेजली धूम्राञ्चने छः सौ अक्षौहिणी\* सेनाके साथ विन्ध्य पर्वतपर चढ़ाई कर दी । किन्तु वहाँ उन दुर्गाको देखकर दृष्टि चौंधिया जानेसे उसने कहा—मूढ़े ! आओ, आओ ! कौशिकि ! तुम शुम्भको अपना पित वनानेकी इच्छा करो; अन्यया मैं वळपूर्वक तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हों घसीटता हुआ व्याकुळ रूपमें (यहाँसे ) ले जाऊँगा ॥ ४१—४४ ॥

## श्रीदेव्युवाच

प्रेपितोऽसीह शुम्भेन वलान्नेतुं हि मां किल। तत्र किं, हावला कुर्याद् यथेच्छिसतथा कुरु ॥ ४५ ॥ श्रीदेवीने कहा—ग्रुम्भने तुमको मुझे बलपूर्वक ले जानेके लिये निश्चयही मेजा है तो इस विगयमे एक अवला क्या करेगी ! तुम जैसा चाहो वैसा करो ॥ ४५ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

एवमुक्तो विभावर्या बळवान् धूम्रळोचनः । समभ्यधावत् त्वरितो गदामादाय वीर्यवान् ॥ ४६ ॥ तमापतन्तं सगदं हुंकारेणेव कौशिकी । सवळं भसासाचके शुष्कमग्निरिवेन्धनम् ॥ ४७ ॥ ततो हाहाकृतमभूज्जगत्यसिश्चराचरे। सवळं भसासात्रीतं कौशिक्या वीक्ष्यदानवम् ॥ ४८ ॥

 <sup>\*</sup> एक अञ्जोहिणी सेनामें १०९३५० पैदल सिपाही, ६५५१० घुडसवार, २१८७० रथी और २१८७० गजारोही
 रहते हैं।

पुलस्त्यजी बोले—विभावरी-( देवी- ) के इस प्रकार कर्नेपर बलवान् एवं पराक्षमी धूम्रलोचन गदा लेकर भट दौड़ पड़ा । कौशिकीने गदा लेकर आ रहे उस असुरको, साथ ही उसकी सेनाको भी हंकारमे ही ऐसे भस्म कर दिया जैसे आग सूखी लकड़ीको जला देनी है । कौशिकीद्राग सेनाक साथ बलवान् दानवको सन्म किये जाने देखकर सारे संसारमें हाहाकार मच गया ॥ ४६-४८ ॥

तद्य शुम्भोऽपि शुश्राव महच्छव्यमुद्दीनितम् । अथादिदेश विलिनी चण्डमुण्डी महासुरी ॥ ४९ ॥ रहं च विलिनां श्रेण्टं तथा जम्मुर्मुद्दान्विताः । तेपां च सैन्यमतुलं गजाश्वम्थसंकृत्यम् ॥ ५० ॥ समाजगाम . सहमा यवास्त कोशसम्भवा । तद्यान्तं रिषुवलं दृश्ना कोटिशतावरम् ॥ ५१ ॥ सिहोऽद्रवद् धुतस्यः पाटयन् दानवान् रणे । कांशित् करमहारेण कांश्चिदास्येन लालया ॥ ५२ ॥ नखरेः कांश्चिदाकस्य उरमा प्रममाथ च । ते वध्यमानाः सिहेन गिरिकन्द्रवासिना ॥ ५३ ॥ भूतेश्च देव्यनुचरेश्चण्डमुण्डो समाश्रयन् । तावार्तं स्ववलं दृश्च कोपप्रस्कृरिनाश्यो ॥ ५४ ॥

शुम्भनं भी (हाहाकारका) वह महान् शन्त मुना । उसके बाद उसने चण्ड एवं मुण्ड नामके दोनों महान् एवं बल्यान् असुरो तथा बल्यानोंमें श्रेष्ठ रुरुको आदेश दिया और ने प्रसन्ननापूर्वक (युद्धके लिये) चल पड़े। हाथियों, और रथोसे भरी उनकी बड़ी सेना शीन्न ही वहाँ पहुँच गयी, जहाँ कोशिक्षी खड़ी थीं । उस समय शत्रकी सैकड़ों सेनाओंको आते देखकर सिंह युद्धमें अपनी गर्दनके वालोंको पटकारने लगा तथा खेल-खेलमें—विना किसी परिश्रमके ही—वानवोंको पछाड़-पछाड़कर मारने लगा। उसने कुछको पंजोके थपेड़ोंसे, कुछको मुखसे, कुछको तेज नखोंसे एवं कुछको अपनी छातीके धक्के देकर भयत्रस्त कर दिया। किर तो पर्वतकी गुकामें रहनेवाले सिंहसे एवं देवीके अनुगत भ्तोंसे मारे जा रहे वे सभी दानव (भागकर) चण्ड-मुण्डकी शरणमें चले गये। चण्ड और मुण्ड अपनी सेनाको घवरायी एवं दुखी हुई देखकर कुपित हो गये और अपने ओठ फड़फड़ाने लगे।। ४९—५४॥

समाद्रवेतां दुर्गा वै पतङ्गाविव पावकम् । तावापतन्तो रोद्रो वै दृष्ट्रा क्रोधपरिष्लुना ॥ ५५ ॥ त्रिशाखां अकुटीं वक्त्रे चकार परमेश्वरी ।

भुकुरीकुटिलाद् देव्या ललाटफलकाद् द्रुतम्। काली करालबद्दना निःसृता योगिनी द्रुमा॥ ५६॥ खट्वाङ्गमादाय करेण रोहमसिञ्च काला अनकोशसुत्रम्। संशुष्कगात्रा स्थिराण्लताङ्की नरेन्द्रमध्नी स्वजसहहन्ते॥ ५७॥

संशुष्कगात्रा मधिराष्ट्रताङ्गी नरेन्द्रमृथ्नी स्वजसुद्धस्ती॥५७॥ कांश्चित् खड्गेन चिच्छेद् खट्वाङ्गेन पगन् रणे। न्यपृद्यद्भृशं क्रुझा सरधाश्वगजान् रिपृन्॥५८॥

अग्निकी ओर उड़कर जानेवाले (जलकर मरनेवाले) पतिंगोक समान वे दोनो देंत्य देवीकी ओर दांडे । उन दोनों भयद्भर दानवोंको सामने आतं हुए देखकर देवी अत्यन्त कुद्र हो गयीं । परमेश्वरीने मुखके कपर तीन रेखाओंवाली मुकुटि चढ़ायी । देवीके देदी मौहोंसे युक्त भालम्बलसे शीव ही विकराल मुख्वाली, ( भक्तोंके लिये ) मङ्गल् दायिनी योगिनी काली निकल आयीं । उनके हाथमें भयद्भर खट्वाङ्ग (नामक ) हथियार तथा काले अञ्चनके समान तरकससे युक्त भयद्भर तलवार थी । उनका शरीर कंकाल और ख्नेसे सना हुआ या तथा उनके गलेमें राजाओंके कटे हुए सिरोंकी वनी हुई मुण्डमाला थी । उन्होंने वहुन अधिक कुद्र होकर युद्धमें कुलको तलवारके घट उतार दिया और हाथी, रथ एवं घोड़ोंसे युक्त कुल अन्य अमुर-शत्रुओको खट्वाङ्गसे मार डाला ॥ ५५—५८ ॥

चर्मोङ्करां मुद्गरं च सधनुष्कं सर्वाण्टकम् । कुञ्जरं सह यन्त्रेण प्रचिक्षेप मुखेऽम्विका ॥ ५० ॥ सचक्रक्वररथं ससार्व्यतुरक्षमम् । समं योधेन वदने क्षिण्य चर्वयतेऽस्विका ॥ ६० ॥

एकं जन्नाह केशेषु न्नीवायामपरं तथा। पादेनाक्रम्य चैवान्यं प्रपयामास मृत्यवे ॥ ६१ ॥ ततस्तु तद् वळं देव्याः भक्षितं सवलाधिपम् । रुर्र्द्या प्रदुद्राव तं चण्डी दृदशे खयम् ॥ ६२ ॥ भाजन्नानाथ शिरसि खट्वाङ्गेन महासुरम् । स पपान हतो भूम्यां छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ ६३ ॥

अम्बिका देवी चर्म, अङ्कु श, मुद्रर, धनुप, घटियो और यन्त्रके साथ हाथियोको अपने मुखमे ओकने दर्गी और चक्र तथा सार्थी, घोडे और योद्वाके माथ क्वरसे युक्त रथको अपने मुखमें डालकर वे चवाने दर्गी। फिर उन्होंने किसीको सिरके केश पकड़कर, किसीको गला पकड़कर और अन्य किसीको पैरोसे राँड-राँडकर मृत्युके समीप पहुँचा दिया। उसके बाद सेनापनिके साथ उस मेनाको देवीद्वारा मञ्जग किया जाता हुआ देखकर रुरु दौड पड़ा। चण्डीने ख्वयं उसे देखा और खट्बाइसे उस महान् असुरके सिरपर आधात कर दिया। बह मरकर जड़से कटे हुए बृक्षके समान पृथ्वीपर (धडामसे) गिर पड़ा। ५९-६३॥

ततस्तं पतिनं दृष्ट्वा प्रशोरिय विभावरी। कोशमुन्कर्तयामास कर्णादिचरणान्तिकम् ॥ ६४ ॥ सा च कोशं समादाय ववन्ध विमला जटाः। एका न वन्धमगमत् तामुत्पाट्याक्षिपद् भुवि ॥ ६५ ॥ सा जाता सुतरां रोद्दी तैलाभ्यक्तशिरोरुहा। ग्रुष्णार्धमर्धशुक्लं च धारयन्ती स्वकं वपुः॥ ६६ ॥ साऽव्रवीद् वरमेकं तु मारयामि महासुरम्। तस्या नाम तदा चक्रे चण्डमारीति विश्वतम् ॥ ६७ ॥

देवीने उसे जमीनपर गिरा हुआ देखकर पशुके समान उसके कानसे पैरतकका कोश काट दिया— उसकी चमड़ी उपेड़ ली। उस कोश-(चमड़ी-)को लेकर उन्होंने अपनी निर्मल जटाओंको वॉध लिया। उनमें एक जटा नहीं वॉधी गयी। उसे उखाड़कर उन्होंने जमीनपर फेक दिया। वह जटा एक भयावनी देवी हो गयी। उसके सिरके वाल तेलसे सिक्क (सने) थे एवं वह आधा काला तथा आधा सफेड वर्णका शरीर धारण किये हुए थी। उसने कहा—मै एक भारी महाख़रको मारूँगी। तव देवीने उसका चण्डमारी—यह प्रसिद्ध नाम रख दिया॥ ६४—६७॥

प्राह् गच्छस सुभगे चण्डमुण्डाविहानय। स्वयं हि मारियण्यामि तावानेतुं त्वमर्हस्ति ॥ ६८ ॥ श्रुत्वैवं वचनं देव्याः साऽभ्यद्रवत नाबुभौ। प्रदुद्धुवतुर्भयात्तीं दिशमाश्चित्य दक्षिणाम् ॥ ६९ ॥ ततस्ताविष वेगेन प्रायावत् त्यक्तवाससौ। साऽधिरुह्य महावेगं रासमं गरुडोपमम् ॥ ७० ॥ यतो गतौ च तो दैत्यौ तत्रैवानुययो शिवा। सा ददर्श तदा पोण्डुं महिपं वै यमस्य च ॥ ७१ ॥

वेत्रीने कहा—सुभगे! तुम जाओ और चण्ड-मुण्डको यहाँ पकड़ लाओ! उन्हें पकड़ लानमें तुम समर्थ हो। मैं खय उन्हें मारूँगी। इस प्रकार देवीके उस कथनको सुनकर वह उन दोनोकी ओर दौड पड़ी। वे दोनों भयसे दु.खी होकर दिशाण दिशाकी ओर भाग गये। तब चण्डमारी गरुडके समान वेगवान् गदहेपर सवार होकर वेगसे भगनेके कारण वस्तहीन हुए उन दोनोंके पीछ दौड़ पड़ी। (फिर तो) जहाँ-जहाँ चण्ड और मुण्ड दोनों दैत्य गये, वहाँ-वहाँ उनके पीछे शिवा भी पहुँचती गर्या। उस समय उन्होंने यमराजके पाण्ड्रनामक मिहपको देखा॥ ६८-७१॥

सा तस्योत्पाटयामास विषाणं भुजगाकृतिम्। तं प्रगृह्य करेणैय दानवावन्यगाङजवात्॥ ७२॥ तो चापि भूमि संत्यस्य जग्मतुर्गगनं तदा। वेगेनाभिसृता सा च रासभेन महेर्वरी॥ ७३॥ ततो दद्शे गरुडं पन्नगेन्द्रं चिपादिपुम्। कर्काटकं स दृष्ट्वेव अर्ध्वरोमा व्यजायत॥ ७४॥ भयानमायाध्य गरुडो मांसपिण्डोपमो वभौ। न्यपतंस्तस्य पत्राणि रोद्राणि हि पतन्त्रिणः॥ ७५॥

उसने (चण्डमारीने) उस महिपकी साँपके आकारवाली सींगको उग्वाइ लिया और उसे हायम लेकर वह जीव्रतासे दानवोंके पीछे पील पड़ी। तब वे दोनों देंत्य पृथिबी छोड़कर आकाशमें चले गय। किर महेश्वरीने अपने गवेके साथ शीव्रतासे उन दोनोका पीज किया। (देवीने) सर्पणा कर्कोटकको ग्यानेकी इन्छाबाले गहड़को देखा। (किर तो देवीको) देखते ही उनके रोंगटे खंड हो गय; व इर गये। चण्डमारीके भयसे गहड़ मांसिपण्डके समान—लोथडे-से हो गये। उन पितराजक मयद्वर पांख (मयक कार्ग) गिर पंड ॥ ७२-७५॥

खोन्द्रपत्राण्यादाय नागं कर्कांटकं तथा। वेगेनादुसरद् देवी चण्डमुण्डो भयातुरी ॥ ७६ ॥ सम्प्राप्ती च तदा देव्या चण्डमुण्डो महासुरी। वर्डो कर्कांटकेरेव वद्ध्वा विन्ध्यमुपागमत् ॥ ७७ ॥ निवेदियत्वा कीरिक्ये कोशमादाय भैरवम् । शिराभिदीनवेन्द्राणां तार्क्यपत्रेश्च शोभनेः ॥ ७८ ॥ कृत्वा स्नजमनीपम्यां चण्डिकाये न्यवेद्यत् । वर्धरां च मृगेन्द्रम्य चर्मणः सा समार्पयत् ॥ ७९ ॥

पितराजके (गिरे हुए) पॉग्वां तथा कर्कोटक सर्वको लेकर चण्डमारी मयसे आर्त चण्ट और मुण्डके पिछे दौड़ी। उसके बाद तुरंत ही वह देवी चण्ड और मुण्ड नामक महान् अमुरंकि निकट पहुँच गर्या एव उन दोनोंको कर्कोटक नागसे बाँवकर विश्य पर्वतपर ले आयो। उस चण्डमारीने देवीके पास उन दानवाको निवेदित करनेके बाद सयङ्कर कोश लेकर दानवाके मस्तकों तथा गरुडके सुन्दर पाग्वांसे बनी अनुपम माला निर्मितकर देवीको दे दी एवं सिंहचर्मका घाघरा भी देवीको समर्पित किया॥ ७६-७९॥

स्रजमन्यैः खगेन्द्रस्य पत्रैर्मूर्ष्मि निवध्य च। आत्मना सा पपा पानं रुधिरं दानवेष्वपि॥८०॥ चण्डा त्वादाय चण्डं च मुण्डं चासुरनायकम्। चकार कुपिता दुर्गा विशिरस्की महासुरी॥८१॥ तयोरेवाहिना देवी दोखरं शुष्करेवती। कृत्वा जगाम कीशिक्याः सकाशं मार्यया सह॥८२॥ समेत्य साव्रवीद् देवि गृहातां दोखरोत्तमः। प्रथितो दैत्यशीर्पाभ्यां नागराजेन वेष्टितः॥८३॥ तं दोखरं शिवा गृहा चण्डाया मूर्षिन विस्तृतम्। ववन्ध प्राह चैवैनां कृतं कर्म सुदारणम्॥८४॥

उन्होंने खयं गरहके अन्य पाँखोसे दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिरमे बाँध लिया और (फिर वे ) दानवोका खून पीने लगीं । उसके बाद प्रचण्ड दुर्गाने चण्ड और असुरनायक मुण्डको पकड़ लिया एवं कुपित होकर उन दोनों महासुरोंका सिर काट डाला। शुष्करेवती देवीने सर्पद्वारा उनके सिरका अलंकार बनाया और वह चण्डमारीके साथ कौशिकीके पास गयी। वहाँ जाकर उसने कहा—देवि! देंत्याके सिरसे गुँथे एवं नागराजसे ल्पेटकर सिरपर पहने जानेवाले इस श्रेष्ठ अलंकारको धारण करें । शिवा देवीने उस विरतृत सिरके आभूपणको लेकर उसे चामुण्डाके मस्तकपर बाँध दिया और उनसे कहा—आपने अत्यन्त भयंकर कार्य किया है ॥ ८०-८४ ॥

द्रोखरं चण्डमुण्डाभ्यां यसाद् धारयसे शुभम् । तसाहोकं तब ख्यातिश्चामुण्डेति भविष्यति ॥ ८५ ॥ द्रियेवमुक्त्वा चचनं त्रिनेत्रा सा चण्डमुण्डस्रज्ञयारिणी धे । दिग्वाससं चाभ्यवदत् प्रतीता निषूद्य स्वारिवलान्यमूनि ॥ ८६ ॥ सा त्वेवमुक्ताऽथ विषाणकोट्या सुवेगगुक्तेन च रासभेन । निषूद्यन्ती रिषुसैन्यमुत्रं चचार चान्यानसुरांश्चखाद् ॥ ८७ ॥ ततोऽभ्विकायास्त्वथ चर्ममुण्डया माया च सिंहेन च भूतसंधैः । निषात्यमाना दनुषुङ्गवास्ते ककुिवनं शुम्भमुषाश्चयन्त ॥ ८८ ॥

इति श्रीवामनपुराणे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

यतः आपने चण्ड और मुण्डके सिरोंका शुभ आभूषण धारण किया है, अतः आप लोकमें चामुण्डा नामसे प्रख्यात होंगी । चण्ड और मुण्डकी माला धारण करनेवाली उन देवीसे त्रिनेत्राने इस प्रकार कहकर दिगम्बरासे कहा—तुम अपने इन शत्रुसैनिकोका विनाश करो । ऐसा कहनेपर बहुत तेज गतिवाले गवेके साथ वह देवी सींगकी नोकसे उग्र शत्रु-सेनाके दलोका संहार करती हुई विचरण करने लगी और (इस प्रकार) असुरोको चवाने लगी । उसके बाद अम्बिकाकी अनुगामिनियों—चर्ममुण्डा, मारी, सिंह एव भूतगणोद्वारा मारे जा रहे वे महा-दानव अपने नायक शुम्भकी शरणमे गये ॥ ८५-८८॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५५ ॥

# [ अथ पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ]

पुलरस्य उवाच

चण्डमुण्डौ च तिह्नौ दण्ट्या सैन्यं च विद्रुतम्।

समादिवेशातियलं रक्तवीजं महासुरम् । अक्षीहिणीनां त्रिशिद्धः कोटिभिः परिवारितम् ॥ १ ॥ तमापतन्तं दैत्यानां वलं दृष्ट्वेव चिष्ठका । मुमोच सिद्दनादं वै ताभ्यां सह महेश्वरी ॥ २ ॥ निनदन्त्यास्ततो देव्या ब्रह्माणी मुखतोऽभवत् । हंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ ३ ॥ माहेश्वरी त्रिनेत्रा च बुपारूढा त्रिशूलिनी । महाहिबलया रौद्रा जाता कुण्डलिनी क्षणात् ॥ ४ ॥ लुप्पनवाँ अध्याय प्रारम्भ

( चण्डिकासे मातृकाओंकी उत्पत्ति, असुराँसे उनका युद्ध, रक्तवीज-निशुम्भ-शुम्भ-वध, देवताओंके द्वारा देवीकी स्तुति, देवीद्वारा वरदान और भविष्यमें प्रादुर्भावका कथन )

पुलस्त्यजी बोले—(नारवजी!) शुम्भने चण्ड और मुण्डको मृत तथा सैनिकोंको भगा हुआ देखकर अत्यन्त वल्वान् महान् असुर रक्तगीजको (लडनेके लिय) आजा दी। उसके बाद महेश्वरी चण्डिकाने देखोंकी तीस करोड़ अक्षोहिणीवाली उस सेनाको आती हुई देखकर उन दोनो देवियोके साथ सिंहके समान गर्जन किया। उसके बाद सिंहके समान निनाद (हंकार) करती हुई देवीके मुखसे, हसके विमानपर बैठी हुई तथा अक्षमाला और कमण्डल लिये ब्रह्माणी उत्पन्न हो गयी। क्षणभरमे ही बृष्यर आरूढ विश्वालयारिणी महासप्रके कगन पहने और कुण्डल धारण किये हुए तीन नेत्रोवाली माहेश्वरी भी उत्पन्न हो गयी। १-४॥

कण्ठादथ च कौमारी वर्हिपत्रा च शक्तिनी। समुद्भा च देवर्षे मयूरवरवाहना॥ ५॥ वाहुभ्यां गरुडारूढा शङ्खचकगदासिनी। शाईवाणधरा जाता वेष्णवी रूपशालिनी॥ ६॥ महोत्रमुशला रौद्रा दंष्ट्रोहिलखितभूतला। वाराही पृष्ठती जाता शेषनागोपरि स्थिता॥ ७॥ वज्राङ्कशोद्यतकरा नानालङ्कारभूपिता। जाता गजेन्द्रपृष्ठस्था माहेन्द्री स्तनमण्डलात्॥ ८॥

देवर्षि नारदजी ! मोरपखसे सुगोमित, शक्तिरूषिणी एवं श्रेष्ठ मोरके बाहनपर आरूढ 'कौमारी' देवीके कण्ठसे उत्पन्न हुई । गरुडपर सवार, शङ्क, चक्र, गदा, तलवार एवं धनुप-वाण धारण करनेवाली सौन्दर्यशालिनी 'वैणावी' शिक्त देवीकी दोनो मुजाओसे उत्पन्न हुई । भारी भयङ्कर मूसल लिये, दाढोसे पृथ्वीको खोदनेवाली, गेषनागके ऊपर स्थित 'वाराही' शक्ति देवीकी पीठसे उत्पन्न हुई । हाथमे वज्र और अकुगको लिये, मॉति-मॉतिके आभूपणोसे विभूषित, गजराजकी पीठपर बैठी हुई 'माहेन्द्री' शक्ति उनके स्तन-मण्डलसे उत्पन्न हुई ॥ ५-८ ॥

विक्षिपन्ती सटाक्षेपैर्प्रहनक्षत्रतारकाः । निर्मित् हृद्याज्ञाता नार्गनिती सुद्रारणा ॥ ९ ॥ ताभिर्निपात्यमानं तु निरीद्य बलमासुरम् ।

ननाद भूयो नादान् वै चण्डिका निर्भया रिपृन् । तक्षिनादं महच्छुत्वा घंले। क्यमितपुरकम् ॥ १० ॥ समाजगाम देवेदाः द्यूलपाणिखिलोचनः । अभ्येत्य वन्य चैवेनां प्राह् याक्यं तदाऽभ्यिकं ॥ ११ ॥ समायातोऽस्मि वे हुर्गे देखाद्यां कि करोमि ते । तहाक्यसमकालं च देव्या देहे। द्व्या शिवा ॥ १२ ॥ जाता सा चाह देवेदां गच्छ दौत्येन दांकर । वृहि शुम्भं निशुम्भं च यदि जीवितुमिच्छ्य ॥ १३ ॥ तद् गच्छध्यं हुराचाराः सप्तमं हि रसातलम् । वासवा लभनां स्वर्गं देवाः सन्तु गनव्यथाः ॥ १४ ॥

गर्दनके बालोको पटकारनेसे प्रह, नक्षत्र और ताराओंको विश्वच्य करिता हुई तिदण नर्यांचार्य अयन गयहर नारिसही शक्ति देवीके हृदयमे उत्पन्त हुई। किर चिष्टकाने उन शिक्तयोद्वारा संदार की जाती हुई अग्रुर-सेना एवं शत्रुओंको देखकर भयरित होकर घोर गर्जना की। तीना लोकांको ध्वितसे गुंजा देनेशल उस गर्जनको सुनकर शूलपाणि, त्रिलोचन, महादेवजी देवीके निकट आये और उनको प्रशासकर (उन्होंने) यद करा—अन्त्रिक ! दुर्गे ! में आ गया हूँ । में आपका कीन-सा कार्य करहें ! मुझे आजा दीजिय । उस लिकिक साथ ही देवीकी देहसे शिवा उत्पन्त हो गर्यो । उन्होंने देवेश्वरसे कहा—शहर ! आप दृत वनकर जाऽये और शुरून-निशुर्मसे किंग्से अये दुराचारियो । यदि तुम सब जानेका इच्छा करन हो तो सानवें (लोक) रसानलेम चले जाओ । इन्ह्रको स्वर्की प्राप्ति हो एवं देवगण पीड़ा (बाधसे) रित्त हो जावाँ ॥ ९–१४ ॥

यजन्तु ब्राह्मणाद्यामी वर्णा यशांश्च साम्त्रतम् । नोचेद् वलावलंपेन भवन्तो योह्नुमिच्छथ ॥ १५ ॥ तदागच्छध्यमन्यत्रा पपाऽदं विनिपूद्ये । यतस्तु सा शिवं दीत्ये न्ययोजयत नारद् ॥ १६ ॥ ततो नाम महादेव्याः शिवदूर्तीत्यजायत ।

ते चापि शंकरवचः श्रुत्वा गर्वसमिन्वतम् । हंकत्वाऽभ्यद्रवम् सर्वे यत्र कात्यायनी स्थिता ॥ १७ ॥ ततः शरेः शक्तिभिरद्धशीर्वरैः परश्यधेः शूलभुशुण्डिपद्विशेः । प्रासेः सुतीक्ष्णेः परिधेश्च विस्तृतैर्ववर्षतुर्दैत्यवरो सुरेश्वरीम् ॥ १८ ॥

ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैंश्य आदि वर्ण विवि-विधानसे यज्ञ-( अनुष्टान ) करें । यदि तुम (सव) अपने पूरे बढ़के घमण्डसे युद्ध करना चाहते हो, तो आओ । यह में विना किसी घवराहटके—आसानीसे तुमछोगोंका विनाश करूँ—िक्रिये देती हूँ । नारदजी ! उन्होंने शिवको दूत बनाया, अतः महादेवीका नाम शिवदृती हुआ । व सारे असुर भी शङ्करके गवीले वचनको सुनकर हुंकार करते हुए, जहाँ कान्यायनी स्थित थीं वहाँ दोड़ पढ़े । उसके बाद दोनों असुर सुरेश्वरीके ऊपर वाण, शक्ति, अङ्कुश, श्रेष्ठ कुठार, शूळ, गुजुण्डी, पिछ्रा, तीक्ष्म प्राप्त और बहुत वहें परिघ आदि अस्रोक्ती बींछार करने छगे ॥ १५-१८॥

सा चापि वाणैर्वरकार्मुकच्युतैश्चिच्छेद् शस्त्राण्यथ वाहुभिः सह। जघान चान्यान् रणचण्डविकमा महासुरान् वाणशतंमेहेश्वरी॥१९॥ मारी त्रिशूलेन जघान चान्यान् खट्वाद्गपातरपरांध्य कोशिकी। महाजलक्षेपहतप्रभावान् ब्राह्मी तथान्यानसुरांश्चकार॥२०॥ माहेश्वरी शुलविदारितोरसश्चकार दग्धानपरांश्च वैष्णवी। शक्तया कुमारी कुलिशेन चैन्द्री तुण्डेन चक्रेण वराहरूपिणी॥२१॥ नखेविभिन्नानपि नार्रसिही अट्टाट्टहासेरपि रुद्रदृती। रुद्रश्चिशुलेन तथेव चान्यान् विनायकश्चापि परश्चधेन॥२२॥

युद्ध में प्रचण्ड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरीने भी श्रेष्ठ धनुपसे निकले वाणोसे असुरोके शक्षोको उनकी भुजाओसहित काट दिया एवं सैंकडो वाणोसे अन्य असुरोंको मौनके घाट उतार दिया । मारीने त्रिशूलसे बहुतोको मारा, कोशिकीने खट्वाङ्गकं प्रहारसे वहुनोका वय किया तथा ब्राह्मीने जलराशि फेंककर दूसरे वहुत-से असुरोको प्रभाहीन कर दिया । माहेश्वरीने शूळसे बहुत-से असुरोंकी छाती छेदकर जर्जर कर दिया । वैष्पर्शाने बहुतोको जला कर भस्म कर डाछा । कुमा रीने शक्तिसे, ऐन्द्रीने वज्रसे, वराहीने मुखसे एवं चक्रसे असुरोका संहार किया । नारसिंहीने नखोके प्रहारसे दैत्योंको चीर डाळा, शिवदूतीने अट्टहाससे, रद्रने त्रिशूळसे एवं विनायकने फरसेकी मारसे अन्य असुरोंको विनष्ट कर दिया ॥ १९--२२ ॥

देव्या विविधेस्तु रूपैनिपात्यमाना ५७७० । नं भवि चापि भूतस्ते भक्ष्यमाणाः प्रलयं प्रजग्मुः॥२३॥ मातभिराक्रलाश्च। हि पृथिव्यां भुवि चापि चध्यमा**ना**स्त्वथ विमुक्तकेशास्तरलेक्षणा भयात् ते रक्तवीजं शरणं हि जग्मुः ॥ २४ ॥ रक्तवीजः सहसाभ्युपेत्य वरास्त्रमादाय च मातृमण्डलम् । भूतगणान् समन्ताद् विवेश कोपात् स्फुरिताथरश्च ॥ २५ ॥ **चिद्रावयन्** ान्तं प्रसमीक्ष्य मातरः शस्त्रेः शिताग्रैर्दितिजं व रक्तविन्दुर्न्यपतत् पृथिव्यां स तत्रमाणस्त्वसुरोऽपि तमापतन्तं

इस प्रकार देवीके वहुत-से रूपोंद्वारा संहार किये जाते हुए दानव धराशायी होने छगे। भूतगण पृथ्वीपर ( गिरे हुए ) उन दानवोको खा-खाकर उन्हें नष्ट करने लगे । देवताओ और मातृशक्तियोद्वारा सहार किये जा रहे एवं व्याकुल किये गये वे सारे महान् असुर खुले वालों एवं भयसे इधर-उधर देखते हुए रक्तवीजकी शरणमे गये । क्रोधसे ओठको फड़फड़ाते हुए रक्तवीज तेज धारवाले अस्त्रोंको लेकर एकाएक आ धमका एवं भूतगणोंको इधर-उधर खदेड़ते हुए मातृ॰यूहमें प्रवेश कर गया । उसको आते हुए देखकर मातृशक्तियोने उस असुरपर अपने तेज रास्रोंकी बौछार कीं। ( उनके शरीरसे ) रक्तकी जो बूँदे पृथ्वीपर गिरती थी उनसे उतने ही बलवान असुर उत्पन्न हो जाते थे ॥ २३–२६ ॥

> केशिनिमभ्युवाच । ततस्तदाश्चर्यमयं निरीक्ष्य कोशिकी सा वक्त्रं रुधिरं त्वरातेर्वितत्य चण्डे वडवानलाभम् ॥ २७॥ रवेवमुक्ता वरदाऽभ्विका हि वितत्य वक्त्रं विकरालमुग्रम् । ओष्ठं नभस्पृक् पृथिवी स्पृशन्तं कृत्वाऽधरं तिष्ठति चर्ममुण्डा॥ २८॥ केशविकर्पणाकुलं ततोऽभिवका रिपुं प्राक्षिपत कृत्वा खवक्त्रे। तथाऽप्युरस्तः क्षतोद्भवान्ये न्यपतंश्च शूलेन वक्त्रे॥ २९॥ हीनवली रक्तं रक्तक्षये शोपं ततस्तु **प्रजगाम** वभूव। होनवीर्य चक्रेण चामीकरभूपितेन ॥ ३०॥ चकार शतधा

उसके वाद उस अद्भुत दश्यको देखकर कौशिकीने केशिनीसे कहा—चण्डिके ! वडवानछ-( समुद्रकी आग-) की भाँति अपने मुखको फैलाकर शत्रुका खून पी डालो। ऐसा कहनेपर वरदायिनी अम्त्रिकाने अपना विशाल भयद्भर मुँह फैलाया । ऊपरी ओठसे आकाश एवं निचले ओठसे पृथ्वीका स्पर्श करती हुई चामुण्डा सामने खड़ी हो गयी । उसके वाद अम्विकाने शत्रुके वालोंको पकड़ करके उसे घसीटकर व्याकुल कर दिया और उसे

अपने मुखमें डाल लिया और उसकी हातीमें श्लका प्रहार कर दिया। यह रक्तमें उपन होनंबाल दुसरे सज़म भी उनके मुखमें ही गिरने लगे। उसके बाद उसका रक्त सूख गण । रक्तक नए ही आवेसे बद बद्धीन ही गया। निर्वल हो जानेपर उसको देवीने सुवर्गमें विभित्त चक्रमें मी हुक्तज़ेंमें कार उपदा।। २०-३०॥

तस्मिन् विशस्ते द्नुसैन्यनाथे ते दानवा ईानतरं विनेतुः।
हा तान हा भ्रातरिनि ह्ययनः पय यासि निष्ठम्य मुहर्नमिहि ॥३६॥
तथाऽपरे विलुलिनकेशपाशा विशाणवर्माभरणा दिशम्यराः।
निपातिता भ्ररणिनले मुद्रात्या पदुदुवुर्गिरियरमुष्य दैत्याः॥३६॥
विशीणवर्मायुभरणं नद् यलं निर्माद्यय षि दानवेन्द्रः।
विशीणवर्मायुभरणं नद् यलं निर्माद्यय षि दानवेन्द्रः।
विशीणवर्माक्षययो निद्युम्भः केश्यान्मुद्रानीं समुपात्रगाम॥३३॥
खड्गं समादाय च चर्म भाखरं भुन्यिश्यारः बेश्य च स्पमन्याः।
संस्नमभमोहज्वरपोडिनोऽथ चित्रं यथाऽसो लिखितं। यभूव॥६४॥

उस दानव-सेनापतिके मारे जानेपर वे मभी दानव दा तात ! हा भारे ! कर्जी जा रहे हो। क्रिक्से हको, यहां आओ—ऐसा करते हुए करूण-जाटन करने लगे । मृद्यानीने खुरं और जिसे बालोगांत तथा हुकांडे- हुकाड़े हुए करूचवाले अनेक नमें देन्योंको पृथ्वीपर िस दिया । वे देख पण्नश्रेष्टको छोडकर जाग गंप । हदे क्रिक्स, हिप्पारो एवं आभूपणोसे युक्त अपनी सेनाको देखकर हृदे (ही) चक्र एवं धुर्मकार स्थार चढकर दानवश्रेष्ट निशुम्भ क्रोधपूर्वक मृद्यानी (देवी)के पास गया । चमकती हुई तज्वार और दाल लेकर सिर हिलाते हुए वर देवीका रूप देखकर मोहन्वरसे पीड़िन हो चित्र-ष्टिले हुएकी भाति क्रिक्त गया ॥ ३१–३०॥

तं स्तम्भिनं वीक्य सुरारिमप्रे प्रीवाच देवी वचनं विहन्य। अनेन वीर्येण सुरास्वया जिना अनेन मां प्रार्थयने वलेन॥३५॥ श्रुत्वा तु वाक्यं कौशिक्या दानवः सुचिरादिव । प्रोवाच चिन्तयिग्वाऽथ वचनं वदनां वरः॥३६॥ सुकुमारशरीरोऽयं मञ्छस्वपननाद्षि । शन्या यान्यते भीरः शामपात्रमियाम्भिन ॥३७॥ एतद् विचिन्तयन्नर्थं न्वां प्रहतुं न मुन्द्रि । करोभि बुद्धि नस्मात् न्वं मां भजस्वायते अणे ॥३८॥

देवीने उस स्तव्य हुए देवनाओं अधुको मागने देनका हंसने एए यह बचा कहा—क्या हमी हार्किकं बट्यर तुमने देवनाओं को पराजित किया है र अंग, क्या इसी बट्यर मुझकों (पनी ह्यमें ) पानके दिये याचना करते रहे ! कोशिकीकी बात सुननेके बाद देरतक विचार करके बोन्टनेवालों में श्रेष्ठ वह दानव पह बचन बोटा—मीरु ! यह तुम्हारा अन्यन्त कोमट शरीर मेरे शरों की मारमे जरमे कच्चे वर्ननकी तरह सैकडों दुकड़ों में अट्टा-अटग हो जायगा । सुन्दिर ! यह सोचकर में तुम्हारे ऊपर आवात करनेका विचार नहीं कर रहा है । अतः विशादनयन ! तुम मुझे अद्गीकार कर टो ॥ ३५–३८॥

मम खद्गिनिपातं हि नेन्द्रो धारियतुं अमः । निवर्तय मितं युद्धाद् भार्या मे भव साम्प्रतम् ॥ ३९ ॥ इत्थं निशुम्भवचनं श्रुत्वा योगीइवरी मुने । विद्स्य भावगम्भीरं निशुम्भं चार्यमद्रावीत् ॥ ४० ॥ नाजिताऽहं रणे वीर भवे भाया हि कस्यचित् । भवान् यिद्द् भार्यायीं ततो मां जय संयुगे ॥ ४१ ॥ इत्येवमुक्ते वचने खद्गमुद्यम्य दानवः । प्रचिक्षप तदा वेगात् कौशिकीं प्रति नारद् ॥ ४२ ॥

मेरी तल्वारकी मारको इन्द्र भी नहीं सह सकते । तुम युद्धका विचार छोड़ टो एव अत्र मेरी एन्ती वन जाओ । मुने ! योगीश्वरीने निशुम्भकी यह बात सुनकर हॅसते हुए उससे भावभरे वचनमें कहा— वीर ! लड़ाईके मैटानमें विना हारे हुए मै किसीकी पत्नी नहीं वन सकती। यदि तुम मुझे अपनी स्त्री वनाना चाहते हो तो संप्राममें मुझे जीत छो । नारदजी ! इस बानके कहनेपर उस दानवने तळवार उठाकर कोशिकीकी और उसे वेगसे चलाया ॥ ३९-४२ ॥

पडिभर्विहैं णराजितैः । चिच्छेद चर्मणा सार्द्धं तदद्भुतिमवाभवत् ॥ ४३ ॥ निस्त्रिशं तमापतन्तं खङ्गे सचर्मणि छिन्ने गदां गृह्य महासुरः। समाद्रवत् कोशभवां वायुवेगसमो जवे॥ ४४॥ तस्यापतत एवागु करौ दिलप्रौ समौ दढौ। गदया सह चिच्छेद श्रुरप्रेण रणेऽभ्विका॥ ४५॥ रोद्रे सुरशत्रो भयंकरे। चण्डाद्या मातरो हृष्टाश्चकुः किलकिलाध्वनिम्॥ ४६॥ निस्मन्तिपतिते

देवीने अपनी ओर आती हुई उस तलवारको ढालसहित मोरके पंखसे सुशोभित छः वाणोंसे काट दिया। वह ( दृश्य ) वड़ा ही विचित्र हुआ । ढालके साथ तलवारके कट जानेपर वह महा असुर गटा लेकर हवाके समान तेजीसे कौशिकीकी ओर दौडा। अम्बिकाने लड़ाईमे चढाई करनेवाले उस असुरकी, गदाके साथ सुपुष्ट, सुडोल, गठीली भुजाओको क्षुरप्र ( खुरपे या बाण ) से उसी समय काट गिराया । उस अत्यन्त भयङ्कर देवशात्रके गिरनेपर चण्डी आदि मातृकारॅ प्रसन्न होकर किलकिलाध्वनि ( हर्पसूचक ध्वनि ) करने लगी ॥ ४३-४६ ॥

देवाः , शतकतुपुरोगमाः। जयस्व विजयेत्यूचुईप्राः शत्रौ निपातिते॥ ४७॥ गगनस्थास्ततो ततस्तूर्योण्यवाद्यन्त भूतसङ्घेः समन्ततः । पुष्पवृष्टिं च मुमुचुः सुराः कात्यायनी प्रति ॥ ४८ ॥ निशुम्भं पतितं दृष्ट्वा शुम्भः क्रोधान्महामुने । वृन्दारकं समारुह्य पाशपाणिः समभ्यगात् ॥ ४९ ॥ तमापतन्तं द्रष्ट्वाऽथ सगजं दानवेश्वरम्। जग्राह चतुरो वाणांश्चन्द्राधीकारवर्चसः॥ ५०॥

उसके बाद आकाशमे स्थित इन्द्र आदि देवगण शत्रुको मारकर गिराये जानेपर हर्पित होते हुए बोले-विजये! तुम्हारी जय हो। फिर चारों ओर भूतगण भेरी बजाने छगे और देवगण कात्यायनीके ऊपर फूछोकी वर्षा करने छगे। महामुनि नारदजी ! निशुम्भको गिरा हुआ देखकर शुम्भ क्रोधसे हाथमे पाश लिये हुए हाथीपर चढकर आया। हाथीपर चडकर दानवेश्वरको आते देख (देवीने ) चमकते हुए अर्धचन्द्राकार चार वागोको उठा लिया ॥४७–५०॥

क्षुरप्राभ्यां समं पादौ हो चिच्छेद हिपस्य सा । हाभ्यां कुम्मे जघानाथ हसन्ती लोलयाऽम्विका॥ ५१ ॥ निकृत्ताभ्यां गजः पद्भ्यां निपपात यथेच्छया । शक्रवज्ञसमाकान्तं शैलराजिशरो शुम्भस्याप्युत्पतिष्यतः। शिरश्चिच्छेद वाणेन कुण्डलालंकृतं शिवा ॥ ५३ ॥ तस्यावर्जितनागस्य छिन्ने शिरसि देत्येन्द्रो निषपात सकुञ्जरः। यथा समिहपः क्रौञ्चो महासेनसमाहतः॥ ५४॥ श्रुत्वा सुराः सुरिपू निहतौ मृडान्या सेन्द्राः सस्र्यमरुद्श्विवसुप्रधानाः।

आगत्य तं गिरिवरं विनयावनम्रा देव्यास्तदा स्तुतिपदं त्विदमीरयन्तः॥ ५५॥

हॅसते हुए उस अम्बिकाने खेल-खेलमे दो तीखे वाणोसे उस हाथीके टो पैरोको काट दिया एव दो वाणोसे उसके कुम्भस्थलपर आघात किया। दो पैरोंके कट जानेपर वह हाथी इन्द्रके वन्नसे घायल पर्वतराजकी ऊँची चोटीकी तरह अपने-आप ही गिर पडा । शिवाने घायल हुए हाथीपरसे उछलनेवाले शुम्भका कुण्डलसे सुशोभित मस्तक वाणसे ( झट ) काट दिया । सिरके कट जानेपर दैत्येन्द्र हाथीके साथ ऐसे गिरा जैसे महासेन कार्तिकेयद्वारा घायल हुआ क्रौद्धासुर महिपके साथ गिरा या। मृडानी-( देवी-)द्वारा टोनो देवशत्रुओका संहार किया जाना सुनकर इन्द्रसहित सूर्य, मरुत्, अश्विनीकुमार एव वसुगण आदि देवता उस श्रेष्ठ पर्वतपर आये एवं विनयपूर्वक देवीकी इस प्रकार स्तुनि करने छगे॥ ५१-५५॥

## देवा उचुः

नमें।ऽस्तु ते भगवित पापनाशिनि नमें।ऽस्तु ते सुरिपुद्पंशातिन । नमें।ऽस्तु ते हरिहरराज्यदायिनि नमें।ऽस्तु ते मखभुजकार्यकारिणि ॥ '५६ ॥ नमें।ऽस्तु ते त्रिद्शिरपुक्षयंकरि नमें।ऽस्तु ते शतमखपादपृजिते । नमें।ऽस्तु ते महिपविनाशकारिणि नमें।ऽस्तु ते हिरहरभास्करस्तुते ॥ ५७ ॥ नमें।ऽस्तु तेऽएाद्शवाहुशालिनि नमें।ऽस्तु ते शुर्भिनशुर्भवातिनि । नमें।ऽस्तु लोकार्त्तिहरे त्रिश्लिनि नमें।ऽस्तु नारायणि चक्रधारिणि ॥ ५८ ॥ नमें।ऽस्तु वाराहि सदा धरायरे त्यां नार्रासिह प्रणता नमें।ऽस्तु ते । नमें।ऽस्तु ते बज्जयरे गजब्बजे नमें।ऽस्तु कामारि मयुग्वाहिनि ॥ ५९ ॥

देवताओं ने स्तृति की—मगर्वात! पापनाशित! आपको नमस्कार है। सुर-शत्रुओं के दर्पका दलन करनेवाली! आपको नमस्कार है। विष्णु और शङ्करको राज्य देनेवाली! आपको नमस्कार है। यजक मार्गके मोक्ता देवाका कार्य करनेवाली! आपको नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओका विनाश करनेवाली! आपको नमस्कार है। इन्द्रके द्वारा पूजित चरणोवाली! आपको नमस्कार है। महिपासुरका विनाश करनेवाली! आपको नमस्कार है। विष्णु, शङ्कर एव सूर्यसे स्तृति की जानेवाली! आपको नमस्कार है। अश्वरश मुजाओंवाली! आपको नमस्कार है। विष्णु, शङ्कर एव सूर्यसे स्तृति की जानेवाली! आपको नमस्कार है। समस्त संसारका दुःख हरण करनेवाली! त्रिशूल धारण करनेवाली! आपको नमस्कार है। चक्र धारण करनेवाली! आपको नमस्कार है। वाराहि! धराको सदा धारण करनेवाली! आपको नमस्कार है। नारसिंहि! आपके चरणोंपर हम प्रणत है, आपको नमस्कार है। वज्र धारण करनेवाली! गजधने। आपको नमस्कार है। कीमारि! मयुरवाहिति! आपको नमस्कार है। कीमारि!

नमोऽस्तु पैतामहहंसवाहने नमोऽस्तु माळाविकटे सुकेशिनि। नमोऽस्तु त रासभपृष्टवाहिनि नमोऽस्तु सर्वार्तिहरे जगन्मये॥६०॥ नमोऽस्तु विश्वेश्वरि पाहि विश्वं निपृद्यारीन् द्विजंद्वतानाम्। सर्वमयि त्रिनेत्रे नमोऽस्तु नमो नमस्ते बरदे प्रसीद् ॥ ६१ ॥ ते व्रह्माणी त्वं मृडानी चरशिखिग**मना** शक्तिहस्ता चाराही सुवक्त्रा खगपतिगमना वैष्णवी त्वं दुर्दश्या नारसिंही तथैन्द्री घुरघुरितरवा त्वं चर्ममुण्डा यागिनी योगसिद्धा ॥ ६२ ॥ शवगमनरता नमस्ते त्रिनेत्रे भगवति तव चरणानुपिता ये अहरहर्विनतशिरसोऽवनताः। नहि नहि परिभवमस्त्यशुभं च स्तुतिविळकुसुमकगः सततं ये॥६३॥

त्रहाकं हंसपर वेठनेवाळी ! आपको नमस्कार है । विकटमाळा धारण करनेवाळी ! सुन्दर केशोवाळी ! आपको नमस्कार है । गईभकी पीठपर वेठनेवाळी ! आपको नमस्कार है । समस्त क्लेशोका नाश करनेवाळी ! जानमंथे ! आपको नमस्कार है । विश्वेश्विर ! आपको नमस्कार है । आप विश्वकी रक्षा करे तथा ब्राह्मणो और देवताओं के शत्रुओका संहार करे । त्रिनेत्रे ! सर्वमिथ ! आपको नमस्कार है । वरदायिनि ! आपको वारम्बार नमस्कार है । आप प्रसन्त हो । ब्रह्मणी और मृडानी आप ही हैं । आप ही सुन्दर मोरपर

चलनेवाली और हाथमें शक्ति धारण करनेवाली कुमारी हैं । सुन्टर मुखवाली वाराही आप ही हैं तथा गरुड़पर चलनेवाली, शार्क्स धनुष धारण करनेवाली वैष्णवी आप ही हैं । घुर-घुर शब्द करनेवाली, देखनेमें भयंकर नारसिंही आप ही है । आप ही बन्न धारण करनेवाळी ऐन्द्री एवं महामारी चर्ममुण्डा है । श्वपर चळनेवाळी तथा योग सिद्ध-कर चुकनेवाली योगिनी भी आप ही हैं।तीन नेत्रोवाली भगवति! आपको नमस्तार है। आपके चरणोंका आश्रय कर नम्रतासे प्रतिदिन अपना सिर झुकानेवाळों तथा विळ एव फ्लोको हाथमें लिये सर्वेटा आपकी स्तुति करने-वालोका कोई पराजय, अनाटर और अकल्याण नहीं होता ॥ ६०-६३ ॥

> एवं स्तुता सुरवरैः सुरशत्रुनाशिनी प्राह प्रहस्य सुरसिद्धमहर्षिवर्यान् । पाप्तो मयाऽद्भततमो भवतां प्रसादात् संग्राममृध्नि सुरुगतुजयः प्रमदात् ॥ ६४ ॥ इमां स्तुति भक्तिपरा नरोत्तमा भवद्भिरुक्तामनुकीर्त्तयन्ति। दुःखण्ननाशो भविता न संशयो वरस्तथान्यो व्रियनामभीण्सितः॥ ६५॥

श्रेष्ठ देवताओके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर देवताओके शत्रुओंका संहार करनेवाळी देवीने देवताओ, सिद्रो और श्रेष्ठ महर्पियोंसे हॅसकर कड़ा—मैने आपछोगोंकी कृपासे युद्रभूमिमे ( शत्रुका ) मर्दन कर देवशत्रुओं ( डानवो ) पर अत्यन्त अनूठी विजय प्राप्त की है। आपछोगोसे कही गयी इस स्तुतिको पढनेवाले भक्तिपरायण श्रेष्ठ मनुष्योंके दुःखनोंका निस्तन्देह नाश होगा। (अव) आपळोग दूसरे इन्छित वरको मॉर्गे॥ ६४–६५॥ देवा ऊचुः

> यदि वरदा भवती त्रिद्शानां द्विजिशिशुगोपु यतस्य हिताय। पुनरिप देवरिपूनपरांस्त्वं प्रदह हुताशनतुल्यशरीरे ॥ ६६ ॥

देवताओंने कहा-यिं आप देवताओको वर देना चाहती है तो ब्राह्मणो, बच्चो और गौओंके कल्याणके लिये यत्न कीजिये । अग्निके सदृश शरीरवाली । आप ( हम सवके ) अन्य देवशत्रओंको भविष्यमें भी जलाकर भस्म करे ॥ ६६ ॥

#### देव्युवाच

भूयो भविष्याम्यसमुक्षितानना हराननस्वेद्जलोद्भवा सुराः। अन्यासुरस्याप्रतियोषणे रता नाम्ना प्रसिद्धा भुवनेषु चर्चिका॥६७॥ भूयो विधिष्यामि सुरारिमुत्तमं सम्भूय नन्दस्य गृहे यशोदया। तं विप्रचित्ति छवणं तथाऽगरौ शुम्भं निशुम्भं दशनप्रहारिणी॥६८॥ भूयः सुरास्तिष्ययुगे निराशिनी निरीक्ष्य मारी च गृहे शतकतोः। सम्भूय देव्याऽमितसत्यथामया सुरा भरिष्यामि च जाकम्भरी चै॥६९॥ विपक्षश्रपणाय विन्ध्ये भविष्याम्यपिरक्षणार्थम्। देवा दैत्यान भूयः समेष्यामि सुरालयं हि॥७०॥ दुर्नृत्तचेप्टान् विनिहत्य यदाऽरुणाओ भविता महासुरः तदा भविष्यामि हिताय देवताः। महालिरूपेण विनप्रजीवितं कृत्वा समेप्यामि पुनिस्त्रविष्टपम् ॥ ७१ ॥

देवीने कहा—देवो ! मै पुन शङ्करके मुखके पसीनेके जल्मे उत्पन्न हो करके रक्तसे रिक्षन मुखवाली होकर संसारमे चर्चिका नामसे प्रसिद्ध होऊँगी और अन्वकासुरका सहार करूँगी । फिर मे नन्दके गृहमें यजोदासे उत्पन्न होकर प्रवल देव-शत्रुका वव कर्ह्मी । वहाँ मै अवतार लेकर दाँतोके आघातमे विप्रचित्ति, लवणासुर एवं

अन्य शुम्भ-निशुम्भ दानवोका विनाश करूँगी। देवताओ ! कलियुगमे भोजन न करती हुई इन्द्रके घरमें मारीको देखकर में पुन: अमितसत्यवामा देवीके साथ इन्द्रके घर शाकम्भरीके रूपमें प्रकट होकर भरग-पोपण करूँगी। देवताओ ! पुन: मैं शत्रुओके संहार तथा ऋपियोकी रक्षाके लिये विन्व्याचलमे उपिथत होऊँगी। देवो ! वहाँ दुराचारी दैत्योंका नाश करनेके बाद पुन: हार्ग चली जाऊँगी। देवताओ ! अरुणाक्ष नामक महासुरके उत्पन्न होनेपर महाभ्रमरके रूपसे पुन: उत्पन्न होऊँगी एवं उसका संहार कर किर खर्ग चली जाऊँगी।। ६७-७१॥ प्रलस्य उवाच

इत्येवसुक्त्वा वरदा सुराणां कृत्वा प्रणामं द्विजपुङ्गवानाम्। विख्वस्य भूतानि जगाम देवी खं सिद्धसङ्घरनुगम्यमाना॥७२॥ इदं पुराणं परमं पवित्रं देव्या जयं मङ्गलदायि पुंसाम्। श्रोतव्यमेतन्त्रियतेः सदैव रक्षोद्ममेतद्भगवानुवाच॥७३॥ इति श्रीवामनपुराणे पट्पद्याशत्तमोऽध्यायः॥ ५६॥

पुलस्त्यजी वोले—ऐसा कहनेके वाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मगोंको प्रगाम करके अन्य प्राणियोको विदाकर एवं देवोंको वर देकर सिद्धोंके साथ स्वर्गमें चली गयीं । संयतचित्त मनुष्योंको यह प्राचीन, परम पवित्र, पुरुपोंको मङ्गल देनेवाली देवीकी विजयकथा सदा सुननी चाहिये । भगवान्ने इसे 'रक्षोझ' कहा है ॥ ७२-७३ ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छप्पनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥

# [ अथ संसपञ्चारात्तमोऽध्यायः ]

नारद उवाच

कथं समिहपः कौञ्चो भिन्नः स्कन्देन सुव्रत । एतन्मे विस्तराद् ब्रह्मन् कथयसामितद्युते ॥ १ ॥ सत्तावनवाँ अध्याय प्रारम्भ

( कार्तिकेयका जन्म, उनके छः मुख और चतुर्मूर्ति होनेका हेतु, उनका सेनापित होना तथा उनका गण, मयूर, शक्ति और दण्डादिका पाना )

नारदर्जाने पूछा—दढतासे त्रतका सुपालन करनेवाले अमिन तेजस्वी ब्रह्मन् ! आप मुझे विस्तारसे यह व्रतलाइये कि स्कन्टने महिपके सिहत क्रीब्बकी किस प्रकार मारा ! ॥ १ ॥

श्रणुष्व कथिय्यामि कथां पुण्यां पुरातनीम्। यशोवृद्धि कुमारस्य कार्तिकेयस्य नारद्॥ २॥ यत्तत्पीतं हुताशेन स्कन्नं शुक्तं पिनािकनः। तेनाकान्त। ८भवद् ब्रह्मन् मन्दतेजा हुताशनः॥ ३॥ ततो जगाम देवानां सकाशमितशुतिः। तैश्चािप प्रहितस्तूर्णं ब्रह्मलोकं जगाम ह॥ ४॥ स गच्छन् कुटिलां देवी दद्र्श पथि पावकः। तां दृष्टा प्राह कुटिले तेज एतत्सुदुर्द्धरम्॥ ५॥

पुलस्त्यजी बोले—नारद! सुनो, मै कीर्तिको बढ़ानेबाली कुमार कार्तिकेयकी पवित्र प्राचीन कथा कहता हूँ । ब्रह्मन् ! अग्निने शङ्करके उस च्युत गुक्रका पान कर लिया था । उससे प्रस्त होनेके कारण अग्निका तेज फीका हो गया । उसके बाद अत्यन्त तेजली अग्नि देवनाओंके निकट गये । फिर उन देवोंके भेजे जानेपर वे शीव ही ब्रह्मलोक चले गये । मार्गमे जाते हुए अग्निने कुटिला नामकी देवीको देखा । उसको देखकर अग्निने कहा—कुटिले ! इस तेजको धारण करना अत्यन्त कठिन है ॥ २—५ ॥

महेश्वरेण संत्यक्तं निर्दृहेद् भुवनान्यपि । तस्यात् प्रतीच्छ पुत्रोऽयं तव धन्यो भविष्यित ॥ ६ ॥ इत्यग्निना सा कुटिला स्मृत्वा स्वमतमुत्तमम्। प्रक्षिपस्वाम्भसि मम प्राह विह्न महापगा॥ ७॥ शार्व तेजस्त्वपूपुपत् । हुनाशनोऽपि भगवान् कामचारी परिश्रमन् ॥ ८ ॥ ततस्त्वधारयद्वेवी पञ्चवर्पसहस्राणि धृतवान् हव्यभुक् ततः। मांसमस्थोनि रुधिरं मेदोन्त्ररेतसी त्वचः॥ ९ ॥ रोमइमध्वक्षिकेशाद्याः सर्वे जाता हिरण्ययाः। हिरण्यरेता लोकेषु तेन गीतश्च पावकः॥ १०॥

राङ्करके द्वारा त्यागा गया ( यह तेज सनस्त ) छोकोको दग्व कर देगा, अतः तुम इसे प्रहण कर छो । इससे तुम्हे एक भाग्यशाली पुत्र होगा । अग्निके इस प्रकार कहनेपर अपने उत्तम मनोरथका स्मरणकर महानदी कुटिलाने अग्निसे कहा—इसे मेरे जलमे छोड़ दे। (ऐसा करनेपर) उसके बाद वह देवी शहरके तेजकी प्रहणकर उसका पालन-पोपणं करने लगी । भगवान् अग्निदेव भी इच्छाके अनुसार विचरण करने लगे । अग्निने उस तेजको पाँच हजार वर्पोतक धारण किया था। इसलिये अग्निक मांस, हड्डी, रक्त, मेदा, ऑत, रेतस्, त्वचा, रोम, दाढ़ी, मूँछ, नेत्र एवं केश आदि सभी सुवर्णमय वन गये । इसीसे संसारमें अग्निको 'हिरण्यरेता' कहा जाने छगा ॥ ६-१० ॥

कुटिला ज्वलनोपमम् । धारयन्ती तदा गर्भ ब्रह्मणः स्थानमागता ॥ ११ ॥ पञ्जवर्षसहस्राणि तां दृष्टवान् पद्मजन्मा संतप्यन्तीं महापगाम्। दृष्ट्वा पष्टछ केनायं तव गर्भः समाहितः॥ १२॥ सा चाह शाहरं यत्तच्छुकं पीतं हि वहिना। तदशक्तेन तेनाद्य निक्षिप्तं मिय सत्तम॥ १२॥ पितामह। गर्भस्य वर्तते कालो न पपात च कर्हिचित्॥ १४॥ . पञ्चवर्षसहस्राणि धारयन्त्याः

तव अग्निके समान उस गर्भको पाँच हजार वर्पोतक धारण करती हुई कुटिळा ब्रह्माके स्थानपर गयी । कमलजन्मा ब्रह्माने उस महानदीको सन्तप्त होती देखकर पूछा—तुम्हारा यह गर्भ किसके द्वारा स्थापित है ! उसने उत्तर दिया—सत्तम ! अग्निने पिये हुए शङ्करके उस शुक्रको अपनेमें धारण करनेकी शक्ति न होनेके कारण मुझमें त्याग दिया । पितामह ! गर्भ धारण किये हुए मेरा पाँच हजार वर्षका समय बीत गया; परंतु किसी प्रकार यह बाहर नहीं निकल रहा है ॥ ११-१४ ॥

तच्छुत्वा भगवानाह गच्छ त्वमुद्यं गिरिम्। तत्रास्ति योजनशतं रौद्वं शरवणं महत्॥१५॥ तत्रैनं क्षिप सुश्रोणि विस्तीणें गिरिसानुनि। दशवर्षसहस्राग्ते ततो वालो भविष्यति॥१६॥ सा श्रुत्वा ब्रह्मणो वाक्यं रूपिणी गिरिमागता। आगत्य गर्भ तत्याज मुखेनैवाद्रिनन्दिनी॥ १७॥ सा तु संत्यज्य तं वालं ब्रह्माणं सहसागमत्। आपोमयी मन्त्रवशात् संजाता कुटिला सर्ता॥ १८॥

उसको सुनकर भगवान् ब्रह्माने कहा—तुम उदयाचलपर जाओ। ब्रह्मपर सौ योजनमें फैला हुआ सरपतोका विशाल घनघोर वन है। अयि सुन्दर कटिवाली ! उस विस्तृत पर्वतकी ऊँची चोटीपर इसे छोड़ दो। यह दस हजार वरोंके बाद वालक हो जायगा । ब्रह्माकी वात सुननेके बाद यह गिरिनन्दिनी सुन्दरी पर्वतपर गयी एवं मुखसे ही ( उसने ) गर्भका परित्याग कर दिया । वह उस ( जन्म लेनेवाले ) वालकको छोड़कर भीव्र ही ब्रह्माकं सभीप चली गयी । सती कुटिला मन्त्र-( शाप-)कं कारण जलरूपमे हो गयी ॥ १५-१८ ॥

तेजसा चापि शार्वेण रौक्मं शरवणं महत्। तन्निवासरताद्वान्ये पादपा मृगपक्षिणः॥ १९॥ दशसु पूर्णेषु शरदशशतेष्वथ । त्रालार्कदीप्तिः संजाती वालः कमललोचनः ॥ २० ॥ उत्तानशायी भगवान् दिव्ये शरवणे स्थितः। मुखेऽङ्गुण्डं समाक्षिण्य रुरोष्ट घनराडिव ॥ २१ ॥ एतस्मिन्नन्तरे देव्यः कृत्तिकाः पट् सुतेजसः। दृहशुः स्वेच्छयायान्त्यो वालंशरवणे स्थितम्॥ २२ ॥

शङ्करके तेजसे वह विशाल सरपतोंका वन सुवर्णमय वन गया । उस वनमें रहनेवाले कृक्ष, मृग एवं पक्षी भी सुवर्णमय हो गये । उसके वाद दस हजार वर्षोंके वीत जानेपर उगते हुए वालसूर्यके सदश दीप्तिमान तथा कमलके समान आँखोंवाला वालक उत्पन्न हुआ । उस दिन्य सरपतके वनमें उतान सोये हुए भगवान् कुमार अपने मुखमें अपना अंगूठा डालकर वादलकी ध्वनिके समान अस्पष्ट ध्वनिमें रोने लगे । इसी वीच स्वेच्छासे जाती हुई दिन्य तेजिबिनी छहों कृत्तिकाओंने सरपतके वनमें स्थित उस वालकको देग्वा ॥ १९–२२॥

कृपायुक्ताः समाजग्मुः यत्र स्कन्दः स्थितोऽभवत् । अहं पूर्वमहं पूर्व तस्में स्तन्येऽभिचुकुग्रः॥ २३॥ विवद्न्तोः स ता दृष्ट्वा पण्मुखः समजायत । अवीभरंश्च ताः सर्वाः शिशुं स्नेहाच कृत्तिकाः॥ २४॥ भ्रियमाणः स ताभिस्तु वालो वृद्धिमगान्मुने । कार्त्तिकेयेति विख्यातो जातः स वलिनां वरः॥ २५॥ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् पावकं श्राह पद्मजः । कियत्प्रमाणः पुत्रस्ते वर्त्तते साम्प्रतं गुद्दः॥ २६॥

ये कृतिकाएँ दयापूर्वक वहाँ गर्यी जहाँ कुमार स्कल्ट थे । उन्हें दूव पिछानेक लिये वे आपसमें 'हम पहले, हम पहले' (पिछायेंगी—) कहकर विवाद करने छगीं। उन्हें आपसमें विवाद करती हुई देखकर वह कुमार पण्मुख (छह मुखवाले) वन गये। फिर तो उन (छहों) कृतिकाओंने प्रेमपूर्वक वन्चेका पोपण किया। मुने ! उनके द्वारा रक्षित होकर वह शिशु वड़ा हुआ। वह वछवानोंमें श्रेष्ठ कार्तिकेय नामसे प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मन् ! इसी वीच ब्रह्माने अग्निसे प्रश्न किया कि अग्निदेव ! तुम्हारा पुत्र गुह (कार्तिकेय) इस समय कितना वड़ा हुआ है !।। २३—२६।।

स तद्वचनमाकण्यं अजानंस्तं हरात्मजम्। प्रोवाच पुत्रं देवेश न वेद्मि कतमो गुहः॥ २७॥ तं प्राह भगवान् यसु तेजः पीतं पुरा त्वया। प्रेयम्वकं त्रिलोकेश जातः शरवणे शिद्यः॥ २८॥ श्रुत्वा पितामहवचः पावकस्त्वरितोऽभ्यगात्। वेगिनं मेपमारुह्य कुटिला तं ददर्शे ह॥ २९॥ ततः पप्रच्ल कुटिला शीव्रं क्व वजसे कवे। सोऽव्रवीत् पुत्रहप्रवर्थं जातं शरवणे शिद्युम्॥ ३०॥

महाके प्रश्नको सुनकर अग्निने शंकरके उस पुत्रको न जाननेके कारण उत्तरमें कहा—देवेश! मैं पुत्रको नहीं जानता; कौन-सा गृह है ! भगवान्ने उनसे कहा—त्रिलोकेश ! पूर्वकालमें तुमने शंकरका जो तेज पी लिया था, वह शरवण-( सरपतके वन-)में शिक्षुरूपसे उत्पन्न हुआ है । गितामहका वचन सुननेके वाट अग्निदेव तीत्र गितवाले वकरेपर चढ़कर शीत्र (वहाँ ) गये । कुटिलाने उन्हें जाते हुए देखा । तब कुटिलाने उनसे पूछा—अग्निदेव ! आप कहाँ जा रहे हैं ! उन्होंने कहा—कुटिले ! शरवणमें उत्पन्न हुए वालक पुत्रको देखने जा रहा हूँ ॥ २७–३०॥

साऽव्रवीत् तनयो मह्यं ममेत्याह च पावकः। विवद्न्तो द्दर्शाथ स्वेच्छाचारी जनाईनः॥ ३१॥ तो पप्रच्छ किमर्थं वा विवादमिह चक्रथः। तावुचतुः पुत्रहेतो रुद्रशुक्रोद्भवाय हि॥ ३२॥ ताबुवाच हरिदेवो गच्छ तं त्रिपुरान्तकम्। स यद् वक्ष्यित देवेशस्तत्कुरुष्वमसंशयम्॥ ३३॥ इत्युक्तौ वासुदेवेन कृटिलानी हरान्तिकम्। समभ्येत्योचतुस्तथ्यं कस्य पुत्रेति नारद॥ ३४॥

उसने कहा कि 'पुत्र मेरा है' और अग्निन कहा कि 'मेरा है' । स्वेच्छासे विचरण कर रहे जनार्दनने उन दोनोको परस्पर विवाद करते हुए देखा । उन्होंने उन दोनोसे पूछा—तुम दोनो आपसमे किसिलिये विवाद कर रहे हो। (तो) उन दोनोने कहा—स्द्रके शुक्रसे उत्पन्न हुए पुत्रके लिये। विष्णुने उन दोनोंसे कहा—तुमलोग

त्रिपुरासुरका विनाश करनेवाले शिवके पास जाओं। वे देवेश जो कहे, उसे निस्सन्देह करो । ( पुरुस्यजी कहते हैं कि ) नारदजी ! वासुदेवके इस प्रकार कहनेपर कुठिला एवं अग्नि शंकरके पास गये और उन्होंने ( उनसे ) यह गृह रहस्य पूछा कि पुत्र किसका है ? ॥ ३१–३४॥

रुद्रस्तद्वाक्यमाकण्यं हर्पनिर्भरमानसः। दिएवा दिएयेति गिरिजां प्रोट्भूतपुलकोऽव्रवीत् ॥ ३५ ॥ नतोऽभ्विका प्राह हरं देव गञ्छाम तं शिशुम् । पण्टुं समाश्रयेद् यं स तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६ ॥ बाढिमिरयेव भगवान् समुत्तस्था वृष्ण्वजः। सहोमया क्रुटिलया पावकेन च धीमता ॥ ३७ ॥ सम्प्रामास्ते शरवणं हराग्निकुटिलाम्यिकाः। दृदशुः शिशुकं तं च क्रुत्तिकोत्सङ्गशायिनम् ॥ ३८ ॥

उनके वचनको सुनकर शंकरका मन हर्पसे भर गया। उन्होने हर्षगद्गद होकर गिरिजासे कहा—अही भाग्य! अहो भाग्य!! तब अन्विकाने शंकरसे कहा—देव! हम सब उस शिशुसे ही पूछने चलें। वह जिसका आश्रय स्वीकार करेगा उसीका पुत्र होगा। ठीक है—ऐसा कहकर वृपव्यज भगवान् शकर पार्वती, कुटिला तथा बुद्धिमान् पायकके साथ चलनेके लिये उठ खडे हुए। शंकर, पार्वती, कुटिला एवं पायक शरवणमें गये। इन लोगोंने कृतिकाकी गोटमें लेटे हुए उस वालकको देखा।। ३५-३८।।

ततः स वालकस्तेपां मत्वा चिन्तितमाद्रात् । योगी चतुर्मूर्तिरभूत् पण्मुखः स शिद्युस्त्विपि ॥ ३९ ॥ कुमारः शङ्करमगाद् विशाखो गौरिमागमत् । कुटिलामगमच्छाखो महासेनोऽग्निमभ्ययात् ॥ ४० ॥ ततः प्रीतियुतो रुद्र उमा च कुटिला तथा । पावकश्चापि देवेशः परां मुद्रमवाप च ॥ ४१ ॥ ततोऽन्नुवन् कृत्तिकास्ताः पण्मुखः किं हरात्मजः । ता अव्रवीद्धरः प्रीत्या विधिवद् वचनं मुने ॥ ४२ ॥

उसके वाद छ. मुखोवाला वह बालक उन लोगोंको चिन्तिन जान करके उनमें आदर रखकर बच्चा होते हुए भी योगीके समान कुमार, विशाख, शाख, महासेन—( इन ) चार मूर्तियोंवाला हो गया। कुमार शहरके, विशाख गिरिजाके, शाख कुटिलाके और महासेन अग्निके समीप चले गये। किर तो रुद्र, उमा, कुटिला तथा देवेश्वर अग्नि—ये चारो ही अत्यन्त हर्पित हो गये। उसके बाद उन कृत्तिकाओने पूछा—क्या पड्वदन शहरके पुत्र है र मुने। शहरने उन सभीसे प्रेमपूर्वक विविवत (आगेका) वचन कहा—॥ ३९-४२॥

नाम्ना तु कार्त्तिकेयो हि युष्माकं तनयम्त्वसौ । कुटिलायाः कुमारेति पुत्रोऽयं भविताऽव्ययः ॥ ४३ ॥ स्कन्द् इत्येव विष्यानो गौरीपुत्रो भवत्वसौ । गुह इत्येव नाम्ना च ममासौ तनयः स्मृतः ॥ ४४ ॥ महासेन इति ख्यातो हुताशस्यास्तु पुत्रकः । शारद्धत इति ख्यातः सुतः शरवणस्य च ॥ ४५ ॥ एवमेष महायोगी पृथिन्यां ख्यातिमेष्यति । पडास्यत्वान्महावाहुः पण्मुखो नाम गीयते ॥ ४६ ॥

कृत्तिकाओं ! 'कार्त्तिकेय' नामसे ये तुम्हारे पुत्र होंगे तथा ये अविनाशी 'कुमार' नामसे कुटिलाके पुत्र होंगे । ये ही 'स्कन्द' नामसे विख्यात गौरीके पुत्र होंगे तथा 'गुह' नामसे मेरे पुत्र होंगे । 'महासेन' नामसे ये अग्निके प्रख्यात पुत्र होंगे तथा 'शारद्वत'—इस नामसे विख्यात ये शरवगके पुत्र होंगे । इस प्रकार ये महायोगी भूमण्डलमें विख्यात होगे । छ मुखवाले होनेके कारण ये महावाह प्रमुख नाममे प्रसिद्ध होगे ॥ ४३-४६ ॥

इत्येवमुक्त्वा भगवाञ्ज्ञूलपाणिः पितामहम् । ससार देवतैः सार्द्धं तेऽप्याजग्मुस्त्वरान्विताः ॥ ४७ ॥ प्रणिपत्य च कामारिमुमां च गिरिनन्दिनीम् । द्वष्ट्वा हुताज्ञानं प्रीत्या क्रुटिलां कृत्तिकास्तथा ॥ ४८ ॥ द्द्युर्वालमत्युग्रं पण्मुखं सूर्यसंनिभम् । मुण्णन्तमिव चक्षूंपि तेजसा स्वेन देवताः ॥ ४९ ॥ कोतुकाभित्रृताः सर्वे एवमूचुः सुरोत्तमाः । देवकार्यं न्वया देव कृतं देव्याऽग्निना तथा ॥ ५० ॥

इस प्रकार कहकर शूळपाणि शङ्करने देवनाओंके साथ पितामह ब्रह्माका स्मरण किया । वे सभी सहसा वहाँ आ गये और कामिरपु शङ्कर तथा गिरिनिन्दिनी पार्वतीको प्रणामकर एवं अग्निदेव, कुटिळा और कृत्तिकाओंको स्नेहपूर्वक देखकर उन देवोने अतिशय दीप्तिमान् सूर्यके सदश एवं अपने तेजसे सभीके नेत्रोंको चकाचौंधमें डाळनेवाले उस पडानन बाळकको देखा । प्रसन्ततासे भरे उन श्रेष्ठ देवोंने कहा—देव ! आपने, देवीने एवं अग्निने देवताओंका कार्य सम्पन्न कर दिया ॥ ४७—५०॥

तंदुत्तिष्ठ वजामोऽच तोर्थमौजसमन्ययम् । कुरुश्चेत्रे सरस्वत्यामभिषिश्चाम पण्मुखम् ॥ ५१ ॥ सेनायाः पतिरस्त्वेप देवगन्धविक्तिनराः । महिषं घातयत्वेप नारकं च सुद्दारुणम् ॥ ५२ ॥ वाढमित्यव्रवीच्छर्वः समुत्तस्थुः सुरास्ततः । कुमारसिहता जग्मुः कुरुक्षेत्रं महाफलम् ॥ ५३ ॥ तत्रैव देवताः सेन्द्रा रुद्रव्रह्मजनार्दनाः । यत्नमस्याभिषेकार्थं चक्रुर्मुनिगणैः सह ॥ ५४ ॥

तो आप उठे। अब हमलोग अविनाशी औजस तीर्थको चर्ले। कुरुक्षेत्रमें चलकर सरखती (नदी) में हमलोग घण्मुखका अभिपेक करें। देवो, गन्धर्वो और किन्नरो ! ये हमारे सेनापित बने और मिह्य तथा भयंकर तारकका संहार करें। शङ्करने कहा—बहुत अच्छा। उसके बाद सभी देवता उठे और कुमारके साथ महान् फलदायी कुरुक्षेत्रमें चले गये। वहीं मुनियोंके साथ इन्द्र, रुद्र, जनार्दन आदि समस्त देवताओने उस कुमारके अभियेकका उपाय किया। ५१-५४॥

ततोऽम्बुना सप्तसमुद्रवाहिनी नदीजलेनापि महाफलेन।
वरौषधीभिश्च सहस्रमूर्तिभिस्तदाभ्यिश्चन् गुहमच्युताद्याः॥५५॥
अभिषिश्चिति सेनान्यां कुमारे दिव्यरूपिणि। जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्तरोगणाः॥५६॥
अभिषिकं कुमारं च गिरिपुत्री निरीक्ष्य हि। स्नेहादुत्सङ्गगं स्कन्दं मूर्फ्यिज्ञ्चन्मुहुर्मुहुः॥५७॥
जिन्नती कार्तिकेयस्य अभिषेकार्द्रमाननम्। भात्यद्विज्ञा यथेन्द्रस्य देवमाताऽदितिः पुरा॥५८॥

उसके बाद अन्युत (विष्णु ) आदि देवताओं ने (सरस्ति तथा ) सातों समुद्रों में मिलकर बहनेवाली निर्मों के महान् फलदायक जलसे एव सहस्रो प्रकारकी उत्तमोत्तम ओषधियों से गुहका (सेनापित के पदपर) अभिषेक किया । दिव्य रूप धारण करनेवाले सेनापित कुमारके अभिपिक्त हो जानेपर गन्धर्वराज गाने लगे एवं अप्सराएँ चृत्य करने लगीं । गिरिजाने कुमारको अभिपिक्त देखकर स्नेहसे गोदमें ले लिया और वे बार-बार उनके सिरको सूँघने लगीं । अभिपेकसे आर्द्र हुए कार्तिकेयके मुखको (आशीर्वाद देनेकी प्रक्रियामें ) सूँघती हुई पावती पूर्वकालमें (आशीर्वाद देती हुई ) इन्द्रके मुखको सूँघनेवाली देवमाता अदिति-जैसी सुशोभित हुई ॥ ५५-५८ ॥ तदाऽभिपिक्तं तनयं हृष्ट्रा शर्वो मुदं ययौ। पावकः कृत्तिकाइचैव कृदिला च यशिक्ति॥ ५९ ॥ ततोऽभिषिक्तस्य हरः सेनापत्ये गुहस्य तु। प्रमथांश्चतुरः प्रादाच्छकतुल्यपराक्रमान् ॥ ६० ॥ घण्टाकर्ण लोहितालं निन्दसेनं च दारूणम्। चतुर्थं विलनां मुख्यं ख्यातं कुमुद्रमालिनम् ॥ ६१ ॥ हरदत्तान् गणान् हृष्ट्रा देवाः स्कन्दस्य नारद्। प्रददुः प्रमथान् स्वान् स्वान् सर्वे ब्रह्मपुरोगमाः॥ ६२ ॥

उसके बाद राङ्कर, पावक, कृतिकाएँ एवं यशिखनी कुटिला (—ये सभी ) अपने पुत्रको अभितिक देखकर अत्यन्त हर्षित हुए । उसके बाद शङ्करने सेनापितके पदपर अभिषिक्त किये गये गुहको इन्द्रके सदश शिक्तवाले चार प्रमयों—घण्टाकर्ण, लोहिताक्ष, दारुण नन्दिसेन और चौथे बलवानोंमें श्रेष्ठ विख्यात कुमुदमालीको दिया । नारदे । शङ्करहारा दिये गये गणोंको देखकर ब्रह्मा भादि सभी देवताओंने (सेनापित ) स्कन्दके लिये अपने-अपने प्रमथोंको (भी ) दे दिया ॥ ५९–६२ ॥

स्थाणुं ब्रह्मा गणं प्रादाद् विष्णुः प्रादाद् गणत्रयम्। संक्रमं विक्रमं चैव तृतीयं च पराक्रमम् ॥ ६३ ॥ उत्केशं पद्भजं शको रविर्दण्डकपिङ्गलौ । चन्द्रो मणि वसुमणिमिष्यनौ वत्सनिद्नौ ॥ ६४ ॥ ज्योतिर्द्धताशनः प्रादाज्ज्वलज्जिह्नं तथापरम् । कुन्दं मुकुन्दकुसुमं त्रीन् धाताऽनुचरान् द्दौ ॥ ६५ ॥ चक्रानुचकौ त्वष्टा च वेशतिस्थिरसुस्थिरौ । पाणित्यजं कालकञ्च प्रादात् पूपा महाउलौ ॥ ६६ ॥

ह्रह्माने अपने गग स्थाणुको दिया और त्रिज्युने संक्रम, त्रिक्रम और पराक्रम नामके तीन गणोंको दिया। इन्द्रने उत्केश और पङ्कजको, रितने दण्डक और पिङ्गलको, चन्द्रमाने मिंग एवं वसुमिंगिको, अश्विनीकुमारोने वत्स और नन्दीको दिया। अग्निने ज्योति तथा दूसरे ज्वलिजिह्नको दिया। धाताने कुन्द, मुकुन्द तथा कुसुम नामके तीन अनुचरोंको दिया। त्व ग्राने चक्र और अनुचक्रको, वेधाने अनिस्थिर और सुश्थिरको एवं प्राने महाबलशाली पाणित्यज तथा कालकको दिया। ६३—६६॥

सर्णमालं घंनाहं च हिमवान् प्रमथोत्तमौ । प्रादादेवोच्छितो विन्ध्यस्त्वितिशृहं च पापंदम् ॥ ६७ ॥ सुवर्वसं च वरुणः प्रददो चातिवर्चसम् । संप्रहं विप्रहं चाविवर्गागा जयमहाजयो ॥ ६८ ॥ उन्मादं शहुकर्णं च पुष्पदन्तं तथाऽभ्विका । घसं चातिवसं वाषुः प्रादादनुचरानुभौ ॥ ६९ ॥ परिघं चटकं भोमं दहतिदहनौ तथा । प्रददात्रंशुमान् पश्च प्रमथान् पण्मुखाय हि ॥ ७० ॥

हिमालयने प्रमथोंमें श्रेष्ठ खर्णमाल और धनाह्वको तथा ऊँचे विन्व्याचलने अतिशृह नामक पार्षदको दिया । धरुगने सुन्रची एवं अनिन्रचीको, समुद्रने संप्रह तथा निप्रह्को एवं नागोंने जय तथा महाजयको दिया । अम्बिकाने उन्माद, शङ्ककर्ण और पुण्यदन्तको तथा पन्ननने घस और अनिघस नामके दो अनुचरोंको दिया । अंशुमान्ने पडाननको परिघ, चटक, भीम, दहति तथा दहन नामके पाँच प्रमथोंको दिया ॥ ६७–७० ॥

यमः प्रमाथमुन्माथं कालसेनं महामुखम्। तालपत्रं नाडिजङ्गं पडेवानुचरान् द्दी॥ ७१॥ सुप्रभं च सुकर्माणं द्दी धाता गणेश्वरी। सुव्रतं सत्यसन्धं च मित्रः प्रादाद् द्विजोत्तम॥ ७२॥ अनन्तः राङ्क्रपीठश्च निकुम्भः कुमुदोऽम्बुजः। एकाक्षः कुनटो चक्षः किरीटो कलशोद्रः॥ ७३॥ सूर्चीवक्त्रः कोकनदः प्रहासः प्रियकोऽच्युतः। गणाः पश्चद्दशैते हि यक्षेर्दत्ता गुहस्य तु॥ ७४॥

यमराजने प्रमाय, उन्माय, कालसेन, महामुख, तालपत्र और नाडिजञ्च नामके छः अनुचरोंको दिया । द्विजोत्तम । धाताने सुप्रभ और सुकर्मा नामके दो गणेश्वरोंको तथा मित्रने सुत्रत तथा सत्यसन्य नामके दो अनुचरोंको दिया । यक्षोने अनन्त, शङ्क्षपीठ, निकुम्भ, कुमुद, अम्बुज, एकाक्ष, कुनरी, चक्षु, किरीटी, कलशोदर, सूचीवक्त्र, कोकनद, प्रहास, प्रियक एवं अन्युत—इन पंद्रह गणोको कार्तिकेयको दे दिया ॥ ७१–७४॥

कालिन्द्याः कालकन्दश्च नर्मदाया रणोत्करः। गोदावर्याः सिद्धयात्रस्तमसायाद्विकम्पकः॥ ७५॥ सहस्रवाहः सीताया वञ्जुलायाः सितोदरः। मन्दाकिन्यास्तथा नन्दो विपाशायाः प्रियंकरः॥ ७६॥ पेरावत्याश्चतुर्देष्टः पोडशाक्षो वितस्तया। मार्जारं कौशिको प्रादात् कथकौञ्चौ च गौतमा॥ ७७॥ बाहुदा शतशीर्षे च वाहा गोनन्दनन्दिकौ। भीमं भीमरथी प्रादाद् वेगारि सरयूर्ददौ॥ ७८॥

कालिन्दीने कालकन्दको, नर्मदाने रणोत्कटको, गोदावरीने सिद्धयात्रको एवं तमसाने अदिकस्पकको दिया । सीताने सहस्रवाहुको, वञ्जुलाने सितोदरको, मन्दािकनीने नन्दको एवं विपाशाने प्रियङ्करको दिया । ऐरावतीने चतुर्देष्ट्रको, वितस्ताने घोडशाक्षको, कौशिकीने मार्जारको एव गौतमीने क्रथ और क्रोब्रको दिया । बाहुदाने शतशीर्षको, वाहाने गोनन्द और नन्दिकको, भीमरथीने भीमको और सरयुने वेगारिको दिया ॥ ७५-७८ ॥ अप्रवाहुं द्वें काशी सुवाहुमिप गण्डकी। महानदी चित्रदेवं चित्रा चित्ररथं द्दें।॥ ७९॥ कुहः कुवलयं प्रादान्मधुवर्णं मधृद्का। जम्यूकं धूनपापा च वेणा द्वेनाननं द्दें।॥ ८०॥ श्रुतवर्णं च पर्णासा रेवा सागरविगिनम्। प्रभावार्थं सहं प्रादान् काञ्चना कनकेक्षणम्॥ ८१॥ ग्रुप्रपत्रं च विमला चारुवक्तं मनोहरा। धूनपापा महागवं कर्णा विद्वमसंनिभम्॥ ८२॥

काशीने अष्टवाहुको, गण्डकीने सुवाहुको, महानदीने चित्रदेवको तथा चित्राने चित्ररथको दिया। कुहुने कुवल्यको, मधूदकाने मधुवर्णको, धूतपापाने जम्बूकको और वेणाने द्वेताननको समर्पित किया। पर्णासाने श्रुतवर्णको, रेवाने सागरवेगीको, प्रभावाने अर्थ और सहको एवं काज्रनाने कनकेक्षणको दिया। विमल्यने गृधपत्रको, मनोहराने चारुवक्त्रको, धूतपापाने महारावको एवं कर्णाने विद्रुमस्त्रिमको दिया॥ ७९.–८२॥

सुप्रसादं सुवेणुश्च जिज्णुमोघवती द्दौ । यद्मवाहुं विशाला च सरस्तयो द्दुर्गणान् ॥ ८३ ॥ कुटिला तनयस्थादाद् दश शकवलान् गणान् । करालं सितकेशं च कृष्णकेशं जटाधरम् ॥ ८४ ॥ मेघनादं चतुर्देष्टं विद्युजिहं दशाननम् । सोमाप्यायनमेवोग्नं देवयाजिनमेव च ॥ ८५ ॥ हंसास्यं कुण्डजटरं बहुन्रीवं हयाननम् । कुर्मन्रीवं च पक्वैतान् दद्वः पुत्राय कृत्तिकाः ॥ ८६ ॥

सुवेणुने सुप्रसादको और ओघनतीने जिण्णुको प्रदान किया। विजालाने यज्ञनाहुको दिया। इस प्रकार इन सरखती आदि नदियोंने अनेक गणोंको दिया। कुटिलाने अपने पुत्र (उन)को कराल, सितकेहा, कृष्णकेहा, जटाधर, मेघनाट, चतुर्देष्ट्, विद्युज्जिह्न, दशानन, सोमाप्यायन एवं उप्र देवयाजी नामके दस गणोंको दिया। कृत्तिकाओंने अपने पुत्रको हंसास्य, कुण्डजठर, बहुप्रीय, ह्यानन तथा कूर्मग्रीय—इन पाँच अनुचरोंको प्रदान किया।। ८३—८६।।

स्थाणुजङ्घं कुम्भवक्त्रं लोहजङ्घं महाननम्। पिण्डाकारं चपञ्चेतान् दृदुः स्कन्दाय चर्षयः॥८७॥ नागजिहं चन्द्रभासं पाणिकूर्मे राशीक्षकम्। चापवक्त्रं च जम्त्रूकं दृद्दे। तीर्धः पृथूद्कः॥८८॥ चक्रतीर्थं सुचकाक्षं मकराक्षं गयाशिरः। गणं पञ्चिशिखं नाम दृद्दे। कनखलः सक्तम्॥८९॥ वन्धुद्दत्तं वाजिशिरो वाहुशालं च पुष्करम्। सर्वेजिसं माहिपकं मानसः पिक्नलं यथा॥९०॥

ऋषियोंने स्वन्दको स्थाणुजह्व, कुम्भवक्त्र, छोहजद्ध, महानन और पिण्डाकार—इन पाँच अनुचरोको दिया । पृथ्दक तीर्यने नागजिह्न, चन्द्रभास, पाणिकूर्म, शशीक्षक, चापवक्त्र तथा जम्बूक नामके अनुचरोंको दिया । चक्रतीर्थने सुचकाक्ष तथा गयाशिरने मकराक्षको और कनखलने पञ्चशिख नामके अपने गणोंको दिया । वाजिशिरने व्यसुदत्त और पुष्करने वाहुशालको तथा मानसने सर्वोजस, माहिपक और पिङ्गलको दिया ॥ ८७–९०॥

रुद्रमोशनसः प्रादात् ततोऽन्ये मानरो दृदुः। वसुदामां सोमतीर्थः प्रभासो निन्दिनीमि ॥ ९१ ॥ इन्द्रतीर्थे विशोकां च उद्पानो घनखनाम्। सप्तसारखनः प्रादान्मातरश्चतुरोद्धृताः॥ ९२ ॥ गीतिप्रियां माधवीं च तीर्थनेमि स्मिताननाम्। एकचूडां नागतीर्थः कुरुक्षेत्रं पलासदाम् ॥ ९३ ॥ व्रह्मयोनिश्चण्डशिलां भद्रकालीं त्रिविष्टपः। चौण्डीं भैण्डीं योगभैण्डीं प्रादाच्चरणपावनः॥ ९४ ॥

औशनसने रुद्रको प्रदान किया तथा अन्योने मातृकाओंको दिया । सोमतीर्थने वसुदामाको और प्रभासने नन्दिनीको तथा इन्द्रतीर्थने विशोकाको अर्पित किया । उदपानने धनखनाको एवं सप्तसारखतने गीतिष्रिया, माधवी, तीर्थनेषि एवं स्मितानना नामकी चार अद्भुत मातृकाओंको प्रदान किया । नागतीर्थने एकचूडाको एवं कुरुक्षेत्रने पलासदाको दिया । ब्रह्मयोनिने चण्डशिलाको, त्रिविष्टपने भद्रकालीको तथा चरणपात्रनने चौण्डी, भैण्डी तथा योगभैण्डीको दिया ॥ ९१–९४ ॥

सोपानीयां मही प्रादाच्छालिकां मानसो हदः। शतघण्टां शतानन्दां तथोल्खलमेखलाम् ॥ ९५ ॥ पद्मावतीं माधवीं च ददीं वद्रिकाश्रमः। सुपमामेकचूडां च देवीं धमधमां तथा॥ ९६ ॥ उत्काथनीं चेद्रमित्रां केदारो मातरो ददी। सुनक्षत्रां कदूलां च सुप्रभातां सुमङ्गलाम् ॥ ९७ ॥ देचिमत्रां चित्रसेनां ददी चद्रमहालयः। कोटरामूर्ध्ववेणीं च श्रीमतीं चहुपुत्रिकाम् ॥ ९८ ॥ पिलतां कमलाक्षीं च प्रयागो मातरो ददी। स्पलां मधुकुम्भां च ख्यातिं दहदहां पराम् ॥ ९८ ॥ प्रादात् खटकटां चान्यां सर्वपापविमोचनः। संतानिकां विकलिकां क्रमश्चत्वरवासिनीम् ॥१००॥

महीने सोपानीयाको, मानसहदने शालिकाको एवं वदिकाश्रमने शतघण्टा, शतानन्दा, उद्ध्खलमेखला, पद्मावती और माधवीको प्रदान किया। केदारतीर्थने सुपमा, एकचूडा, धमधमादेवी, उद्धायनी तथा वेदिमत्रा नामक मातृकाओको दिया। रुद्रमहालयने सुनक्षत्रा, कदूला, सुप्रभाता, सुमङ्गला, देविमत्रा और चित्रसेनाको दिया। प्रयागने कोटरा, ऊर्ध्ववेणी, श्रीमती, बहुपुत्रिका, पिलता तथा कमलाक्षी नामकी मातृकाओंको अर्पित किया। सर्वपापविमोचनने सूपला, मधुकुम्भा, ख्याति, दहदहा, परा और खटकटाको समर्पित किया। क्रमने सन्तानिका, विकलिका और चल्वरवासिनीको प्रदान किया। ९५-१००।।

जलेश्वरीं कुफ्कुटिकां सुद्दामां लोहमेखलाम्।

चपुप्पत्युत्मुकाक्षी च कोकनामा महारानी। रौद्रा कर्कटिका तुण्डा श्वेततीथों द्दौ त्विमाः॥१०१॥

एतानि भूतानि गणांश्च मातरो दृष्ट्वा महात्मा विनतातनूजः।

ददौ मयूरं खसुतं महाजवं तथाऽरुणस्ताम्चचुडं च पुत्रम्॥१०२॥

शक्ति हुताशोऽदिसुता च वस्नं दण्डं गुरुः सा कुटिला कमण्डलुम्।

मालां हरिः शुल्धरः पताकां कण्ठे च हारं मघवानुरस्तः॥१०३॥

गणैर्वृतो मात्मिरन्वयातो मयूरसंस्थो वरशक्तिपाणिः।

सैन्याधिपत्ये स कृतो भवेन रराज सूर्येव महावपुप्मान्॥१०४॥

इति श्रीवामनपुराणे सप्तपञ्चाज्ञात्तमोऽध्यायः॥ ५७॥

श्वेततीर्थने तो जलंश्वरी, कुक्कुटिका, सुदामा, लोहमेखला, वपुण्मती, उल्मुकासी, कोकनामा, महाशनी, रोद्रा, कर्किटका और तुण्डा—इन अनुचिरियोंको दिया। इन भूतों, गणो और मातृकाओको देखकर विनतापुत्र महात्मा गरुइने अपने पुत्र महावेगशाली मयूरको समर्पित किया और अरुगने अपने पुत्र ताम्नचूडको प्रदान कर दिया। अनिने शिक्त, पार्वतीने वस, बृहस्पतिने दण्ड, उस कुटिलाने कमण्डल, विष्णुने माला, शङ्करने पताका तथा इन्द्रने अपने हृदयका हार कार्त्तिकेयके कण्ठमें अर्पित कर दिया। गगोंसे युक्त, मातृकाओसे अनुसरित, मयूरपर बेठे एवं श्रेष्ठ शक्तिको हाथमें लिये हुए महाशरीरवारी वे कुपार (कार्त्तिकेय) शंकरके द्वारा सैन्यावियितिके पदपर अभिविक्त होकर (और उपहार पाकर) स्थिके समान प्रकाशित होने लगे॥ १०१—१०४॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५७ ॥



# [ अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ]

पुलस्य उवाव

सेनापत्येऽभिषिकस्तु कुमारो दैवतैरथ । प्रणिपत्य भवं भक्त्या गिरिजां पावकं शुचिम् ॥ १ ॥ पट् कृत्तिकाश्च शिरसा प्रणम्य कुटिलामि । ब्रह्माणं च नमस्कृत्य द्वदं घचनमब्रवीत् ॥ २ ॥ अट्ठावनवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सेनापतिपद्पर नियुक्त कार्तिकेयके लिये ऋषियोंद्वारा स्वस्त्ययन, तारक-विजयके लिये प्रस्थान, पातालकेतुका वृत्तान्त, तारक महिपासुर-वध तथा मुचकाक्षको वर )

पुलस्त्यजी बोले—जब शङ्कर एवं देवताओंने देवताओंके सेनापितके पदपर कुमार कार्तिकेयका अभिषेक किया तब उक्त पदपर अभिषिक्त कुमारने भक्तिपूर्वक शङ्कर, पार्वनी और पित्रत्र अग्निको प्रणाम किया । उसके बाद छ: कृत्तिकाओं एवं कुण्डिकाको भी सिर झुकाकर प्रणाम करके ब्रह्माको नमस्कार कर यह वचन कहा ॥१-२॥ कुमार उचाच

नमोऽस्तु भवतां देवा अं नमोऽस्तु तपोधनाः। युष्मत्मसादाज्जेष्यामि राष्ट्र महिपतारकी॥ ३॥ शिशुरिस न जानामि वक्तुं किंचन देवताः। दीयतां ब्रह्मणा सार्द्धमनुद्धा मम साम्ब्रतम्॥ ४॥ इत्येवमुक्ते वचने कुमारेण महात्मना। मुखं निरीक्षन्ति सुराः सर्वे विगतसाध्यसाः॥ ५॥ शाह्मरोऽपि सुतस्नेहात् समुत्थाय प्रजापतिम्। आदाय दक्षिणेपाणी स्कन्दान्तिकमुपागतम्॥ ६॥ अथोमा प्राह्म तनयं पुत्र पहोहि शत्रुहन्। चन्दस्य चरणो दिव्यी विष्णोर्लोकनमस्कृतौ॥ ७॥

कुमारने कहा—देवताओ ! आपछोगोंको नमस्कार है । तपोधनो ! आपछोगोंको ओंकारके साय नमस्कार (ॐ नमः ) है । आपछोगोंकी अनुकम्पासे में मिह्य एवं तारक दोनों शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूँगा । देवनाओ ! में शिशु हूँ, में बोछना नहीं जानता । ब्रह्माके सिहत आपछोग इस समय मुझे अनुमित हैं । महात्मा कुमारके इस प्रकार कहनेपर सभी देवता निडर होकर उनका मुख देखने छगे । भगवान् शङ्कर पुत्रके स्नेहवश उठे और ब्रह्माको अपने दाहिने हाथसे पकड़कर स्कन्दके समीप छे आये । उसके बाद उमाने पुत्रसे कहा—शत्रुको मारनेवाले ! आओ ! आओ ! संसारसे वन्दित विष्युके दिन्य चरणोंको प्रगाम करो ॥ ३—७ ॥

ततो विह्नस्याह गुहः कोऽयं भातर्वद्ख माम्। यस्याद्रात् प्रणामोऽयं क्रियते मिद्वधैर्जनैः॥ ८॥ तं माता प्राह वचनं कृते कर्मणि पद्मभूः। वक्ष्यते तव योऽयं हि महात्मा गरुडध्वजः॥ ९॥ केवलं त्विह मां देवस्त्वित्या प्राह शङ्करः। नान्यः परतरोऽसाद्धि वयमन्ये च देहिनः॥ १०॥ पार्वत्या गिद्ते स्कन्दः प्रणिपत्य जनार्दनम्। तस्योक्तताञ्जलिपुटस्त्वाक्षां प्रार्थयतेऽच्युतात्॥ ११॥ कृता ब्रलिपुटं स्कन्दं भगवान् भूतभावनः। कृत्वा खस्त्ययनं देवो ह्यनुक्षां प्रद्दो ततः॥ १२॥

उसके बाद कार्तिकेयने हँसकर कहा—हे माता ! मुझे स्पष्ट बतलाओं कि ये कौन हैं, जिन्हें हमारे-जैसे (अन्य) व्यक्ति भी नेमपूर्वक प्रणाम करते हैं ! माताने उनसे कहा—-ये महात्मा गरुडध्वज कौन हैं, यह तुम्हें कार्य कर लेनेपर ब्रह्मा ही बतलायेंगे । तुम्हारे पिता शह्मरदेवने मुझसे केवल यही बतलाया कि इनसे बढ़कर हमलोग या अन्य कोई शरीरधारी नहीं हैं । पार्वतीके स्पष्टतः कहनेपर कार्तिकेयने जनार्दनको प्रणाम किया एवं दोनों हाथोको जोड़-कर वे खड़े हो गये और भगवान् अन्युतसे आज्ञा माँगने-लगे । लोकस्रष्टा भगवान् विष्णुने हाथ जोड़े हुए स्कन्दका खस्ययन कर उन्हें आज्ञा दी ॥ ८—१२ ॥

नारद उषाच

यत्तत् स्वस्त्ययनं पुण्यं कृतवान् गरुडध्वजः । शिखिध्वजाय विप्रर्षे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १३ ॥ नारदने कहा—विप्रर्षे ! गरुडध्वज विष्णुने मयूरध्वज कार्तिकेयके छिये जिस पवित्र स्वस्त्ययनका पाठ किया, उसे आप मुझसे कहे ॥ १३ ॥

पुलस्य उवाच

श्रणु स्वस्त्ययनं पुण्यं यत्प्राह भगवान् हरिः। स्कन्यस्य विजयार्थाय मिहषस्य वधाय च ॥ १४ ॥ स्वस्ति ते कुरुतां ब्रह्मा पद्मयोनी रजोगुणः। स्वस्ति चक्राङ्कितकरो विष्णुस्ते विद्धात्वजः॥ १५ ॥ स्वस्ति ते शङ्करो भक्त्या सपत्नोको चृपच्वजः। पावकः स्वस्ति तुभ्यं च करोतु शिखिवाहन ॥ १६ ॥ दिवाकरः स्वस्ति करोतु तुभ्यं सोमः समीमः सबुधो गुरुश्च। काव्यः सदा स्वस्ति करोतु तुभ्यं शनैश्चरः स्वस्त्ययनं करोतु॥ १७ ॥

पुलस्त्यजी बोले—(नारदजी!) स्कन्दकी विजय एवं महिषके वसके लिये भगवान् विष्णुद्वारा कहे गये मङ्गलमय खिस्तवाचन—खरूययनको सुनिये। (विष्णुने जो खरूत्ययन-पाठ किया, वह इस प्रकार है—) रजोगुणसे सम्पन्न कमल्योनि व्रह्मा तुम्हारा कल्याण करें। हाथमे चक्र धारण करनेवाले अजन्मा विष्णु तुम्हारा मङ्गल करें। पत्नीसिहत वृपमध्यज शङ्कर प्रेमपूर्वक तुम्हारा मङ्गल करें। मयूरवाहन ! अग्निदेव तुम्हारा कल्याण करें। सूर्य तुम्हारा मङ्गल करें, भौमसिहत सोम तथा बुधसिहत बृहस्पति तुम्हारा मङ्गल करें। शुक्र सदैव तुम्हारा मङ्गल करें तथा शनैश्वर तुम्हारा मङ्गल करें। १४-१७॥

मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुर्वसिष्ठो भृगुरिक्षराश्च ।
मृकण्डुजस्ते कुरुतां हि खस्ति खस्ति सदा सप्त महर्षयश्च ॥ १८ ॥
विद्वेश्विनौ साध्यमरुद्गणाग्नयो दिवाकराः शूलधरा महेश्वराः ।
यक्षाः पिशाचा वसवोऽथ किन्नरास्ते खस्ति कुर्वन्तु सदोद्यतास्त्वमी ॥ १९ ॥
नागाः सुपणाः सरितः सर्रांसि तीर्थानि पुण्यायतनाः समुद्राः ।
महावला भूतगणा गणेन्द्रास्ते खस्ति कुर्वन्तु सदा समुद्यताः ॥ २० ॥
खस्ति द्विपादिकेभ्यस्ते चतुष्पादेभ्य एव च । खस्ति ते बहुपादेभ्यस्त्वपादेभ्योऽण्यनामयम् ॥ २१ ॥

मरीचि, अत्रि, पुल्रह, पुल्रस्य, क्रतु, विसष्ठ, मृगु, अङ्गरा, मार्कण्डेय—ये ऋषि तुम्हारा मङ्गल करें। सप्तिषिगण तुम्हारा सदा मङ्गल करें। त्रिश्वेदेव, अश्विनीकुमार, साध्य, मरुद्गण, अग्नि, सूर्य, शूलवर, महेश्वर, यक्ष, पिशाच, वसु और किन्नर—ये सब तत्परतासे सदा तुम्हारा मङ्गल करें। नाग, पक्षी, निदयाँ, सरोवर, तीर्थ, पित्रत्र देवस्थान, समुद्र, महावलशाली भृतगण तथा विनायकगण सदा तत्पर होकर तुम्हारा मङ्गल करें। दो पैरवालो एवं चार पैरवालोंसे तुम्हारा मङ्गल हो। बहुत पैरवालोंद्वारा तुम्हारा मङ्गल हो एवं विना पैरवालोंसे तुम्हारी स्वस्थता बनी रहे—तुम नीरोग बने रहो॥ १८—२१॥

प्राचीं दिग्रक्षतां वज्जी दक्षिणां दण्डनायकः। पाशी प्रतीचीं रक्षतु रुक्ष्मांशुः पातु चोत्तराम्॥ २२॥ विद्वर्दक्षिणपूर्वी च कुवेरो दक्षिणापराम्। प्रतीचीमुत्तरां वायुः शिवः पूर्वोत्तरामपि॥ २३॥ उपरिष्टाद् ध्रुवः पातु अथस्ताच धरायरः। मुसली लाङ्गली चक्री धनुष्मानन्तरेषु च॥ २४॥ वाराहोऽम्बुनिधौ पातु दुर्गे पातु नुकेसरी। सामवेद्ध्विनः श्रीमान् सर्वतः पातु माधवः॥ २५॥

वज्र धार्म करनेवाले (इन्द्र ) पूर्व दिशाकी, दण्डनायक (यम ) दक्षिम दिशाकी, पाश-धारी (वरुण ) पश्चिम दिशाकी तथा चन्द्रमा उत्तर दिशाकी रक्षा को । अग्नि अग्नि-(पूर्व-दक्षिण-) कोणकी, कुबेर नैऋत्य -( दक्षिण-पश्चिम-) कोणकी, वायुदेव वायव्य-( पश्चिम-उत्तर- ) कोणकी और शिव ईशान-( उत्तर-पूर्व- ) कोणकी ( रक्षा करें ) । ऊपरकी ओर ध्रुव, नीचेकी ओर पृथिवीको धारण करनेवाले घेपनाग एवं वीचक स्थानोंमें मुसल, हल, चक्र तथा धनुप धारण करनेवाले भगवान् विष्णु रक्षा करें । समुद्रमें वाराह, दुर्गम म्थानमें नरसिंह तथा समी ओरसे सामवेदके ध्वनि-रूप श्रीमान् श्रीलक्ष्मीकान्त माधव तुम्हारी रक्षा करें ॥ २२-२५ ॥

# पुलस्त्य उवाच

एवं कृतखस्त्ययनो गुहः राक्तिधरोऽत्रणीः। प्रणिपत्य सुरान् सर्वान् समुत्यतत भृतलात् ॥ २६ ॥ तमन्वेव गणाः सर्वे दत्ता ये मुद्दितेः सुरैः। अनुजग्मुः कुमारं ते कामरूपा विहङ्गमाः॥ २७ ॥ मातरश्च तथा सर्वोः समुत्पेतुर्नभस्तलम्। समं स्कन्देन विलना हन्तुकामा महासुरान् ॥ २८ ॥ ततः सुदीर्घमध्यानं गत्या स्कन्दोऽत्रवीद् गणान्। भृम्यां तृर्णं महावीर्याः कुरुध्यमयतारणम् ॥ २९ ॥

पुलस्त्यजी बोले—इस प्रकार ख़रूययन सम्पन्न हो जानेपर शक्ति धारण करनेवाले सेनापित कार्तिकेयजी सभी देवताओंको प्रणामकर भूतलसे आकाशकी ओर उड़ चले । प्रसन्न होकर देवताओंने जिन गणोंको गुहके लिये दिया था, उन इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाले सभी गणोंने पश्रीका रूप धारण कर कुमारका अनुगमन किया । सभी माताएँ भी पराक्रमी स्कन्दके साथ महान् असुरोंके वधके लिये आकाशमें उड़ चलीं । उसके बाद बहुत दूर जानेपर स्कन्दने गणोंमे कहा—महापराक्रमियो ! तुमलोग शीव ही पृथ्वीपर उत्तर जाओ ॥ २६—२९ ॥

गणा गुह्वचः श्रुत्वा अवर्तार्य महीतलम् । आरात् पतन्तस्तदेशं नादं चक्रुर्भगंकरम् ॥ ३० ॥ तिन्ननादो महीं सर्वामापूर्य च नभस्तलम् । विवेशार्णवरन्ध्रेण पातालं दानवालयम् ॥ ३१ ॥ श्रुतः स मिहपेणाथ तारकेण च धीमता । विरोचनेन जम्मेन कुजम्मेनामुरेण च ॥ ३२ ॥ ते श्रुत्वा सहसा नादं वज्रपातोपमं दृढम् । किमेतदिति संचिन्त्य तूर्णं जग्मुस्तदान्धकम् ॥ ३३ ॥

गुह्की बात सुनकर सभी गण पृथ्वीपर उतर आये । उनरकर उस स्थानपर उन गणोने एकाएक भयंकर नाद किया । वह भयंकर नाट सारी पृथ्वी एवं गगनमण्डलमें गूँज गया । किर तो वह समुद्री छिद्रसे टानबोंके निवासस्थान पाताल्लोक-(तक-)में पहुँच गया । उसके बाट मिनान् मिह्प, तारक, विरोचन, जम्म तया कुजम्म आदि असुरोंने उस ध्वनिको सुना । एकाएक बज्रपानके समान उस भयंकर ध्वनिको सुनकर यह क्या है—यह सोचकर वे सभी शीवतासे अन्यकके पास चले गये ॥ ३० -३३॥

ते समेत्यान्थकेनेव समं दानवपुङ्गवाः। मन्त्रयामासुरुद्धिग्नास्तं शब्दं प्रति नारद् ॥ ३४ ॥ मन्त्रयत्सु च दैत्येषु भृतळात् सूकराननः। पाताळकेतुर्देत्येन्द्रः सम्प्राप्तोऽथ रसातळम्॥ ३५ ॥ स वाणविद्धो व्यथितः कम्पमानो मुहुर्मुहुः। अब्रवीद् वचनं दीनं समभ्येत्यान्थकासुरम् ॥ ३६ ॥

नारद्जी ! वे सभी असुरश्रेष्ठ व्याकुल होकर अन्यक्षके साथ ही एकत्र होकर उस शब्दके विषयमें परस्पर विचार-त्रिमर्श करने छो । उन देत्योंके विचार करते समय सूकर-जैसे मुखबाला देत्यश्रेष्ठ पातालकेतु धरातलसे रसातलमें आया । बाणसे विद्व होनेक कारण व्यथित होकर वह बारम्बार कोपता हुआ अन्यकासुरके पास आकर देन्य वचन बोला—॥ ३४–३६॥

# पातालकेनुस्वाच

गतोऽहमासं दैत्येन्द्र गालवस्याश्रमं प्रति । तं विध्वंसियतुं यत्नं समारव्धं वलान्मया ॥ ३७ ॥ यावन्स्कररूपेण प्रविशामि तमाश्रमम् । न जाने तं नरं राजन येन मे प्रहितः शरः ॥ ३८ ॥ शरसंभिन्नजबुश्च भयात् तस्य महाजवः। प्रणप्ट आश्रमात् तस्मात् स च मां पृष्टतो ऽन्वगात्॥ ३९॥ तुरङ्गखुरनिर्घोपः श्रूयते परमोऽसुर ।

तिष्ठ तिष्ठेति चदतस्तस्य शूरस्य पृष्ठतः। तद्भयादस्मि जल्धिं सम्प्राप्तो दक्षिणार्णवम्॥ ४०॥

पातालकेतुने कहा—दैत्येश्वर! मै गालवके आश्रममें गया था और उसको वलपूर्वक नष्ट करनेका उद्योग करने लगा। राजन्! मैने सूकरके रूपमे जैसे ही उस आश्रममें प्रवेश किया, वैसे ही पता नहीं, किस मानवने मेरे ऊपर वाण छोड़ दिया। वाणसे हॅसलीके टूट जानेपर मै उसके भयके कारण आश्रमसे तुरंत मागा। पर उसने मेरा पीछा किया। असुर! मेरे पीठ-पीछे आ रहे 'रुको रुको' कहनेवाले उस वीरके घोड़ेकी टापका महान् शब्द सुनायी पड रहा था। उसके भयसे मै जलनिवि दक्षिण समुद्रमें आ गया। ३७-४०॥

यावत्पश्यामि तत्रस्थान् नानावेषाकृतीन् नरान्। केचिद् गर्जन्ति घनवत् प्रतिगर्जन्ति चापरे॥ ४१॥ अन्ये वोचुर्वयं नूनं निष्नामो महिषासुरम्। तारकं घातयामोऽच वदन्त्यन्ये सुतेजसः॥ ४२॥ तष्कुत्वा सुतरां त्रासो मम जातोऽसुरेक्वर। महार्णवं परित्यज्य पतितोऽस्मि भयातुरः॥ ४३॥ धरण्यां विवृतं गर्ते स मामन्वपतद् वलो। तद्भयात् सम्परित्यज्य हिरण्यपुरमात्मनः॥ ४४॥ तवान्तिकमनुत्रातः प्रसादं कर्तुमहस्ति। तष्कृत्वा चान्यको वाक्यं प्राह मेघस्वनं वचः॥ ४५॥

वहाँ मैंने अने म प्रकारके पहनावे तथा आकृतिवाले मनुष्योंको देखा । उनमें कुछ तो बादलकी माँनि गर्जन कर रहे थे और कुछ दूसरे उसी प्रकारकी प्रतिव्यनि कर रहे थे । दूसरे कह रहे थे कि हम महिषासुरको निश्चय हो मार डालेंगे और अनि तेज ही दूसरे लोग कह रहे थे कि आज हम तारकको मारेंगे । असुरेश्वर ! उसे सुनकर मुझे बहुत डर हो गया और मै विशाल समुद्रको छोड़कर भयभीन हो पृथ्वीके नीचे विस्तृत गड्डे ( सुरंग )के रूपमे बने हुए गुप्त मार्गसे भागा । तब भी उस बलशालीने मेरा पीछा किया । उसके डरसे मै अपना हिरण्यपुर त्यागकर आपके पास आ गया हूँ । आप मेरे ऊपर अनुप्रह कीजिये । यह बात सुनकर अन्वकने बादलकी गर्जनभ्वनिमे यह बचन कहा—।। ४१–४५ ॥

न भेतव्यं त्वया तसात् सत्यं गोप्ताऽस्मि दानव । महिषस्तारकश्चोभौ वाणश्च विलनां वरः ॥ ४६ ॥ अनाख्यायैव ते वीरास्त्वन्धकं महिषाद्यः । स्वपरिग्रहसंयुक्ता भूमि युद्धाय निर्ययुः ॥ ४७ ॥ यत्र ते दारुणाकारा गणाश्चकुर्महास्वनम् । तत्र दैत्याः समाजग्मुः सायुधाः सवला मुने ॥ ४८ ॥ दैत्यानापततो दृष्ट्वा कार्तिकेयगणास्ततः । अभ्यद्भवन्त सहसा स चोग्रो मात्रमण्डलः ॥ ४९ ॥

टानव ! तुम्हे उससे डरना नहीं चाहिये । मै तुम्हारा सच्चा रक्षक हूँ । उसके बाद महिष और तारक—ये दोनों तथा बळवानोमे श्रेष्ठ बाण—ये सभी अन्वकसे विना पूछे ही अपने अनुगामियोके साथ युद्ध करनेके ळिये पृथ्वीपर निकल आये । मुने ! जिस स्थानपर भयंकर आकारवाले गण गर्जन कर रहे थे, उसी स्थानपर हिययारोसे सजे-धजे दल-बळके साथ दैत्य भी आ गये । इसके बाद दैत्योको आक्रमण करते हुए देखकर कार्तिकेयके गण तथा उग्र मातृकाएँ ( उनपर ) सहसा टूट पडीं ॥ ४६—४९ ॥

तेषां पुरस्सरः स्थाणुः प्रमृह्य परिघं वली। निष्दयत् परवलं कुद्धो रुद्रः पश्न्तिव॥५०॥ तं निमन्तं महादेवं निरीक्ष्य कलशोदरः। कुटारं पाणिनादाय हन्ति सर्वान् महासुरान्॥५१॥ ज्वालामुखो भयकरः करेणादाय चासुरम्। सर्थं सगजं सार्वं विस्तृते वदनेऽक्षिपत्॥५२॥ दण्डकश्चापि संकुद्धः प्रासपाणिर्महासुरम्। सवाहनं प्रक्षिपति समुन्पादय महाणेवे॥५३॥

उन सबमें सबसे आगे बलशाली स्थाणु भगवान् लंहेकी गनी गदा लेकर कोबसे भरकर पशुओंके तुल्य शतुओंके संन्य-बलका संहार करने लगे। असुरोंको मारते हुए महादेवजीको देग्वकर कलशोदर (भी) हायमें कुल्हाड़ा लेकर सभी बड़े असुरोंका विनाश करने लगा। भय उत्पन्न कर देनेबाला ज्वालामुख रय, हाथी और घोड़ोंके साय असुरोंको हायसे पकड़-यकड़कर अपने फीलाये हुए मुखमें झोंकने लगा। हायमें बर्जी लिये हुए दण्डक भी कुद होकर महासुरोंको उनके वाहनोसिहित उठाकर समुदमे फेंकने लगा। ५०-५२॥

शङ्क्षकर्णश्च मुसली हलेनाकृष्य दानवान् । संचूर्णयित मन्त्रीय राजानं प्रासभृद् वशी ॥ ५४ ॥ खड्गचर्मधरो वीरः पुष्पदन्तो गणेश्वरः । द्विधा त्रिधा च बहुधा चक्रे दैतेयदानवान् ॥ ५५ ॥ पिङ्गलो दण्डमुद्यम्य यत्र यत्र प्रधावित । तत्र तत्र प्रहर्यन्ते राज्ञयः ज्ञावदानवैः ॥ ५६ ॥ सहस्रनयनः शूलं भ्रामयन् वे गणाग्रणीः । निजवानासुरान् वीरः सवाजिरयकुञ्जरान् ॥ ५७ ॥

मुसल एवं प्राप्त लिये हुए जितेन्द्रिय शहुकर्ग दानवोंको हलसे खींच-खींचकर इस प्रकार मिट्यामेट करने लगा, जैसे मन्त्री (अनाचारी-अविचारी) राजाको नष्ट करता जाना है। तलवार और ढाल धारण करनेवाला गणोंका खामी बीर पुण्यदन्त भी दैत्यों एवं दानवोंमें किसीको दो-दो, किसीको तीन-तीन दुकड़ोंमें काट डालता तथा किसी-किसीको तो अनेक खण्डोंमें कर डालता था। पिङ्गल दण्डको उठाकर जहाँ-जहाँ दौड़ता, वहाँ-वहाँ दैत्योंके शबका ढेर दिखलायी पड़ने लगना। गणोंमें श्रेष्ठ वीर सहस्रनयन कृत्ल चुमाते हुए घोढे, रथ और हायियोंसहित असुरोंको मार रहा था।। ५४-५०।।

भीमो भीमशिलावर्षः स पुरस्सरतोऽसुरान् । निज्ञधान यथैवेन्द्रो वज्रवृष्ट्या नगोत्तमान् ॥ ५८ ॥ रौद्रः शकटचकाक्षो गणः पञ्चशिखो वली । भ्रामयन् मुद्ररं वेगान्निज्ञधान् वलाद् रिपून् ॥ ५९ ॥ गिरिमेदी तलेनेच सारोहं कुञ्जरं रणे । भस्म चक्रे महावेगो रथं च रथिना सह ॥ ६० ॥ नार्डीजङ्घेऽङ्घिपातेश्च मुष्टिभिजीनुनाऽसुरान् । कीलाभिवेञ्जतुल्याभिजीधान वलवान् मुने ॥ ६१ ॥

भीम भयद्वर शिलाओंकी वर्गासे सामने आ रहे असुरोंको इस भाँनि मार रहा था, जिस प्रकार इन्द्र वक्रकी वृष्टिसे उत्तम पर्वतोंको व्यस्त करते हैं । भयद्वर शकटचकाञ्च और वलवान् पद्धशिख नामक गण नेजीसे मुद्रर धुमाते हुए वलपूर्वक शत्रुओंका संहार कर रहे थे । प्रवल वेगवान् गिरिभेटी युद्धमे थप्पड़ोंके भीपण आघातसे ही सवारके साथ हाथीको एवं रथीके सहित रथको चूर्ण-विचूर्ण करने लगा । मुने ! वलवान् नाडीजङ्क पैरों, मुक्को, धुम्नों एवं वत्रके समान कोहनियोंके प्रहारसे असुरोंको मारने लगा । ५८–६१ ॥

कूर्मग्रीवो ग्रीवयैव शिरसा चरणेन च। लुण्डनेन तथा देःयान् निज्ञणान सवाहनान् ॥ ६२ ॥ पिण्डारकस्तु तुण्डेन श्रद्धाभ्यां च कलिप्रिय। विदारयति संग्रामे दानवान् समरोद्धतान् ॥ ६३ ॥ ततस्तत्सैन्यमतुलं वध्यमानं गणेश्वरैः। प्रदुद्धावाथ महिपस्तारकश्च गणाग्रणीः ॥ ६४ ॥ ते हन्यमानाः प्रमथा दानवाभ्यां वरायुधैः। परिवार्य समन्तात् ते युयुधुः कुपितास्तदा ॥ ६५ ॥

कूर्मग्रीय ग्रीवा, सिर एवं पैरोंके प्रहारोंसे तथा धका देकर वाड्नोके साथ दैश्योंको मारने छगा। नारदजी । पिण्डारक अपने मुख तथा दोनो सींगोसे गर्वीछे दानवोको छिन-भिन्न करने छगा। इसके बाद गगेश्वरोंद्वारा उस असीम सेनाके दछोको मारा जाता देख गगनायक महित्र एवं तारक दौडे। उन दोनों दानवोद्वारा उत्तम-से-उत्तम आयुवोंसे संहारे जा रहे वे सभी प्रमथगण अधिक कुद्ध होकर चारों ओरसे घेरकर युद्ध करने छगे॥ ६२–६५॥

हंसास्यः पट्टिरोनाय जवान महिपासुरम् । पोडशाक्षस्त्रिशूलेन शतशीर्षी वरासिना ॥ ६६ ॥ गदया विशोको मुसलेन तु। वन्धुदत्तस्तु शूलेन मूर्धिन दैत्यमताडयत्॥ ६७॥ श्रुतायुधस्तु तथान्यः पार्षदेर्युद्धे शूलशक्त्यृष्टिपट्टिशैः। नाकम्पत् ताड्यमानोऽपि मैनाक इव पर्वतः॥ ६८॥ तारको भद्रकाल्या च तथोल्रुखलया रणे। वध्यते चैकचूडाया दार्यते परमायुधैः॥ ६९॥

हंसास्य पट्टिशसे, षोडशाक्ष त्रिशूलसे और शतशीर्ष श्रेष्ठ तलवारसे महिषासुरको मारने लगा । श्रुतायुधने गदासे, विशोकने मुसलसे तथा वन्धुदत्तने शूलमे उस दैत्यके मस्तकपर मारा । वैसे ही अन्य पार्षदोद्वारा शूल, शक्ति, ऋषि एवं पष्टिशोंसे मार खाते रहनेपर भी वह मैनाकपर्वतके समान तनिक भी विकायित नहीं हुआ। रणमें भद्रझाली, उल्बलला एवं एकचूडाने श्रेष्ठ आयुधोंसे तारकके ऊपर प्रहार किया ॥ ६६-६९ ॥

तौ ताडयमानौ प्रमथैमीत्भिश्च महासुरौ। न क्षोभं जग्मतुर्वीरौ क्षोभयन्तौ गणानिष ॥ ७०॥ महिषो गदया तूर्णे प्रहारैः प्रमधानथ। पराजित्य पराधात्रत् कुमारं प्रति सायुधः॥ ७१॥ तमापतन्तं महिषं सुचकाक्षो निरीक्ष्य हि। चक्रमुद्यम्य संकुद्धो हरोध द्नुनन्दनम्॥ ७२॥ गदाचक्राङ्कितकरौ गणासुरमहारथौ। अयुष्येतां तदा ब्रह्मन् छत्रु चित्रं च सुष्ठु च॥ ७३॥

वे दोनो महान् असुर प्रमथों और मातृशक्तियोसे मारे जाते हुए होनेपर भी (खयं) अक्षुन्ध रहकर गणोको क्षुन्ध कर रहे थे । उसके बाद आयुधसहित महिषासुर गदाकी बार-बार मारसे प्रमथोंको शीव पराजितकर कुमारकी और **झपटा । उस महिषको झपटते देखकर अत्यन्त कुद्र हुए सुचकाक्षने चक उठाकर ( उस ) दनुनन्दनको ( बीचमें ही )** रोक दिया । ब्रह्मन् ! हाथोमें गदा और चक्र धारण किये हुए असुर और गण दोनो महारथी उस समय आपसमें कभी तेज, कभी अद्भुत, कभी निपुण (इस ग्रकार विविध प्रकारकी ) लडाई करने लगे ॥ ७०-७३ ॥ गदां मुमोच महिषः समाविष्य गणाय तु । सुचकाक्षो निजं चक्रमुत्ससर्जासुरं प्रति ॥ ७४ ॥ गदां छित्वा सुतीक्ष्णारं चक्रं महिषमाद्रवत्। तत उच्चुकुगुदैत्या हा हतो महिषस्विति॥ ७५॥ तच्छुत्वाऽभ्यद्रवद् वाणः प्रासमाविध्य वेगवान्। जधान चक्रं रक्ताःः पश्चमुष्टिशतेन हि॥ ७६॥ पश्चबाहुशतेनापि सुचक्राः वयन्ध सः। बळवानपि वाणेन निष्ययत्नगतिः कृतः॥ ७७॥

महिषने गदा घुमाकर सुचकाश्वके ऊपर मारा और सुचकाक्षने अपने चक्रको उस असुरकी ओर चलाया। अत्यन्त तीक्ष्ण अरोसे युक्त वह चक्र गटाको ट्रक-ट्रक काट कर महिपके ऊपर चल पडा । उसके बाद दैत्यलोग यह कहते हुए जोरसे चिल्ला उठे कि हाय ! महिष मारा गया । उसे सुननेके बाद लाल-लाल ऑखोवाला बाणासुर प्रास लेकर बेगपूर्वक दौड़ा और पाँच सौ मुष्टियोसे चक्रपर प्रहार किया तथा पाँच सौ बाहुओंसे सुचकाक्षको बॉध लिया। बलवान् होते हुए भी सुचकाक्ष बाणासुरके द्वारा प्रयत्नशून्य कर दिया गया॥ ७४-७७॥

सुचकाक्षं सचक्रं हि बद्धं वाणासुरेण हि। दृष्ट्राद्रवद्गदापाणिर्मकराक्षो महाबलः ॥ ७८ ॥ मूर्विन बाणं हि निजधान महाबलः। गदया

मुमोचाथ सुचकाक्षं महासुरः। स चापि तेन संयुक्तो बीडायुक्तो महामनाः॥ ७९॥ सालित्राममुपाययौ । वाणोऽपि मकराक्षेण ताडितोऽभूत्पराङ्मुखः ॥ ८० ॥ संग्रामं परित्यज्य प्रभज्यत वर्छं सर्वे दैत्यानां सुरतापस। ततः स्ववलमीक्ष्येव प्रभग्नं तारको बली। खङ्गोद्यतकरो दैत्यः प्रदुद्राव गणेश्वरान्॥८१॥

फिर, बाणासुरके द्वारा सुचक्राक्षको चक्रसहित बँधा हुआ देखकर महाबली मकराक्ष हाथमें गदा लेकर दौड़ा । महावली मकराक्षने गदासे बाणके मस्तकपर प्रहार किया । उसके वाद कप्टसे दुखी बाणने सचकाक्षको छोड़ दिया और वह मनस्त्री उससे छूउकर छजित होता हुआ युद्ध छोड़कर मालिग्रामके समीप चला गया। बाण भी मकराक्षसे चोट खाकर युद्धसे मुख मोड लिया। नार्ठजी! दैन्योंकी सारी सेना छिन्न-भिन्न हो गयी। उसके बाद अपनी मेनाको नट हुआ देख बलवान् दैत्य तारक हायमे तलबार लेकर गणेश्वरोकी ओर दौडा॥ ७८-८१॥

तेनामतिमेन सासिना ते हंसवकत्रममुखा गणेश्वराः। ततस्त रणे स्कन्दं भयात्तीः शरणं प्रपेदिरे॥८२॥ समातरश्चापि पराजिता वीक्ष्य महेश्वरात्मजस्तं तारकं सासिनमापतन्तम्। गणान हर्ष्ट्रेव राष्ट्रया हद्ये विमेद स भिन्नमर्ग न्यपतत् पृथिव्याम् ॥ ८३ ॥ भ्रातरि भग्नद्रपों भयातुरोऽभून्महिपो संत्यज्य संत्रामशिरो दुरातमा जगाम शैलं स हिमाचलाख्यम् ॥ ८४ ॥ तारके गते हिमादि महिपे वाणेऽपि वीरे निहतेऽथ सापराधे ॥ ८५॥ निधानं गणैर्वले वध्यति विवेशोग्रमपां

उसके बाद खड़ग धारग करनेवाले उस वेजोड़ वीरने उन मानृकाओंसहित हंसवक्त्र आहि गणेश्वरोंको हग दिया । वे सभी डरकर स्कन्दकी शरणमें गये । महेश्वरके पुत्र कुमारने अपने गणोंको निरुत्साह तथा खड़्नधारी तारकासुरको आते हुए देखकर शक्तिके प्रहारसे उसका हृदय विदीर्ण कर डाला । हृदय फट जानेके कारण वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । महर्षे ! उस भाईके मर जानेपर महिपासुरका अभिमान चूर हो गया । वह दुष्टारमा उरसे व्याकुल होकर युद्धभूमिसे भागकर हिमालय पर्वतपर चला गया । वीर तारकके मारे जाने, उरकर महिपके हिमालयपर भाग जाने एवं गणोद्वारा अपराधी सेनाका संहार किये जानेपर वाण भी उरके कारण अगाव समुद्रमे प्रवेश कर गया ॥ ८२—८५ ॥

हत्वा कुमारो रणमूर्ष्मि तारकं प्रगृह्य शक्ति महता जवन।
मयूरमारुह्य शिखण्डमण्डितं ययौ निहन्तुं महिपासुरस्य ॥ ८६ ॥
स पृष्ठतः प्रेक्ष्य शिखण्डिकेतनं समापतन्तं वरशक्तिपाणिनम् ।
कैलासमुत्सुन्य हिमाचलं तथा कौञ्चं समभ्येत्य गुहां विवेश ॥ ८७ ॥
दैत्यं प्रविष्टं स पिनाकिस् नुर्जुगोप यत्नाद् भगवान् गुहोऽपि ।
स्ववन्धुहन्ता भविता कथं त्वहं संचिन्तयन्नेव ततः स्थितोऽभूत् ॥ ८८ ॥
ततोऽभ्यगात् पुष्करसम्भवस्तु हरो मुरारिख्निद्शेष्वरस्थ ।
अभ्येत्य चोचुर्महिपं सशैलं भिन्दस्व शक्त्या कुरु देवकार्यम् ॥ ८९ ॥

युद्धभूमिमें तारकका संहार कर कुमारने शक्ति उठा ठी और वे शिखण्डयुक्त मोरपर चढ़ गये। फिर अत्यन्त शीव्रतासे महिपासुरको मारने चले। हाथमे श्रेष्ठ शक्ति छिये हुए मयूर्च्य (मोरछापकी पताकावाले) कार्तिकेयको पीछे आते देख वह महिपासुर कैछास एवं हिमालयको छोड़कर कौद्ध पर्यतपर चला गया और उसकी गुफामें प्रवेश कर गया। महादेवक पुत्र भगवान् गुर (कार्तिकेय) पर्वतकी गुफामे प्रविष्ठ हुए देत्यकी (अव) प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। वे सोचने छगे कि मै अपने (ममेरे) वन्धुका विनाशकर्ता कैसे होऊँ! वे (कुछ क्षण) स्तब्ध हो गये। उसके वाद ही कमलजन्मा ब्रह्मा, भगवान् शंकर, विष्णु और इन्द्र वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि शक्तिके द्वाग पर्वनसहित महिपको विदीर्ण कर दो और देवनाओंका कार्यपूरा करो।। ८६ –८९॥

प्रियमेच नथ्यं कार्तिकेयः श्रुत्वा वचः प्राह सुरान् विहस्य। तत हि मानामहनप्तकं वधे खभातरं भातसुतं च मातुः॥९०॥ श्रुतिश्चापि पुरातनी किल गायन्ति यां वेदविदो महर्पयः। एपा कृत्वा च यस्या मत्मुत्तमायाः खर्ग व्रजन्ति त्वतिपापिनोऽपि॥९१॥ ब्रह्मणं बृद्धमथाप्तवास्यं वालं खबन्धं ललनामद्रष्टाम्। गां राधा अपि नैव वध्या आचार्यमुख्या गुरवस्तयैव॥९२॥ जानन् धर्ममञ्यं सुरेन्द्रा नाहं हन्यां भ्रातरं मातुलेयम्। **कृतापरा**धा यदा दैत्यो निर्गमिष्यद् गुहान्तः तदा शक्त्या घातयिष्यामि शत्रुम् ॥ ९३ ॥

इस प्रिय-तथ्य वचनको सुनकर हँसते हुए कार्तिकेय देवताओसे बोले—मैं नानाके नाती, माताके भतीजे और अपने ममेरे भाईको कैसे मारूँ १ (इस विपयमें) यह (इनको न मारनेकी) प्राचीन श्रुति भी है, जिसे वेदज्ञाता महर्षिगण गाया करते हैं। (इसी प्रकार) गो, ब्राह्मण, बृद्ध, यथार्थवक्ता, बालक, अपना सम्बन्धी, दोपरहित स्त्री तथा आचार्य आदि गुरुजन अपराध करनेपर भी अवध्य होते हैं। इस उत्तम श्रुतिके अनुसार आचरण करनेवाले महान् पापी भी खर्गलोकको जाते हैं। सुरश्रेष्ठो ! मैं इस श्रेष्ठ धर्मको जानते हुए (ऐसी दशामे—गुफामे छिपी अवस्थामे ) अपने भाईको नहीं मार सकूँगा। जब दैत्य गुहाके भीतरसे बाहर निकलेगा तब मैं शक्तिसे उस (देव-)शत्रुका सहार करूँगा (तब हमे धर्मवाधा नहीं होगी)॥ ९०-९३॥

श्रुत्वा कुमारवचनं भगवान्महर्षे कृत्वा मितं खहृद्ये गुहमाह शकः।
मत्तो भवान् न मितमान् वदसे किमर्थं वाश्यं श्रुणुष्व हरिणा गिदतं हि पूर्वम् ॥ ९४ ॥
नैकस्यार्थं वहून् हन्यादिति शास्त्रोषु निश्चयः। एकं हन्याद् वहुभ्योऽर्थं न पापी तेन जायते ॥ ९५ ॥
पतच्छुत्वा मया पूर्वं समयस्थेन चाग्निज। निहतो नमुचिः पूर्वं सोदरोऽपि ममानुजः॥ ९६ ॥
तसाद् वहूनामर्थाय सक्रोब्चं महिपासुरम्। धातयस्व पराक्रस्य शक्त्या पावकदत्त्तया ॥ ९७ ॥

महर्षे ! कुमारका वचन सुननेके बाद इन्द्रने अपने हृदयमे विचारकर गृहसे कहा—आप मुझसे अधिक मितमान् नहीं हैं । आप (ऐसा) क्यों बोल रहे हैं । पहले समयमें भगवान् श्रीहरिकी कही हुई बातको सुनिये । शालों मे यह निश्चय किया गया है कि एक व्यक्तिकी रक्षाके लिये बहुतोंका सहार नहीं करना चाहिये । परंतु बहुतोंके कल्याणके लिये एकका वव करनेसे मनुष्य पापी नहीं होता । अग्निपुत्र ! इस शालिनिर्णयको सुनकर पहले समयमें मैने मेल रहनेपर भी अपने सहोदर छोटे भाई नमुचिको मार दिया । अतः बहुतोंके कल्याणके लिये तुम कौञ्चसहित महिपासुरका संहार अग्निद्वारा दी हुई शक्तिसे बलपूर्वक कर डालो ॥ ९४–९७॥

पुरन्द्रवचः श्रुत्वा कोधादारक्तलोचनः। कुमारः प्राह् वचनं कम्पमानः शतकतुम्॥ ९८॥ मूढ किं ते वलं वाहोः शारीरं चापि बृत्रहन्। येनाधिक्षिपसे मां त्वं ध्रुवं न मितमानिस ॥ ९९॥ तमुवाच सहस्राक्षस्त्वत्तोऽहं वलवान् गुह। तं गुहः प्राह एहोहि युद्धवस्व वलवान् यदि ॥१००॥ शकः प्राहाथ वलवान् क्रायते कृत्तिकासुत। प्रदक्षिणं शीव्रतरं यः कुर्यात् क्रौञ्चमेव हि ॥१०१॥

इन्इकी वात सुनकर कुमारकी आंखे कोधसे छाछ हो गयी। आवेशमे कॉपते हुए कुमारने इन्द्रसे कहा—मूड वृत्रारि! तुम्हारी वाहुओ और शरीरमे कितनी शक्ति है, जिसके वलपर तुम मेरे ऊपर (मितमन्द कहकर) आक्षेप कर रहे हो। तुम निश्रय ही बुद्धिमान् नहीं हो। हजार ऑखोवाले इन्द्रने उनसे कहा—गृह! मै तुमसे शक्तिशाली हूँ।

गुहने इन्द्रसे कहा—यदि तुम शक्तिशाली हो तो आओ, युद्ध कर देख लो । तब इन्द्रने कहा—कृत्तिकानन्दन ! हम दोनोर्मे जो पहले क्रोंख्य पर्वतकी प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जायगा ॥ ९८-१०१॥

श्रुत्वा तद्वचनं स्कन्दो मयूरं प्रोज्झ्य वेगवान् । प्रदक्षिणं पादचारां कर्तुं तूर्णतरोऽभ्यगात् ॥१०२॥ शक्तोऽचतीर्यं नागेन्द्रात् पादेनाथ प्रदक्षिणम् । कृत्वा तस्थौ गुहोऽभ्येत्यमूढं कि संस्थितो भवान्॥१०३॥ तिमन्द्रः प्राह कौदिल्यं मया पूर्वं प्रदक्षिणः । कृतोऽस्य न त्वया पूर्वं कुमारः शक्रमव्रवीत् ॥१०४॥ मया पूर्वं मया पूर्वं विवदन्तो परस्यरम् । प्राप्योचतुर्महेशाय व्रह्मणे माववाय च ॥१०५॥

उस बातको सुनकर स्कन्द अपने वाहन मयूरको छोड़कर पैदल प्रदक्षिणा करनेके छिये शीव्रतासे चल पड़े। इन्द्र भी गजराजसे उतरकर पैदल ही प्रदक्षिणाकर वहाँ आ गये। स्कन्दने उनके पास जाकर कहा—मूढ़ ! क्यों बेठे हो ! इन्द्रने उन कौटिल्य-(कुटिलाके पुत्र स्कन्द-)से कहा—भैंने तुमसे पहले ही इसकी प्रदक्षिणा कर छी है। कुमारने इन्द्रसे कहा—तुमने पहले नहीं की है। भैंने पहले की है, मैंने पहले की है। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनोने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णुके पास जाकर कहा।। १०२–१०५॥

अथोवाच हरिः स्कन्दं प्रष्टुमर्हसि पर्वतम्। योऽयं वक्ष्यति पूर्वं स भविष्यति महावलः ॥१०६॥ तन्माधववचः श्रुत्वा क्राञ्चमभ्येत्य पाविकः। पप्रच्छाद्रिमिदं केन कृतं पूर्वे प्रदक्षिणम् ॥१०७॥ इत्येवमुक्तः क्राञ्चस्तु प्राह पूर्वं महामितः। चकार गोत्रभित् पश्चात्त्वया कृतमयो गुह ॥१०८॥ पनं द्ववन्तं क्रोक्वं स क्रोधात्प्रस्फुरिताधरः। विभेद शक्त्या कोटिल्यो महिषेण समं तदा ॥१०९॥

इसके बाद विच्युने स्कन्टसे कहा कि तुम प्रवतसे पुछ सकते हो। वह जिसे पहले आया हुआ वतलायेगा, वही महाशक्तिशाली मान्य होगा। माधवकी उन बातोको सुनकर अग्निनन्दनने क्रौद्धपर्वतके पास जाकर उससे यह पूछा कि प्रदक्षिणा पहले किसने की है ! इस बातको सुनकर चतुर क्रौद्धने कहा—कार्तिकेय ! पहले इन्द्रने प्रदक्षिणा की; इसके बाद तुमने की है । इस प्रकार कहनेवाले क्रौद्धको क्रोधसे आंठ कँपाते हुए उस हिटिलानन्दन हुमारने शक्तिकी मारसे महिवासुरके साथ ही विटीर्ग कर दिया ।। १०६–१०९ ।।

तसिन हतेऽथ ननये वलबान् सुनाभो बेगेन भूमिधरपार्थिवजस्तथागात्।

ब्रह्मेन्द्रचद्रमचदिश्ववसुप्रधाना जग्मुर्दिवं महिपमीक्ष्य हतं गुहेन॥११०॥
स्वमातुलं वीक्ष्य वलो कुमारः शिक्तं समुत्पाट्य निहन्तुकामः।
निवारितश्चक्रधरेण बेगादालिङ्ग्य दोभ्यों गुरुरित्युदीर्य॥१११॥
सुनाभमभ्येत्य हिमाचलस्तु प्रगृष्टा हस्तेऽन्यत एव नीतवान्।
हिरः कुमारं सिशास्तिष्टिनं नयद्वेगादिवं पन्नगशत्रुपन्नः॥११२॥
ततो गुहः प्राह हिर् सुरेशं मोहेन नप्टो भगवन् विवेकः।
भाता मया मातुलजो निरस्तस्तसात् करिष्ये स्वशरीरशोपम्॥११३॥

उस पुत्रके मार दिये जानेपर पर्वतराजपुत्र बळवान् सुनाम शीव्र ही वहाँ आ गये। ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वायु, अश्विनीकुमार, वसु आदि देवता गुह-(कार्तिकेय-) के द्वारा महिषको मारा गया देखकर खर्ग चले गये। अपने मामाको देखनेके बाद बळवान् कुमारने शक्ति लेकर (उन्हें) मारना चाहा। परतु विष्णुने शीव्रतासे उन्हें वाहुओंसे आलिङ्गित करते हुए 'ये गुरु हैं' ऐसा कहकर रोक दिया। हिमालय सुनामके निकट आये और उनका हाय पकड़कर दूसरी और ले गये तथा गरुडवाहन विष्णु मयूरसहित कुमारको जल्दीसे खर्गमें लिये चले गये। उसके

बाद गुहने सुरेश्वर हिरसे कहा—भगवन् ! मोहसे मेरी विचार-शक्ति नष्ट हो गयी और मैंने अपने ममेरे भाईका सहार कर दिया है । अतः ( प्रायश्चित्तमे ) मैं अपने शरीरको सुखा डाव्हूँगा ॥ ११०-११३॥

> विष्णुर्वज तीर्थवर्य प्राप्त पृथुदकं पापतरोः क्रठारम्। स्नात्वौघवत्यां हरमीक्ष्य भक्त्या भविष्यसे सर्यसमन्रभावः ॥ ११५ ॥ इत्येवमुक्तो हरिणा कुमारस्त्वभ्येत्य तीर्थ **प्रसमोक्य** शम्भुम्। स्नात्वार्च्य देवान् स रविप्रकाशो जगाम शैलं सवनं हरस्य ॥ ११५॥ शैले सचकनेत्रोऽपि महाश्रमे पवनाशनस्तु । तपश्चचार आराथयानो वृपभध्वजं तदा हरोऽस्य तुष्टो वरदो वभूव॥ देवात् स वज्ञे वरमायुधार्थे चक्रं तथा वै रिषुवाहुपण्डम्। वभ्व॥ ११६॥ छिन्द्याद्यथा त्वप्रतिमं करेण वाणस्य तन्मे भगवान् ददातु॥११७॥

विण्युने उनसे कहा—कुमार ! तुम पापरूपी वृक्षके लिये कुठार-खरूप श्रेष्ठ तीर्य पृथूनकमे जाओ । वहाँ ओघवतीके जलमें स्नानकर भित्तपूर्वक महादेवका दर्शन करनेसे तुम (निष्पाप होकर) मूर्यके समान कान्तियुक्त हो जाओगे । हरिके इस प्रकार कहनेपर कुमार (पृथूदक) तीर्यमे गये और उन्होने महादेवका दर्शन किया । स्नान करनेके बाद देवताओकी पूजा करके वे सूर्यके समान तेजस्त्री होकर महादेवके निवासस्थल पर्वतपर चले गये । सुचक्रनेत्र भी केवल वायु पीकर पर्वतके महान् आश्रममे शकरकी आराधना करता हुआ तपस्या करने लगा । तब प्रसन्न होकर शंकरने उसे वर देनेका वचन दिया । उसने अस्त्रप्राप्तिके हेतु वर माँगा—है भगवन् ! शत्रुकी भुजाओंको काटनेत्राला ऐसा अनुपन चक्र मुझे दें, जिससे मै हाथसे ही बाणासुरकी भुजाओंको काट सकूँ ॥ ११४–११७॥

तमाह शम्भुर्वज दत्तमेतव् बरं हि बक्तस्य तवायुधस्य। वाणस्य तद्बाहुयलं प्रबुद्धं संछेत्स्यते नात्र विचारणाऽस्ति॥११८॥ वरे प्रवृत्ते त्रिपुरान्तकेन गणेश्वरः स्कन्दसुपाजगाम। निपत्य पादौ प्रतिवन्ध हृष्टं निवेदयामास हरप्रसादम्॥११९॥

महादेवजीने उससे कहा—जाओ ! तुमने चक्रके निमित्त जो वर माँगा, उसे मैंने दे दिया । यह वाणासुरके अत्यन्त वहें हुए वाहुबळको निःसन्देह काट डालेगा । त्रिपुरको मारनेवाले महेश्वरके वर देनेपर गणेश्वर (सुचक्रनेत्र) स्कन्दके निकट गया और (उसने ) उनके चरणोमें गिरकर वन्दना की । उसके बाद उनसे प्रसन्ततापूर्वक महादेवकी कृपाका वर्णन किया ॥ ११८-११९॥

पर्व तवोक्तं महिपासुरस्य वधं त्रिनेत्रात्मजशक्तिभेदात्। कौञ्चस्य मृत्युः शरणागतार्थं पापापहं पुण्यविवर्धनं च॥१२०॥ इति श्रीवामनपुराणे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५८॥

इस प्रकार मैंने (पुल्स्त्यने ) तुमसे शकरके पुत्रके द्वारा शक्तिसे महिषासुरके संहार किये जानेका वर्णन किया । शरणागतके हेतु कौख्रकी मृत्यु हुई। यह आख्यान पापका विनाश एव पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है ॥ १२०॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अद्घावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥

# [ अधैकोनपष्टितमोऽध्यायः ]

नारद उवाव योऽसी मन्त्रयतां प्राप्तो देन्यानां शरनाडिनः। स केन वद निर्भिन्नः शरण दिनिजेश्वरः॥ १ ॥ उनमठवाँ अध्याय प्रारम्भ

> ( ऋत्य्यजका पातालकेतुपर आकमण कर प्रहार करना, अन्यका गीरीकी प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना )

नारद्दे पूछा—आप इमें यह बतलायें कि सलाह करने हुए देन्योंमेंसे जो वह देन्य बाणहारा विध गया था उसे किसने बागसे विदीर्भ कर दिया था ॥ १ ॥

पुलस्य उवाच

आसीन्त्रपो रचुकुले रिपुजिनमहर्षे तस्यात्मजो गुणगणैकनिधिर्महातमा। द्यूरोऽरिसेन्यद्मनो वलवान् सहत्सु विप्रान्धदीनकृपणेषु समानभावः॥ २ ॥ त्रमृतव्यजो नाम महान् महीयान् स गालवार्थे तुरगाधिमदः। पातालकेतुं निजवान पृष्टे वार्णन चन्द्राधिनिमेन वेगान्॥ ३ ॥

पुरुस्यजी बोले—महर्षे ! रबुकुलमें रिपुजित् नामके एक राजा थे । उनके ऋतध्वज नामका एक पुत्र था । वह सभी गुणोंकी निवि, महात्मा, वीर, शत्रुकी सेनाओंका नाश करनेवाला, बली, मित्रों, ब्राह्मणों, अन्बों, गरीबों एवं दयापात्र दीनोंमें समान भाव रखनेवाला था । उमने गालबके लिये बोड़्यर मवार होकर पातालकेतुकी पीठमें अर्थचन्द्रके सदश बाणसे बड़ी तेजीसे मारा था ॥ २-३ ॥

### नारद उवाच

किमर्थं गालवन्यासों साधयामान सत्तमः। येनासो पत्रिणा दैन्यं निज्ञ वान मृपान्मजः॥ ४॥ नारदने कहा (पूछा)—उस श्रेष्ट राजपुत्रने जिम कार्ग वागसे उस दैन्यको माग, उससे गालवका कीन-सा कार्य मिद्र किया १॥ ४॥

### पुलस्य दबाच

पुरा तपम्तप्यित गालविर्पिद्दाश्चमे स्वे सततं निविष्टः। पानालकेनुस्नपसोऽस्य विष्नं करोति मोख्यात् स समाधिभद्गम्॥ ५॥ न चेप्यतेऽसं तपमो व्ययं हि शक्तोऽपि कर्त्तुं त्यथ भसासात् तम्। शाकाशमीक्ष्याथ स दीर्घमुण्णं मुमोच निःश्वासम्बुत्तमं हि॥ ६॥ नतोऽस्यपद् चाजिवरः पपान वभूच चाणी न्वश्रीरिणी च। श्रसी तुरहो वलवान् क्रमेन अहा सहस्राणि तु योजनानाम्॥ ७॥ स नं प्रमुद्याश्ववरं नरेन्द्रं स्मृतस्थनं योज्य तदाचशस्त्रम्। स्थितस्तपस्येव नतो महर्षिद्देत्यं समेग्य चिशिस्तर्वृपन्नो विमेद्॥ ८॥

पुरुस्यर्जा वे। छ-पहले ममयकी बात है कि गालब अपने आश्रममें तपन्यामें सदा लीन रहा करते थे। देंग्य पानाल केतु मूर्खनाके कारण उनकी नपन्यामें बाबा डाला काना और उनकी ममाबि-(ध्यान-) को मंग किया करता था। वे उसकी जलकर राख कर देनेमें समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्या शीण नहीं करना चाहते थे; (क्योंकि तपंत्रलमें दूमरोंका अनिष्ट करनेपर तपस्या शीण हो जाती है )। उन्होंने उत्पर्की और देखकर लंबा,

गर्म नि:श्वास छोड़ा । वह सर्वथा अनुपम था । उसके बाद आकाशसे एक सुन्दर घोड़ा गिरा और अशरीरिणी वाणी—आकाशवाणी हुई कि यह बळवान् अश्व एक दिनमें हजारों योजन जा सकता है । दालसे सजे हुए उस राजा ऋतव्यजको वह घोड़ा सौंपकर वे महर्षि ( पुनः ) तपस्या करने छगे । उसके बाद राजपुत्रने देत्यके पास जाकर उसे बाणसे घायळ कर दिया ॥ ५-८ ॥

#### नारद उवाच

केनाम्बरतलाद् वाजी निम्नुष्टो वद सुवत । वाक् कस्याऽदेहिनी जाता परं कीत्एलं मम ॥ ९ ॥ नारदने कहा (पुनः पूछा)—सुवत । आप यह वतलायें कि किसने धावाशसे इस अश्वको गिराया या एवं आकाशनाणी किसकी थी ! (इस विजयमें ) मुझे वड़ी उत्सुकता है ॥ ९ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

विश्वावसुर्नाम महेन्द्रगायनो गन्धर्वराजो वलवान् यशस्वी । निस्रप्रवान् भूवलये तुरङ्गं ऋतध्वजस्यैव सुतार्थमाशु ॥ १० ॥

पुलस्त्यजी योळे—महेन्द्रका गुणगान करनेवाले वलशाली विश्वावसु नामके यशसी गन्ववराजने अपनी पुत्रीके लिये ऋतन्वजके हेतु उस समय अश्वको पृथ्वीपर गिराया था ॥ १० ॥

#### नारद उवाच

कोऽथों गन्धर्त्रराजस्य येनाप्रैपीन्महाजवम् । राझः कुवलयाश्वस्य कोऽथों नृपसुतस्य च ॥ ११ ॥ नारदने कहा (फिर पूछा)—महान् वेगशाली इस अश्वको भेजनेमे गन्धर्वराजका क्या उद्देश्य था तथा राजपुत्र राजा कुवलयाश्वका इसमें क्या लाभ था ! (कृपया इसे भी वतलाइये । ) ॥ ११ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

विश्वावस्तोः शीलगुणोपपन्ना आसीत्पुरंध्रीष्ठ वरा निलोके। लावण्यराशिः शशिकान्तितुल्या मदालसा नाम मदालसेव ॥ १२ ॥ तां गन्द्ने देविरपुस्तरस्त्री संकीडतीं रूपवर्ती द्दर्श। पातालकेतुस्तु जहार तन्वीं तस्यार्थतः सोऽभ्ववरः प्रद्त्तः ॥ १३ ॥ हत्वा च दैत्यं नृपतेस्तन्त्रो लब्धा वरोरूमि संस्थितोऽभृत्। एष्टे यथा देवपतिर्महेन्द्रः शच्या तथा राजसुतो मृगाक्या ॥ १४ ॥

पुलस्त्यजी बोले—विश्वावसुकी मदसे अलसायी-सी मदालसा नामकी एक (भोलीमाली) कन्या थी। वह शील और गुणसे सम्पन्न, त्रिलोककी खियोमें उत्तम, सुन्दरताकी खानि और चन्द्रमाकी कान्तिक समान (कोमलिक होरी) थी। नन्दनवनमें कीडा कर रही उस सौन्दर्यशालिनीको देवताओं वह पातालक तुने देखा और तुरन्त उसे उठा ले गया। उसीके कारण वह श्रेष्ठ घोड़ा दिया गया था। दैरयको मारनेके बाद श्रेष्ठ उस्त्वाली खीको पाकर राजपुत्र निश्चित्त हो गये। राजपुत्र (उस) मृगनयनीके साथ ऐसे सुशोमित हो रहे थे जैसे शचीके साथ इन्द्र सुशोमित होते हैं ॥ १२—१४॥

#### नारद उवाच

एवं निरस्ते महिषे तारके च महासुरे। हिरण्याअसुतो धीमान किमचेष्टत वै पुनः॥ १५॥ नारदने पुनः पूछा—इस प्रकार महान् असुर तारक और मिट्यके निरस्त—समाप्त हो जानेपर हिरण्याअके बुद्धिमान् पुत्र-( अन्धक-)ने पुनः क्या किया ! ॥ १५॥

बा० पु० अं० १९—

#### पुलस्य उवाच

तारकं निहतं दृष्ट्वा महिपं च रणेऽन्धकः। कोधं चके सुदुर्चुद्धिद्वानां देवसैन्यहा॥१६॥ ततः खल्पपरीवारः प्रगृद्ध परिष्ठं करे। निर्जगामाथ पातालाद् विचचार च मेदिनीम्॥१७॥ ततो विचरता तेन मन्दरे चारुकन्दरे। दृष्टा गौरी च गिरिजा सखीमध्ये स्थिता शुभा॥१८॥ ततोऽभृत् कामवाणार्त्तः सहसैवान्धकोऽसुरः। तां दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गां गिरिराजसुतां वने॥१९॥

पुलस्त्यजी बोले—तारक और महिप दोनोको संग्राममें मारे गये देखकर देवसेनाके समृहोंका नाश करनेवाला, महामूर्ख अन्वक देवताओपर कुपित हो गया । उसके बाद थोड़ी-सी सेनाके साथ वह हाथमें पिष लेकर पातालसे बाहर निकल आया और पृथ्वीपर विचर ग करने लगा । उसके बाद चूमते हुए ही उसने सुन्दर कन्दराओंबाले मन्दर गिरिपर सन्वियोके बीचमें गिरिनन्दिनी कल्याणी गौरीको देखा । उस सर्वाङ्गसुन्दरी गिरिराजनिदनीको वनमें देखकर अन्वकासुर एकाएक काम-बाणसे पीड़ित हो गया ॥ १६—१९॥

अथोवाचासुरो मूढो वचनं मन्मथान्धकः। कस्येयं चारुसर्वोङ्गी वने चरित सुन्द्री॥२०॥ इयं यदि भवेन्नेव ममान्तःपुरवासिनी। तन्मदीयेन जीवन क्रियते निष्फलेन किम्॥२१॥ यदस्यास्तनुमध्याया न परिष्वङ्गवानहम्। अनो श्रिङ्मां रूपेण किं स्थिरेण प्रयोजनम्॥२२॥ स मे वन्धुः स सचिवः स भ्राता साम्परायिकः। यो मामसितकेशां तां योजयेन्मृगलोचनाम्॥२३॥

तव कामसे अंधे हुए उस मूर्ख असुर अन्धकने कहा—वनमे भ्रमण कर रही यह सर्वाङ्गसुन्दरी छलना किसकी है ! यदि यह मेरे अन्तः पुरमें निवास करनेवाली न हुई तो मेरे इस व्यर्थके जीवनसे वया लाम ! यदि इस कृशोदरी सुन्दरी छलनाका आलिङ्गन मुझे प्राप्त न हुआ तो मुझे विकार है ! मेरी इस स्थायी सुन्दरतासे क्या लाम ! मेरा वही वन्धु, वही सचित्र, वही भाता तथा वही संकटकालका साथी है जो इस काले केशवाली मृगनयनी सुन्दरीको मुझसे मिला दे ॥ २०—२३ ॥

इत्थं वदति देत्येन्द्रे प्रह्लादे। बुद्धिसागरः। पिश्राय कर्णो हस्ताभ्यां शिरःकम्पं वचोऽत्रवीत्॥२४॥ , मा मैवं वद देत्येन्द्र जगते। जननी व्वियम्। छोकनाथस्य भार्येयं शङ्करस्य त्रिश्लिनः॥२५॥ मा कुरुष्य सुदुर्बुद्धि सद्यः कुलविनाशिनीम्। भवतः परदारेयं मा निमज्ज रसातले॥२६॥ सत्सु कुत्सितमेवं हि असत्स्वपि हि कुत्सितम्। शत्रवस्ते प्रकुर्वन्तु परदारावगाहनम्॥२७॥

देत्यराजके इस प्रकार कहनेपर महाबुद्धिमान् प्रहाद दोनो हायोंसे दोनों कानोको देंककर सिर हिलाते हुए बोले—दंत्येन्द्र! इस प्रकार मत कहो । ये तो संसारकी जननी और लोकस्मामी, त्रिशृल्यारी शङ्करकी पत्नी हैं । तुम कुलका सद्यः विनाश करनेवाली ऐसी दुर्बुद्धि मत करो । तुम्हारे लिये ये परस्री हैं । अतः रसातलमें मत गिरो; क्योंकि ( एसा दुष्कर्म ) सज्जनोमें तो अत्यन्त निन्दित है ही, असत् पुरुयोमें भी निन्दित है । ऐसा दुष्कर्म—परदारा-अभिगमन तुम्हारे शत्रु करें (जिसमे उनका विनाश हो जाय) ॥ २४—२०।

र्किचित् त्वया न श्रुतं दैन्यनाथ गीतं श्रोकं गाधिना पार्थिवेन।
द्यू सैन्यं विश्वधेनुष्रसक्तं तथ्यं पथ्यं सर्वलोके हितं च॥२८॥
वरं प्राणास्त्याल्या न च पिद्युनवादेष्वभिरतिः वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदमृतम्।
वरं क्षीयेभीव्यं न च परकलत्राभिगमनं वरं भिक्षार्थित्वं न च परधनाखादमसकृत्॥२९॥
स प्रहादवचः श्रुत्वा क्रोधान्वो मदनार्दितः। इयं सा शत्रुजननीत्येवमुक्त्वा प्रदुदुवे॥३०॥
तत्रोऽन्वधावन् देतेया यन्त्रमुक्ता इयोपलाः। नान् हरोध वलावन्दी वज्रोद्यतकरोऽव्ययः॥३१॥

देत्येश ! ब्राह्मणकी गौपर प्रसक्त सेनाको देखकर गाविराजने समस्त जगत्के छिये कल्याणकारी, सत्य एवं उचित जो श्लोक कहा है क्या उसे आपने नहीं सुना है ? ( उन्होंने कहा है---) प्राणोका छोड़ देना अच्छा है, परंतु चुगुळखोरोंकी वातमें दिलचस्पी लेना उचित नहीं । मौन रहना अच्छा है, किंतु असत्य बोलना ठीक नहीं । नपुंसक होकर रहना ठीक है, परंतु परस्रीगमन उचित नहीं । भीख मॉगना अच्छा है, किंतु बार-बार दूसरेके धनका उपभोग करना उचित नहीं । प्रह्लादका वचन सुननेके बाद काम-पीडित अन्वक क्रोधसे अंधा होकर 'यह वही शत्रुकी जननी है'--यह कहते हुए दौड़ पडा । उसके वाद दूसरे और दानव भी यन्त्रसे छूटे हुए पत्थरकी गोलीके समान उसके पीछे दौड़ चले। परत अन्यय नन्दीने हाथमें वज्र उठाकर वलपूर्वक उन सबको रोक दिया ॥ २८-३१ ॥

मयतारपुरोगास्ते वारिता द्रावितास्तस्था। कुलिशेनाहतास्तूर्ण जग्मुर्भीता दिशो दश॥ ३२॥ तानर्दितान् रणे दृष्टा नन्दिनाऽन्धकदानवः। परिघेण समाहत्य पातयामास नन्दिनम्॥ ३३॥ शैलादिं पतितं द्रष्ट्वा धावमानं तथान्धकम्। शतरूपाऽभवद् गौरी भयात् तस्य दुरात्मनः॥ ३४॥ ततः स देवीगणमध्यसंस्थितः परिश्रमन् भाति महाऽसुरेन्द्रः

यथा वने मत्तकरी परिभ्रमन करेणुमध्ये मदलोलदृष्टिः ॥ ३५॥

वज़की मारसे रोक दिये गये और भगाये जाते हुए वे मय एव तारक आदि सभी दैत्य उरकर दसो दिशाओं में भाग गये । संप्राममें अन्वकासुरने उन सभीको नन्दीद्वारा पीड़ित देखकर नन्दीको परिघसे मारकर गिरा दिया । नन्दीको गिरा हुआ और अन्यकको दौड़कर आते हुए देखकर गौरी उस दुप्रात्माके भयसे सैंकड़ो रूपवाली हो गयीं। उसके वाद देवियोके बीच घूमता हुआ ( बह ) दैत्य ऐसा लग रहा था जैसा कि वनमें हथिनियोके बीच घूमता हुआ मदसे चञ्चल दृष्टिवाला मतवाला हाथी सुशोभित होता है ॥ ३२-३५ ॥

न परिज्ञातवांस्तत्र का तु सा गिरिकन्यका। नात्राश्चर्यं न पश्यन्ति चत्वारोऽमी सदैव हि ॥ ३६ ॥ न पश्यतीह जात्यन्थे रागान्थेऽपि न पश्यति ।

न पश्यति मदोन्मत्तो लोभाकान्तो न पश्यति । सोऽपश्यमानो गिरिजां पश्यन्नपि तदान्धकः ॥ ३७ ॥ प्रहारं नाददत् नासां युवत्य इति चिन्तयन्। ततो देव्या स दुप्रातमा शतावर्या निराक्ततः॥ ३८॥ कुट्टितः प्रचरैः शस्त्रीनैपपात महीतले। वीक्ष्यान्धकं निपतिनं शतरूपा विभावरी॥ ३९॥ तस्मात् स्थानादपाक्रम्य गताऽन्तर्धानमभ्विका । पतितं चान्धकं दृष्ट्वा दैत्यदानवयूथपाः ॥ ४० ॥ कुर्वन्तः सुमहाशब्दं प्राद्रचन्त रणार्थिनः । तेषामापततां शब्दं श्रुत्वा तस्थौ गणेश्वरः ॥ ४१ ॥

(पर) वह नहीं समझ रहा था कि उनमे वे गिरिनन्दिनी कौन हैं ! इसमें (उसके न समझनेमें ) कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि ससारमें ये चार प्रकारके व्यक्ति सदा ही ( ठीक-ठीक ) नहीं देख पाते । जन्मका अन्या नहीं देखता, प्रेममे अन्या हुआ नहीं देखता, मदोन्मत्त नहीं देखता एवं छोमसे पराभूत भी नहीं देखता है । अतः अन्यक उस समय देखते हुए भी गिरिजाको नहीं देख पा रहा था । उस दानवने उन सभीको युवती समझकर उनपर आघान नहीं किया, फिर तो शतावरीदेवीने (ही ) उस दुशत्मापर आघात कर दिया । उत्कृष्ट कोटिके शहोंसे विंग्कर वह पृथ्वीपर गिर पडा । अन्धकको गिरा हुआ देखकर शतरूपोंवाटी विभावरी अम्बिका उस स्थानसे हटकर अन्तर्हित हो गर्यो । अन्वकको गिरा हुआ देख दैत्यो एवं दानवेंके सेनापनि युद्धके छिये छछकारते हुए दौड़ पड़े । आक्रमण करनेवाले उन-(दैत्यो-) के शब्दको सुनकर गणेश्वर खड़े हो गये ॥ ३६-४१ ॥

आदाय वज्रं वलवान् मयवानिव कोपितः। दानवान् समयान् वीरः पराजित्य गणेश्वरः॥ ४२॥ समभ्येत्यास्विकां द्वष्ट्वा ववन्दे चरणो गुभो। देवी चतानिजाभूतीः भाह गच्छव्वमिच्छया॥ ४३॥ विहरध्वं महीपृष्ठं पूज्यमाना नरेरिह। वसतिर्भवतीनां च उद्यानेषु वनेषु च॥ ४४॥ वनरपतिषु चृक्षेषु गच्छध्वं विगतज्वराः। तास्त्वेवमुक्ताः शैलेश्या भिणपत्याम्विकां क्रमात्॥४४॥ दिश्च सर्वोषु जग्मुस्ताः स्त्यमानाश्च क्रिप्तरेः।

अन्यकोऽपि स्मृति छन्ध्वा अपरयन्नद्रिनन्दिनीम् । खवछं निजितं दृष्ट्रा ततः पातालमाद्रवत् ॥ ४६ ॥ ततो दुरातमा रा तदान्धको मुने पातालमभ्येग्य दिवा न भुङ्के । रात्रौ न होते मदनेपुताहितो गोरीं सारन्कामवलाभिपन्नः ॥ ४७ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पृकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

तुद्ध हुए गणेश्वर इन्द्रके समान वज्र लेकर मयसहित दानवोंको हराकर अन्विकाके निकट गये और (उन्होंने ) उनके ग्रुम चरणोमें प्रणाम किया । देवीने भी अपनी उन मूर्तियोंसे कहा—तुम सभी इच्छानुरूप स्थानोंको जाओ और मनुष्योंकी आराधना प्राप्त करती हुई पृथ्वीपर श्रमण करो । तुम सवका निवास उचानों, वनों, वनस्पतियो एवं वृक्षोमें होगा । अब तुम सभी निश्चिन्त होकर जाओ । पार्वतीके इस प्रकार कहनेपर वे सभी देवियाँ अन्विकाको प्रणामकर किन्नरोंसे रत्नत होती हुई (दसों ) दिशाओमें चली गर्गी। अन्वक भी होशमें आनेके बाद गिरिजाको न देखकर तथा अपनी सेनाको हारी हुई समझकर पातालमें चला गया । मुने ! उसके बाद कामवाणसे घायल एवं कामके वेगसे पीड़ित दुष्टात्मा अन्वक पातालमें जाकर गौरीका चिन्तन करता हुआ न दिनमें खाता था और न रातमें सोता था—वह वेचैन-सा हो गया था ।। ४२—४७ ॥ इस मकार श्रीवामनपुराणमें उनस्वठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥

# [ अथ पष्टितमोऽध्यायः ]

नारद दवाच

क गतः शङ्करो ह्यालीद् येनाम्या निद्ना सह । अन्यकं योधयामास एतन्मे वक्तुपर्हसि ॥ १ ॥ साठवाँ अध्याय प्रारम्भ

(पुनः तेजःप्राप्तिके लिये शिवकी तपश्चर्या, केदारतीर्थकी उपलिश्च, शिवका सरस्वतीर्मे निमय होना, मुरासुरका प्रसंग और सनत्कुमारका प्रसंग )

नारदने कहा ( पूछा )—आप मुझे यह वतलायें कि शंकर कहाँ चले गये थे, जिससे निदमहित अम्बिकाने अन्यकसे ( खयं ) युद्ध किया॥ १॥

पुछस्त्य उवाच

यदा वर्षसहस्रं तु महामोहे स्थितोऽभवत्। तद्।प्रभृति निस्तेजाः क्षीणवीर्यः प्रहर्यते॥ २॥ स्वमात्मानं निरीक्ष्याथ निस्तेजोङ्गं महेश्वरः। तपोथीय तथा चक्रे मीतं मितमतां वरः॥ ३॥ स महाव्रतमुत्पाच समाश्वास्याम्विकां विभुः। शैलार्दि स्थाप्य गोप्तारं विचचार महोतलम्॥ ४॥ महामुद्रापितश्रीचो महाहिक्नतकुण्डलः। धारयाणः कटीदेशे महाशहस्य मेललाम्॥ ५॥

पुलस्त्यजो बोले—वे ( शंकरजी ) जिस समय एक हजार वर्षतक महामोहमें पड़ गये थे, उस समयसे वे तेजरिंदत एवं शक्तिहीन-से दिखायी दे रहे थे। मिनमानोंमें श्रेष्ठ महेश्वरने खयं अपने अङ्गोंको निस्तेज देग्वकर सप करनेके छिये निश्चय किया । उन व्यापक शंकरने महाव्रतका निर्णय करनेके वाद अम्ब्रिकाको धैर्य धारण कराया और वे शैल आदि-( नन्दी-) को उनकी रक्षाके छिये नियुक्त कर पृथ्वीपर विचरण करने छगे । उन्होंने गलेमें तन्त्रानुसार महामुद्रा पहन छी । महासपेकि कुण्डल एवं कमरमे महाशङ्खकी मेखला धारण कर छी ॥ २—५ ॥

कपालं दक्षिणे हस्ते सन्ये गृह्य कमण्डलुम् । एकाह्वासी वृक्षे हि शैलसानुनदीष्वटन् ॥ ६ ॥ स्थानं त्रेलोक्यमास्थाय मूलाहारोऽम्बुभोजनः । वाय्वाहारस्तदा तस्थो नववर्षशतं क्रमात् ॥ ७ ॥ ततो वीटां मुखे क्षिण्य निरुच्छ्वासोऽभवद् यतिः । विस्तृते हिमवत्पृष्ठे रम्ये समशिलातले ॥ ८ ॥ ततो वीटा विदार्थेव कपालं परमेष्ठिनः । सार्विष्मती जटामध्यान्निषणा धरणीतले ॥ ९ ॥

दाहिने हाथमे कपाल एवं वार्ये हाथमें कमण्डलु लेकर वे चृक्षोंके नीचे (कभी) पड़े रहते, कभी पहाड़ोंकी चोडियोंपर तथा निदयोंके तटपर चक्कर लगाते रहते। प्रथम (आरम्भमें) मूल-फल खाकर फिर जल पीकर, उसके बाद वायु पीकर (यम-नियमका) व्रत पालन करनेवाले उन्होंने कमशः तीनों लोकोंमें नौ सौ वर्ष व्यतीत किये। उसके वाद उन्होंने हिमालयके ऊपर रमणीय तथा समतल पर्वतीय चट्टानपर आसन लगा लिया और अपने मुखमें काष्टकी वनी गुल्ली डालकर श्वास रोक लिया—कुम्भक प्राणायाम कर लिया। उसके बाद शंकरके कपालको फाइकर व्यालामयी वह गुल्ली (उनकी) जटाके बीचसे निकलकर पृथ्वीपर गिर पड़ी।। ६-९।।

वीट्या तु पतन्त्याऽद्विदीरितः क्ष्मासमोऽभवत् । जातस्तीर्थवरः पुण्यः केदार इति विश्वतः ॥ १० ॥ ततो हरो वरं प्रादात् केदाराय दृष्ण्यज्ञः । पुण्यवृद्धिकरं ब्रह्मन् पापष्णं मोक्षसाधनम् ॥ ११ ॥ ये जलं तावके तीर्थे पीत्वा संयमिनो नराः । मधुमांसिनवृत्ता ये ब्रह्मचारिवते स्थिताः ॥ १२ ॥ षण्मासाद् धारियन्यन्ति निवृत्ताः परपाकतः । तेषां हत्पद्वजेष्वेव मिल्लक्षं भविता ध्रुवम् ॥ १३ ॥

उस गुल्लीके गिरनेसे पर्वत ट्रट-फ्रटकर पृथ्वीके समान (समतल) हो गया और वहाँ केदार नामका प्रसिद्ध तीर्थ वन गया। ब्रह्मन् ! उसके बाद वृपन्यज महादेवने केदारको पुण्यकी वृद्धि करनेवाले एवं पापके विनाश करनेवाले और मोक्षके साधनका वर दिया तथा यह भी वर दिया कि जो संयमी मनुष्य परान्तभोजनको त्यागकर तथा ब्रह्मचर्यक्रत धारणकर तुम्हारा जल पीते हुए यहाँ छः महीनेतक निवास करेंगे उनके हृदयकमलमें निश्चय ही मेरे लिङ्गकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी॥ १०-१३॥

न चास्य पापाभिरितर्भविष्यति कदाचन । पितृणामक्षयं श्राद्धं भविष्यति न संशयः ॥ १४ ॥ स्नानदानतपांसीह होमजप्यादिकाः क्रियाः । भविष्यन्त्यक्षया नृणां मृतानामपुनर्भवः ॥ १५ ॥ एतद् वरं हरात् तीर्थं प्राप्य पुष्णाति देवताः । पुनाति पुंसां केदारिश्चनेत्रवचनं यथा ॥ १६ ॥ केदाराय वरं दत्त्वा जगाम त्वरितो हरः । स्नातुं भानुसुतां देवीं कालिन्दीं पापनाशिनीम् ॥ १७ ॥

उन्हें कभी पापमें अभिरुचि नहीं होगी तथा उनसे किया गया पितरोंका श्राद्ध अक्षय होगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है। मनुष्योंद्वारा यहाँ की गयी खान, दान, तपस्या, होम एवं जप आदिकी कियाएँ अक्षय होंगी तथा इस स्थानपर मनुष्योंके मरनेपर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। महादेवसे इस प्रकारका वर पाकर वह कैदारतीर्थ त्रिनेत्र महादेवके वचनके अनुकूछ प्राणिवर्गको पित्रत्र एवं देवताओंका पोपण करने छगा। केदारतीर्थको वर देकर महादेव पापिवनाशिनी रिवतनया देवी कािलन्दी (यमुना)में खान करनेके छिये शीत्र चले गये॥ १४-१७॥

तत्र स्नात्वा शुचिर्भूत्वा जगामाथ सरस्वतीम् । दृतां तीर्थशतैः पुण्यैः प्लक्षजां पापनाशिनीम् ॥ १८ ॥ अवतीर्णस्ततः स्नातुं निमग्नश्च महाम्भसि । द्रुपदां नाम गायत्रीं जजापान्तर्जले हरः ॥ १९ ॥ निमग्ने शङ्करे देव्यां सरस्वत्यां किष्ठिप्रिय। साग्रः संवत्सरो जातो न चोन्मजत ईश्वरः॥२०॥ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भुवनाः सप्त सार्णवाः। चेलुः पेतुर्धरण्यां च नक्षत्रास्तारकैः सह॥२१॥

वहाँ स्नान करके पित्र होकर भगत्रान् शंकर सैकड़ों पित्रत्र तीथेंसि घिरी ( वृत ) और प्लक्ष वृक्षसे उत्पन्न पापनाशिनी सरखतीके निकट गये। उसके बाद वे स्नान करनेके लिये उसमें उतरे एवं अगाध जलमें मलीमाँति स्नान कर हुपदा गायत्रीका जप करने लगे। कलिप्रिय! देत्री सरखतीके जलमें शंकरको हुगकी लगाये हुए एक वर्षसे अधिक बीत गया; परंतु भगत्रान् ऊपर नहीं उठे। ब्रह्मन् ! उस समय समुद्रोसहित सातो भुवन कॉपने लगे और ताराओंके साथ नक्षत्र ( टूट-टूटकर ) भूतलपर गिरने लगे।। १८—२१॥

आसनेभ्यः प्रचिता देवाः शक्रपुरोगमाः। खस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जपन्तः परमर्पयः॥ २२॥ ततः क्षुच्धेषु लोकेषु देवा ब्रह्माणमागमन्। दण्ट्वोच्चः किमिदं लोकाः क्षुच्धाः संशयमागताः॥ २३॥ तानाह पद्मसम्भूतो नैतद् वेद्या च कारणम्। तदागच्छत वो युक्तं द्रष्टुं चक्रगदाधरम्॥ २४॥ पितामहेनैवमुक्ता देवाः शक्रपुरोगमाः। पितामहं पुरस्कृत्य मुरारिसदनं गताः॥ २५॥

इन्द्र प्रमुख हैं जिनमें, ऐसे देवता अपने-अपने आसनोसे उचक पड़े और महर्पिगण 'मंसारका कल्याण हो'—इस भावनासे जप करने छगे। तत्पश्चात् जगत्के अशान्त हो जानेपर देवगण ब्रह्माके निकट आये और उन्हें देखकर उन छोगोंने पूछा—ब्रह्मन् ! संसार अशान्त होकर क्यो सन्देहके झोके खा रहा है ! कमछ्योनि ब्रह्माने उनसे कहा—मै इसके कारणको नहीं जान पा रहा हूँ। तुम छोग जाओ, (इसके छिये) चक-गदाधारी विष्णुका दर्शन करना उचित है। पितामहके इस प्रकार कहनेपर इन्द्र आदि सभी देवता पितामहको आगे कर मुरारिछोक (विष्णुछोक) में गये।। २२—२५॥

नारद उवाच

कोऽसौ मुरारिर्देवर्षे देवो यक्षो नु किन्नरः। दैत्यो राक्षसो वापि पार्थिवो वा तदुच्यताम् ॥ २६ ॥ नारदने पूछा—देवर्षे ! आप यह बतलायें कि ये मुरारि कौन हैं ! ये देवता हैं या यक्ष, किन्नर हैं या दैत्य, राक्षस हैं या मनुष्य ! ॥ २६ ॥

पुलस्त्य उवाच

योऽसौ रजः सत्त्वमयो गुणवांश्च तमोमयः। निर्गुणः सर्वगो व्यापी मुरारिर्मधुसूदनः॥ २७॥ पुलस्त्यजीने कद्या—देवताओ ! जो ये मुरारि हैं वे मधु नामके राक्षसके विनाशकारी हैं; वे सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे युक्त हैं; निर्गुण और सगुण हैं; सर्वगामी और सर्वव्यापी हैं॥ २७॥

### नारद उषाच

योऽसौ मुर इति ख्यातः कस्य पुत्रः स गीयते। कथं च निहतः संख्ये विष्णुना तद् वद्ख मे ॥ २८ ॥ नारदने (पुलस्त्यजीसे) पूछा—आप मुझे यह वतलायें कि यह मुर-नामधारी दानव किसका पुत्र है और लड़ाईके मैदानमें भगवान् विष्णुने उसे किस प्रकार मारा ? ॥ २८ ॥

### पुलस्त्य उवाच

श्रूयतां कथयिष्यामि मुरासुरनिवर्हणम् । विचित्रमिद्माख्यानं पुण्यं पापप्रणाशनम् ॥ २९ ॥ कइयपस्यौरसः पुत्रो सुरो नाम दनूद्भवः । स ददर्श रणे शस्तान् दितिपुत्रान् सुरोत्तमैः ॥ ३० ॥ ततः स मरणाद् भीतस्तप्त्वा वर्षगणान्वहून् । आराधयामास विभुं व्रह्माणमपराजितम् ॥ ३१ ॥ ततोऽस्य तुष्टो वरदः प्राह्व वत्स वरं वृणु । स च वत्रे वरं दैत्यो वरमेनं पितामहात् ॥ ३२ ॥ पुलस्त्यजी बोले—नारद ! मुर असुरके विनाशकी कथा अद्भुत है, वह पापका विनाश करनेवाली और पवित्रकारिणी है; मै उसे कहूँगा; तुम सुनो । दनुक्ती कोखसे कर्यपका औरस पुत्र मुर उत्पन्न हुआ । उसने श्रेष्ट देवोद्वारा संग्राममे दैत्योंको पराजित देखा । उसके बाद मृत्युसे भयभीत होकर उसने बहुत वर्षोतक तपन्या करते हुए व्यापक अजेय ब्रह्माकी आराधना की । उसके बाद उसके अपर सतुष्ट होकर ब्रह्मान कहा—ब्रह्म ! वर मॉगो । उस दैत्यने पितामहसे यह श्रेष्ठ वर मॉगा—॥ २९–३२ ॥

यं यं करनलेनाहं स्पृद्दोयं समरे विभो। स स मद्धस्तसंस्पृष्टस्त्वमरोऽपि मरत्वतः॥ ३३॥ वाढमित्याह भगवान् ब्रह्मा लोकपिनामहः। ततोऽभ्यागान्महातेजा मुरः सुरगिरिं वली॥ ३४॥ समेत्याह्वयते देवं यक्षं किचरमेव वा। न कश्चिद् युयुधे तेन समं देत्येन नारद्॥ ३५॥ ततोऽमरावती कृदः स गत्वा शक्रमाह्वयत्। न चास्य सह योह्नं वै मितं चक्के पुरंदरः॥ ३६॥

विभो ! युद्धमे मैं जिसे हाथसे छू दूँ वह मेरे हाथसे छूते ही अगर ( देवता ) होनेपर भी मृत्युको प्राप्त हो जाय। लोकपितामह भगवान् ब्रह्माने कहा—बहुत ठीक; ऐसा ही होगा। उसके बाद महातेजस्वी बलशाली मुर देवगिरि-पर जा पहुँचा। [पुलस्यजी कहते हैं कि ] नारदजी ! वहाँ पहुँचकर उसने देवता, यक्ष, किन्नर आदिको युद्धके लिये ललकारा, किंतु किसीने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया। उसके बाद क्रुद्ध होकर वह अमरावतीकी और चला गया और इन्द्रको संप्राप्त करनेके लिये ललकारने लगा। किंतु इन्द्रने भी उसके साथ युद्ध करनेका विचार नहीं किया। ३३—३६॥

ततः स करमुद्यम्य प्रविवेशामरावतीम्। प्रविशन्तं न तं कश्चिन्निवारियतुमुत्सहेत् ॥ ३७ ॥ स गत्वा शक्रसदनं प्रोवाचेन्द्रं मुरस्तदा। देहि युद्धं सहस्राक्ष नो चेत् खर्गं परित्यज्ञ ॥ ३८ ॥ इत्येवमुक्तो मुरुणा ब्रह्मन् हरिहयस्तदा। खर्गराज्यं परित्यज्य भूचरः समजायत ॥ ३९ ॥ ततो गजेन्द्रकुलिशौ हतौ शक्रस्य शत्रुणा। सकलत्रो महातेजाः सह देवैः सुतेन च ॥ ४० ॥ कालिन्या दक्षिणे कूले निवेश्य खपुरं स्थितः। मुरुश्चापि महाभोगान् वुभुजे खर्गसंस्थितः॥ ४१ ॥

उसके बाद हाथ उठाये हुए उसने अमरावतीमे प्रवेश किया। परतु किसीने भी प्रवेश करते हुए उसको रोकनेका साहस नहीं किया। उसके बाद इन्द्रके भवनमे जाकर मुरने इन्द्रसे कहा—सहस्राक्ष! मुझसे संप्राम करों, अन्यया खर्मको छोड़ दो। ब्रह्मन् ! मुरके इस प्रकार कहनेपर इन्द्र ( युद्ध न कर ) खर्मका राज्य छोडकर पृथ्वीपर विचरण करने छगे। उसके बाद ( उस ) शत्रुने इन्द्रके गजराज ( ऐरावत ) और वक्रको छीन छिया। महातेजस्त्री इन्द्र अपनी पत्नी, पुत्र और देवताओंके साथ कािल्टीके दक्षिण तटपर अपना नगर वसाकर रहने छगे और मुर खर्ममे रहते हुए महान् भोगोका उपभोग करने छगा। ३७-४१।

दानवाश्चापरे रौद्रा मयतारपुरोगमाः। मुरमासाद्य मोदन्ते स्वर्गे सुकृतिनो यथा॥ ४२॥ स कदाचिन्महीपृष्ठं समायातो महासुरः। एकाको कुञ्जरारुढः सरयूं निम्नगां प्रति॥ ४३॥ स सर्य्वास्तटे वीरं राजानं सूर्यवंशजम्। दृदशे रघुनामानं दीक्षितं यजकर्मणि॥ ४४॥ तमुपेत्याव्रवीद् दैत्यो युद्धं मे दीयतामिति। नो चेन्निवर्ततां यशो नेप्रन्या देवतास्त्वया॥ ४५॥

मय और तारक आदि दूसरे भयद्भर दानव भी मुरके निकट पहुँचकर खर्गमें पुण्यात्माओक समान आमोद-प्रमोद करने लगे । वह महान् असुर किसी समय पृथ्वीपर आया और अकेला ही हायीपर चढकर सरयू नटीके तटपर उपस्थित हुआ । उसने सरयूके किनारे सूर्यवंशमे उत्पन्न हुए एवं यज्ञकर्ममें दीक्षित रघु नामके राजाको देखा । उनके पास जाकर उस दैत्यने कहा—मुझसे संप्राम करो, नहीं तो यज्ञ करना बंद कर दो । तुम देवताओंकी पूजा नहीं कर सकते ॥ ४२–४५ ॥

तसुपेत्य महारोजा मिद्रावरूणसंभवः । प्रोचाच वुद्धिमान् ब्रह्मन् चिसप्रस्तपतां वरः ॥ ४६ ॥ किं ते जितेनरेदें न्य अजिताननुशासय । प्रहर्तुमिच्छसि यदि तं निवारय चान्तकम् ॥ ४७ ॥ स वर्षो शासनं तुभ्यं न करोति महासुर । निसिक्षिते हि विजितं सर्वं मन्यस्य भूतस्य ॥ ४८ ॥ स तद् चिसप्रवचनं निशम्य दनुपुङ्गवः । जगाम धर्मराज्ञानं विजेतुं दण्डपाणिनम् ॥ ४९ ॥

त्रसन् ! मित्रावरणके पुत्र महातेजली, बुद्धिमान् और तपिलयों में श्रेष्ठ विस्षष्टने उस दैत्यके पास जाकर कहा—दैत्य ! मनुष्योंको जीत लेनेसे तुम्हें क्या छाम होगा ! जो नहीं जीते गये हैं उनको पराजित करो । यदि तुम ( चढ़ाई कर ) प्रहार करना चाहते हो तो उन यमराजका अवरोध करो । महासुर ! वे वलशाली हैं । तुम्हारा शासन नहीं मानते । उनको जीत लेनेपर समस्त भूतलको पराजित हुआ समझो । विसप्टका वह वचन सुनकर दानवश्रेष्ठ दण्ड धारण करनेवाले धर्मराजको जीतनेके लिये चल पड़ा ॥ ४६–४९ ॥

तमायान्तं यमः श्रुत्वा मत्वाऽवध्यं च संयुगे। स समारुह्य महिपं केशवान्तिकमागमत्॥ ५०॥ समेत्य चाभिवाद्येनं प्रोवाच मुरचेष्टितम्। स चाह गच्छ मामद्य प्रेपयस्व महासुरम्॥ ५१॥ स वासुदेववचनं श्रुत्वाऽभ्यागात् त्वरान्वितः। पतिसम्बन्तरे दैत्यः सम्प्राप्तो नगरीं मुरः॥ ५२॥ तमागतं यमः प्राह किं मुरो कर्जुमिच्छिसि। वद्स्व वचनं कर्जा त्वदीयं दानवेश्वर॥ ५३॥

उसे आता हुआ सुनकर तथा संप्राममें वह अवन्य है—ऐसा विचारकर वे यमराज महिपपर सवार होकर भगवान केशवके पास चले गये। उनके पास जाकर प्रणाम करनेके पश्चात् (यमराजने) मुरके कृत्योंको वताया। उन्होंने कहा—तुम जाकर अभी उस महासुरको मेरे पास मेज दो। वासुदेवके वचनको सुनकर वे शीव्र चले आये। इतनेमें मुर दैत्य उनकी नगरीमें आया। उसके आनेपर यमने कहा—हे मुर्। वतलाओ तुम क्या करना चाहते हो ! दानवेश्वर! में तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा॥ ५०-५३॥

यम प्रजासंयमनात्रिवृत्ति कर्त्तुमहिसि । नो चेत् तवाद्य छित्त्वाऽहं मूर्धानं पातये भुवि ॥ ५४ ॥ तमाह धर्मराड् ब्रह्मन् यदि मां संयमाद् भवान् । गोपायित मुरो सत्यं करिष्ये वचनं तव ॥ ५५ ॥ मुरस्तमाह भवतः कः संयन्ता वदस्व माम् । अहमेनं पराजित्य वारयामि न संशयः ॥ ५६ ॥ यमस्तं प्राह मां विष्णुद्वेश्वक्षकगद्याथरः । द्वेतद्वीपनिवासी यः स मां संयमतेऽव्ययः ॥ ५७ ॥

सुर या मुरने कहा-यम ! तुम प्रजाओं के उपर नियन्त्रण करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काटकर पृथ्वीपर 'भेंक दूँगा । त्रह्मन् ! धर्मराजने उससे कहा—यदि तुम मेरे उपर संयम करने वालेसे मेरी रक्षा कर सको तो मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे बचनका पालन करूँगा । मुरने उनसे कहा—मुझे बतलाओं कि तुम्हारा संयता ( शासक ) कौन है ! मैं निरसन्देह उसे पराजित कर रोक दूँगा । यमने उससे कहा—जो इवेतद्वीपके निवासी, चक्र-गटा धारण करने वाले, अविनाशी भगवान् विष्णु हैं, वे ही मुझे शास्ति करते हैं ॥ ५४-५७॥

तमाह देंत्यशार्वृतः पवासी वसित दुर्जयः। खयं तत्र गिमण्यामि तस्य संयमनोद्यतः॥ ५८॥ तमुयाच यमो गच्छ श्रीरोदं नाम सागरम्। तत्रास्ते भगवान् विष्णुलीकनाथो जगन्मयः॥ ५९॥ मुरस्तडात्र्यमाकण्यं प्राह गच्छामि केशवम्। किं तु त्वया न ताविद् संयम्या धर्म मानवाः॥ ६०॥ म प्राह गच्छ त्वं तावत् प्रवर्तिष्ये ज्ञयं प्रति। संयन्तुर्वा यथा स्वाद्धि ततो युद्धं समाचर॥ ६१॥ धर्मेवसुक्त्वा वचनं द्वस्थान्धिमगमन्मुरः। यत्रास्ते श्रेषपर्यक्षे चतुर्मृर्तिर्जनार्दनः॥ ६२॥

दैत्योंमें श्रेष्ठ मुरने यमराजसे कहा—यम ! वह कहाँ रहता है, जिसे किठनतासे जीता जा सकता है ! उसका संयमन करनेके लिये मै तैयार होकर वहाँ खयं जाऊँगा । यमराजने उससे कहा—तुम क्षीरसागरमें जाओ । वहाँ लोकस्वामी जगन्मूर्ति भगवान् विष्णु रहते हैं । मुरने उनकी बात सुनकर कहा—धर्मराज ! मै केशवके पास जा रहा हूँ, परंतु तुम तबतक मनुष्योका नियमन मत करना । उस-( मुर-) ने कहा—तुम जाओ । तवतक में तुम्हारे नियामकको जैसे भी हो जीतनेका प्रयत्न करूँगा । उसके बाद तुम युद्ध करना । इतना कहकर मुरु या मुर दैत्य क्षीरसागरमे जा पहुँचा । वहाँ ( जाकर उसने देखा कि ) चतुर्भुजाधारी जनार्दन अनन्त नागकी शय्यापर (पड़े हुए) हैं ॥ ५८—६२ ॥

#### नारद उवाच

चतुर्मूर्तिः कथं विष्णुरेक एव निगद्यते। सर्वगत्वात् कथमपि अब्यक्तत्वाच्च तद्वद् ॥ ६३ ॥ नारद्जीने पूछा—आप (कृपया) यह बतलायें कि विष्णु एक होनेपर भी चतुर्मूर्तिं क्यों कहे जाते हैं। क्या सर्वगत एवं अन्यक्त होनेके कारण तो नहीं कहा जाता ! (आप) उसे कहें ॥ ६३ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

अञ्यक्तः सर्वगोऽपीह एक एव महामुने। चतुर्मू सिर्जगद्राथो यथा ब्रह्मंस्तथा शृणु ॥ ६४ ॥ अत्रतर्क्यमनिर्देश्यं शुक्लं शान्तं परं पदम्। वासुदेवाख्यमव्यक्तं स्मृतं द्वादशपत्रकम् ॥ ६५ ॥

पुलस्त्यजी बोले—ब्रह्मन् ! अन्यक्त एवं सर्वत्र्यापी होनेपर भी वे एक ही हैं। जिस कारणसे जगनाय चतुर्मूर्ति कहे जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो । बासुदेव नामक श्रेष्ठ पद ( तर्क या अनुमानद्वारा अन्नेय ) एवं निर्देश किये जानेमें अशक्य, शुक्र (शुद्र ), शान्तियुक्त, अन्यक्त (अप्रकट) एवं द्वादशपत्रक (अन्यक्त वासुदेवाय—) द्वादशाक्षर मन्त्रवाला ) कहा गया है ॥ ६४-६५ ॥

#### नारद उवाच

कथं शुक्तं कथं शान्तमप्रतक्यमिनिन्दितम्। कान्यस्य द्वादशैचोक्ता पत्रका तानि मे वद् ॥ ६६ ॥ नारदजीने पुनः पूछा—िकत प्रकार वे शुक्तं, शान्तं, अप्रतक्यं एवं अनिन्दित हैं ! मुझे वतलाइये कि उनकें कथित द्वादशपत्रक कौन हैं ॥ ६६ ॥

### पुलरस्य उवाच

शृणुष्य गुद्धं परमं परमेष्ठिप्रभाषितम्। श्रुतं सनत्कुमारेण तेनाख्यातं च तन्मम ॥ ६७ ॥ पुलस्त्यजो चोले—पितामह ब्रह्माने जिस परम गुद्ध वचनको कहा है, उसे सुनिये । सनत्कुमारने उसे सुना था और उन्होने मुझसे कहा था ॥ ६७ ॥

#### नारद उवाच

कोऽयं सनत्कुमारेति यस्योक्तं ब्रह्मणा स्वयम् । तवापि तेन गदितं वद् मामनुपूर्वशः ॥ ६८ ॥ नारदक्तीने फिर कहा—इस विषयमें स्वयं ब्रह्माने जिनसे कहा है. वे सनत्कुमार कौन हैं ! और उन्होंने भी आपसे जो कहा है उसे क्रमशः मुझसे कहें ॥ ६८ ॥

#### पुलस्य उवाच

धर्मस्य भार्याहिसाख्या तस्यां पुत्रचतुष्टयम् । संजातं मुनिशार्दृरु योगशास्त्रविचारकम् ॥ ६९ ॥ ७येष्टः सनन्कमारोऽसूद् द्वितीयश्च सनातनः । तृतीयः सनको नाम चतुर्थश्च सनन्दनः ॥ ७० ॥ सांख्यवेत्तारमपरं कषिठं वोद्धमासुरिम् । हप्नु पञ्चशिखं श्रेष्ठं योगयुक्तं तपोनिधिम् ॥ ७१ ॥

क्षानयोगं न ते दद्युर्ज्यायांसोऽपि कनीयसाम्। मानमुक्तं महायोगं कपिळादीनुपासतः॥ ७२॥ सनत्कुमारश्चाभ्यत्य ब्रह्माणं कमलाङ्गवम् । अपृच्छद् योगविद्यानं तमुवाच प्रजापितः ॥ ७३ ॥

पुलस्त्यजी बोले धर्मकी पत्नी अहिंसा है। उससे चार पुत्र हुए। मुनिश्रेष्ठ ! व सभी योगशास्त्रके विचार करनेमे कुशल थे । उनमें सनत्कुमार ज्येष्ठ, सनातन हितीय, सनक तृतीय एवं चतुर्य सनन्दन हुए । व सभी सांख्यवेत्ता कपिल, बोहु, आसुरी एवं योगसे युक्त तपोनिधि श्रेष्ठ पद्धशिख नामक (ऋपि) को देखका ( उनके पास गये ) । वडे होनेपर भी उन छोगोंने अपनंमे छोटोको ज्ञानयोगका उपदेश नहीं दिया । कपिल आदिकी उपासना करनेवाळोंको महायोगका परिणाम मात्र वनला दिया । सनन्कुमार्ने कमलोइव ब्रह्मांक पास जाकर योग-विज्ञान पूछा । प्रजापतिने उनसे कहा ॥ ६९,-७३ ॥

कथिपयामि ते साध्य यदि पुत्रत्विमच्छिसि। यस्य कम्य न वक्तव्यं तत्सत्यं नान्यंथेति हि ॥ ७४ ॥ ब्रह्माने कहा—साध्य ! यदि तुम पुत्र होना चाहो तो मैं तुमसे कहूँगा । उसे जिस-किसीसे नहीं कहना चाहिये; क्योंकि यह सत्य है, अन्यया नहीं है ॥ ७४ ॥

सनस्कुमार उवाच

पुत्र एवासि देवेश यतः शिष्योऽस्म्यहं विभो । न विशेषोऽस्ति पुत्रस्य शिष्यस्य च पितामह ॥ ७५ ॥ सनत्कुमारने कहा—देवेश ! मैं पुत्र ही हूँ; क्योंकि विभो ! मैं शिष्य हूँ । पितामह ! पुत्र और शिष्यमें कोई भेद नहीं होता ॥ ७५ ॥

# व्रह्मोवाच

विशेषः शिष्यपुत्राभ्यां विद्यते धर्मनन्द्न । धर्मकर्मसमायोगे तथापि गदतः शृणु ॥ ७६ ॥ पुन्नाम्नो नरकात् त्राति पुत्रस्तेनेह गीयते । दोपपापहरः दिष्य इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ ७७ ॥

ब्रह्माने कहा—धर्मनन्दन ! शिष्य और पुत्रमे धर्म-कर्मके संयोगमें (जो) कुछ भेद होता है उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो । यह वैदिकी श्रुति है — जो पुम् नामक नरकसे उद्धार कर दता है उसे 'पुत्र' कहा जाता है और शेष पापोंका हरण करनेवाला होनेसे 'शिष्य' कहा जाता है (—यही टोनोंमें भेट है ) ॥ ७६-७७ ॥

# सनरकुमार उवाच

कोऽयं पुत्रामको देव नरकात् त्राति पुत्रकः। कस्माच्छेपं ततः पापं हरेच्छिप्यश्च तहद ॥ ७८॥ सनत्कुमारने कहा ( पूछा )—देव ! वह 'पुम्' नामक नरक कौन है ? जिस नरकसे पुत्र रक्षा करता है और शिष्य किससे अवशिष्ट पापका हरण करता है; आप कृपया इन्हे वतलाइये ॥ ७८ ॥

एतत् पुराणं परमं महर्षे योगाङ्गयुक्तं च सदेव यद्य। तथैव चोग्रं भयहारि मानवं वदामि ते साध्य निशामयैनम् ॥ ७९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

ब्रह्माने कहा—महर्षे ! मैं तुमको अत्यन्त प्राचीन, योगाङ्गसे युक्त, उग्र भग दूर करनेवाली परम पवित्र कथा सुनाता हूँ । हे साध्य ! तुम इसे सुनो ॥ ७९ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें माठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६० ॥

# [ अथैकपष्टितमोऽध्यायः ]

वह्योवाच परदाराभिगमनं पापीयांसोपसेवनम् । पारुष्यं सर्वभूतानां प्रथमं नरकं स्मृतम् ॥ १ ॥ फलस्तेयं महापापं फलहोनं तथाऽटनम् । छेदनं वृक्षजातोनां द्वितीयं नरकं स्मृतम् ॥ २ ॥ वर्ज्योदानं तथा दुप्रमवध्यवधवन्धनम् । विवादमर्थहेतूत्यं तृतीयं नरकं स्मृतम् ॥ २ ॥ भयदं सर्वसत्त्वानां भवभूतिविनाशनम् । भ्रंशनं निजयमीणां चतुर्थं नरकं स्मृतम् ॥ ४ ॥ इक्तस्त्वाँ अध्याय प्रारम्भ

( पुत्राम नरकोंका वर्णन, पुत्र-शिष्यकी विशेषता एव वारह प्रकारके पुत्रोंका वर्णन, सनत्कुमार-वद्याका प्रसंग, चतुर्मूर्तिका वर्णन और मुरु-वध )

ग्रह्माने कहा—परस्रीसे संगत होना, पापियोके साथ रहना और सब प्राणियोके प्रित (किसी भी प्राणीके साथ) कठोरताका व्यवहार करना पहला नरक कहा गया है। फलोकी चोरी, (अच्छे) उद्देश्यसे रहित चूमना (अवारापन) एव वृक्ष आदि वनस्पतियोका काटना घोर पाप तथा दूसरा नरक कहा गया है। दोपयुक्त एवं वर्जित—प्रहण न करने योग्य—वस्तुओका लेना, जो वयके योग्य नहीं है उसे मार्ना अथवा बन्धनभे डाल्ना (बन्दी बनाना) और अर्थ-(धन—हपये-पेंसे-)के लिये किया जानेवाला विवाद (मुकदमा उठाना) तीसरा नरक होता है। सभी प्राणियोको भय देना, संसारकी सार्वजनिक सम्पत्तिको नष्ट करना तथा अपने नियत धर्म-नियमोसे विचलित होना चौथे प्रकारका नरक कहलाता है॥ १-४॥

मारणं मित्रकौदित्यं मिथ्याऽभिशपनं च यत्। मिष्टेकाशनमित्युक्तं पश्चमं तु नृपाचनम्॥ ५॥ पत्रफलादिहरणं यमनं योगनाशनम्। यानयुग्यस्य हरणं पष्टमुक्तं नृपाचनम्॥ ६॥ राजभागहरं मूढं राजजायानिष्वणम्। राज्ये त्वहितकारित्वं सप्तमं निरयं स्मृतम्॥ ७॥ खुन्धत्वं लोलुपत्वं च लन्ध्यधर्मार्थनाशनम्। लालासंकीर्णमेवोक्तमप्टमं नरकं स्मृतम्॥ ८॥

पुरश्चरण आदि तान्त्रिक अभिचारोंसे किसीको मारना, मृत्यु-जैसा अपार कष्ट देना तथा मित्रके साथ छल-छद्म, झ्ठी शपथ और अकेले मधुर पदार्थ खाना पाँचवाँ नरक कहा जाता है। पत्र (पुष्प आदि) एवं फल चोराना, किसीको वाँध (वन्धुवा बनाये) रखना, किसीके प्राप्तन्यकी प्राप्तिमे विष्न-वाधा डालकर उसे नष्ट कर देना, घोडा-गाड़ी आदि सवारीके ज्ए (आदि सामानो) की चोरी कर लेना छठा पाप कहा गया है। भुलावेमें पड़कर राजाके अशका चुरा लेना एवं मूर्खतावश साहस कर राजपत्नीका ससर्ग एव राज्यका अमङ्गल (नुकसान) करना सातवाँ नरक कहा जाता है। किसी वस्तु या व्यक्तिपर छुभा जाना, लालच करना, पुरुपार्थसे प्राप्त धर्मयुक्त अर्थका विनाश करना और लारमिली वाणीको आठवाँ नरक कहते है। ५-८॥

विप्रोप्यं ब्रह्महरणं ब्राह्मणानां विनिन्दनम् । विरोधं वन्धुभिश्चोक्तं नयमं नरपाचनम् ॥ ९ ॥ शिष्टाचारविनाशं च शिष्टद्वेषं शिशोर्वधम् । शास्त्रस्तेयं धर्मनाशं दशमं परिकीर्तितम् ॥ १० ॥ पडङ्गिनधनं घोरं पाड्गुण्यप्रतिषेधनम् । एकादशममेवोक्तं नरकं सद्भिरुत्तमम् ॥ ११ ॥ सत्सु नित्यं सदा वैरमनाचारमसिकया । संस्कारपरिहीनत्विमदं द्वादशमं स्मृतम् ॥ १२ ॥

ब्राह्मणको देशसे निकाल देना, ब्राह्मणका धन चुराना, ब्राह्मणोकी निन्टा करना तथा बन्धुओंसे विरोध करना नवाँ नरक कहा जाता है । शिष्टाचारका नाश, शिष्टजनोंसे विरोध, नादान वालककी हत्या, शास्त्रप्रश्योकी चोरी तथा खर्यमका नाश करना दसवाँ नरक कहा जाता है। पद्मिनिधन अयांत छः अझेंबाळी बेद-विवासी नष्ट करना और पाड्गुण्य अर्थात् सिंध-विग्रहं, यान, आसन-द्वेधीमाव, समाश्रय-( राजनीति-गुमी-)का प्रतिषेव ग्यारहवें घोर नरक कहा गया है। राजनींसे सटा बैर-भाव, आचारमे रहित रचना, बुरे कार्यमें छने रहना एवं संस्कारविद्यीनताको बारहवाँ नरक वाहा गया है॥ ९-१२॥

हानिर्धर्मार्थकामानामपवर्गस्य हारणम्। संभेदः संविद्यमेनत् त्रयोद्यममुच्यते ॥ १३ ॥ कृपणं धर्महीनं च यद् वर्ज्यं यच्च विद्वस् । चतुर्द्शममेवोक्तं नग्कं तद् विगर्हिनम् ॥ १४ ॥ अज्ञानं चाप्यस्यस्वमशोचमशुभावहम् । स्पृतं नत् पञ्चर्गममसस्त्यवचनानि च ॥ १५ ॥ आलस्यं वै पोडशममाकोद्यां च विद्योपनः । सर्वस्य चाततायित्वमायासेप्वित्रदीपनम् ॥ १६ ॥ धर्म, अर्थ एवं सन्कामनाकी हानि, मोक्षका नाश एवं इनके समन्वयमे विशेष उत्पन्न करनेको तेरहर्यो नरक कहा जाता है । कृपण, धर्महीन, परित्याज्य एवं आग लगानेवालेको चौदद्वां निन्दिन नरक कहते हैं । विवेकहीनता, दूसरेके गुणमे दोप निकालना, अमङ्गल करना, अपवित्रता एवं अस्य वचन बोलनेको पंद्रहर्वे नरक कहते हैं । आलस्य करना, विशेष रूपसे क्रोप रूपसे क्रोप करना, सभीके प्रति आतनायी वन जाना एवं घरमें आग लगाना सोलहर्वे नरक कहलाता है ॥ १३–१६ ॥

इच्छा च परदारेषु नरकाय निगद्यते । ईप्याभावश्च सत्येषु उद्वृत्तं तु विगर्हितम् ॥ १७ ॥ पतेस्तु पापेः पुरुषः पुत्रामाद्येनं संशयः । संयुक्तः प्रीणयेद् देवं संतत्या जगतः पतिम् ॥ १८ ॥ प्रीतः सृष्ट्या तु शुभया स पापाद् येन सुच्यते । पुंनामनरकं घोरं विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥ एतस्मात् कारणात् साध्य सुतः पुत्रेति गद्यते । अतः परं प्रवक्ष्यामि क्षेपपापस्य लक्षणम् ॥ २० ॥

परस्रीकी कामना, सत्यके प्रति ईर्ष्या रखना, निन्दित एवं उदण्ड व्यवहार करना नरक देनेवाल कहा गया है। इन पुनाम आदि पापोंसे युक्त पुरुष (भी) निस्सन्देह 'पुत्र'के द्वारा जगन्यति जनार्दनको प्रसन्न कर सकता है। पापहारी सुसन्तितिसे प्रसन्न होकर भगवान् जनार्दन पुनामके घोर नरकको पूर्णतथा नष्ट कर देते हैं। साध्य ! इसीलिये सुतको 'पुत्र' कहा जाता है। अब इसके बाद मैं बेप पापोका लक्षण बतलाता हूँ॥ १७–२०॥

महणं देविपेभूतानां मनुष्याणां विशेषतः। पितृणां च हिजश्रेष्ठ सर्ववर्णेषु चैकता ॥ २१ ॥ अंकारादिष निर्वृत्तिः पापकार्यकृतश्च यः। मत्स्याद्ध्य महापापमगम्यागमनं तथा ॥ २२ ॥ घृतादिविकयं वोरं चण्डालादिपरिग्रहः। खदोपाच्छादनं पापं परदोपप्रकाशनम् ॥ २३ ॥ मत्सिरित्वं वाग्दुप्रत्वं तथा परम्। टाकित्वं तालवादित्वं नाम्ना वाचाऽष्यधर्मजम् ॥ २४ ॥ दारुणत्वमधार्मिक्यं नरकावहमुच्यते। एतेथ्य पापैः खंग्रुक्तः प्राणयेद् यदि शङ्करम् ॥ २५ ॥ घानाधिकमशोपेण शोपपापं जयेत् ततः। शारीरं वाचिकं यत् तु मानसं कायिकं तथा ॥ २६ ॥ पितृमातृकृतं यच कृतं यचाश्रितैर्नरैः। भ्रातृभिर्वान्धवैश्चापि तस्मित्र जन्मिन धर्मज ॥ २७ ॥ तस्मित्र वालयं याति स धर्मः सुत्रशिष्ययोः। विपरीते भवेत् साध्य विपरीतः पदकमः॥ २८ ॥ तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च विधातव्यो विपश्चिता।

एतद्रथमभिष्याय शिष्याच्छ्रेष्टतरः सुतः । शेषात् तारयते शिष्यः सर्वतोऽपि हि पुत्रकः ॥ २९ ॥

हिजश्रेष्ठ ! देवऋण, ऋषिऋण, प्राणियोंके ग्रहण—विशेषतः मनुष्यो एवं पितरोका ऋण, सभी वर्णोको एक समज्ञना, ॐकारके उचारणमें उपेशा-भाव रखना, पापकामोंका करना, मछ्छी खाना तथा अगम्या त्रीसे संगत होना—ये महापाप हैं। घृत-तैल आदिका बेचना, चाण्डाल आदिसे दान लेना, अपना दोप छिपाना और दूसरेका दोष प्रकट करना—ये घोर पाप हैं । दूसरेका उत्कर्ष देखकर जलना, कड्वी बात बोलना, निर्देयपना, नाम कहनेसे भी अधर्मजनक टाकिता और ताल्वादिता, भयद्भरता तथा अधार्मिकताके कार्य नरकके कारण हैं। इन पापोंसे युक्त मनुष्य ( भ्री ) यदि परमज्ञानी राङ्करको ( अपनी आराधनासे ) संतुष्ट कर लेता है तो शेष पापोंको वह पूर्णरूपसे जीत लेता है। धर्मपुत्र ! उस जन्ममे किये गये ( अपने ) सभी कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तथा माता-पिता एवं आश्रितजनो और भाइयों एवं वान्धवोद्वारा किये गये कर्म भी त्रिळीन हो जाते हैं। साध्य ! सुत और शिष्यका यही धर्म है । इसके विपरीत होनेपर विपरीत गति प्राप्त होती है, अतएव विद्वान, न्यक्तिको चाहिये कि पुत्र और शिष्यकी (परम्परा) वनाये रखे । इसी अभिप्रायकी दृष्टिसे शिष्यकी अपेक्षा पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ होता है कि शिष्य केवल शेप पापोंसे मुक्त करता है और पुत्र सम्पूर्ण पापोंसे बचा लेता है ॥ २१-२९॥

### पुलस्त्य उवाच

पितामहचचः श्रुत्वा साध्यः प्राह तपोध्नः। त्रिः सत्यं तव पुत्रोऽहं देव योगं वदस्व मे ॥ ३० ॥ तमुवाच महायोगी त्वन्मातापितरौ यदि। दास्येते च ततः सृनुदीयादो मेऽसि पुत्रक ॥ ३१ ॥ दायादपरिकल्पना । येयं हि भवता प्रोक्ता तां मे व्याख्यातुमहस्ति ॥ ३२ ॥ प्रोवाच सनत्क्रमारः तदुक्तं साध्यमुख्येन वाक्यं श्रुत्वा पितामहः। प्राह प्रहस्य भगवाञ् १२ गु वत्सेति नारद्॥ ३३॥

पुलस्त्यजी वोले—पितामहकी वात सुनकर साध्य तपोधन सनत्कुमारने कहा—देव! मै तीन बार सत्यका उचारण करके कहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ । अत. मुझे आप योगका उपदेश दीजिये । तब महायोगी पितामहने उनसे कहा-पुत्र ! तुग्हारे माता-पिता यदि तुमको मुझे दे दें तो तुम मेरे ( खत्वप्राप्तिमें अधिकृत ) 'दायाद'(भागीदार)पुत्र हो जाओगे। सनत्कुमारने कहा—भगवन्! आपने जो यह 'दायाद' शब्द कहा है उसका अर्थ क्या है ! ( कृपया ) उसकी विवेचना कीजिये । नारदजी ! भगवान, पितामह साध्यप्रधान सनत्कुमारका वचन सुनकर हँसते हुए बोले--वत्स ! सुनो ॥ ३०-३३ ॥

# व्रह्मोवाच

औरसः क्षेत्रजर्चैव दत्तः छत्रिम एव च । गृहोत्पन्नोऽपविद्धः दायादा वान्धवास्तु पट् ॥ ३४ ॥ अमीषु पट्सु पुत्रेषु ऋणपिण्डधनिक्रयाः। गोत्रसास्यं कुले वृत्तिःप्रतिष्टा शाश्वती तथा ॥ ३५ ॥ कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनर्भवस्तथा। स्ययंदत्तः पारशवः पड दायादवान्धवाः॥ ३६ ॥ अमीभिर्ऋणपिण्डादिकथा नैवेह विद्यते। नामधारका पवेह न गोत्रकुलसंमताः ॥ ३७ ॥

ब्रह्माने कहा—'औरस', 'क्षेत्रज', 'दत्त', 'कृत्रिम', 'गूढोत्पन्न' और 'अपनिद्ध'—ये छः वान्धन दायाद अर्थात् ( दायभागके अधिकारी ) होते हैं । इन छ: पुत्रोसे ऋण, पिण्ड, धनकी क्रिया, गोत्रसाम्य, कुलवृत्ति और स्थिर प्रतिष्ठा रहती है। (इसके अतिरिक्त ) कानीन, सहोड, क्रीत, णैनर्भन, खयंदत्त और पारशव—ये छः दायाद-नान्धव कहे जाते हैं । इनके द्वारा ऋण एवं पिण्ड आदिका कार्य नहीं होता । ये केवल नामधारी होते हैं । ये गोत्र एवं कुलसे सम्मत नहीं होते ॥ ३४-३७॥

तत् तस्य वचनं श्रुत्वा ब्रह्मणः सनकाब्रजः। उवाचैपां विशेषं मे ब्रह्मन् व्याख्यातुमईसि ॥ ३८॥ ततोऽप्रचीत् सुरपतिर्विशेषं शृणु पुत्रक । औरसो यः खयं जातः प्रतिविम्यमिवात्मनः ॥ ३९ ॥ फ्लीवोन्यत्ते व्यसनिनि पत्यौ तस्याशया तु या । भार्यो द्यनातुरा पुत्रं जनयेत् क्षेत्रजस्तु सः ॥ ४० ॥ मातापित्रणां यो इत्तः स एतः परिगीयते। मित्रपूत्रं मित्रदत्तं कृत्रिमं प्राइक्तमाः॥ ध्रश् ॥

सनत्कुमारने उनकी वान युनकर (पुनः) कहा—ब्रह्मन् ! आप इन समीका विशेष लक्षण मुझे बनलाइये। उसके पश्चात् देवोके खामी ब्रह्माने कहा—पुत्र ! इन्हें मैं विशेष्ठिपसे वतलाता हूँ; सुनो । अपनेद्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र 'औरस' कहलाता है । यह अपना ही प्रतिविम्व होता है । पितके नपुंसक, उन्मत्त (पागल) या व्यसनी होनेपर उसकी आज्ञासे अनातुरा (कामवासनासे रिहत ) पत्नी जो पुत्र उत्पन्न करती है, उसे 'क्षेत्रज' कहते हैं । माता-पिता यि दृसरेको अपने पुत्रको सीप दे तो वह 'दत्तक' (या गोद लिया हुआ) कहा जाता है । श्रेष्ठजन मित्रके पुत्र और मित्रद्वारा दिये गये पुत्रको 'कृत्रिम पुत्र' कहते हैं ॥ ३८—४१॥

न हायते गृहे केन जातस्वित स गृहकः। वाह्यतः खयमानीतः सोऽपविद्धः प्रकीर्तितः॥ ४२॥ कन्याजानस्तु कानीनः सगर्भोदः सहोदकः। मूल्यैर्गृहीतः क्रीतः स्याद् द्विवियः स्यात् पुनर्भवः॥४३॥ दस्वैकस्य च या कन्या द्वत्वाऽन्यस्य प्रदीयते। तज्जातस्तनयो ह्रोयो छोके पौनर्भवो मुने॥ ४४॥ दुर्भिक्षे व्यसने चापि येनात्मा विनिवेदिनः। स स्वयंदत्त दृत्युक्तस्तथान्यः कारणान्तरैः॥ ४५॥

वह पुत्र 'गूट' होता है, जिसके विषयमे यह ज्ञान न हो कि गृहमें किसके द्वारा वह उत्पन्न हुआ है। वाहरसे खयं लाये हुए पुत्रको 'अपविद्व' कहते हैं। कुमारी कन्याके गर्भसे उत्पन्न पुत्रका नाम 'कानीन' होता है। गर्भिणी कन्यासे विवाहके बाट उत्पन्न पुत्रको 'सहोट' कहते हैं। मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र 'कीत' पुत्र कहलाता है। 'पुनर्भव' पुत्र दो प्रकारका होता है। एक कन्याको एक पतिके हाथमें देकर पुनः उससे छीनकर दूसरे पतिके हाथमें देनेपर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे 'पुनर्भव' पुत्र कहते है। दुर्भिक्ष, व्यसन या अन्य किसी कारणसे जो खयंको (किसी दूसरेके हाथमें) समर्पित कर देता है उसे 'स्वयंदत्त' पुत्र कहते हैं॥ ४२-४५॥

ब्राह्मणस्य सुतः शूद्रयां जायते यस्तु सुव्रत । ऊढायां वाष्यमूढायां स पारशव उच्यते ॥ ४६ ॥ एतस्मात् कारणात् पुत्र न स्वयं दातुमईसि । स्वमात्मानं गच्छ शीव्रं पितरौ समुपाह्मय ॥ ४७ ॥ ततः स मातापितरौ सस्मार वचनाद् विभोः । तावाजग्मतुरीशानं द्रष्टुं चै दम्पती मुने ॥ ४८ ॥ धर्मोऽहिंसा च देवेशं प्रणिपत्य न्यपीदनाम् । उपविध्ये सुखासीनौ साध्यो वचनमव्रवीत् ॥ ४९ ॥

सुत्रत ! त्र्याही गयी या काँरी अविवाहित शूद्धाके गर्भसे ब्राह्मणका जो पुत्र होता है उसका नाम 'पारशव' पुत्र हैं । पुत्र ! इन कारणोंने तुम खयं आत्मदान नहीं कर सकते । अतः शीव्र जाकर अपने माता-पिताकों बुला लाओ । [ पुलस्यजी कहते हैं—] मुने ! इसके वाद सनत्कुमारने विभु ब्रह्माके कहनेसे अपने माता-पिताका समरण किया । नारदमुनि ! वे दम्पिन पिनामहका दर्शन करनेके लिये वहाँ आ गये । वर्म और अहिंसा—दोनों ब्रह्माकों प्रणाम कर वैठ गये । उनके सुखसे बैठ जानेपर सनत्कुमारने यह बचन कहा ॥ ४६–४९ ॥

# मनस्क्रमार उवाच

योगं जिगमिपुस्तात ब्रह्माणं समन्नूचुदम्।स चोक्तवान्मांपुत्रार्थे तस्मात्त्वं दातुमईसि॥ ५०॥ तावेवमुक्तौ पुत्रेण योगाचार्यं पितामहम्। उक्तवन्तौ प्रभोऽयं हि आवयोस्तनयस्तव॥ ५१॥ अद्यप्रभृत्ययं पुत्रस्तव ब्रह्मन् भविष्यति। इत्युक्तवा जम्मतुस्तूर्णं येनैवाभ्यागतौ यथा॥ ५२॥ पितामहोऽपि तं पुत्रं साध्यं सद्दिनयान्वितम्। सनत्कुमारं प्रोवाच योगं द्वादशपत्रकृम्॥ ५३॥

सनन्कुमारने कहा—तात ! मैने योग जाननेके लिये पितामहसे प्रार्थना की थी । उन्होने मुझसे अपना पुत्र होनेके लिये कहा था । अतः आप मुझे प्रदान कर दे । पुत्रके इस प्रकार कहनेपर उन दोनो योगाचार्योने पितामहरे कहा—प्रभो ! हम दोनोंका यह पुत्र आपका हो । ब्रह्मन् ! आजसे यह पुत्र आपका होगा । इतना कहकर वे शीघ ही जिस मार्गसे आये थे उसीसे फिर चले गये । पितामहने भी उस विनयी पुत्र सनत्कुमारको द्वादरापत्रयोगका उपदेश किया ( जो आगे वर्णित है---) ॥ ५०-५३॥

शिखासंस्थं तु ओङ्कारं मेपोऽस्य शिरसि स्थितः। मासो वैशाखनामा च प्रथमं पत्रकं स्मृतम् ॥ ५४॥ नकारो मुखसंस्थो हि चुपस्तत्र प्रकोर्तितः। ज्येष्टमासश्च तत्पत्रं द्वितीयं परिकोर्तितम्॥ ५५ ॥ मोकारो भुजयोर्ग्युग्मं मिथुनस्तत्र संस्थितः। मासो आषाढनामा च तृतीयं पत्रकं स्मृतम् ॥ ५६ ॥ भकारं नेत्रयुगलं नत्र कर्कटकः स्थितः। मासः श्रावण इत्युक्तश्चतुर्थं पत्रकं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

इन-( भगवान् वासुदेव-)की शिखामे स्थित 'ओकार', सिरपर स्थित मेप और वैशाखमास—ये इनके प्रथम पत्रक है । मुखमे स्थित 'न'अक्षर और वहींपर विद्यमान चुत्रराशि तथा उयेष्ठमास—ये उनके द्वितीय पत्रक कहे गये है । दोनो भुजाओंमें स्थित 'मो' अक्षर, मिथुन राशि एव आषाढमास—ये उनके तृतीय पत्रक है । उनके नेत्रद्वयमे विद्यमान 'भ'अक्षर कर्क राशि और श्रावणमास—ये चतुर्थ पत्रक है ॥ ५४–५७ ॥

गकारं हृदयं प्रोक्तं सिंहो वसति तत्र च । मासो भाद्रस्तथा प्रोक्तः पञ्चमं पत्रकं स्पृतम् ॥ ५८ ॥ वकारं कवचं विद्यात् कन्या तत्र प्रतिष्ठिता। मासश्चाश्चयुजो नाम पण्डं तत् पत्रकं स्मृतम् ॥ ५९ ॥ तेकारमस्त्रप्रामं च तुलाराशिः कृताश्रयः। मासश्च कार्तिको नाम सप्तमं पत्रकं स्मृतम् ॥ ६०॥ वाकारं नाभिसंयुक्तं स्थितस्तत्र तु वृश्चिकः। मासो मार्गशिरो नाम त्वप्टमं पत्रकं स्मृतम् ॥ ६१॥

( उनके ) हृत्यके रूपमे विद्यमान 'ग'अक्षर, सिंहराशि और भाद्रपदमास—ये पश्चम पत्रक हैं। ( उनके ) कवचके रूपमे विद्यमान 'व'अक्षर, कन्याराशि और आश्विनमास--ये पष्ठ पत्रक है। ( उनके ) अस्र-समृहके रूपमे विद्यमान 'ते'अक्षर, तुलाराशि और कार्तिकमास—ये सप्तम पत्रक हैं। मुने ! ( उनके ) नामिरूपसे विद्यमान 'वा'अक्षर वृश्चिक राशि और मार्गशिर्वमास-ये अष्टम पत्रक है ॥ ५८-६१ ॥

सुकारं जघनं प्रोक्तं तत्रस्थश्च धनुर्धरः। पौषेति गदितो मासो नवमं परिकीर्तितम्॥ ६२॥ देकारश्चोरुयुगलं मकरोऽप्यत्र संस्थितः। माघो निगदितो मासः पत्रकं दशमं स्मृतम् ॥ ६३ ॥ वाकारो जानुयुग्मं च कुम्भस्तत्रादिसंस्थितः। पत्रकं फाल्गुनं प्रोक्तं तदेकादशमुत्तमम् ॥ ६४ ॥ पादौ यकारो मीनोऽपि स चैत्रे वसते मुने। इदं द्वादशमं प्रोक्तं पत्रं वै केशवस्य हि ॥ ६५ ॥

( उनके ) जघनक्रपमे विद्यमान 'सु'अक्षर, धनुराशि और पौषमास—ये नवम पत्रक है । ( उनके ) ऊरु-युगलरूपमे विद्यमान 'देग्अक्षर, मकर राशि और माघमास—ये दशम पत्रक हैं। ( उनके ) टोनो घुटनोके रूपमे विद्यपान 'वा'अक्षर, कुम्भ राशि और फाल्गुनमास—ये एकादशम पत्रक है । ( उनके ) चरणद्वयरूपमे विद्यमान 'य'अक्षर, मीन राशि और चैत्रमास-ये द्वादश पत्रक हैं। ये ही केशवके द्वादश पत्र है ॥६२-६५॥

द्वादशारं तथा चक्रं पण्णाभि द्वियुतं तथा। त्रिन्यूहमेकमूर्तिश्च तथोक्तः परमेश्वरः॥ ६६॥ एतत् तवोक्तं देवस्य रूपं द्वादशपत्रकम्। यस्मिष्ठ् हाते मुनिश्चेष्ठ न भूयो मरणं भवेत्॥ ६७॥ द्वितीयमुक्तं सत्त्वाढ्यं चतुर्वर्णं चतुर्मुखम्। चतुर्वाद्वमुदाराङ्गं श्रीवत्सधरमव्ययम्॥ ६८॥ तृर्तायस्तामसो नाम शेषमूर्तिः सहस्रपात्। सहस्रवदनः श्रीमान् प्रजापलयकारकः॥ ६९॥

उनका चक्र वारह अरों, बारह नामियों और तीन व्यूहोंसे युक्त है। इस प्रकारकी उन परमेधरकी एक मूर्ति है। मुनिश्रेष्ठ! मैंने तुमसे भगवान्के इस द्वादश-पत्रक ( क नमो भगवते वासुदेवाय—इस ) खरूपका वर्णन किया, जिसके जाननेसे पुनः ( जन्म- ) मरण नहीं होता। उनका दितीय सत्वमय, श्रीवत्सवारी, अविनाशी- खरूप चतुर्वण, चतुर्मुख, चतुर्वाहु एवं उदार अङ्गोंसे युक्त है। हजारों परों एवं हजारों मुखोसे सम्पन्न श्रीसंयुक्त तमोगुणमयी उनकी तृतीय शेषमूर्ति प्रजाओंका प्रस्थ करती है।। ६६—६९।।

चतुर्यो राजसो नाम रक्तवर्णश्चतुर्मुखः । द्विभुजो धारयन् मालां छिष्टक्यादिपूरुपः ॥ ७० ॥ अन्यकात् सम्भवन्त्येते जयो व्यक्ता महासुने । अतो मरीचित्रमुखास्तथान्येऽपि सहस्रशः ॥ ७१ ॥ पतत् तवोक्तं मुनिवर्थ रूपं विभोः पुराणं मतिपुष्टिवर्धनम् । चतुर्भुजं तं स मुरुर्दुरातमा कृतान्तवाक्यात् पुनराससाद् ॥ ७२ ॥ तमागतं प्राह मुने मधुझः प्राप्तोऽसि केनासुर कारणेन । स प्राह योद्धं सह वे त्वयाऽय तं प्राह भूयः सुरशबुहन्ता ॥ ७३ ॥

उनका चतुर्य रूप राजस है। वह रक्तवर्ग, चार मुख एवं दो भुजाओवाळा एवं माळा धारण किये हुए हैं। यही सृष्टि करनेवाळा आदिपुरुष रूप है। महामुने! ये तीन व्यक्त मूर्तियाँ अव्यक्त (अदृश्य तत्व) से उत्पन्न होती हैं। इनसे ही मरीचि आदि ऋषि तथा अन्यान्य हजारों पुरुष उत्पन्न हुए हैं। मुनिवर! तुम्हारे सामने मैंने विष्णुके अत्यन्त प्राचीन और मित-पुष्टिवर्द्धक रूपका वर्णन किया है। [अव आगेकी कथा सुनिये—] दुरात्मा मुरु यमराजके कहनेसे पुन: उन चतुर्भुज-(विष्णु-) के पास गया। मुने! मधुसूदनने आये हुए उससे पूछा—असुर! तुम किसळिये आये हो! उसने कहा—में तुम्हारे साथ आज युद्ध करने आया हूँ। असुराहि-(विष्णु-) ने फिर उससे कहा—॥ ७०-७३॥

यदीह मां योद्धुभुपागतोऽसि तत् कम्पते ते हृद्यं किमर्थम्। मुहुर्नुहुर्वे तन्नास्मि योत्स्ये ज्वरातुरस्येव कातरेण॥ ७४॥ सह मुरुस्तदा स्वे हृद्ये इत्येवमुक्तो मधुख्दनेन खहस्तम्। मुद्दस्तयोक्त्वा निपातयामास विपन्नवृद्धिः॥ ७५॥ कस्येति हरिश्च मृदुलाघवेन मुमोच चकं तसृत्कमलस्य विच्छेद देवास्तु गतव्यथाभवन् देवं प्रशंसन्ति च पद्मनाभम् ॥ ७६॥ पतत् तवोक्तं मुरदैत्यनाशनं कृतं हि शितचकपाणिना। युक्त्या प्रसिद्धि मुरारिरित्येव विभुर्नुसिंहः॥ ७७॥ अतः समुपाजगाम छ समुपाजगाम मुरारिरत्येव इति श्रीवामनपुराणे एकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

यदि तुम मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आये हो तो ज्वरसे पीड़ितके सदश तुम्हारा हृदय बारंबार क्यों काँप रहा है ! मैं तो कातरके साथ युद्ध नहीं करूँगा । मधुसूदनके इस प्रकार कहनेपर 'क्रेंसे, कहाँ ! किसका !' इस प्रकार वार-वार कहते हुए बुद्धिहीन मुरुने अपने हृदयपर हाथ रखा । इसे देखकर हिरने आसानीसे (अत्यन्त लाधवतासे) चक्र निकाल और उस शत्रुके हृदय-कमलपर उसे छोड़ दिया (जिससे उसका हृदय विदीर्ण हो गया) । उसके बाद सभी देवता सन्तापरहित होकर भगवान् पद्मनाभ विष्णुकी स्तुति करने लगे । मैंने (व्रह्माने) तुमसे तीक्षण चक्र धारण करनेवाले विष्णुद्धारा (कौशलसे) किये गये दैत्यके विनाशका वर्णन किया । इसीसे विभु चृतिह 'मुरारि' नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ७४–७७॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इक्सर्टवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६१ ॥

# [ अथ द्विपष्टितमाऽध्यायः ]

पुलस्थ उवाच

ततो मुरारिभवनं समभ्येत्य सुरास्ततः। ऊचुदवं नमस्कृत्य जगत्संक्षुव्धिकारणम्॥१॥ तच्छुत्वा भगवान् प्राह् गच्छामो हरमन्दिरम्। स वेत्स्यति महाक्षानी जगत्क्षुव्धं चराचरम्॥२॥ तथोका वासुदेवेन देवाः शकपुरोगमाः।

जनार्दनं पुरस्कृत्य प्रजग्मुर्मन्दरं गिरिम्। न तत्र देवं न वृपं न देवीं न च निन्दिनम्॥ ३॥ शून्यं गिरिमपदयन्त अज्ञानितिमिरात्रृताः। तान् मूढद्दछोन् संप्रेक्ष्य देवान् विष्णुर्महाद्युतिः॥ ४॥ प्रोयाच किं न पदयध्यं महेशं पुरतः स्थितम्। तम् चुनैंव देवेशं पदयामो गिरिजापितम्॥ ५॥ वास्तवाँ अध्याय प्रारम्भ

( शिवकं अभिषेक और तप्त-ऋच्छू-न्नतका उपदेश, हरि-हरके संयोगसे विष्णुकं हृदयमं शिवकी सस्थिति, शुक्रको सजीवनी विद्याकी शिक्षा, मङ्गणकी कथा और सप्त सारस्वततीर्थका माहात्म्य )

पुरुस्त्यर्जा (पुनः) बोले—उन देवोने विष्णुभवनमे पहुँचकर उन्हें नमस्कार करनेके बाद जगत्के अशान्त होनेका कारण पूछा। भगवान् विष्णुने उनके प्रश्नको सुनकर कहा—हम सभी लोग शिवजीके पास चले। वे महान् जानी है। इस चराचर जगत्के व्याकुल होनेका कारण वे जानते होगे। बासुदेवके ऐसा कहनेपर इन्द्र आदि देवगण जनार्टन भगवान्को आगेकर मन्दर पर्वतपर गये। (किंतु) वहाँ उन्होने न तो महादेवको देग्वा, न वृपको, न देवी पार्वती और न नन्दीको ही। अज्ञानके अन्वकारमे पडे हुए उन लोगोने पर्वतको देवशून्य देग्वा। (फिर तो) महातेजस्त्री विष्णुने दर्शन प्राप्त न होनेके कारण चकपकाये हुए देवोको देग्वकर कहा—क्या आपलोग सामने स्थित महादेवको नहीं देग्ब रहे हैं । उन्होने उत्तर दिया—हॉ, हमलोग गिरिजापित देवेशको नहीं देग्ब रहे हैं। १-५॥

न विद्यः कारणं तच्च येन दृष्टिह्ता हि नः। तानुवाच जगन्मूर्तियूंयं देवस्य सागसः॥ ६॥ पापिष्ठा गर्भहन्तारो मृद्धान्याः स्वार्थतन्पराः। तेन ज्ञानविवेको वै हृतो देवेन दृ्हिना॥ ७॥ येनाग्रतः स्थितमपि पदयन्तोऽपि न पदयथ। तस्मात् कायविशुद्धवर्थं देवदृष्ट्वर्थमाद्रशत्॥ ८॥ तप्तकुच्छ्रेण संशुद्धाः कुरुध्वं स्नानमीश्वरे। श्लीरस्नाने प्रयुक्षीत सार्वं कुम्भशतं सुराः॥ ९॥

हमलोग उस कारणको नहीं जानते, जिससे हमारी देखनेकी शक्ति नष्ट हो गयी है। जगन्मूर्ति-(विष्णु-)ने उनसे कहा—आपलोगोने देवताओके साथ अपराध किया है। आपलोग खार्यी है। आपलोग मृङानीका गर्भ नष्ट करनेके कारण महापापसे प्रस्त हो गये हैं, इसलिये शूलपाणि महादेवने आपलोगोके सम्यक् अववीबको और विचारशक्तिको अपहत कर लिया है। इस कारण आप सब सामने स्थित-(शङ्कर-) को देखकर भी नहीं देख रहे है। अतः सब लोग विश्वासके साथ शरीरकी पवित्रता और देवका दर्शन प्राप्त करनेके लिये तक्षक्त्यु-ब्रतद्वारा पावन होकर स्नान करें। और, हे देवताओ! महादेवको द्वसे स्नान करानेके लिये डेढ सो घड़ोका प्रयोग करें।। ६—९।।

द्धिस्ताने चतुःपष्टिर्द्धात्रिंशद्धविषोऽर्हणे । पञ्चगव्यस्य शुद्धस्य कुम्भाः पोडश कीर्तिताः ॥ १० ॥ मधुनोऽप्यौ जलस्योक्ताः सर्वे ते द्विगुणाः सुराः । ततो रोचनया देवमप्रोत्तरशतेन हि ॥ १२ ॥ अनुलिम्पेत् कुङ्कमेन चन्दनेन च भक्तितः । विल्वपत्रैः सकमकैः धत्त्रसुरचन्दनैः ॥ १२ ॥

वा० पु० अं० २०-

मन्दारैः पारिजातैश्च अतिमुक्तैस्तथाऽर्चयेत्। अगुरुं सद्द कालेयं चन्द्रनेनापि धूपयेत्॥१३॥ जप्तव्यं शतरुद्रीयं ऋग्वेदोक्तैः पद्क्रमैः। एवं कृते तु देवेशं पदयध्वं नेतरण च॥१४॥ इत्युक्ता वासुदेवेन देवाः केशवमत्नुवन्।

विधानं तप्तकृच्छूस्य कथ्यतां मधुस्दन। यसिश्चीणं कायग्रुद्धिर्भवते सार्वकालिकी ॥ १५ ॥

उनके अभिषेकके लिये दहीके चींसठ, घीके बत्तीस, पद्माण्यके शुद्ध सीएह घड़ोंका विधान कहा गया है। देवताओ ! मधुका स्नान आठ घड़ोंसे तथा जलका स्नान इन सभीके दुगुने (२४०) घडोंसे कहा गया है। उसके बाद भिक्तपूर्वक देवको एक सौ आठ बार गोरोचन, कुड़ुम और चन्दनका लेपन करनेका विधान है। फिर उन्हें भिक्ति मलयचन्दन लगाना चाित्ये। पूरे खिले हुए कमलोंके सिहत विल्वपन्न, धत्रर एवं हरिचन्दनसे उनकी अर्चा होनी चािहये। पूर्ण खिले हुए मन्दार और हरश्वकार चढ़ाकर पूजा करनी चािहये। फिर अगुरु, केशर या काल चन्दन एवं चन्दनसे धूप दे। उसके बाद ऋग्वेदमें कियत 'पदः और 'क्रमः शैंलियोसे शतस्त्रीका जय करना चािहये। ऐसा करनेसे आपलोग देवेश्वरका दर्शन कर सकेंगे; अन्य किसी उपायसे नहीं। बासुदेवके ऐसा कहनेपर देवताओंने केशवसे कहा—मधुदसून! आप हमें तप्तकृच्छु-( वन-) का विधान (भी ) वतलाइये, जिसके करनेसे सदाके लिये कायशिद्ध हो जाती है।। १०-१५॥

### वासुदेव उवाच

ज्यहसुष्णं पिवेदापः श्यहसुष्णं पयः पिवेत्। ज्यहसुष्णं पिवेत्सर्पिर्वायुभक्षो दिनवयम् ॥ १६ ॥ पला द्वादरा तोयस्य पलाष्टा पयसः सुराः। पट्पलं सर्पिपः प्रोक्तं दिवसे दिवसे पिवेस् ॥ १७ ॥

वासुदेवने कहा—देवताओं ! (तप्तकुच्छ्रव्रतका विधान इस प्रकार है—) तीन दिः बारह पर गर्म जरु पिये, तीन दिन आठ पर गरम दूध पिये, तीन दिन छ: पर्रु गर्म वी पिये एवं नीन दिन केवर वासु पीकर रहे ॥ १६–१७॥

### पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्ते वचने सुराः कायविद्युद्धये । तप्तक्रच्छूरहस्यं वै चक्रुः शक्रपुरोगमाः ॥ १८ ॥ ततो व्रते सुरार्श्वाणं विमुक्ताः पापतोऽभवन् । विमुक्तपापा देवेशं वासुदेवमथाव्रुवन् ॥ १९ ॥ क्वासौ वद जगन्नाथ शंभुस्तिष्ठति केशव । यं क्षीराद्यभिषेकेण स्नापयामो विधानतः ॥ २० ॥ अथोवाच सुरान्विष्णुरेप तिष्ठति शद्धरः । महेहे किं न पश्यम्वं योगश्चायं प्रतिष्ठितः ॥ २१ ॥

पुलस्त्यजी बोले—इस प्रकार कहनेपर इन्द्र आदि देवताओंने शरीरकी शुद्धिके लिये तप्तकृच्छ्रव्रतका एकान्त अनुष्ठान किया । उसके बाद उस व्रतका पालन हो जानेपर देवता पापसे छूट गये । पापसे छूटकर देवताओंने देवोंके खामी वासुदेवसे कहा—जगनाय ! केशव ! आप कृपया यह व्रतलाइये कि शम्भु किस स्थानपर अवस्थित हैं ! जिन्हें हमलोग द्ध आदिके अभिपेकसे विविपूर्वक स्नान कराये । उसके बाद विण्णुने देवताओंसे कहा—देवताओं ! मेरे शरीरमें ये शद्धर संयुक्त होकर स्थित हैं । क्या आपलोग नहीं देख रहे हैं ! ॥ १८-२१॥

तम्चृनैंव परयामस्वत्तो वै न्निपुरान्तकम् । सत्यं वद् सुरेशान महेशानः क्व तिष्ठति ॥ २२ ॥ ततोऽन्ययात्मा स हरिः सहत्पद्भजशायितम् । दर्शयामास देवानां सुरारिर्लिङ्गमैश्वरम् ॥ २३ ॥ ततः सुरा क्रमेणैव क्षीरादिभिरनन्तरम् । स्नापयाश्चिक्तरे लिङ्गं शाश्वतं ध्रुवमन्ययम् ॥ २४ ॥ गोरोचनया त्वालिप्य चन्यनेन सुगन्धिना । विल्वपत्राम्चुजैदैंवं पूजयामासुरञ्जसा ॥ २५ ॥

उन लोगोने विष्णुसे कहा कि हमलोग तो आपमें त्रिपुरनाशक शङ्करको नहीं देख रहे हैं । सुरेशान ! आप सच वतलाइये कि महेश किस स्थानपर स्थित हैं । उसके वाद अव्ययात्मा मुरारि विष्णुने देवताओं को अपने हृदयकमलमें विश्राम करनेवाले शङ्करके लिङ्गका दर्शन करा दिया । उसके बाद देवताओंने क्रमशः दूध आदिते उस नित्य, स्थिर एवं अक्षय लिङ्गको स्नान कराया । किर उन लोगोने गोरोचन और सुगव्वित चन्दनका लेपम कर विल्यपत्रों और कमलोसे भक्तिपूर्वक ( यथाविधि उन ) देवकी पूजा की ॥ २२—२५ ॥

प्रभूष्यागुरुणा भक्त्या निवेद्य परमौक्धाः। जण्लाऽष्टशतनामानं प्रणामं चिक्ररे ततः॥ २६॥ इत्येदं चिन्तयन्तश्च देवावेतो हरीश्वरौ। कथं योगत्वमापन्नौ सत्त्वान्धतमसोद्भवौ॥ २७॥ सुराणां चिन्तितं ब्रात्वा विश्वमूर्तिरभृद्धिभुः। सर्वछक्षणसंयुक्तः सर्वायुधधसेऽव्ययः॥ २८॥

सार्धे त्रिनेत्रं कमलाहिकुण्डलं जटागुडाकेशखगर्षभध्वजम्।
समाधवं हारभुजङ्गवससं पीताजिनाच्छन्नकटिप्रदेशम्॥ २९॥
चक्रासिहस्तं हलशार्ङ्गपाणि पिनाकशूलाजगवान्वितं च।
कपर्वखटवाङ्गकपालघण्टासशङ्खटङ्काररवं महर्षे॥ ३०॥
हण्टवैव देवा हरिशङ्करं तं नमोऽस्तु ते सर्वगताव्ययेति।
प्रोक्तवा प्रणामं कमलासनादाश्चक्तर्मतिं चैकतरां नियुज्य॥ ३१॥

उसके बाद देवोंने प्रेमपूर्वक धूप-दानकर परमौपित्रयो-(भङ्ग आदि-)को समर्पित किया। फिर (शङ्करके) एक सौ आठ नामोका जप करनेके बाद उन्हें प्रणाम किया। सभी देवता यह विचारने छगे कि सच्यगुणकी प्रधानतासे विष्णु एवं तमोगुणकी अधिकतासे आविर्भूत शिवमें एकता किस प्रकार हुई ! देवताओं के विचारकों जानकर अविनाशी व्यापक भगवान् सभी (शुभ) छक्षणोसे युक्त एवं सब प्रकारके आयुधोको धारण करनेवाछे विश्वसूर्ति हो गये। महर्षे ! फिर तो देवताओने एक ही शरीरमें कानमें सप्के कुण्डछ पहने, सिरपर आपसमे चिपके छवे बाछके जटाजूट बाँचे, गलेमे सप्के हार छटकाये, हाथमें पिनाक, शूछ, आजगव धनुष, खटवाङ्ग धारण किये तथा धण्टासे युक्त वाधाम्बर धारण करनेवाछे त्रिनेत्रधारी वृपध्यज महादेव और साथ ही कमछके कुण्डछधारी, गरुड-ध्वज, हार और पीताम्बर पहने, हाथोमे चक्क, असि, हल, शार्क्षधनुप, टंकार-सी ध्वनि करनेवाछे शङ्कको छिये गुडाकेश विष्णुको देखा। उसके बाद 'सर्वव्यापी अविनाशी प्रभुको नमस्कार है'—इस प्रकार कहकर ब्रह्म आदि देवताओने उन हिर एवं शङ्करको एक रूप (अभिन्न) समझा।।२६—३१॥

तानेकिचित्तान् विकाय देवान् देवपतिर्हिरः। प्रगुष्टाभ्यद्भवत्र्षं कुरुक्षेत्रं खमाश्रमम् ॥ ३२ ॥ ततोऽपश्यन्त देवेशं ख्याणुभूतं जले गुचिम्। दृष्ट्वा नमः स्थाणवेति प्रोक्तवा सर्वे द्यपाविशन् ॥ ३३ ॥ ततोऽप्रवीत् सुरपतिरहोहि दीयतां वरः। श्रुन्धं जगल्जगन्नाथ उन्मञ्जल प्रियातिथे ॥ ३४ ॥ ततस्तां मधुरां वाणीं गुश्राव वृपभव्यजः। श्रुत्वोत्तस्थौं च वेगेन सर्वव्यापी निरञ्जनः॥ ३५ ॥ नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यः प्रोवाच प्रहसन् हरः। स चागतः सुरैः सेन्द्रैः प्रणतौ विनयान्वितैः ॥ ३६ ॥

देवोके खामी भगवान् विष्णु उन देवताओको समान हृदयवाला समझ उन्हें साथ लेकर शीव्र अपने आश्रम कुरुक्षेत्रमें चलें गये। उसके बाद उन लोगोने जलके भीतर पवित्र स्थाणुभूत उन देवेश-( महादेव-) को देखा। उन्हें देखकर 'स्थाणवे नमः' ( स्थाणको नमस्कार है )—यह कहकर वे सभी ( वहीं ) बैठ गये। उसके बाद इन्द्रने कहा—जगनाथ! अनिथिप्रिय! संसार अशान्त हो उठा है। आप ( कृपया ) बाहर निकलकर

यहाँ आइये, यहाँ आइये ( और आकर ) हमे वर दीजिये । उसके बाद वृषकतु महादेवने वह मधुर वाणी मुनी । फिर उसे सुनकर वे सर्वव्याणी परमिवशुद्ध शंकर वेगसे उठ खंडे हुए । उन्होंने हँमते हुए 'मभी देवताओंको नमस्कार है' ऐसा कहा । इन्द्र आदि देवताओंने जरुसे ऊपर आये हुए उन शहुरको और अविक विनय-भावसे प्रणाम किया ॥ ३२—३६ ॥

तमूचुर्देवताः सर्वास्त्यज्यनां शद्धर द्रुतम् । महावनं त्रयो लोकाः शुच्यास्त्वत्तेजसावृताः ॥ ३७ ॥ अथोवाच महादेवो मया त्यको महावतः । ननः सुग दिवं जग्मुईष्टाः प्रयतमानसाः ॥ ३८ ॥ ततोऽपि कम्पते पृथ्वो साध्यिद्वीपाचला मुने । ततोऽभिचिन्तयद्ग्द्रः किमर्थं श्रुभिता मही ॥ ३९ ॥ ततः पर्यचरच्छूलो कुम्क्षेत्रं समन्ततः । ददगौध्यतीतीरं उशनसं तपोनिधिम् ॥ ४० ॥ ततोऽववीतसुरपतिः किमर्थं तप्यते तपः । जगत्कोभकरं विष्र तच्छीष्टं कथ्यतां मम ॥ ४१ ॥

सभी देवताओं न उनसे कहा कि शंकर! कृपया महावनकों जीव छोड़ दीजिये। आपके तेजसे त्यास होकर तीनो छोक कुछ हो गये हैं। उसके बाद महादेवने कहा कि ( छीजिये, ) मैंने महावतका स्याग कर दिया। उसके बाद देवता प्रसन्न हो गये और शान्तिचित्त होकर म्वर्ग चले गये। मुने ! तो भी समुद्र, द्वीप और पर्वतोसहित पृथ्वी काँप रही थी। तब ( खयं ) रुद्रने सोचा कि ( अब ) पृथ्वी क्यों कुछ हो रही हैं ! फिर त्रिश्छ धारण करनेवाले ( शङ्कर ) कुरक्षेत्रके चारो ओर विचरण करने लगे। उन्होंने आंधवतीके किनारे ( तपस्या करते ) तपोनिधि उशनाको देखा। उसके बाद देवाधिदेव शंकरने उनसे कहा—विप्र ! आप जगतको कुछ करनेवाला तप क्यों कर रहे हैं ! उसे मुझे शीव वतलाइये॥ ३७-४१॥

उशना उवाच

तवाराधनकामार्थं नप्यंत हि महत्तपः। संजीवनी ग्रुभां विद्यां ब्रातुमिच्छे त्रिलंचन ॥ ४२ ॥ उशनाने कहा—आपकी आरावना-( प्रसन्तता-प्राप्ति-)की इच्छामे में महान् तप कर रहा हू । त्रिनयन ! मैं मङ्गलमयी संजीवनी विद्याको जानना चाह्ता हूँ ॥ ४२ ॥

तपसा परितुष्टे।ऽस्मि सुतःतेन तपोधन । तसाद् संजीवनी विद्यां भवाञ् झास्यित तस्वतः ॥ ४३ ॥ वरं लब्ध्या ततः शुक्रस्तपसः संन्यवर्तत । तथापि चलते पृथ्वी साध्यिभूभृन्नगावृता ॥ ४४ ॥ ततोऽगमन्महादेवः सप्तसारस्वतं शुचिः । ददर्श नृत्यमानं च ऋपि मञ्जणसंदितम् ॥ ४५ ॥ भावन पोष्त्यति वालवत् स भुजी प्रसार्यव ननर्त्त वगात् ।

तस्येव वेगेन समाहता तु चचाल भृभूमिधरैः सहैव॥४६॥

महादेवने कहा — तांधन ! में भळीभाँति की गयी आपकी तपस्यासे प्रसन्न हूं । इसलिये आप सन्नीवनी विद्याको यथार्थरूपमे जान जाउँगे । जुक ( जुकाचार्य ) वर पाकर तास्यासे विरत हो गये । फिर भी सागर, पर्वत, चुक्ष आदिके साथ सारी पृथ्वी काँच रही थी । उसके बाट परनपावन महादेव सप्तसारखतमें गये । वहाँ उन्होंने मङ्गण नामके महर्पिको नाचते हुण देखा । वे बालकके समान भाव-विभोर होकर दोनो हाथ फैलाकर वेगसे ( उन्नल-उन्लक्कर ) नाच रहे थे । उसके ( उन्नलनेके ) वेगमे आहत हो पृथ्वी पर्वतोसहित बड़े जोरसे काँप रही थी —हिल रही थी ॥ ४२-४६ ॥

तं शङ्करोऽभ्यत्य करे निगृद्य प्रोवाच वाक्यं प्रहसन् महर्षे। कि भावितो नृत्यसि केन हेतुना वदस्व मामेत्य किमत्र तुष्टिः॥ ४७॥ स ब्राह्मणः प्राह ममाच तुष्टियेंनेह जाता श्रुणु तद् हिजेन्द्र । वहून् गणान् वै मम तप्यतस्तपः संवत्सरान् कायविशोपणार्थम् ॥ ४८ ॥ नतोऽनुपद्यामि करात् क्षतोत्थं निर्गच्छते शाकरसं ममेह । तेनाद्य तुप्टोऽस्मि भृदां द्विजेन्द्र येनास्मि नृत्यामि सुभावितात्मा ॥ ४९ ॥ तं प्राह शम्भुर्हिज पश्य महां भसा प्रवृत्तोऽङ्गुलितोऽतिशुक्कम् । संताडनादेव न च प्रहर्षो ममास्ति नृनं हि भवान् प्रमत्तः॥ ५०॥

गङ्करने उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकडकर हॅसते हुए कहा---- महर्पे ! किस मावनासे प्रभावित होकर एव किस कारणसे आप नाच रहे हैं । आप ( मेरे पास ) आकर मुझसे यह वतलाइये कि आपको इस विषयमे क्यो संतुष्टि है । उस ब्राह्मणने कहा—द्विजेन्द्र ! आज मुझे जिस कारणसे प्रसन्नता हो रही है, उसे सुनिये। शरीरको दुर्बेट करनेके लिये तपस्या करते हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गये हैं। अब मै टेग्बता हूँ कि मेरे हाथके घायसे शाकरस निकल रहा है। द्विजेन्द्र इसी कारण मुझे बहुत आनन्द्र मिल रहा है और मै भावविभोर होकर नृत्य कर रहा हूँ । जम्मुने उनसे कहा—द्विज ! मुझे देखो । चोट करनेसे ही मेरी अङ्गुलिसे अत्यन्त खच्छ सफेट भस्म निकल रहा है, परतु इससे मुझे तो उन्कृष्ट प्रसन्तता नहीं होती। आप निश्चय ही उन्मत्त हो गये हैं॥ ४७-५०॥

> श्रुन्वाऽथ वाक्यं वृषभभ्वजस्य मत्वा मुनिर्मद्भणको महर्षे। नृत्यं परित्यज्य सुविस्मितोऽथ चवन्द पादौ विनयावनम्रः॥ ५१॥ तमाह शम्भुर्डिज गच्छ लोकं तं ब्रह्मणो दुर्गममन्ययस्य। इदं च तोर्थं प्रवरं पृथिव्यां पृथ्यूदकस्यास्तु समं फलेन ॥ ५२ ॥ सांनिध्यमत्रेव सुरासुराणां गन्धर्वविद्याधरिकन्नराणाम् । सदाऽस्तु धर्मस्य निधानमध्यं सारस्ततं पापमलापहारि ॥ ५३ ॥

सुप्रभा काञ्चनाक्षी च सुवेणुर्विमलोदका । मनोहरा चौघवती विशाला च सरस्वती ॥ ५४ ॥ एताः सप्त सरस्वत्यो निवसिष्यन्ति नित्यशः । सोमपानफलं सर्वाः प्रयच्छन्ति सुपुण्यदाः ॥ ५५ ॥

महर्पे ! शकरकी बात सुनकर और उसे मानकर मङ्कणक मुनिने नृत्य करना छोड दिया और आश्चर्यसहित तथा विनम्र भावसे झुककर उनके चरणोमे प्रणाम किया । शम्भुने उनसे कहा—द्विज । तुम अविनाशी ऋसके दुर्गम छोकको जाओ । और यह श्रेष्ठ तीर्य पृथ्रदक-तीर्थके सदञ पृथ्वीमें फल देनेत्राला प्रसिद्ध होगा । सुर, असुर, गत्वर्व, विद्याधर और किन्नरलोग सदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह श्रेष्ठ 'सारखन' तीर्थ सदा धर्मका निधान एवं पाप-मलका अपहरण करनेवाला होगा । यहाँ सुप्रभा, कब्बनाक्षी, सुवेणु, विमलोटका, मनोहरा, ओववती, विशाला, सरखती नामकी सात नदियाँ नित्य निवास करेंगी । ये सभी पुण्य प्रदान करनेवाली नदियाँ यजीय सोमरसके पीनेसे होनेवाले फलको देनेवाली हैं ॥ ५१-५५ ॥

भवानिष क्रम्हेत्रे मूर्ति स्थाप्य गरीयसीम्। गमिष्यित महापुण्यं ब्रह्मछोकं सुदुर्गमम्॥ ५६॥ इत्येवमुक्तो देवेन शङ्करेण तपोधनः। मूर्ति स्थाप्य क्रम्हेत्रेत्रे ब्रह्मछोकमगाद् वशी॥ ५७॥ गते मङ्गणके पृथ्वी निश्चला समजायत। अधागान्मन्दरं शम्भुर्निजमावसथं द्युविः॥ ५८॥ एतत् तवोक्तं द्विज शङ्करस्तु गतस्तदासीत् तपसेऽथ शैले। शून्येऽभ्यगाद् दुष्टमितिर्हि देव्या संयोधितो येन हि कारणेन॥ ५९॥

इति श्रीवामनपुराणे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥

तुम भी कुरुक्षेत्रमें अत्यन्त उत्तम मूर्ति स्थापित करके परम पवित्र सुदुर्गम ब्रह्मछोक्में जाओगे । महादेवके इस प्रकार कहनेपर जितेन्द्रिय तपखी मञ्जूणक ऋषि कुरुक्षेत्रमे मूर्ति म्थापित करके ब्रक्षछोक चांछ गये । मञ्जूणक ऋपिके चले जानेपर पृथ्वी शान्त हो गयी । महादेव भी अपने पवित्र निवास-स्थान मन्दर पर्वतपर चले गये । (पुलस्यजीने कहा-) द्रिज ! मैंने तुमसे यह वतलाया कि उस समय शङ्करके तपरया-हेतु जानेके कारण शून्य ( उनकी उपस्थितिसे रहित ) पर्वतपर जाकर दृष्टमित ( अन्यक-) ने जिस कारणसे देवीसे युद्ध किया ॥ ५६-५९ ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें वासडवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६२ ॥

## [ अथ त्रिपष्टितमोऽध्यायः ]

नारद उमाच गतोऽन्धकस्तु पाताले किमचेष्टत दामवः। शद्भरो मन्दरस्थोऽपि यच्चकार तदुच्यताम्॥१॥ तिरसठवाँ अध्याय प्रारम्भ

( अन्धकासुरका प्रसङ्गः, दण्डकाख्यानका कथनः, दण्डकका अरजासे चित्राङ्गदाका वृत्तान्त-कथनः)

नारदर्जीने पूछा—मुने ! अन्यक दानबने पातालमें जाकर क्या किया ! शङ्करने मन्दर पर्वतपर रहकर जो कुछ किया उसे भी बतलाइये ॥ १ ॥

#### पुलस्य उवाच

पातालखोऽन्धको ब्रह्मन् चाध्यते मदनाग्निना । संतप्तविब्रहः सर्वान् दानवानिद्मव्रवीत् ॥ २ ॥ स में सुहत्स में वन्धुः स भ्राता स पिता मम । यस्तामद्रिसुतां शीव्रं ममान्तिकसुपानयेत् ॥ ३ ॥ एवं ब्रुवित दैत्येन्द्रं अन्थके मदनान्थके। मेवगम्भीरनिर्घोपं प्रह्लादो वाक्यमव्रवीत्॥ ४॥ येयं गिरिसुता वीर सा माता धर्मतस्तव। पिता त्रिनयनो देवः श्रूयतामत्र कारणम्॥ ५॥

पुलस्त्यजी चोले—ब्रह्मन् ! पातालमें रहता हुआ अन्यक कामाग्निसे दुखी हो गया; उसका शगिर सन्तप्त होने छगा । उसने सभी दानवोंसे यह कहा—( दानवो ! ) वही मेरा मित्र, बन्धु, भाई और पिता है, जो इस पर्वतपुत्रीको मेरे पास शीव्र छा दे। कामसे अधीर हुए दैत्येन्द्र अन्यक्तके ऐसा कहनेपर प्रहादने वादछके समान गम्भीर शब्दमें कहा —वीर ! ये जो गिरिजा हैं, वे धर्मतः तुम्हारी माता हैं और त्रिलोचन शङ्कर तुम्हारे पिता हैं; इसका जो कारण है, उसे तुम सुनो--।। २-५॥

तव पित्रा हापुत्रेण धर्मनित्येन दानव। आराधितो महादेवः पुत्राधीय पुरा किल॥ ६॥ तस्मै त्रिलोचनेनासीद् दत्तोऽन्धोऽण्येव दानव । पुत्रकः पुत्रकामस्य प्रोक्तवेत्थं वचनं विभो ॥ ७ ॥ नेत्रत्रयं हिरण्याक्ष नर्मार्थमुमया मम । पिहितं योगसंस्थस्य ततोऽन्धमभवत्तमः॥ ८॥ तसाच्च तमसो जानो भूतो नीलघनस्वनः। तदिदं गृहातां दैत्य तयौपयिकमात्मजम्॥ ९॥

दानव ! पहले समयमें धर्म मे सदा तत्पर रहनेवाले पुत्रहीन तुम्हारे पिताने पुत्रकी कामनासे महादेवकी आरायना की थी । दानव ! त्रिळोचन शङ्करने पुत्रकी कामनावाले उसको अन्य पुत्र दिया और यह कहा कि शक्तिशाली हिरण्याक्ष ! एक समय मैं योगमें खित था और उमाने परिहासार्थ मेरे तीनो नेत्रोको बंद कर दिया था । उसके बाद अन्वकारखरूप तम उत्पन्न हुआ । उस तमसे नीले मेघक समान शब्द करनेवाला एक भूत ( प्राणी ) उत्पन्न हुआ | दैत्य ! तुम इसे प्रहण करो । यह तुम्हारे योग्य पुत्र है ॥ ६-९ ॥

यदा तु लोकविद्विष्टं दुष्टं कर्म करिष्यति । त्रैलोक्यजननीं चापि अभिवाञ्चिष्यतेऽधमः ॥१०॥ घातियिष्यति वा वित्रं यदा प्रक्षिष्य चासुरान् । तदास्य स्वयमेवाहं करिष्ये कायशोधनम् ॥११॥ एवमुक्त्वा गतः शम्भुः स्वस्थानं मन्दराचलम् । त्वित्पताऽपि समभ्यागात् त्वामादाय रसातलम् ॥१२॥ एतेन कारणेनाम्वा शैलेयी भविता तव । सर्वस्थापीह जगतो गुरुः शम्भुः पिता ध्रुवम् ॥१३॥

(किंतु) यह अधम जब संसारके, बिरोधमें बुरा कम करेगा तथा क्लोक्य-जननीकी चाह करेगा अथवा असुरोंको भेजकर जब यह विध्रोंका वब करायेगा, तब मैं खयं इसके शरीरकी शुद्धि करूँगा। ऐसा कहकर शम्भु अपने स्थान मन्दराचलपर चले गये और तुम्हारे पिता तुमको लेकर रसातलमे चले आये। इसी कारण शैल्पुत्री तुम्हारी माना एव समस्त जगत्के गुरु शम्भु निश्चय ही तुम्हारे पिता हैं।। १०-१३।।

भवानिष् तेपोयुक्तः शास्त्रवेत्ता गुणाण्डुतः। नेहेशे पापसंकर्णे मिन कुर्याद् भविद्धः॥ १४॥ त्रेलोक्यमभुरव्यको भवः सर्वेर्नमस्कृतः। अजेयस्तस्य भार्ययं न त्वमहोऽमरार्दन॥ १५॥ न नापि शक्तः प्राप्तुं तां भवाक्शैलनुपात्मजाम्। अजित्वा सगणं रहं स च कामोऽद्य दुर्लभः॥ १६॥ यस्तरेत् सागरं दोश्यां पातयेद् भुवि भास्करम्। मेरुमुत्पादयेद् वापि स जयेक्छूलपाणिनम्॥ १७॥

आप भी तपस्या करनेवालें एवं शासके ज्ञाता तथा अनेक अलैकिक गुणोसे भूषित हो । अतः आप-जैसे पुरुषको इस प्रकारके पाप करनेमे मानसिक निश्चय भी नहीं करना चाहिये । देवताओंको कष्ट देनेवाले, तीनो लोकोपर शासन करनेवाले और सबसे वन्दित अव्यक्त भगवान् शङ्कर (सर्वथा) अजेय हैं । उनकी ये भार्या है । तुम न तो इनके योग्य हो और न समर्थ ही । गणोंके सिहत शङ्करको विना जीते तुम उस पर्वतराजकी कंन्याको प्राप्त करना चाहते हो, सो तो यह मनोर्थ पूरा होना कठिन है । शुल्याणि शङ्करको वही जीत सकता है, जो अपनी भुजाओसे समुद्रको पार कर जाय अथवा सूर्यको पृथ्वीपर गिरा दे या मेरु-पर्वतको उखाइ दे ॥ १४–१७॥

उताहोस्विदिमाः राष्याः कियाः कर्तुं नरैर्बलात्। न च राष्यो हरो जेतुं सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥ १८ ॥ किं त्वया न श्रुतं दैत्य यथा दण्डो महीपितः। परस्रोकामवान् मूढः सराष्ट्रो नारामासवान् ॥ १९ ॥ आसीद् दण्डो नाम नृपः प्रभूतवलवाहनः। स च वत्रे महातेजाः पौरोहित्याय भार्गवम् ॥ २० ॥ ईजे च विविधैर्यहौर्नृपितिः शुक्रपालितः। शुक्रस्यासीख दुहितां अरजा नाम नामतः॥ २१ ॥

उपर्युक्त सभी कार्य भले ही मनुष्य बलसे कर ले, किंतु शङ्कर नहीं जीते जा सकते, यह मैंने सच-सच कह दिया है। दैत्य । क्या तुमने यह नहीं सुना है कि परलीकी अभिलापा करनेवाला दण्ड नामका मूर्ख राजा अपने राष्ट्रके साथ विनय हो गया। (सुनो, प्राचीन कालमे) प्रचुर सेना एवं वाहनोसे भरा-पूरा दण्ड नामका एक राजा था। उस महातेजखीने पुरोहितके स्थानपर शुकाचार्यको वृत किया था। शुक्काचार्यके निर्देशनमे उस राजाने मॉति-मॉनिके यज्ञोंका अनुष्ठान किया। शुक्राचार्यकी अरजा- नामकी एक कत्या थी।। १८-२१॥

शुकः कदाचिदगमद् वृषपर्वाणमासुरम् । तेनार्चितश्चिरं तत्र तस्थी भागवसत्तमः ॥ २२ ॥ अरजा स्वगृहे वर्ष्ति शुश्रूषन्ती महासुर । अतिष्ठत सुचार्वङ्गी ततोऽभ्यागात्रराधिषः ॥ २३ ॥ स्व पत्रच्छ क्व शुक्रेति तसूचुः परिचारिकाः । गतःस भगवान् शुक्रो याजनाय दनो सुतम् ॥ २४ ॥ पत्रच्छ नृपतिः का तु तिष्ठते भागवाश्रमे । तास्तमूचुर्गुरोः पुत्री संतिष्टत्यरजा नृप ॥ २५ ॥

किसी समय शुक्ताचार्य वृपपर्वा नामके असुरके पाम गये, भागव-वशमे श्रेष्ठ वे (शुक्त) उसमे पूजित— सन्कृत होकर बहुत समयतक वहीं रह गये। महासुर ! सुन्दरी अरजा अपने वरमे अग्निक्ती सेवा— हवनादि कार्य करती हुई रह गयी थी। इतनेमे एक दिन राजा दण्ड वहाँ पहुँच गया। उसने पूछा—शुक्राचार्य कहाँ है ! घरकी सेविकाओने उससे कहा—वे भगवान् शुक्त दनुनन्दन-( वृपपर्वा-)के यहाँ यज कराने गये हैं। राजाने पूछा—शुक्राचार्यके आश्रममे (यह) कौन स्त्री रह रही है ! उन लोगोने उत्तर दिया—राजन् ! (यह) गुरुजीकी कत्या अरजा है ॥ २२–२५ ॥

तामाश्रमे शुक्रसुतां द्रष्टुमिक्ष्वाकुनन्दनः। प्रविवेश महावाहुर्द्द्शीरजसं ततः॥२६॥ तां दृष्ट्वा कामसंतप्तस्तन्भणादेव पार्थिवः। संजातोऽन्थक द्रण्डस्तु कृतान्तवलचोदितः॥२७॥ ततो विसर्जयामास भृत्यान् भावृन् सुहत्तमान्। शुक्रशिष्यानिष वली एकाकी नृप आवजन्॥२८॥ तमागतं शुक्रसुता प्रत्युत्थाय यशस्तिनी। पूज्यामास संहृष्टा भातुभावेन दानव॥२९॥

महाबाहु इक्ष्वाकुनन्दन (दण्ड) शुक्राचार्यकी उस कत्याको देखनेके लिये आश्रममे प्रविष्ट हुआ और उसने अरजाको देखा । अन्वक ! कालवलसे प्रेरित होकर राजा उसे देखकर तत्काल ही कामसे पीड़ित हो गया । उसके बाद बलवान् राजाने भूरयो, भाइयो, धनिष्ट मित्रो एवं शुक्राचार्यके शिष्योको भी (वहाँसे) हटा दिया और (वहाँ) अकेला आ गया । शुक्राचार्यकी यशिक्षनी कत्याने आये हुए उस राजाका आतृभावसे प्रसन्नतापूर्वक स्वागत-सन्कार किया ॥ २६–२९॥

ततस्तामाह नृपतिर्वाले कामाग्नितापितम् । मां समाह्वाद्यस्वाद्य स्वपरिष्वङ्गवारिणा ॥ ३० ॥ साऽपि प्राह नृपश्रेष्ठ मा विनीनश आतुरः । पिता मम महाक्रोधात् त्रिदशानपि निर्दहेत् ॥ ३१ ॥ मृद्वबुद्धे भवान् भ्राता ममासि त्वनयाप्सुतः । भगिनी धर्मतस्तेऽहं भवाञ्शिष्यः पितुर्मम ॥ ३२ ॥ सोऽव्रवीद् भीरु मां शुक्तः कालेन परिधक्ष्यति । कामाग्निर्निर्दहित मामद्यैव तनुमध्यमे ॥ ३३ ॥

उसके बाद राजाने उससे पूछा—बाले ! मैं कामाग्निसे संति हूं । आज तुम अपने आलिङ्गनरूपी जलसे मुझे आनन्तित करों । वह (अरजा) बोली—नरपित्रवर ! (कामसे ) अधीर होकर अपनेको विनष्ट मत करों । मेरे पिता अपने महान् कोचसे देवताओं भी भस्म कर सकते हैं । मूढ-बुद्धे ! तुम मेरे भाई हो । परतु अनीतिमें ओत्रप्रोत हो गये हो । मैं वर्मसे तुम्हारी बहन हूँ; क्योंकि तुम मेरे पिताके शिष्य हो । उस (दण्डक) ने कहा—भीरु ! शुक्र (भविष्यमे) किसी समय मुझे जला देगे; परंतु कुशोदिर ! कामकी आग तो मुझे आज ही (अभी) जलाये जा रही है ॥ ३०-३३॥

सा प्राह दण्डं न्रुपितं मुहूर्तं परिपालय। तमेव याचख गुरुं स ते दास्यत्यसंशयम् ॥ ३४ ॥ दण्डोऽव्रवीत् सुतन्विक्ष कालक्षपो न मे क्षमः। न्युतावसरकर्तृत्वे विध्नो जायेत सुन्दिरि ॥ ३५ ॥ ततोऽव्रवीच विरज्ञा नाहं त्वां पार्थिवात्मज। दातुं शक्तास्वमात्मानं स्वतन्त्रा न हि योपितः ॥ ३६ ॥ किं वा ते वहुनोक्तेन मा त्वं नाशं नराधिप। गच्छस शुक्रशापेन सभृत्यज्ञातिवान्धवः ॥ ३७ ॥

उस-( अरजा-)ने राजा दण्डसे कहा—राजन् ! एक क्षण प्रतीक्षा करो । तुम उन गुरुसे ही याचना करो । वे तुम्हे नि:सन्देह मुझको दे देगे । दण्डने कहा—सुन्दरि ! मै समयकी प्रतीक्षा करनेमे असमर्थ हूँ । बहुवा अवसर चूक जानेपर कार्यमे विव्न हो जाया करता है । उसके बाद अरजाने कहा—राजपुत्र ! मै खय अपनेको तुम्हे अर्पित करनेमे समर्थ नहीं हूँ; क्योंकि स्थित खतन्त्र नहीं होतीं । अथवा नरपते ! तुमसे अविक कहनेसे

क्या ( लाभ ); ( बस में इतना ही कहती हूं कि इस असत् प्रस्तावके कारण—) तुग शुकाचारके शापसे भृत्य, जानि और वन्धुओके साथ अपना विनाश मत करो ॥ ३४–३७॥

ततोऽव्रवीन्नरपतिः सुतनु शृणु चेष्टितम्। चित्राङ्गदाया यद् वृत्तं पुरा देवयुगे शुभे॥३८॥ विश्वकर्मसुता साध्वी नाम्ना चित्राङ्गदाऽभवत्। रूपयोवनसम्पन्ना पद्महीनेव पद्मिनी॥३९॥ सा कदाचिन्महारण्यं सखीिभः परिवारिता। जगाम नैमिषं नाम स्नातुं कमळळोचना॥ ४०॥ स्तातुमवतीर्णां च अधाभ्यागान्तरेश्वरः।

सुदेवतनयो धीमान् सुरथो नाम नामतः। तां ददर्शं च तन्वङ्गी शुभाङ्गो मद्नातुरः॥ ४१॥

उसके बाद राजाने कहा—सुन्दरि ! प्राचीन कालमे—पित्रत्र देवयुगमे घटित चित्राङ्गदाका एक वृत्तान्त सुनो । विश्वकर्माकी चित्राङ्गदा नामकी एक साध्वी कन्या थी । वह रूप और योवनसे सम्पन्न मानो कमलसे रहित कमिलनी थी। कमलके समान नेत्रोवाली वह किसी समय अपनी सिखयोसे घिरी हुई—सिखयोके साथ नैमिष नामके महारण्यमे स्नान करनेक लिये गयी। वह स्नान करनेके लिये जलमे जैसे ही उतरी, वैसे ही सुदेवके पुत्र बुद्धिमान् राजा सुरथ वहाँ पहुँचे। उन्होने उस कुशाङ्गीको देखा। सुन्दर शरीरवाले वे उसे देखकर कामातर हो गये ॥ ३८-४१ ॥

तं हुष्ट्वा सा सर्खाराह वचनं सत्यसंयुतम् । असौ नराधिपसुतो मदनेन कदर्थ्यते ॥ ४२॥ मद्थे च अमं मेऽस्य स्वप्रदानं सुरूपिणः । सख्यस्तामब्रुवन् वाला न प्रगल्भाऽसि सुन्दरि ॥ ४३ ॥ अस्वातन्त्र्यं तवास्तीह प्रदाने स्वात्मनोऽनघे। पिता तवास्ति धर्मिष्ठः सर्वशिल्पविशारदः॥ ४४॥ न ते युक्तमिहात्मानं दातुं नरपतेः स्वयम्। एतस्मिन्नन्तरे राजा सुरथः सत्यवाक् सुर्थाः॥ ४५॥ समभ्येत्याऽव्रवीदेनां कन्दर्पशरपीडितः। त्वं मुग्धे मोहयसि मां दृष्टवैव मिद्रेक्षणे॥ ४६॥

उनको देखकर उस ( चित्राङ्गदा ) ने अपनी सिखयोंसे सत्य ( छिपावरिहत ) वचन कहा—यह राजपुत्र मेरे ही लिये कामपीड़िन होकर कष्ट पा रहा है। अनः मुझे यह उचित (प्रतीन होता ) है कि इस सोन्दर्यशाली व्यक्तिको मै अपनेको सपर्पित कर दूँ। उसकी 'वाला' सहेलियोने उसमे कहा कि सुन्टरि । तुम स्यानी ( वयस्का ) नहीं हो । निष्पाप वालिके ! स्वयको टान करनेमे तुम्हे स्वतन्त्रता नहीं है, तुम्हारे पिता परम वार्मिक है और सभी शिल्पकमोंमे परम निपुण है, इसलिये यहाँ तुम्हे अपनेको राजाके लिये (टान ) दे देना ठीक नहीं है । इसी वीच कामवाणसे पीड़ित सन्यवक्ता बुद्धिमान् सुरथने उसके पास आकर कहा—मुग्धे । मिटरेक्षणे ! तुम अपनी दृष्टिसे ही मुझे मोहित कर रही हो ॥ ४२-४६ ॥

ताडितः। तन्मां कुचतले तत्ये अभिगायितुमईसि॥ ४७॥ त्वदृदृष्टिशरपातेन सारेणाभ्येन्य नोचेत् प्रथक्ष्यते कामो भूयो भूयोऽतिद्र्शनात्। ततः सा चारुसर्वाङ्गी राज्ञी राजीवलोचना॥ ४८॥ वार्यमाणा सखीभिस्तु प्रादादात्मानमात्मना । एवं पुरा तया तन्व्या परित्रानः स भूपतिः ॥ ४९ ॥ तस्मान्मामपि सुश्रोणि त्वं परित्रातुमहैसि । अरजस्काऽत्रवीद्दण्डं तम्यायद् वृत्तमुत्तरम् ॥ ५० ॥ कि त्वया न परिज्ञातं तस्मात् ते कथयाम्यहम्। तदा तया तु तन्बङ्ग्या सुरथस्य महीपतेः॥५१॥ आत्मा प्रदत्तः स्नातन्त्र्यात् ततस्तामरापत् पिता। यस्माद् धर्म परित्यज्य स्त्रीभावात्मन्द्चेतसे॥५२॥ आत्मा प्रदत्तस्तस्माद्धि न विवाहो भविष्यति । विवाहरहिता नैव सुखं लप्स्यमि भर्तृतः ॥ ५३ ॥

कामदेवने उपस्थित होकर तुम्हारी दृष्टिरूपी वाणसे मुझे वायल कर दिया है। इसलिय तुम मुझे अपने कुचतलरूपी शृथ्यापर सुलानेकी योग्या हो । ऐसा न करनेपर बार-बार तुम्हारे देखनेसे तो काम मुझे जला ही डालेगा । त्रिक्ष वाद उस कमलनयनी सर्वाङ्गसुन्दरीने सिख्योंके रोकनेपर भी खयंको राजाके प्रति अपित कर दिया। इस तरह प्राचीन कालमे उस कुशाङ्गीने उस राजाकी रक्षा की थी। अतः मुश्रोणि! तुम्हे भी मेरी रक्षा करनी चाहिये। शुक्रनिद्नी अरजाने राजा दण्डसे कहा—क्या तुम उसके आगेकी घटिन घटनाको नहीं जानते! (ऐसा ही लगता है; ) अतः में तुमसे कहती हूँ, (सुनो)। जब उस कुशाङ्गीने खयंको राजा सुरयके लिये खतन्त्रता-पूर्वक अपनी इच्छासे दान कर दिया, तब पिताने उसको शाप दे दिया। मन्द्रबुद्धि! यतः तुमने लीखभावके कारण धर्मको छोड़कर (अपनी इच्छासे) खयंको प्रदान कर दिया है, अतः तुम्हारा विवाह नहीं होगा। (और तब विवाहसे रहित होनेके कारण) तुम पितसे सुख नहीं प्राप्त कर सकोगी॥ १०-५३॥

न च पुत्रफलं नैव पतिना योगमेष्यसि । उत्सृष्टमात्रं शापे तु द्यपोवाद सरस्रती ॥ ५४ ॥ योजनानि श्रयोद्श । अपद्युष्टे नरपती साऽपि मोष्टसुपागता ॥ ५५ ॥ अक्रतार्थ नरपति ततस्तां सिपिचुः सख्यः सरस्वत्या जलेन हि। सासिच्यमाना सुतरांशिगिरेणाण्यथाम्भसा॥ ५६॥ महावाहो विश्वकर्मसुताऽभवत् । तां सृतामिति विद्याय जग्मुः सख्यस्त्वरान्विताः ॥५७॥ सृतकल्पा काष्टाल्याहर्तुमपरा विद्वमानेतुमाकुलाः। सा च नाखिष सवासु गतासु वनसुत्तमम्॥ ५८॥ संज्ञां लेभे सुचार्वङ्गी दिशक्षाण्यवलोकयत्। अपश्यन्ती नरपति तथा स्निग्धं सखीजनम्॥ ५९॥ निपपात सरस्तत्याः पयसि स्फुरितेक्षणा । तां वेगात् काञ्चनाक्षी तु महानद्यां नरेश्वर ॥ ६० ॥ गोमत्यां परिचिक्षेप तरङ्गकुटिले जले । तयाऽपि तस्यास्तद्भाव्यं विदित्वाऽथ विशापते ॥६१॥ महावने परिक्षिप्ता सिंहन्याव्रभयाकुले । एवं तस्याः स्वतन्त्राया एपाऽवस्था श्रुता मया॥ ६२॥ तस्मान दास्याम्यात्मानं रक्षन्ती शीलमुत्तमम्।

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा दण्डः शकसमो वली। विहस्य त्वरजां प्राह स्वार्थमर्थक्षयंकरम्॥ ६३॥

तुम्हें न तो पुत्रफलकी प्राप्ति होगी और न पितिसे संयोग ही होगा। किर तो शाप देते ही सरस्वती व्यर्थ हुए मनोरथवाले राजाको तेरह योजनतक वहा ले गयी। राजाके (वहकर) दूर चले जानेपर चित्राङ्गा भी वेहोश हो गयी। महावाहो ! उसके वाद सिखयोने सरस्वतीके जलसे उसको सीचा। सिखयोंद्वारा शीतल जलसे मलीभाँति सींचे जानेपर भी वह विश्वकर्माकी पुत्री मरे हुएके समान हो गयी। सिखयों उसे मरी हुई समझकर शीवतासे कोई काष्ठ लेने एवं कुछ व्याकुल होकर अग्नि लाने चली गयीं। उत्तम वनमे उन सभीके चले जानेपर उसे चेतना प्राप्त हुई; सुन्दर अङ्गोंवाली वह चारों और देखने लगी। राजा एवं प्रिय सिखयोंको न देखकर चक्चल नेत्रवाली वह सरस्वतीके जलमें गिर पडी। नरेश्वर ! काञ्चनाक्षीने वेगपूर्वक उसे महानदी गोमतीके हिलोरे लेती हुई लहरोंवाले जलमें फेक दिया। राजन् ! उसकी मित्रत्वयताको जानकर उस-(गोमती—) ने भी उसे सिंह एवं व्यावसे पूर्ण वनमें फेक दिया। इस प्रकार मैने उसकी खतन्त्रताकी इस दुरवस्थाका वर्णन सुना है। अतः मे अपने उत्तम शीलकी रक्षा करती हुई खयंको तुम्हे समर्पित नहीं कल्दगी। इन्द्रके तुल्य वलवान् राजा दण्डने उसके उस वचनको सुनकर हँसते हुए उस अरजासे पुरुपार्यको नष्ट करनेवाला अपना अभिप्राय कहा।। ५४—६३॥

#### टण्ड उवाच

तस्या यदुत्तरं दृत्तं तिपतुश्च कृशोद्दि । सुरथस्य तथा राह्नस्तच्छ्रोतुं मृतिमाद्थ ॥ ६४ ॥ यदाऽवकुण्टे नृपतौ पतिता सा महावने । तदा गगनसंचारी दृष्टवान् गुह्यकोऽञ्जनः ॥ ६५ ॥ ततः सोऽभ्येत्य तां वाळां परिसान्त्व्य प्रयत्नतः । प्राह् मा गच्छ सुभगे विषादं सुरथं प्रति ॥ ६६ ॥ धुवमेष्यसि तेन त्वं संयोगमसितेक्षणे । तस्माद् गच्छस्व शीद्यं त्वं दृष्टुं श्रीकण्डमीश्वरम्॥६७॥

384

दण्डने कहा—क्रशोदि ! उसके पिता तथा राजा सुरथके साथ घटिन हुए उसके बादके वृत्तानको सुननेके लिये तुम सावधान हो जाओ । राजाके दूर चले जानेपर जब वह महावनमे गिरी, उस समय आकाशमे संचरण करनेवाले अञ्चन नामके गुशक्ते उसे देखा । उसके बाद वह उस वालाके पास गया और प्रयत्नपूर्वक उसे सान्वना देते हुए कहा—सुमगे ! सुरथके लिये उदास मत होओ । अपि कजरारे नेत्रोंवाली ! तुम उससे संयोग अवश्य प्राप्त कर लोगी । अतः तुम शीघ्र भगवान् श्रीकण्ठका दर्शन करनेके लिये चली जाओ ॥६४—६७॥ रत्येचमुक्ता सा तेन गुशकेन सुलोचना । श्रीकण्ठमागता तूर्ण कालिन्द्या दक्षिणे तटे ॥ ६८ ॥ दृष्ट्या महेशं श्रीकण्ठं स्नात्वा रिवसुताजले । अतिष्ठत शिरोनम्रा यावन्मध्यस्थिनो रिवः ॥ ६८ ॥ अथाजगाम देवस्य स्नानं कर्तुं तपोधनः । शुभः पाशुपताचार्यः सामवेदी महत्वच्वजः ॥ ७० ॥ ददर्श तत्र तन्वहीं मुनिश्चित्राङ्गदां शुभाम् । रत्तोमिव स्थितां पुण्यामनङ्गपरिवर्जिताम् ॥ ७१ ॥

उस गुद्यक्तके ऐसा कहनेपर सुन्दर नेत्रोवाली वह शीव्रतापूर्वक कालिन्दीके दक्षिण तउपर स्थित श्रीकण्ठके निकट चली गयी । वह कालिन्दीके जलमे स्नान करके महेश्वर श्रीकण्ठका दर्शन कर दोपहरतक सिर झकाये स्थित रही । इतनेमे देव श्रीकण्ठके पास शुभ लक्षणोंसे युक्त, पाशुपताचार्य, सामवेदी, तपोधन, ऋतब्वज स्नान करनेके लिये आये । मुनिने कामसे रहित रितके समान कृशाङ्गी कल्याणकारिणी चित्राङ्गदाको वहाँ देखा ॥ ६८—७१ ॥

तां दृष्ट्वा स मुनिर्ध्यानमगमत् केयमित्युत । अथ सा तमृषि वन्य इताङ्जिलरुपिश्वता ॥ ७२ ॥ तां प्राह् पुत्रि कस्यासि सुता सुरसुतोपमा । किमर्थमागतासीह निर्मेनुष्यमृगे वने ॥ ७३ ॥ ततः सा प्राह तमृषि यथातथ्यं कृशोदरी । श्रुत्विषः कोपमगमदशपि छिल्पिनां वरम् ॥ ७४ ॥ यसात् खतनुज्ञातेयं परदेयाऽपि पापिना । योजिता नैव पितना तस्माच्छाखामृगोऽस्तु सः ॥ ७५ ॥

उन मुनिने उसको देखकर ध्यान किया कि यह कौन है। इसके बाद वह उन ऋषिके निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। (ऋषिने) उससे पूछा—पुत्रि! देवकन्याकी भाँति तुम किसकी पुत्री हो! मनुष्य तथा पशुरहित इस वनमे तुम क्यों आयी हो! उसके बाद उस क्वशोंटरीने उन ऋषिसे सन्ची बात कदी। उसे सुनकर ऋषि कुद्ध हो गये और शिल्पियोमे श्रेष्ठ विश्वकर्माको शाप दे दिया—यत. उस पापीने दूसरेके देनेयोग्य भी अपनी इस पुत्रीको पितसे युक्त नहीं किया, अत. वह शाखामृग (बन्टर) हो जाय।। ७२—७५।।

इत्युक्त्वा स महायोगी भूयः स्नात्वा विधानतः। उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां पूजयामास शङ्करम् ॥ ७६ ॥ सम्पूज्य देवदेवेशं यथोक्तविधिना हरम् । उवाचागम्यतां सुभूं सुदतीं पतिलालसाम् ॥ ७७ ॥ गच्छस्य सुभगे देशं सप्तगोदावरं ग्रुभम् । तत्रोपास्य महेशानं महान्तं हाटकेश्वरम् ॥ ७८ ॥ तत्र स्थिताया रम्भोरु ख्याता देववती ग्रुभा । आगमिष्यति दैत्यस्य पुत्री कन्द्रमालिनः ॥ ७९ ॥

यह कहनेके बाद उन महायोगीने पुनः वित्रिपूर्वक स्नान एव पश्चिम (सायकालीन) सन्ध्या कर शङ्करजीका पूजन किया। शास्त्रमे कही गयी विधिसे देवेश्वर शङ्करकी पूजा करनेके बाद उन्होंने पितको चाहनेवाली तथा सुन्दर मौहो और टॉतोवाली चित्राङ्गदासे कहा—सुभगे! कल्याणटायक सप्तगोदावर नामके देशमें जाओ। वहाँ महान् हाटकेश्वर भगवान्की पूजा करते हुए निवास करो। रम्भोरु! वहाँपर रहती हुई, दैत्य कन्दरमालीकी प्रसिद्ध देववनी नामकी कल्याणकारिणी पुत्री तुम्हारे पास आयेगी॥ ७६–७९॥

तथाऽन्या गुद्यकसुना नन्दयन्तंति विश्रुना।

अञ्जनस्येच तत्रापि समेष्यित तपस्तिनो । तथाऽपरा वद्वती पर्जन्यदुहिता शुभा ॥ ८० ॥ यदा तिम्त्रः समेष्यित्त सप्तगोदावरे जले । हाटकाख्ये महादेवे तदा संयोगमेष्यसि ॥ ८१ ॥ इत्येचमुक्ता मुनिना वाला चित्राङ्गदा तदा ! सप्तगोदावरं तीर्थमगमत् त्वरिता ततः ॥ ८२ ॥ सम्प्राप्य तत्र देवेशं पृजयन्ती त्रिलोचनम् । समध्यास्ते शुचिपरा फलमूलाशनाऽभवत् ॥ ८२ ॥ स चिर्पिक्षनसम्पन्नः श्रीकण्डायतनेऽलिखत् । इलोकमेकं महाख्यानं तस्याश्च प्रियकाम्यया ॥ ८४ ॥

न सोऽस्ति कश्चित् त्रिद्शोऽसुरो वा यक्षोऽथ मत्यों रजनीचरो वा। इदं हि दुःखं मृगशावनेत्या निर्मार्जयद् यः खपराक्रमेण ॥ ८५ ॥ इत्येवमुक्तवा स मुनिर्जगाम द्रष्टुं विभुं पुष्करनाथमील्यम्। नदी पयोष्णीं मुनिवृन्दवन्द्यां संचिन्तयन्तेव विशासनेत्राम्॥ ८६ ॥ इति श्रीवामनपुराणं त्रिपष्टितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥

इसके सिवाय वहींपर अञ्जन नामक गुह्यककी प्रसिद्ध नन्दयन्ती नामकी तपिखनी पुत्री तथा वेदवती नामक पर्जन्यकी कल्याणमयी पुत्री भी आयेगी। जब वे तीनो हाटकेश्वर महादेवके पास सप्तगोदावरमें आयेगी उस समय तुम उनसे मिलोगी। मुनिके इस प्रकार कहनेपर वाला चित्राङ्गदा वहाँसे शीव सप्तगोदावर नामके तीर्थमे गयी। वहाँ जानेके बाद वह देवाधिदेव त्रिलोचनकी पूजा तथा पन्त-मूलका भक्षण करती हुई पवित्रता-पूर्वक रहने लगी और उन ज्ञानसम्पन्न ऋषिने उसकी हित-कामनासे प्रेरित होकर श्रीकण्ठके मन्दिरमे महान् आख्यानसे युक्त एक इलोक लिखा—'एसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मनुष्य या राक्षस नहीं है, जो अपने पराक्रमसे इस मुगनयनीका दुःख दूर कर सके। इस प्रकार इलोक कहने-(लिखने-)के बाद उस विशालाक्षीक विषयमे सोच-विचार करने हुए वे मुनि पूज्य विभु पुष्करनाथका दर्शन करनेके लिये मुनिवृन्दसे बन्द पयोणी नदीके तटपर चले गये॥ ८०—८६॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें निरसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६३ ॥

# [ अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः ]

दण्ड उवाच

चित्राङ्गदायास्त्वरजे तत्र सत्या यथासुखम्। स्मरत्याः सुरथं वीरं महान् कारुः समभ्यगात् ॥ १ ॥ विश्वकर्माऽपि मुनिना शप्तो वानरतां गतः। न्यपतन्मेक्शिखराद् भूपृष्ठं विभिन्नोदितः॥ २ ॥ वनं योगं सुगुल्माख्यं नदीं शाल्किनीमनु। शाल्वेयं पर्वतश्रेष्ठं समावसी सुन्दरि॥ ३ ॥ तत्रासतोऽस्य सुचिरं फलमूलान्यथाद्मतः। कालोऽत्यगाद् वरारोहे वहुवर्षः । वने॥ ४ ॥ चौसठवाँ अध्याय प्रारम्भ

( चित्राङ्गदा-सन्दर्भ, विश्वकर्मोका वन्दर होना, वेद्वती आदिका उपाख्यान, जावालिका वन्धन-मोचन )

दण्डने कहा—अग्जे ! वहाँ बीर सुर्थका स्मरण करते हुए आनन्टपूर्वक चित्राङ्गदाका छंवा समय न्यतीत हो गया । मुनिद्वारा शापित हो जानेक कारण विश्वकर्मा भी वन्दर हो गये । होनहारवश वे मेरुकी ऊँची चोशीमे गिरकर पृथ्वीपर आ गये । सुन्दरि ! (फिर) वे शास्त्रिक्ती नदीके निकट घने झुरमुशेमे भरे भयझर वनवाछ पर्वतश्रेष्ट शास्त्रेयपर रहने छमे । बरारोहे । उस वनमे फल-मूल खाकर रहते हुए उनके बहुत वर्गिक युग निकल गये ॥ १–४ ॥

एकदा दैत्यशार्दुलः कन्दराख्यः सुतां त्रियाम् । प्रतिगृह्य समभ्यागात् ख्यातां देववतीमिति ॥ ५ ॥ तां च तद् वनमायान्ती समं पित्रा वराननाम् । ददर्श वानरश्लेण्डः प्रजन्नाह वलात् करे ॥ ६ ॥ ततो गृहीतां कपिना स देन्यः खसुतां शुभे । कन्द्गे वीक्ष्य संकुद्धः खङ्गमुद्यम्य चाद्रवत् ॥ ७ ॥ तमापतन्तं दैत्येन्द्रं द्वष्टा शाखासृगो वळी। तथैव सह चार्वङ्गवा हिमाचळसुपाग ः ॥ ८ ॥

एक समय कन्दर नामका दैत्य वीर 'देववती' नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्रीको साथ छेकर वहाँ आया। उसके बाद पिताके साथ वनमे आ रही उस सुन्दरीको उस वानरश्रेष्ठने देखा, (उसने) वळपूवक उसका हाथ पकड़ लिया । शुभे ! दैत्य कन्दर अपनी कन्याको बन्दरसे पकडी गयी देखकर अत्यन्त कुद्ध हो गया और तलवार उठाकर दौड पड़ा । बलशाली बन्दर ( अपने पीछे ) उस दैत्येन्द्रको आते देखकर उस सुन्दरी कन्याको साथ लिये हिमालयपर चला गया ॥ ५-८ ॥

ददर्श च महादेवं श्रीकण्ठं यमुनातटे। तस्याविद्रे गहनमाश्रमं ऋपिवर्जितम्॥९॥ तस्मिन् महाश्रमे पुण्ये स्थाप्य देववतीं कपिः। न्यमज्जते स कालिन्द्यां पद्यती दानवस्य हि ॥ १० ॥ सोऽजानत् तां मुनां पुत्री समं शाखामृगेण हि । जगाम च महातेजाः पाताळं निळयं निजम् ॥ ११ ॥ स चापि वानरो देव्या कालिन्या वेगतो हतः। नीतः शिवीति विख्यातं देशं शुभजनावृतम्॥ १२॥

उसने यमुनाक तटपर महादेव श्रीकण्ठका दर्शन किया । (उसने ) उससे थोडी दूरपर ऋषियोसे रहित एक दुर्गम आश्रम भी देखा । उस पवित्र महाश्रममे देववतीको रखकर वह वन्दर दैत्य कन्दरके देखते-देखते कालिन्दी-( के जल-) में इव गया। उस कन्दरने वन्दरके साथ पुत्रीको ( इवकर ) मरी हुई समझ लिया। अत ( निराश होकर ) वह महातेजस्वी पातालमे स्थित अपने घरमे चला गया और वेगपूर्वक उस वन्दरको भी देवी कालिन्दी भी ग्रुभजनोसे व्याप्त शिवि नामसे प्रसिद्ध स्थानमे बहाकर ले गयी ॥ ९-१२ ॥

ततस्तीत्वीऽथ वेगेन स कपिः पर्वतं प्रति । गन्तुकामो महातेजा यत्र न्यस्ता सुलोचना ॥ १३ ॥ अथापस्यत् समायान्तमञ्जनं गुहाकोत्तमम्। नन्दयन्त्या समं पुत्र्या गत्वा जिगमिषुः किषः॥ १४॥
तां दृष्टाऽमन्यत श्रीमान् सेयं देववती श्रुवम्। तन्मे वृथा श्रमो जातो जलमञ्जनसम्भवः॥ १५॥
इति संचिन्तयन्नेव समाद्रयत सुन्दरीम्। सा तद्भयाच न्यपतन्नदी चैव हिरण्वतीम्॥ १६॥
उसके वाद महातेजसी उस बन्दरने तेजीसे तैरकर उसे पार करनेके वाद उस पर्वतपर जानेकी इच्छा

की, जहाँ वह सुनयना रखी गयी थी । उसके बाद उसने नन्दयन्ती नामकी पुत्रीके साथ आते हुए श्रेष्ठ गुह्यक अञ्चनको देखा । जानेकी इच्छा करनेवाला वह वन्दर (उसके ) निकट गया । उसे देखकर श्रीमान् कपिने सोचा कि सचमुच यह वही देववती है। अतः जलमे हुवनेका मेरा परिश्रम ब्यये हो गया। इस प्रकार सोचता हुआ वह वन्टर उस सुन्दरीकी ओर टीडा। उसके भयसे वह कन्या हिरण्वती नटीमे कूट पडी ॥१३-१६॥

गुहाको वीक्ष्य तनयां पनितामापंगाजले। दुःखशोकसमाकान्तो जगामाञ्जनपर्वतम् ॥ १७ ॥ तंत्रासौ तप आस्थाय मौनवतधरः ग्रुचिः। समास्ते वै महातेजाः संवत्सरगणान् वहून्॥ १८॥ नन्दयन्त्र्यपि वेगेन हिरण्वत्याऽपवाहिता । नीता देशं महापुण्यं कौशलं साधुभिर्युतम् ॥ १९ ॥ गच्छन्तो सा च रुदतो दृहशे वटपादपम् । प्ररोहपात्रुततनुं जटाथरिमवेश्वरम् ॥ २० ॥

कन्याको नदीके जलमे कूदती हुई देखकर गुह्यक दु:ख और शोकसे विह्वल होता हुआ अञ्चन पर्वतपर चला गया । वह महातेजस्ती वहाँ पवित्रतापूर्वक मौनत्रत धारण करके बहुत वर्षीतक तप करता रहा । हिरण्वती भी ( जलधाराके ) वेगसे नन्दयन्तीको भी वहा ले गयी और सज्जनोसे सेवित महापवित्र कोशल देशमें उसे पहुँचा दिया । जाते समय रोती हुई उसने जटाधारी शङ्करकी भाँति बरोहोसे घिरी हुई जड़बाले एक बटबृक्षको देखा ॥ १७–२०॥

तं ह्या विपुलच्छायं विश्वश्राम वरानना। उपविष्टा शिलापट्टे ततो वाचं प्रशुश्चे॥ २१॥ न सोऽस्ति पुरुषः कश्चिद् यस्तं त्र्यात् तपोधनम्। यथा स तनयस्तुभ्यमुद्वछो वटपाद्पे॥ २२॥ सा श्रुत्वा तां तदा वाणीं विस्पष्टाक्षरसंयुताम्। तिर्यग्ध्वमधदचैव समन्ताद्वलोकयत्॥ २३॥ वद्दो वक्षशिखरे, शिद्यं पञ्चान्दिकं स्थितम्। पिक्कलभिजेटाभिस्तु उद्वछं यस्ताः शुभे॥ २४॥

यहरो चृक्षशिखरे, शिशुं पञ्चान्दिकं स्थितम्। पिद्गलाभिर्जटाभिस्तु उद्वद्धं यहातः शुभे ॥ २४॥ यह सुमुक्की धनी छायावाले उस वृक्षको देखकर एक पत्थरपर बैठ गयी और विश्राम करने लगा। उसके बाद उसने यह बाणी सुनी—'क्या कोई ऐसा पुरुप नहीं है जो उस तपोधन-( त्रान्ववन-) से कहे कि तुम्हाग वृह प्रम बॅटवृक्षमे बँधा हुआ है।' उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरोंसे युक्त उस वाणीको सुनकर चारों ओर उपर-नीचे देखा। शुभे ! (तव) उसने वृक्षकी सबसे ऊँची चोटीपर यहपूर्वक पिद्मलवर्णकी जटाओंसे बँधे पाँच वर्षके एक बालकको देखा।। २१-२४॥

तं विद्वुवन्तं दृष्ट्वेय नन्द्यन्तं। सुदुःखिता। प्राह् केनासि वद्धस्त्वं पापिना वद् वालक ॥ २५ ॥ स्व तामाह महाभागे वद्धोऽस्मि कपिना वटे। जटास्वेवं सुदुष्टेन जीवामि तपसो वलात् ॥ २६ ॥ पुरोन्मत्तपुरेत्येय तत्र देवो महेश्वरः। तत्रास्ति तपसो राशिः पिता मम ऋतध्वजः ॥ २७ ॥ तस्यास्मि जपमानस्य महायोगं महात्मनः। जाते।ऽलिच्चन्दसंयुक्तः सर्वशास्त्रविशारदः॥ २८ ॥

अत्यन्त दुःखित होती हुई नन्दयन्तीने उस बोलनेवालेको उत्पर देखकर कहा—अरे वालक ! वतलाओ, किस पापीने तुम्हें बॉधा है ! उस वालकने उससे कहा—महाभागे ! एक महादुष्ट वन्दरने मुझे जटाओद्वाग इस वटमें बॉध दिया है । मै अपने तपोबलसे ही जी रहा हूं । पहले उन्मत्तपुरमें देव महेश्वर प्रतिष्ठित थे । वहाँ तपके राशिस्वरूप (महातपस्वी ) मेरे पिता ऋतध्वज निवास करते थे । महायोगका जप-तप कर रहे उन महात्माका मैं सभी शास्त्रोमे निपुण एवं मौरोके समूहसे युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २५-२८॥

ततो मामव्रवीत् तातो नाम कृत्वा ग्रुभानने । जावाळीति परिष्याय तच्छृणुप्य ग्रुभानने ॥ २९ ॥ पञ्चवर्षसहस्राणि वाळ एव भविष्यसि । दशवर्षसहस्राणि कुमारत्वे चरिष्यसि ॥ ३० ॥ विंशति योवनस्थायी वीर्येण द्विगुणं ततः । पञ्चवर्षशतान् वाळो भोक्ष्यसे वन्धनं दढम् ॥ ३१ ॥ दशवर्षशतान्येव कोमारे कायपीडनम् । योवने परमान् भोगान् द्विसहस्रसमास्तथा ॥ ३२ ॥

शुभानने ! पिताजीने मेरा नाम जावालि रखकर मुझसे जो कुछ कहा, उसे सुनो । उन्होंने कहा—
तुम पाँच हजार वर्गोतक वालक रहोगे एव दस हजार वर्गोतक कुमार रहोगे । बीस वर्गोतक तुम्हारा पराक्रमपूर्ण यौवन रहेगा और उसके बाद उसके दुगुने समयतक बुढापेकी स्थिनि रहेगी । वाल्यावस्थामें पाँच सौ वर्गोतक
तुम्हें दढ बन्धन भोगना पढेगा । उसके बाद एक हजार वर्गोतक कुमारावस्थामे तुम्हे शागिरिक कछ भोगना
पडेगा तथा युवावस्थामे दो हजार वर्गोतक तुम उत्तम भोगोंको प्राप्त करोगे ॥ २९–३२ ॥

चत्वारिंशच्छतान्येव वार्धके क्लेशमुत्तमम् । लप्यसे भूमिशय्याद्ध्यं कदन्ताशनभोजनम् ॥ ३३ ॥ इत्येवमुक्तः पित्राऽहं वालः पञ्चाव्ददेशिकः । विचरामि महीपृष्ठं गच्छन् स्नातुं हिरण्वतीम् ॥ ३४ ॥ ततोऽपश्यं कपिवरं सोऽवद्नमां क्व यास्यसि । इमां देववतीं गुहां मूढ न्यस्तां महाश्रमे ॥ ३५ ॥ ततोऽसौ मां समादाय विस्फुरन्तं प्रयत्नतः । वटाग्रेऽस्मिन्नुद्ववन्ध जटाभिरपि सुन्दरि ॥ ३६ ॥ ( वरोहो-)से बॉध दिया ॥ ३३-३६ ॥

चुढ़ापेमे चालीस सौ वर्षोतक अत्यन्त क्लेश भोगना होगा। उस समय तुम्हें भूमिपर सोना तथा कुत्सित-अन्न—कदन्न—सॉवा, कोदो-( आदि-)का भोजन करना पड़ेगा। पिताके इस प्रकार कहनेके बाद पाँच वर्षकी अवस्थामे मै हिरण्वतीमे स्नान करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर विचरता हुआ जा रहा था। उस समय मैंने एक श्रेष्ठ बन्दरको देखा। उसने मुझसे कहा—अरे मूढ ! इस महान् आश्रममे रखी हुई इस देववतीको लेकर त् कहाँ जा रहा है ! सुन्दरि ! उसके बाद उसने छटपटाते हुए मुझको पकड़कर प्रयन्तपूर्वक इस वरवृक्षके शिखरपर जटाओं

तथा च रक्षा कंपिना कृता भीक निरन्तरैः। लतापाशैर्महायन्त्रमधस्ताद् दुष्टबुद्धिना ॥ ३७ ॥ अभेद्योऽयमनाक्रम्य उपरिष्टात् तथाप्यधः। दिशां मुखेषु सर्वेषु कृतं यन्त्रं लतामयम् ॥ ३८ ॥ संयम्य मां कपिवरः प्रयातोऽमरपर्वतम्। यथेच्छया मया दृष्टमेतत् ते गदितं शुभे ॥ ३९ ॥ भवती का महारण्ये ललना परिवर्जिता। समायाता सुचार्वक्षी केन सार्थेन मां वद ॥ ४० ॥

भीरु ! उस कुमित बन्दरने बहुत-से लता-जालोंसे एक महान् यन्त्र ( छजा ) बनाकर उसके नीचे मुझे स्थापित कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहा । सभी दिशाओंमे चारो ओरसे बनाया गया यह लतायन्त्र न तो टूट सकता है और न किसी प्रकार ऊपर या नीचेसे इसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता है । वह श्रेष्ठ बन्दर मुझको बॉधकर स्वेच्छासे अमर पर्वतपर चला गया । शुभे ! मैंने जो कुछ देखा था उसे तुमसे कह दिया । सुन्दरि ! मुझे बतलाओं कि तुम कौन हो एवं इस विस्तृत बनमें अकेली तुम किसके साथ आयी हो ! ॥ ३७-४० ॥

साऽब्रवीदक्षतो नाम गृह्यकेन्द्रः पिता मम। नन्दयन्तीति मे नाम प्रम्लोचागर्भसम्भवा॥ ४१॥ तत्र मे जातके प्रोक्तमृपिणा मुद्रलेन हि। इयं नरेन्द्रमहिषी भविष्यति न संशयः॥ ४२॥ तद्वाक्यसमकालं च व्यनदद् देवदुन्दुभिः। शिवा चाशिवनिर्घोषा ततो भूयोऽब्रवीन्मुनिः॥ ४३॥ न संदेहो नरपतेर्महाराक्षी भविष्यति।

महान्तं संशयं घोरं कन्याभावे गमिष्यसि । ततो जगाम स ऋषिरेवमुक्त्वा वचोऽद्भुतम् ॥ ४४ ॥

उसने कहा—गुद्यकराज अञ्चन मेरे पिता हैं। मेरा नाम नन्दयन्ती है। मेरा जन्म प्रम्लोचाके गर्भसे हुआ है। मेरे जन्मके समय मुद्रल ऋपिने कहा था कि यह कन्या भविष्यमे राजरानी बनेगी। उनके कहनेके समय ही खर्गमे दुन्दुभि बजने लगी तथा तत्काल ही अमङ्गल सूचक शब्द सियारिनवाली बोलने लगी। उसके बाद मुनिने पुन: कहा—इसमे सदेह नहीं कि यह बालिका महाराजकी महारानी होगी। परंतु कन्या-अवस्थामे ही यह भयङ्कर विपत्तिमें पड जायगी। इस प्रकारका अद्भुत वचन कहकर वे ऋपि चले गये॥ ४१ –४४॥

पिता मामपि चादाय समागन्तुमथैच्छत। तीर्थं ततो हिरण्वत्यास्तीरात् कपिरथोत्पतत् ॥ ४५ ॥ तद्भयाच मया ह्यात्मा क्षिप्तः सागरगाजले। तयाऽस्मि देशमानीता इमं मानुषवर्जितम् ॥ ४६ ॥ श्रुत्वा जावालिरथ तद् वचनं वै तयोदितम्। प्राह सुन्दरि गच्छस्व श्रीकण्ठं यमुनातटे॥ ४७ ॥ तत्रागच्छति मध्याहे मित्पता शर्वमर्चितुम्। तस्मै निवेदयात्मानं तत्र श्रेयोऽधिलण्स्यसे॥ ४८ ॥

उसके बाद मेरे पिताने तीर्थयात्रा करनेकी इच्छा की । इसी बीच मुझे (अपने साथ ) लेकर बन्दर हिरण्वतीके तरसे उछला । उसके डरसे मैने अपनेको समुद्रमे गिरनेवाली नदीके जलमें गिश्व दिया (मै नदीमें कूद पड़ी)। उस नदिके भीपण प्रवाहसे में इस निर्जन देशमें आ गर्या हूँ । जात्राछिन उसकी कही हुई बातको सुनकर कहा— सुन्दर्रि ! तुम यमुनाके किनारे श्रीकण्ठके पास जाओ । वहां मेरे पिताजी मध्याहमें शिवजीकी पूजा करनेके छिये आते हैं । तुम वहाँ जाकर उनको अपना समाचार सुनाओ । इससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ४५-४८ ॥

ततस्तु त्विरता काले नन्द्यन्ती तपं।निथिम्। परित्राणार्थमगमिद्धमाद्रेयमुनां नदीम्॥ ४९॥ सा त्वदीर्घेण कालेन कन्दमूलफलाशना। सम्प्राप्ता शह्वरस्थानं यत्रागच्छिति तापसः॥ ५०॥ ततः सा देवदेवेशं श्रीकण्ठं लोकव<sup>्</sup>दतम्। प्रतिवन्य ततोऽपद्यदक्षरांस्तान्महामुने॥ ५१॥ त्तपामर्थे हि विवाय सा तदा चारुदासिनो। तज्जावाल्युदिनं क्लोकमलिख्यान्यमायमनः॥ ५२॥

उसके बाद नन्दयन्ती अपनी रक्षांक लिये शीत्रतापूर्वक हिमाचलसे चल पड़ी और यमुनाक तीरपर शित तपोनिधि-( ऋतध्वज-) के पास पहुँच गयी । कन्द-मूल-फल खाती हुई वह कुछ ही समयमे शङ्करके (भी) उस स्थानपर पहुँची जहाँ तपन्ती आया करते थे । महामुने ! उसके बाद उसने विश्ववन्दित देवाधिदेव श्रीकण्ठकी पूजाकर उन (लि वे ) अक्षरोंको देखा । उनका अर्थ जानकर मनुग मुग्कान कग्नी हुई उसने जाबालिद्वारा कथित इलोक तथा अपना एक अन्य इलोक लिखा—।। ४९—५२ ॥

मुद्रलेनास्मि गदिता राजपत्नी भविष्यति। सा चावस्थामिमां प्राप्ता कश्चिन्मां त्रातुर्माश्वरः॥ ५३॥ इत्युल्लिख्य शिलापट्टे गता स्नातुं यमस्वसाम्। दृहशे चाश्रमवरं मत्तकोकिलनादितम्॥ ५४॥ तते। प्रमन्यत सात्रपिर्मृनं तिष्ठति सत्तमः। इत्येवं चिन्तयन्ती सा सम्प्रविष्टा महाश्रमम्॥ ५५॥ ततो दृदशे देवाभां स्थितां देवधतीं ग्रुभाम्। संग्रुष्कास्यां चलन्तेत्रां परिम्लानामिवाव्जिनीम्॥ ५६॥

'महर्षि मुद्गलने कहा था कि मै राजपत्नी होऊँगी, किंतु मै इस अवस्थामें आ गयी हूँ । क्या कोई मेग उद्धार करने में ममर्थ है ?' शिलापर पह लिखकर वह स्नान करने के लिये यमुना के किनारे चली गयी और उम स्थानपर मतवाली कोकिलोके खरों (काकली) से निनादित एक सुन्दर आश्रम देखा । उसने से वा—इस स्थानपर श्रेष्ट ऋषि अवस्य रहते होगे । ऐसा सोचती हुई उस महान् आश्रममे प्रविष्ट हुई । उसके बाद उसने देवी शोभासे युक्त, मुर्झायी हुई कमिलिनीके समान सूखे मुख एव चक्रव नेत्रोवाली देववतीको वहाँ बैठी हुई देखा ॥ ५२—५६ ॥

सा चापतन्तीं दहरो यक्षजां दैत्यनिद्नी। केयमित्येव संचिन्त्य समुत्थाय स्थिताभवत् ॥ ५७ ॥ ततोऽन्योन्यं समालिङ्गय गाढं गाढं सुहत्तया। पप्रच्छतुस्तथान्योऽन्यं कथयामासतुस्तदा ॥ ५८ ॥ ते परिज्ञाततत्त्वार्थे अन्योन्यं ललनोत्तमे। समासीने कथाभिस्ते नानारूपाभिरादरात् ॥ ५९ ॥ पतिसन्नित्तरे प्राप्तः श्रीकण्ठं स्नातुमाद्रात्। स तत्त्वक्षो मुनिश्रेष्ठो अक्षराण्यवलोकयन् ॥ ६० ॥

देयवतीने यक्षपुत्रीको आती हुई देखा और यह कौन है—ऐसा विचारकर वह उठ खड़ी हुई। उसके बाट सखीभावसे उन दोनोने आपसमे गाढ आळिङ्गन किया—वे एक दूसरेके गळे छगा तथा परस्पर पूछ-ताछ और बातचीत करने लगीं। वे दोनो उत्तम छछनाएँ एक दूसरीकी सबी घटनाओको जानकर बैठ गर्यी एवं आदरपूर्वक अनेक प्रकारकी कथाएँ कहने लगीं। इसी वीच वे तत्त्वज्ञाता मुनिश्रेष्ट श्रीकण्ठके निकट स्नान करनेके छिये आये और उन्होने पत्यरपर छिखं हुए अक्षरोंको देखा।। ५७–६०॥

स दृष्ट्वा वाचियत्वा च तमर्थमधिगम्य च । सुद्धृतं ध्यानमास्थाय व्यजानाच तपोनिधिः ॥ ६१ ॥ ततः सम्पूज्य देवेशं त्वर्या स प्रमृतध्वजः । अयोध्यामगमत् क्षिप्रं द्रष्टुमिक्ष्वाकुमीश्वरम् ॥ ६२ ॥ तं दृष्ट्वा नृपतिश्रेष्ठं तापसो वाक्यमत्रवीत् । श्रूयतां नरशार्द्रुळ विद्यप्तिमेम पार्थिव ॥ ६३ ॥ मम पुत्रो गुणैर्युक्तः सर्वशास्त्रविशारदः । उद्वदः किपना राजन् विषयान्ते तवैवहि ॥ ६४ ॥

उन्हें देख और पढ़कर तथा उनका अर्थ समझकर ने तपोनिधि एक क्षणमें ध्यान छगाकर (सब कुछ ठीक-ठीक) जान गये। उसके बाद महर्षि ऋतध्वज शीघ्रतासे देनेश्वरकी पूजाकर राजा इक्ष्वाकुका दर्शन करनेके छिये तुरंत ही अयोध्या चछे गये। श्रेष्ठ नरपितका दर्शन करके तपस्ती ऋतध्वजने कहा—नरशार्दूछ! राजन्! मेरी तिज्ञप्ति (याचिका) सुनिये। राजन्! आपके ही राज्यकी सीमामें एक बन्दरने सर्वशास्त्रोमें निपुण, अच्छे गुणोंसे युक्त मेरे पुत्रको बॉध रखा है।। ६१–६४।।

तं हि मोचियतुं नान्यः शक्तस्त्वत्तनयाहते। शकुनिर्नाम राजेन्द्र स ह्यस्त्रविधिपारगः॥६५॥ तन्मुनेर्वाक्यमाकण्यं पिता मम कृशोदिर। आदिदेश प्रियं पुत्रं शकुनि तापसान्वये॥६६॥ ततः स प्रहितः पित्रा भ्राता मम महाभुजः। सम्प्राप्तो वन्धनोद्देशं समं हि परमर्षिणा॥६७॥ हृष्ट्रा न्यप्रोधमत्युच्चं प्ररोहास्तृतदिङ्मुखम्। ददर्श वृक्षशिखरे उद्वद्धमृषिपुत्रकम्॥६८॥

राजेन्द्र! अस्न-विथिमें पारङ्गत आपके शकुनि नामक पुत्रके सिवाय दूसरा कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। कृशोदिरि! मुनिके उस वचनको सुनकर मेरे पिताने अपने पुत्र (मेरे भाई) शकुनिको उन तपस्त्रीक पुत्रके (बन्धन छुड़ानेके) सम्बन्धमें उचित आदेश दिया। उसके बाद पिताके द्वारा भेजा गया वह शक्तिशाली मेरा भाई उन श्रेष्ठ ऋषिके साथ ही बन्धनके स्थानपर आया। चारों ओर बरोहोसे ढके हुए अत्यन्त ऊँचे वटवृक्षको देखनेके बाद उसने वृक्षकी ऊँची चोटीपर बँघे हुए ऋषिके पुत्रको (बँधा हुआ) देखा॥ ६५-६८॥

तांश्च सर्वोह्यतापाशान् दृष्टवान् स समन्ततः। दृष्ट्वा स मुनिपुत्रं तं सजदासंयतं वदे ॥ ६९ ॥ धनुरादाय वलवानिधन्यं स चकार दृ। लाघवाद्यिपुत्रं तं रक्षंश्चिच्छेद् मार्गणैः॥ ७० ॥ किपना यत् कृतं सर्वे लतापाशं चतुर्दिशम्। पञ्चवर्षशते काले गते शक्तस्तदा शरैः॥ ७१ ॥ लताच्छन्नं ततस्तूर्णमारुरोह् मुनिर्वटम्। प्राप्तं स्विपतरं दृष्ट्वा जावालिः संयताऽपि सन् ॥ ७२ ॥ आदरात् पितरं मूर्ष्नो ववन्दे तु विधानतः। सम्परिष्वज्य स मुनिर्मूष्ट्यांद्वाय सुतं ततः॥ ७३ ॥

(फिर) उसने (फैले हुए) उन समस्त लताजालोंको चारों ओरसे (अच्छी तरह) देखा एवं बड़के पेड़में एवं अपनी जटाओंसे बॅचे मुर्निपुत्रको देखकर उस पराक्रमीने धनुष लेकर उसकी प्रत्यद्वा (डोरी) चढ़ायी एवं वह ऋषि-पुत्रकी रक्षा करते हुए निपुणतासे वाणोंद्वारा लताजालोंको काटने लगा। पाँच सौ वर्ष बीत जानेपर चारों ओर बन्दरके द्वारा बनाया गया लताजाल बाणोंसे जब काट दिया गया तब ऋषि ऋतच्वज लताओसे ढके उस वटबृक्षपर शीघ्र चढ़ गये। जाबालिने अपने पिताको आया देखकर बँचे रहनेपर भी अत्यन्त आदरके साथ यथाविधि सिरसे (सिर झुकाकर) प्रणाम किया। उस मुनिने (पुत्रका) मस्तक सूँवकर उसको अच्छी तरह गले लगाया। ६९—७३॥

उन्मोचियतुमारन्धो न शशाक सुसंयतम्। ततस्तूर्णं धनुर्न्यस्य वाणांश्च शकुनिर्वेळी॥ ७४॥ आरुरोह वटं तूर्णं जटा मोचियतुं तदा। न च शक्कोति संच्छन्नं दृढं किपवरेण हि॥ ७५॥ यदा न शकितास्तेन सम्प्रमोचियतुं जटाः। तदाऽवतीर्णः शकुनिः सहितः परमर्विणा॥ ७६॥

जग्राह च धनुर्वाणांश्वकार शरमण्डपम् । राघवादर्द्धचन्द्रैस्तां शाखां त्रिच्छेद् स त्रिधा ॥ ७७ ॥ शाख्या कृत्या न्यसौ भारवाही तपोधनः । शरसोपानमार्गण अवतीणोऽथ पादपात् ॥ ७८ ॥ तिस्तिस्तदा स्वे तनये ऋतध्वजस्त्राते नरेन्द्रस्य स्तिन धन्विना । जावालिना भारवहेन संगुतः समाजगामाथ नदीं स सूर्यजाम् ॥ ७९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥

फिर वे बन्धन खोलने छने; परंतु अत्यन्त दृढ बन्धनको वे खोल न सके। तब पराक्रमी शकुनि शीत्र ही धनुप और बाणोंको रखकर जटा खोलनेके लिये बरगदके पेड़पर चढ़ गया। पर ( बह भी ) कपिद्वारा दृढ़तापूर्वक बनाये गये बन्धनको न खोल सका। जब बह जटाओंको नहीं खोल सका, तब श्रेष्ठ ऋपिके साथ शकुनि नीचे उतर आया। फिर उसने धनुप एवं बाग लिया तथा एक शरमण्डप बनाया। उसके बाद उसने हल्के हाथ अर्द्धचन्द्राकार बाणोंने उस शाखाको तीन दुकड़ोमें काट दिया। कटी हुई शाखाके साथ ही भारवाही तपोधन बाणकी सीढ़ियोंके मार्गसे बृक्षके नीचे उतर आये। राजाके धनुर्धारी पुत्रहारा अपने पुत्रकी रक्षा हो जानेके बाद ऋतध्वज भारवाही जाबालिके साथ मूर्यपुत्री ( यमुना ) नदीके तटपर गये॥ ७४–७९॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौस्टवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ देश ॥

### [ अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ]

द्ण्डक उवाच

णतिस्मन्नतरे वाले यक्षासुरसुते शुभे। समागते हरं द्रष्टुं श्रीकण्डं योगिनां वरम्॥१॥ दृद्धाते परिम्लानसंशुष्ककुसुमं विभुम्। यहुनिर्माल्यसंयुक्तं गते तिस्मन् ऋतध्यजे॥२॥ नतस्तं वीक्ष्य देवेदां ते उमे अपि कन्यके। स्नापयेतां विधानेन पूजयेतामहर्निराम्॥३॥ नाभ्यां स्थिताभ्यां तत्रैय ऋषिरभ्यागमद् वनम्। द्रष्टुं श्रीकण्डमव्यक्तं गलयो नाम नामनः॥४॥ पंसठयाँ अध्याय प्रारम्भ

( गालव-प्रसङ्ग, चित्राङ्गदा-वेदवती-वृत्तान्त, कन्याओंकी खोज, वृताची-वृत्तान्त, जावालिकी जटाओंसे मुक्ति, विश्वकर्माकी शाप-मुक्ति, इन्द्रद्युम्नादिका सप्तगोदावरमें आना, शिव-स्तुति, सप्तगोदावरमें

सम्मेलन, बन्याओंका विवाह )

दण्डकने कहा—बाले ! इसी बीच यक्ष और असुरकी दोनों कन्याएँ योगीश्वर श्रीकण्ट महादेवका दर्शन करनेके लिये आयों । उन ऋनध्वजके चले जानेपर उन दोनोने महादेवके चारों ओर मुर्ज़ाये तथा सूखे हुए इल और विसर्जनके बाद ममर्पित की गयी अन्य बहुत-सी वस्तुएँ पड़ी हुई देखीं । उसके बाद उन देवेशका दर्शन कर वे दोनो कन्याएँ विधिसे दिन-रात श्रीकण्ठ भगवान्को स्नान करातीं एवं उनका पूजन करती थीं । उसी स्थानपर उन दोनोंके रहते हुए गालव नामके ऋषि अञ्यक्तख्रक्रपवाले श्रीकण्ठका दर्शन करनेके लिये इस कनमें आये ॥ १-४ ॥

स दृष्ट्रा कन्यकानुग्मं कस्येद्मिति चिन्तयन् । प्रविवेश शुचिः स्नात्वा कालिन्या विमले जले ॥ ५ ॥ ततोऽनुपूज्यामास श्रीकण्डं गालवो मुनिः । गायते सुखरं गीतं यक्षासुरसुते ततः ॥ ६ ॥ ततः स्वरं समाकण्यं गालवस्ते अज्ञानत । गन्धर्वकन्यके चैते संदेहो नात्र विद्यते ॥ ७ ॥ सम्पूज्य देवमीशानं गालवस्तु विधानतः । इतज्ञप्यः समध्यास्ते कन्याभ्यामभिवादितः ॥ ८ ॥

उन्होंने उन दोनो कन्याओंको देखकर 'ये किसकी कन्याएँ हैं'—इस प्रकार सोचते-विचारते हुए कालिन्दीके विमल जलमें प्रवेश किया । गालव ऋपिने स्नान करनेके बाद पित्र होकर श्रीकण्ठ महादेवकी पूजा की । उसके बाद यक्ष ओर असुरकी दोनो कन्याओंने मधुर खरसे गीत गाया । तब (उनके) खरको सुनकर गालवने यह जान लिया कि ये दोनो निस्सन्देह गन्वविक्षी ही कन्याएँ हैं । गालवने विधिसे श्रीकण्ठदेवकी पूजा कर जप किया । उसके बाद दोनों कन्याओंसे अभित्रन्दित होकर व बैठ गये ॥ ५—८ ॥

ततः प्रम्वन्न स मुनिः कन्यके कस्य कथ्यताम् । कुळाळद्वारकरणे भक्तियुक्ते भवस्य हि ॥ ९ ॥ तमूचतुर्मुनिश्चेष्ठं याथातथ्यं ग्रुभानने । जातो विदितवृत्तान्तो गाळवृस्तपतां वरः ॥ १० ॥ समुष्य तत्र रजनी ताभ्यां सम्पूजितो मुनिः । प्रातक्तथाय गौरीशं सम्पूज्य व विधानतः ॥ ११ ॥ ते जपेत्यात्रवीद्यास्ये पुष्करारण्यमुत्तमम् । आमन्त्रयामि वां कन्ये समनुज्ञातुमर्हथः ॥ १२ ॥

उसके बाद उन मुनिने उन टोनों कन्याओंसे पूछा—कन्याओ ! तुम दोनो यह बतलाओ कि शङ्करमें भिक्त करनेवाली कुलकी शोभारूपा तुम दोनों किनकी कन्याएँ हो ! शुभानने ! उन दोनों कन्याओंने उन मुनिश्रेष्ठसे सत्य बातें बतलायीं । तब तपिलयोमें श्रेष्ठ गालवने सम्पूर्ण वृत्तान्त (पूर्णतः) जान लिया । उन दोनोंसे सत्कृत होकर मुनिने वहाँ रात्रिमें निवास किया और प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक गौरीपित शङ्करका पूजन किया । उसके बाद उन दोनोंके पास जाकर उन्होने कहा—मै परम उत्तम पुष्कर वनमे जाऊँगा । मै तुम टोनोसे अनुरोधकर विदा लेना चाहता हूँ । तुम टोनों मुझे अनुजा (अनुमिन) दों ॥ ९—१२ ॥

ततस्ते अचतुर्वह्मन् दुर्लभं दर्शनं तव । किमर्थं पुष्करारण्यं भवान् यास्यत्यथादरात् ॥ १३ ॥ ते उवाच महातेजा महत्कार्यसमिन्वतः । कार्तिकी पुण्यदा भाविमासान्ते पुष्करेपु हि ॥ १४ ॥ ते अचतुर्वयं यामो भवान् यत्र गमिष्यति । न त्वया स्म विना ब्रह्मन्निह स्थातुं हि शक्तुवः॥ १५ ॥ यादमाह ऋषिश्रेष्ठस्ततो नत्वा महेश्वरम् । गते ते ऋषिणा सार्द्धं पुष्करारण्यमाद्रात् ॥ १६ ॥

उसके बाद उन दोनोंने कहा—ब्रह्मन् ! आपका दर्शन दुर्लभ है । किस कारण आप पुष्करारण्यमें जा रहे हैं । इसके बाद धार्मिक कृत्य करनेवाले महातेजस्ती-( मुनि-)ने उन दोनोंसे आदरपूर्वक कहा—आगे महीनेके अन्तमें पुष्करमें पुण्यदायिनी कार्तिकी पूर्णिमा होगी । उन दोनोंने कहा—( तो ) आप जहाँ जायँगे, वहीं हम भी चर्लेगी । ब्रह्मन् ! आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकतीं । ऋषिश्रेष्ठने कहा—ठीक है । उसके बाद आदरपूर्वक महेश्वरको प्रणामकर ऋषिके साथ वे दोनों ( कन्याएँ ) पुष्करारण्य चली गर्यी ॥ १३–१६ ॥

तथाऽन्ये ऋषयस्तत्र समायाताः सहस्रशः। पार्थिवा जानपद्याश्च मुक्त्वैकं तस्तव्यजम्॥१७॥ ततः स्नाताश्च कार्तिक्यामृपयः पुष्करेष्वथ। राजानश्च महाभागा नाभागेक्ष्वाकुसंयुताः॥१८॥ गालवोऽपि समं ताभ्यां कन्यकाभ्यामवातरत्। स्नातुं स पुष्करे तीर्थं मध्यमे धनुपाकृतौ॥१९॥ निमग्नश्चापि दहशे महामत्स्यं जलेशयम्। बहीभिर्मत्स्यकन्याभिः प्रीयमाणं पुनः पुनः॥२०॥

वहाँ केवल उन ऋतव्यजके सिवाय अन्य हजारों ऋपि, राजा एव जनपद-निवासी भी आये । उसके बाद ऋपियों एव नाभाग तथा इक्वाकु आदि महाभाग्यवान् राजाओंने कार्त्तिकी पूर्णिमाके दिन पुष्कर तीर्थमें स्नान किया । गालव भी उन दोनो कन्याओंके साथ धनुषकी आकृतिवाले मध्यम पुष्करतीर्थमें स्नान करनेके लिये उत्तरे । (जलमें ) निमग्न होनेपर उन्होने देखा कि एक जलचर महामतस्य जलमें स्थित है और अनेक मस्य-कन्याएँ उसे पुन:-पुन: प्रसन्न करनेमें लगी हुई हैं ॥ १७—२०॥

स ताधार तिमिर्मुग्धाः यूयं धर्म न जानथ । जनापवादं घोरं हि न शक्तः सोदुमुल्यणम् ॥ २१ ॥ तास्तमूचुर्महामत्स्यं कि न पदयसि गालवम् । तापसं कन्यकाभ्यां वे विचरन्तं यथेच्छया ॥ २२ ॥ यद्यसाविप धर्यातमा न विभ्रेति तपोधनः । जनापवादात् निकं त्वं विभेषि जलगध्यगः ॥ २३ ॥ ततस्ताश्चार् स तिमिर्नैव वेत्ति तपोधनः । रागान्धी नापि च भयं विजानानि सुवालिशः ॥ २४ ॥

उस मत्स्यने उन ( मछिल्यों )से कहा—मोली प्रकृति होनेके कारण तुभ सभी छोक-धर्म नहीं जानती हो। मैं जनताहारा किये जानेवाले कठोर अपवाद ( निन्दा ) सङ्न नहीं कर सकता। ( तव ) उन सभी-( मछिल्यों-)ने कहा—क्या तुम खल्छन्दतासे विचरते हुए तपन्ती गालवको दो कन्याओं के साथ नहीं देख रहे हो! यदि धर्मात्मा एवं तपत्ती होते हुए भी वे छोक-निन्दासे नहीं उरते तो जलमें रहनेवाले तुम क्यों डर रहे हो! उसके बाद उस तिमि-( मत्स्य-)ने उनसे कहा—तपत्ती छोक-निन्दाको नहीं जानते एवं प्रेममें अन्धा होनेसे प्रचण्डम् वनकर छोक-निन्दाके भयको भी नहीं समझते ॥ २१—२४॥

तच्छुत्वा मत्स्यवचनं गालयो बीडया युतः। नोत्ततार निमग्नोऽपि तस्थी स विजितेन्द्रियः॥ २५॥ स्नात्वा ते अपि रम्भोरू समुत्तीर्यं तट्टे स्थिते। प्रतीक्षन्त्यौ मुनिवरं तद्दर्शनसमुत्तुके॥ २६॥ वृत्ता च पुष्करे यात्रा गता लोका यथागतम्। त्रप्रयः पार्थिवाध्यान्ये नाना जानपदास्तदा॥ २७॥ तत्र स्थितेका सुद्रतो विश्वकर्मतनू रहा। चित्राहृदा सुचार्वद्गी वीक्षन्ती तनुमध्यमे॥ २८॥

मत्स्यके उस वचनको सुनकर गाल्य लिजत हो गये। (फिर तो) वे जितेन्द्रिय मुनि जलमें निमन्न होनेपर भी जपर नहीं आये, भीतर ही हूचे रहे। वे दोनों कदली-सहश ऊरूवाली सुन्दरियाँ रनान करनेक बाद जलसे बाहर निकल कर तीरपर खड़ी हो गयीं एवं मुनिश्रेष्टका दर्शन करनेक लिये उन्कण्ठिन होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। पुष्करकी यात्रा पूरी होनेपर सभी ऋषि, राजा और नगरवासी लोग जहांसे आये थे, वहाँ चले गये। वहां केवल सुन्दर दाँतोंवाली एवं पतली सुन्दर शरीरवाली विस्वकर्माकी कन्या चित्राङ्गदा उन दोनों कृशोदरियों-(कन्याओं-) को देखती हुई रह गयी॥ २५-२८॥

ते स्थिते चापि वीक्षन्त्यी प्रतीक्षन्त्यी च नालवम् । संस्थिते निर्जने तीर्थे गालवोऽन्तर्जले तथा ॥ २९ ॥ ततोऽभ्यागाद् वेदवती नाम्ना गन्धर्यकन्यका । पर्जन्यतनया साध्वी घृताचीगर्भसम्भवा ॥ ३० ॥ सा चाभ्येत्य जले पुण्ये स्नात्वा मध्यमपुष्करे । दृद्र्श कन्यात्रितयमुभयोस्तरयोः स्थितम् ॥ ३१ ॥ चित्राङ्गस्मयाभ्येत्य पर्यपुच्छद्दनिष्ठ्रस् । कासि केन च कार्येण निर्जने स्थितवत्यसि ॥ ३२ ॥

वे दोनों भी ( उसे ) देखती एवं गालवकी प्रतीक्षा करती हुई निर्जन तीर्थमें पड़ी रहीं और गालव जलकें भीतर ही स्थित रहे । उसके बाद वेदवनी नामकी गन्धर्व-कन्या वहाँ आयी । वह सान्धी घृताचीके गभें उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गन्धर्वकी पुत्री थी । उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थके पित्रत्र जलमें स्नान किया और दोनों तटोंपर स्थित (उन ) तीनों कन्याओको देखा । इसके बाद चित्राक्रदाके समीप जाकर उसने सरलतासे पूछा—तुम कौन हो ! और किस कार्यसे इस निर्जन स्थानमें स्थित हो ! ॥ २९–३२ ॥

सा तामुवाच पुत्रीं मां विन्द्स्व सुरवर्धकेः। चित्राङ्गदेति सुश्रोणि विख्यातां विद्वकर्मणः॥ ३३॥ साहमभ्यागता भद्रे स्नातुं पुण्यां सरस्वतीम्। नैमिषे काञ्चनार्थी तु विख्यातां धर्ममातरम्॥ ३४॥ तत्रागताय राषाऽहं रुष्ट्वा वैदर्भकेण हि। सुरथेन स कामार्ती मामेव शरणं गतः॥ ३५॥ मयात्मा तस्य दत्तक्ष्य सखीभिवीर्यमाणया। ततः शसाऽस्मि तातेन वियुक्तास्मि च भूभुजा॥ ३६॥

उस-( चित्राङ्गदा-) ने उस ( वेदवती ) से कहा—हे सुश्रोणि ! मुझे देवशिल्पी विश्वकर्माकी चित्राङ्गदा नामसे प्रसिद्ध पुत्री जानो । भद्रे ! मैं नैमिपमें धर्मकी जननी काञ्चनाक्षी नामसे प्रसिद्ध पवित्र सरखती नदीमें स्नान करने आयी थी । वहाँ आनेपर विदर्भवंशमें उत्पन्न राजा सुरथने मुझे देखा और कामपीड़ित होकर मेरी शरणमें आया । सिखयोंके रोकनेपर भी मैंने उन्हें अपनेको समर्पित कर दिया । उसके बाद पिताजीने मुझे शाप दे दिया और मैं राजासे वियोगिनी हो गयी ॥ ३३—३६ ॥

मर्तुं कृतमितभेद्रे चारिता गुह्यकेन च। श्रीकण्ठमगमं द्रष्टुं ततो गोदावरं जलम् ॥ ३७ ॥ तसादिमं समायाता तीर्थप्रवरमुत्तमम् । न चापि दृष्टः सुरथः स मनोह्लाद्दनः पितः ॥ ३८ ॥ भवती चात्र का बाले वृत्ते यात्राफलेऽधुना । समागता हि तच्छंस मम सत्येन भामिनि ॥ ३९ ॥ साव्रवीच्छूयतां याऽस्मि मन्दभाग्या कृशोदरी । यथा यात्राफले वृत्ते समायाताऽस्मि पुष्करम् ॥ ४० ॥

भद्रें मैंने मरनेक। विचार किया; परंतु गुहाकने मुझे रोक दिया। उसके वाद मैं श्रीकण्ठभगवान्का दर्शन करनेके छिये गयी और वहाँसे गोदावर जलके निकट गयी, (और अब) वहाँसे मैं इस श्रेष्ठ उत्तम तीर्थमें आ गयी हूँ। किंतु मनको आनन्दित करनेवाले उन सुरथ पितको मैने नहीं देखा। बाले ! यात्राफलके समाप्त होनेपर (पर्वकी समाप्ति हो जानेपर) आज यहाँ आनेवाली आप कौन हैं ! भामिनि ! मुझे सच-सच बतलाओ । उसने कहा—कृशोदिर ! मै मन्दभागिनी कौन हूँ तथा यात्राफलके समाप्त होनेपर पुष्करमें क्यों आयी हूँ, उसे सुनो ॥ ३७–४०॥

पर्जन्यस्य घृताच्यां तु जाता वेदवतीति हि। रममाणा वनोहेशे दृष्टाऽस्मि किपना सिख ॥ ४१ ॥ स वाभ्येत्याव्रवीत् का त्वं यासि देववतीति हि। आनीतास्याश्रमात् केन भूषृष्टान्मेरुपर्वतम् ॥ ४२ ॥ ततो मयोको नैवास्मि कपे देववतीत्यहम्। नाम्ना वेदवतीत्येवं मेरोरिप कृताश्रया ॥ ४३ ॥ ततस्तेनातिदुष्टेन वानरेण ह्यभिद्वता। समारूढास्मि सहसा वन्धुजीवं नगोत्तमम् ॥ ४४ ॥

मैं पर्जन्य नामक गन्वविक्षी पुत्री हूँ तथा घृताचीके गर्भसे उत्पन्न हुई हूँ । मेरा नाम वेदवती है । सिख ! वनप्रदेशमें भ्रमण कर रही मुझको एक बन्दरने देखा । उसने समीपमें आकर मुझसे कहा—तुम कौन हो ! कहाँ जा रही हो ! ( निश्चय ही तुम ) देववती हो । पृथ्वीपर रहनेवाले आश्रमसे मेरु पर्वतपर तुम्हें कौन लाया है ! इसपर मैंने कहा—कपे ! मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है । मेरु पर्वतपर ही मैने अपना आश्रम बना लिया है । उसके बाद अत्यन्त दुष्ट उस बन्दरसे खदेड़ी जाती हुई मैं बन्धुजीव- ( गुलदुपहरिया )के उत्तम वृक्षपर शीघ्रतासे चढ़ गयी ॥ ४१-४४ ॥

तेनापि वृक्षस्तरसा पादाकान्तस्त्वभज्यत । ततोऽस्य विषुठां शाखां समाठिङ्ग्य स्थिता त्वहम् ॥ ४५ ॥ ततः प्ठवङ्गमो वृक्षं प्राक्षिपत् सागराम्भसि । सह तेनैव वृक्षेण पतितास्म्यहमाकुठा ॥ ४६ ॥ ततोऽम्बरतलाद् वृक्षं निपतन्तं हज्छया । दहशुः सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ४७ ॥ ततो हाहाकृतं ठोकेमां पतन्तीं निरीक्ष्य हि । ऊचुश्च सिद्धगन्धवीः कष्टं सेयं महात्मनः ॥ ४८ ॥ इन्द्रद्यमनस्य महिषो गदिता ब्रह्मणा स्वयम् । मनोः पुत्रस्य वीरस्य सहस्रकृतुयाजिनः ॥ ४९ ॥

उसने शीव्र ही पैरके आघातसे उस वृक्षको तोड़ दिया । उसके बाद मैं उस वृक्षकी एक बड़ी डालीको पकड़कर स्थित रही । फिर बन्दरने उस वृक्षको समुद्रके जलमें फेंक दिया । मैं अत्यन्त घवड़ाकर उस वृक्षके साथ ही जलमें गिर पड़ी । उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियोंने आकाशसे गिरनेवाले उस वृक्षको देखा । उसके बाद उसीके साथ मुझकों भी गिरती हुई देखकर सभी छोग हाहाकार करने छने । सिद्ध और गन्धर्यछोग कहने छने—हाय ! यह कप्रकी बात है । इसके सम्बन्धमें तो ब्रह्माने खयं कहा था कि यह कत्या हजारों यज्ञोंक करनेवाछे मनुके बीर पुत्र इन्द्रसुम्नकी राजरानी होगी ( पर यह क्या हो गया ! ) ॥ ४५-४९ ॥

तां वाणीं मधुरां श्रुत्वा मोहमस्म्यागता ततः। न च जाने स केनापि चृक्षिद्धन्नः सहस्रधा॥ ५०॥ ततो ऽस्मि वेगाद् विल्ता हतानलसखेन हि। समानीतास्म्यहिममं न्वंहप्टा चाद्य सुन्दिरि॥ ५१॥ तदुत्तिष्ठस्व गच्छावः पृच्छावः क इमे स्थिते। कन्यके श्रमुपद्ये हि पुष्करस्योत्तरे तटे॥ ५२॥ प्वमुक्त्वा वराङ्गी सा तया सुतनुकन्यया। जगाम कन्यके द्रष्टुं प्रष्टुं कार्यसमुत्सुका॥ ५३॥

उस मधुर वाणीको सुननेक बाद सुझे मूर्च्छा आ गयी। में यह नहीं जानती कि उस दक्षको किसने सहसों दुकड़ोंमें काट डाला। उसके बाद अग्निक सखा बलवान् वायुने मुझे शीव्रतासे यहाँ ला दिया है। सुन्दरि! तुमको आज मैने यहाँ देखा है। इसलिये उठो, हम दोनों चलें; और किर पूछें तथा देखें कि पुष्कर तीर्थके उत्तरी तटपर दिखायी देनेवाली ये दोनों कन्याएँ कौन हैं! ऐसा कहकर इस कार्यके करनेमें उत्काण्ठित वह सुन्दरी उस सुन्दर तथा दुवल देहवाली कन्याके साथ उस पारकी दोनों कन्याओंको देखने तथा वस्तुस्थिति पूछनेके लिये वहाँ गयी॥ ५०-५३॥

ततो गत्वा पर्यपृच्छत् ते ऊचतुरुभे अपि। याधातथ्यं तयोस्ताभ्यां खमात्मानं निवेदितम् ॥ ५४ ॥ ततस्तार्चतुरोपीह सप्तगोदावरं जलम्। सम्प्राप्य तीर्थे तिष्ठन्ति अर्चन्त्यो हाटकेरवरम् ॥ ५५ ॥ ततो वहून् वर्षगणान् वभ्रमुस्ते जनास्त्रयः। तासामर्थाय शकुनिर्जावालिः स ऋतव्वजः॥ ५६ ॥ भारवाही ततः खिन्नो दशाव्यशतिके गते। काले जगाम निवेदात् समं पित्रा तु शाकलम् ॥ ५७ ॥

उसके बाद वहाँ जाकर उसने उन दोनोंमे पृष्ठा । उन दोनोने अपनी सची घटना उन दोनोंसे बतायीं । उसके बाद चारों कन्याएँ सप्तगोदावर जलके समीप जाकर हाटकेश्वर भगवान्की पूजा करती हुई तीयमें रहने लगीं । इयर शकुनि, जावालि और ऋतव्यज—ये तीनों व्यक्ति उन कन्याओंके लिये अनेक वर्योतक भ्रमण करते रहे । तब एक हजार वर्य बीन जानेपर भार-बहन करनेवाले ( जावालि ) खिन्न होकर पिताके साथ शाकल जनपदमें चले गये ॥ ५४—५०॥

तस्मित्ररपितः श्रीमानिन्द्रग्रुम्नो मनोः सुतः। समध्यास्ते स विद्याय सार्घपात्रो विनिर्वयौ ॥ ५८ ॥ सम्यक् सम्पूजितस्तेन सजावालिर्म्युतध्वज्ञः। स चेद्वाकुसुनो धीमान् शकुनिर्भावज्ञोर्चितः॥ ५९ ॥ ततो वाक्यं मुनिः प्राह इन्द्रग्रुम्नमृतव्वज्ञः। राजन् नए।ऽवलासाकं नन्द्यन्तीति विश्रुता॥ ६० ॥ तस्यार्थे चैव वसुधा असामिरिटना नृप। तसादुत्तिष्ठ मार्गस्व साहाय्यं कर्तुमहीसि॥ ६१ ॥

वहाँ मनुके पुत्र श्रीमान् राजा इन्द्रशुम्न नित्रास कर रहे थे । वे इस समाचारको जानकर अर्वपात्र हाथमें छिये वाहर निकले । उन्होंने त्रिविपूर्वक सुन्दर रीतिसे जावालि और ऋतव्यजकी पूजा की तथा उस इस्वाकुनन्द्रन बुद्धिमान् भतीजे शकुनिकी भी अर्चना की । उसके वाद ऋतव्यज मुनिने इन्द्रशुम्नसे कहा—राजन् ! हमछोगोंकी नन्दयन्ती नामसे प्रसिद्र (अथानी ) कन्या खो गयी है । राजन् ! उसके छिये हमछोगोंने सारी पृथ्वीपर भ्रमण किया है । इसछिये (कृपया ) उठिये, पता छगाइये और हमारी सहायता कीजिये ॥५८—६१ ॥

अधोवाच तृषो ब्रह्मन् ममापि छछनोत्तमा। नष्टा छतश्रमस्यापि कस्याहं कथयामि ताम्॥६२॥ आकाशात् पर्वताकारः पतमानो नगोत्तमः। सिद्धानां वाक्यमाकर्ण्य वाणैदिछन्नः सहस्रथा॥६२॥ न चैव सा वरारोहा विभिन्ना छाववान्मया। न च जानामि सा कुन्न तस्माद् गच्छामि मार्गितुम्॥६४॥ इत्येवमुक्त्वा स नृपः समुत्थाय त्वरान्वितः। स्यन्दनानि द्विजाभ्यां स स्नातृपुनाय चार्पयत्॥६५॥

इसके बाद राजाने कहा—प्रक्षन् ! मेरी भी एक उत्तम लाडिली कत्या खो गयी है । उसे ढूँढनेमें में परिश्रम कर चुका हूँ । उसके विषयमें मैं किससे कहूँ । सिद्धोंका वचन सुनकर आकाशसे नीचे गिरनेवाले पर्वतके समान श्रेष्ठ वृक्षको मैने बाणोंसे हजारो टुकड़ोमें काट डाला । मेरे हस्तकौशलसे उस सुन्दरी कत्याको चोट नहीं लगी । मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है ! अतः उसे ढूँढ़नेके लिये में (भी ) चल रहा हूँ । ऐसा कहनेके वाद वे राजा शीव्रतासे उठे । उन्हें ने उन दोनो ब्राह्मणो तथा अपने भतीजेके लिये रथ दे दिये ॥ ६२—६५ ॥

तेऽधिरुद्य रथांस्तूर्णं मार्गन्ते चसुधां क्रमात्। वदयाश्रममासाद्य दहग्रुस्तपसां निधिम्॥६६॥ तपसा कर्शितं दीनं मलपद्वजटाधरम्। निःश्वासायासपरमं प्रथमे वयसि स्थितम्॥६७॥ तसुपेत्याव्रवीद् राजा इन्द्रद्युम्नो महाभुजः। तपस्विन् यौवने घोरमास्थितोऽसि सुदुश्चरम्॥६८॥ तपः किमर्थं तच्छंस किमभिष्रेतसुच्यताम्। सोऽव्रवीत् को भवान् बृहि ममात्मानं सुद्वत्तया॥६९॥ परिपृच्छिति शोकार्ते परिखिन्तं तपोन्वितम्। सप्राह राजाऽसि विभो तपस्वित्र शाकले पुरे॥ ७०॥ मनोः पुत्रः प्रियो श्चाता इक्ष्वाकोः कथितं तव। स चास्मै पूर्वचरितं सर्वे कथितवान् नृपः॥ ७१॥

वे रथोंपर चढ़कर शीव्रतासे क्रमशः पृथ्वीपर खोज करने छगे। (इस क्रममें) उन छोगोंने बदिरकाश्रममें जाकर तपस्या करनेसे दुबले और धूळ-मिट्टीसे भरे, जटा धारण किये हुए, जोर-जोरसे साँस ले रहे एक तपोमूर्ति युवकको देखा। महाबाहु राजा इन्द्रवुम्नने उसके पास जाकर कहा—तपिंखन्! यह वतलाओं कि युवा-अवस्थामें ही तुम अत्यन्त दुष्कर कठोर तप क्यों कर रहे हो! यह भी वतलाओं कि तुम्हारी अभिलाघा क्या है! उसने कहा—आप मुझसे यह बतलायें कि चिन्तासे प्रस्त अत्यन्त दुखी एवं तपश्चर्यसे युक्त मुझसे प्रेमपूर्वक पूछनेवाले आप कौन हैं! उसने कहा—तपिंखन्! विभो! मै मनुका पुत्र एवं इक्ष्वाकुका प्रिय भाई शाकलपुरका राजा हूँ। मैंने अपना परिचय कह दिया। उस राजाने भी उनसे पहलेकी सारी कथा कह सुनायी॥ ६६—७१॥

श्रुत्वा प्रोवाच राजर्पिमी मुञ्चस्व कलेवरम्। आगच्छयामि तन्वज्ञीं विचेतुं भ्रातृजोऽसि मे॥ ७२॥ इत्युक्त्वा सम्परिष्वज्य नृपं धमनिसंततम्। समारोप्य रथं तूर्णं तापसाभ्यां न्यवेदयत्॥ ७३॥ भ्रृत्यवज्ञः सपुत्रस्तु तं दृष्ट्वा पृथिवीपतिम्। प्रोवाच राजन्नेहोहि करिष्यामि तव प्रियम्॥ ७४॥ यासौ चित्राङ्गदा नाम त्वया दृष्टा हि नैमिषे। सप्तगोदावरं तीर्थं सा मयैव विसर्जिता॥ ७५॥

(ऊपर कही वार्तोंको) सुनकर राजिषने कहा—तुम अपने शरीरका त्याग मत करो। तुम मेरे भतीजे हो। आओ, मैं उस सुन्दरीकी खोज करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने उमरी शिराओंसे भरे हुए राजाको गले लगाया और उन्हे रथपर चढाकर शीव्र उन दोनों तपिलयोंके पास पहुँचा दिया। पुत्रके सिहत ऋतष्वजने उन राजाको देखकर कहा—राजन्! आइये! आइये! मैं आपका प्रिय-कार्य करूँगा। आपने नैमिनारण्यमें जिस चित्राह्मदाको देखा था, उसे मैंने ही सप्तगोदावर नामके तीर्थमें छोड़ दिया था।। ७२—७५।।

तदागच्छथ गच्छामः सौदेवस्येव कारणात्। तवास्माकं समेण्यन्ति कन्यास्तिस्रस्तथापराः॥ ७६॥ इत्येवमुफ्त्वा स ऋषिः समाश्वास्य सुदेवजम्। शकुनि पुरतः गृत्वा सेन्द्रशुम्नः सपुत्रकः॥ ७७॥ स्यन्द्नेनाश्वयुक्तेन गन्तुं समुपचक्रमे। सप्तगोदावरं तीर्थं यत्र ताः क्रन्यका गताः॥ ७८॥ पतस्मित्रन्तरे तन्वी घृताची शोकमंयुता। विचचारोदयिगीरं विचिन्वन्ती सुतां निजाम्॥ ७९॥

तो आइये, हमलोग सुदेवके पुत्रके कार्यसे ही वहाँ चलें। वहाँ पर हमलोगोंको अन्य तीन कन्याएँ भी मिलेंगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेवके पुत्रको सान्त्वना दे करके एवं शकुनिको आगे कर इन्ह्रयुद्ध और पुत्रके साथ घोडे जुते रयसे सप्तगोदावर तीर्थमें जानेकी योजना बनायी—जहाँ ने कन्याएँ गयी थीं। इस बीच दुर्बलाड़ी घृताची शोकसे चिन्तित होकर अपनी कन्याको हूँ इती हुई उदयगिरियर विचरण करने लगी।। ७६-७९॥

तमाससाद च कपि पर्यपृच्छत् तथाप्सराः। कि वाला न त्वया दृष्टा कपे सत्यं चद्स माम्॥ ८०॥ तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा स कपिः प्राह् वालिकाम्। दृष्टा देववती नाम्ना मया न्यस्ता महाश्रमे॥ ८१॥ कालिन्या विमले तीर्थे मृगपिक्षसमन्विते। श्रीकण्डायतनम्यात्रे मया सत्यं तवीदितम्॥ ८२॥ सा पाह बानरपते नाम्ना वेदवतीति सा। न हि देववती स्थाता तदागच्छ वजावहे॥ ८२॥

वहाँ घृताची अप्सराको वह बन्दर मिल गया। घृताची अप्सराने उससे पूछा—कपे ! मुझसे सच कहो कि क्या तुमने लड़कीको नहीं देखा है ! उसके वचनको सुनकर उस किपने कहा—मिने देववती नामकी बाल्किको देखा है और उसे मृगों तथा पिन्नयोंसे भरे कालिन्दीके विमल तीर्यमें श्रीकण्ठके मन्दिरके सामने स्थित महाश्रममें रख दिया है। मेंने तुमसे यह सन्य बात कही है। उस-( घृताची-)ने कहा—किपराज ! वह वेदवती नामसे विख्यात है, वह देववती नहीं है। तो आओ; हम दोनों वहाँ चलें।। ८०-८३।।

घृताच्यास्तद्वचः श्रुत्वा वानरस्त्वरितकमः। पृष्ठतोऽस्याः समागच्छन्नदीमन्वेव कौशिकीम् ॥ ८४ ॥ ते चापि कौशिकीं प्राप्ता राजर्षिप्रवरास्त्रयः। द्वितयं तापसाभ्यां च रथैः परमवेगिभिः॥ ८५ ॥ अवतीर्य रथेभ्यस्ते स्नातुमभ्यागमन् नदीम्। घृताच्यपि नदीं स्नातुं सुपुण्यामाजगाम ह ॥ ८६ ॥ तामन्वेव कपिः प्रायाद् हप्रो जावाळिना तथा। ष्टप्टैव पितरं प्राह पार्थिवं च महावलम् ॥ ८७ ॥

घृताचीकी उस बातको सुनकर बन्दर शीव्रतासे पग बढ़ाता हुआ उसके पीछे-पीछे कौशिकी नदीकी ओर चला। वे तीनों श्रेष्ठ राजर्षि भी दोनों तपस्त्रियों- (जावालि और ऋतष्वज-)के साथ बहुत तेज चलनेवाले रयोंपर चढ़कर कौशिकी नदीके समीप पहुँचे। वे लोग रथसे उतरकर स्नान करनेके लिये नदीके निकट आये। घृताची भी उस परम पवित्र नदीमें स्नान करने आयी। बन्दर भी उनके पीछे ही आ गया। जावालिने उसे देखा। देखते ही उन्होंने पिता एवं महाबलशाली राजासे कहा— ॥ ८४—८७ ॥

स एव पुनरायाति वानरस्तात वेगवान् । पूर्वे जटास्वेव वलाद्येन वद्धोऽिस पाद्ये ॥ ८८ ॥ तज्जायालिवनः श्रुत्वा शकुनिः क्षोधसंयुतः । सशरं धनुरादाय इदं वचनमव्रवीत् ॥ ८९ ॥ ब्रह्मन् प्रदीयतां महामाज्ञां तात वदस्व माम् । यावदेनं निहन्म्यद्य शरेणैकेन वानरम् ॥ ९० ॥ इत्येवमुक्ते वचने सर्वभूतिहते रतः । महर्षिः शकुनि प्राह् हेतुयुक्तं वचो महत् ॥ ९१ ॥

तात ! यह वही बन्दर फिर तेजीसे (यहाँ ) आ रहा है, जिसने पहले मुझे जबर्दस्ती जटाजालसे बड़के पेड़में बाँध दिया था । जाबालिके उस बचनको सुनकर अत्यन्त कुपित हुए शकुनिने वाणसहित धनुपको लेकर यह बचन कहा—बहान् ! मुझे आज्ञा दीजिये; तात ! मुझसे कहिये; क्या मैं एक बाणसे ही इस

बन्दरको मार डाखँ ! ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंकी भलाईमें छने रहनेवाले महर्षिने शकुनिसे अत्यन्त युक्तियुक्त वचन कहा— ॥ ८८-९१ ॥

न कश्चित्तात केनापि वध्यते हन्यतेऽपि वा। वधवन्धौ पूर्वकर्मवदयौ नृपतिनन्दन ॥ ९२ ॥ इत्येवमुक्तवा शकुनिमृपिवानरमन्नवीत् । पहोहि वानरास्माकं साहाय्यं कर्तुमईसि ॥ ९३ ॥ इत्येवमुक्तो मुनिना वाले स कपिकुञ्जरः ।

कृताञ्जलिपुरो भूत्वा प्रणिपत्येद्मव्रवीत् । ममाक्षा दीयतां व्रह्मज् शाधि किं करवा यहम् ॥ ९४ ॥ इत्युक्ते प्राह स मुनिस्तं वानरपति चचः । मम पुत्रस्त्वयोद्वद्धो जटासु वटपादपे ॥ ९५ ॥

तात! (वस्तुतः) न तो किसीको कोई बाँधता है और न मारता ही है। नृपतिनन्द्रन! वध और वन्धन पूर्वजन्ममें किये गये कमोंके फलाधीन होते हैं। शकुनिसे इस प्रकार कहकर मुनिने वन्दरसे कहा—वन्दर! आओ, आओ! तुम्हें हमलोगोकी सहायता करनी चाहिये। बाले! मुनिके ऐसा कहनेपर उस श्रेष्ठ कपिने करबद्ध प्रणाम करते हुए यह कहा—ब्रह्मन्! मुझे आज्ञा दीजिये; मुझे निर्देश दीजिये कि मैं क्या करूँ! उसके ऐसा कहनेपर मुनिने उस कपिपतिसे यह वचन कहा—तुमने मेरे पुत्रको बड़के पेड़में जटाओंसे बाँध रखा या। ९२-९५॥

न चोन्मोचियतुं वृक्षाच्छक्तनुयामोऽपि यत्नतः। तद्नेन नरेन्द्रेण त्रिधा कृत्वा तु शाखिनः॥ ९६॥ शाखां वहित मत्सूनुः शिरसा तां विमोचय। दशवर्षशतान्यस्य शाखां वै वहतोऽगमन्॥ ९७॥ न च सोऽस्ति पुमान् कश्चिद् यो ह्युन्मोचियतुं क्षमः। स ऋषेवीक्यमाकण्यं किपर्जावालिनो जटाः॥ ९८॥ शनैकन्मोचयामास क्षणादुन्मोचिताश्च ताः। ततः शीतो मुनिश्रेष्ठो वरदोऽभृदतच्वजः॥ ९९॥

विशेष यत्न करनेपर भी हमलोग उस पेड़से इसको उन्मुक्त (अलग) नहीं कर सके । इसलिये इस राजाने उस वृक्षके तीन टुकड़े कर दिये । मेरा पुत्र आजतक सिरपर उसको डालीको ढो रहा है । अब तुम उसे उन्मुक्त कर दो । इस डालीको ढोते हुए उसको एक हजार वर्ष बीत गये हैं । ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो इसे छुड़ानेमें समर्थ हो । उस वन्दरने ऋपिकी बात छुनकर जावालिकी जटाओंको धीरे-धीरे खोल दिया । वे जटाएँ क्षणभरमें ही खुल गर्यों । उसके बाद प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ऋतच्चज वर देनेके लिये तैयार हो गये ॥ ९६—९९ ॥

कपिं प्राह वृणीष्य त्वं वरं यन्मनसेप्सितम्। ऋतष्वजवचः श्रुत्वा इमं वरमयाचत ॥ १०० ॥ विश्वकर्मा महातेजाः कपित्वे प्रतिसंख्यितः। ब्रह्मन् भवान् वरं महां यदि दातुमिहेच्छिति ॥ १०१ ॥ तत्स्वदत्तो महाघोरो मम शापो निवर्त्यताम्। विज्ञाङ्गदायाः पितरं मां त्वष्टारं तपोधन ॥ १०२ ॥ अभिजानीहि भवतः शापाद्वानरतां गतम्। सुबहूनि च पापानि मया यानि कृतानि हि ॥ १०३ ॥ कपिचापल्यदोषेण तानि मे यान्तु संक्षयम्। ततो ऋतष्वजः प्राहशापस्यान्तो भविष्यति ॥ १०४ ॥ यदा घृताच्यां तनयं जनिष्यसि महावछम्। इत्येवमुक्तः संहष्टः स तदा कपिकुञ्जरः॥ १०५ ॥

(फिर) उन्होंने वन्दरसे कहा—तुम अपना मनोऽभिलंपित वर मॉगो । ऋतध्वजकी वात सुनकर किप-योनिमें स्थित महातेजस्वी विश्वकर्माने यह वर मॉगा—ब्रह्मन् ! यदि आप मुझे वर देनेके लिये इच्छा कर रहे हैं तो मुझे दिये गये अपने महाघोर शापका निवारण कर दें। तपोधन ! चित्राङ्गदाके पिता मुझ त्वष्टाको आप पहचान लें। आपके शापसे (ही) मैं बन्दर हो गया हूँ। किपकी (स्वामाविक) चन्न्रस्वतारूपी दोपसे

मैंने जिन बहुत-से पार्पोको किया है, वे सभी नट हो जायँ । उसके बाद ऋतव्यजने कहा—जन तुम घृतांचीसे महाबळ्यान् पुत्र उत्पन्न करोगे तब शापका अन्त होगा । तब ऐसा कहनेपर वह कापिश्रेष्ठ अत्यन्त हर्पित हो गया ॥ १००-१०५॥

स्तातुं तुर्णे महानद्यामवर्ताणः कृशोद्रि। ततस्तु सर्वे क्रमशः स्तात्वाऽच्यं पितृदेवताः॥ १०६॥ जग्मुर्हेष्टा रथेभ्यस्ते घृताची दिवमुत्पतत्। तामन्वेव महावेगः स कपिः प्लवतां वरः॥ १०७॥ दृदशे स्पसम्पन्नां घृताची स प्लवङ्गमः। सापि तं विलनां श्रेप्ठं हप्ट्वेव कपिकुञ्जरम्॥ १०८॥ शात्वाऽथ विश्वकर्माणं कामयामास कामिनी। ततोऽनुपर्वतश्रेप्ठे ख्याते कोलाहले कपिः॥ १०९॥ रमयामास तां तन्वीं सा च तं वानरोत्तमम्। एवं रमन्ता सुचिरं सम्प्राप्ती विन्थ्यपर्वतम्॥ ११०॥

कृशोहिर ! वह शीव ही महानदीमें स्नान करनेके लिये उतरा । उसके वाद वे सब क्रमशः स्नानकर पितरों और देशेके नर्पण-अर्चन कर रयसे चले गये एवं घृताची न्हर्गमें उड़ गयी । महावेगशाली श्रेष्ठ किरिने भी उसका अनुसरण किया । उस बन्दरने रूपसे सम्पन्न घृताचीको देखा । उस कामिनी- ( घृताची-)ने भी बल्वानोंमें श्रेष्ठ उत्तम कापिको देखकर एवं उसे विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना की । उसके बाद कोलाहल नामसे विल्यात श्रेष्ठ पर्वतपर उस बन्दरने घृताचीके साथ एवं घृताचीने उस श्रेष्ठ बन्दरके साथ आनन्द-क्रीड़ा की । इस प्रकार बहुत हिनोतक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विन्व्यपर्वनपर पहुँचे ॥१०६–११०॥

रथैः पञ्चिष तर्वार्यं सम्प्राप्तास्ते नरोत्तमाः । मध्याद्वसन्ये प्रीताः सप्तगोदावरं जलम् ॥१११॥ प्राप्य विश्रामहेत्वर्थमवतेरुस्त्वरान्चिताः । तेपां सारथयश्चाद्वान् स्नात्वा पीतोद्काण्लुतान् ॥११२॥ रमणीये वनोदेशे प्रचाराये समुन्सजन् । शाड्वलाल्येषु देशेषु मुहूर्त्तादेव वाजिनः ॥११३॥ स्नाः समाद्वन् सर्वे देवायतनमुत्तमम् । तुरङ्गखुरनिर्घोषं श्रुत्वा ता योपिनां वराः ॥११४॥ किमेतिदिनि चोक्येव प्रजग्तुहारकेद्वरम् । आरुहा वलभी तास्तु समुदैक्षन्त सर्वशः ॥११५॥

वे पाँचों श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्लित होकर स्यद्वारा दोपहरके समय सप्तगोदावर जलवाले उस तीर्थमें पहुँचे। वहाँ जाकर वे विश्राम करनेके लिये शीवतासे नीचे उतरे। उनके सारिथयोंने भी स्तान किया एवं घोड़ोंको जल विलाकर तथा नहला-शुलाकर (उन्हें) सुन्दर वन-प्रदेशमें विचरण करनेके लिये छोड़ दिया। मुद्दर्तभरमें ही हिरियाछीमें हरे-भरे स्थानमें वे घोड़े तृप्त हो गये। उसके बाद वे सभी (धोड़े) उत्तम देव-मन्दिरके पास दौड़ने लगे। घोड़ोंके टापका शब्द सुनकर श्रेष्ठ लियाँ 'यह क्या है' ऐसा कहकर हाटकेहबर (के मन्दिरमें) गर्यी एवं छत्तपर चढ़कर सभी ओर देवने लगीं। १११-११५॥

अपस्यंस्तार्थसिष्ठिले स्नायमानान् नरोत्तमान्।

ततिश्चित्राङ्गदा दृष्टा जटामण्डलधारिणम्। सुरथं हसती प्राह संरोहत्पुलका सखीम् ॥११६॥

योऽसो युवा नीलधनप्रकाशः संदृश्यदे दीर्घमुजः सुरूपः।

स एव नृनं नरदेवसुनुर्वृतो मया पूर्वतरं पतिर्यः॥११७॥

यद्वेप जाम्बृनदतुल्यवर्णः द्वेतं जटाभारमधारियप्यत्।

स एय नृनं तपतां यरिष्टो प्रमुतव्वजो नात्र विचारमित्तः॥११८॥

वतोऽत्रवीद्यां हृष्टा नन्दयन्ती सखीजनम्। एयोऽपरोऽस्यैव सुतो जावालिनात्र संशयः॥११९॥

क्रियेवमुक्या वचनं वलभ्या अवनीर्य च। समासतात्रतः शम्भोगीयन्यो गीतिकां शुभाम्॥१२०॥

उन कन्याओंने तीर्थके जलमें स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुपोंको देखा । फिर चित्राङ्गदाने जटा-मण्डल धारण करनेवाछे नृपति सुरथको देखा। रोमाब्रित होकर उसने हॅसती हुई सखीसे कहा—नीछे मेवके समान वर्ण तथा लम्बी भुजाओंबाला वह जो सन्दर युवा पुरुष दिखलायी पड़ रहा है, निश्चय ही पहले ( जन्ममे ) मैंने उसी राजपुत्रको पतिरूपसे वरण किया था । इसमे कुछ विचारनेकी आवश्यकता नहीं है । खर्णके समान वर्णवाले जो व्यक्ति इवेत जटाभारको धारण किये हुए है वे निश्चय ही तपिखयोमे श्रेष्ठ ऋतव्वज ही हैं ( इसमें शङ्का नहीं हैं ) । उसके वाद नन्दयन्तीने सिखयोसे हिर्पित होकर कहा—वह दूसरा व्यक्ति निस्सन्देह इन्हीं ऋतव्यजके पुत्र जावालि हैं । इस प्रकार कहकर ने सभी छतसे उतरीं एव शङ्करके सामने नैठकर कल्याण करनेवाले गीतका गान करने ( स्तुति करने ) लगीं--।। ११६-१२०॥

नमोऽस्तु रार्व शम्भो त्रिनेत्र चारुगात्र त्रैलोक्यनाथ उमापते दक्षयज्ञत्रिध्वंसकर कामाङ्गनाशन घोर पापप्रणाशन महापुरुप महोत्रमूर्ते सर्वसत्त्वक्षयंकर ग्राभद्वर महेश्वर त्रिशूलधारिन सरारे गुहावासिन् दिग्वासः महाराङ्खरोखर जटाधर कपालमालाविभूषितरारीर वामचक्षः वामदेवप्रजाध्यक्ष भगाक्णोः क्षयद्वर भीमसेन महासेननाथ परापते कामाङ्गदहन चत्वरवासिन् शिव महादेव ईशान शङ्कर भीम भव चुपभष्वज जटिल प्रौढ महानाट्येंश्वर भूरिरत्न अविद्युक्तक रुद्र रुद्रेश्वर स्थाणो एकलिङ्ग कालिन्दीपिय श्रीकण्ड नीलकण्ठ अपराजित रिपुभयद्भर सन्तोपपते वामदेव अघोर तत्पुरुप महाघोर अघोरमूर्ते शान्त सरस्ती-कान्त कीनाट सहस्रमूर्ते महोद्भव विभो कालाग्निरुद्र रुद्र हर महीधरिपय सर्वतीर्थाधियास हंस कामेश्वर केदाराधिपते परिपूर्ण मुचुकुन्द मधुनिवासिन् कृपाणपाणे भयद्वर विद्याराज सोमराज कामराज रञ्जक अञ्जनराजकन्याहृद्चळवसते समुद्रशायिन् गजमुख घण्टेश्वर गोकर्ण ब्रह्मयोने सहस्रवक्त्राक्षिचरण हाटकेश्वर नमोऽस्त ते॥

प्राप्ताः सर्व पवर्षिपार्थिवाः। द्रष्टुं त्रैलोक्यकर्तारं ज्यम्वकं हाटकेश्वरम् ॥१२१॥ पतस्मिन्नन्तरे

हे शर्व ! हे शम्भो ! हे तीन नेत्रवाले ! हे सुन्दर गात्रवाले ! हे तीनों लोकोंके स्वामिन् ! हे उमापते ! हे दक्ष यज्ञको विष्यस्त करनेवाले! हे कामदेवके नाश करनेवाले! हे घोर! हे पापके नष्ट करनेवाले! हे महापुरुष! हे भयद्भर मूर्तिवाले ! हे सम्पूर्ण प्राणियोंके क्षय करनेवाले ! हे ग्रुम करनेवाले ! हे महेश्वर ! हे त्रिशूलवारिन् ! हे कामरात्रों ! हे गुफार्में रहनेवाले ! हे दिगम्बर ! हे महाराङ्क्षके शिरोभूपणवाले ! हे जटाधर ! हे कपालमालासे विभूपित शरीरवाळे ! हे वामचक्षु ! हे वामदेव ! हे प्रजाभ्यक्ष ! हे भगक्षिके क्षयकारिन् ! हे भीमसेन ! हे महासेनानाथ ! हे पशुपते ! हे कामदेवके जलानेवाले ! हे चत्वरवासिन् ( चबूतरेपर वास करनेवाले ) ! है शिव ! हे महादेव ! हे ईशान ! हे शङ्कर ! हे भीम ! हे भव ! हे वृपभष्त्रज ! हे जटिल ! हं प्रौढ ! हे महानाटचके ईश्वर ! हे भूरिरत्न ( रत्नराशि ) ! हे अविमुक्तक ! हे रुद्र ! हे रुद्रेश्वर ! हे स्थाणो ! हे एकलिङ्ग ! हे कालिन्दीप्रिय ! हे श्रीकण्ठ ! हे नीलकण्ठ ! हे अपराजित ! हे रिपुभयङ्कर ! हे सन्तोषपते ! हे वामदेव ! हे अघोर ! हे तत्पुरुप ! हे महाघोर ! हे अघोरमूर्तें ! हे शान्त ! हे सरख़तीकान्त ! हे कीनाट ! हे सहस्रमूर्ति ! हे महोद्भव ! हे विभो ! हे कालाग्निरुद्र ! हे रुद्र ! हे हर ! हे महीधरप्रिय ! हे सर्वतीर्याविवास ! हे हंस ! हे कामेश्वर ! हे केदाराविपते ! हे परिपूर्ण ! हे मुचुकुन्द ! हे मधुनिवासिन् ! हे कपालपाणे ! हे भयद्वर ! हे विधाराज ! हे सोमराज ! हे कामराज ! हे रख्नक ! हे अञ्जनराजकन्या ( कार्ळी )के हृदयमें सदा रहनेवाले ! हे समुद्रशायिन् ! हे गजमुख ! हे घण्टेश्वर ! हे गोकर्ण ! हे ब्रह्मयोने ! हे हजार मुख, ऑख एवं चरणवाले ! हे हाटकेखर ! आपको नमस्कार है ।

इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजालोग तीनों लोकोंके कर्ता भगवान् त्रयम्बक हाटकेश्वरका दर्शन करने वहाँ पहुँच गये—॥ १२१॥

समारूढाश्च सुस्ताता दहशुर्योषितश्च ताः। स्थितास्तु पुरतस्तस्य गायन्त्यो गेयमुत्तमम् ॥१२२॥ ततः सुदेवतनयो विश्वकर्मसुतां वियाम्। दृष्ट्वा दृपितचित्तस्तु संरोहत्पुलको वभौ॥१२३॥ त्रमृतव्वजोऽपि तन्वङ्गी दृष्ट्वा चित्राङ्गदां स्थिताम्। प्रत्यभिज्ञाय योगात्मा वभौ मुदितमानसः॥१२४॥ ततस्तु सहसाऽभ्येत्य देवेशं हाटकेश्वरम्। सम्पूजयन्तस्त्र्यक्षंतेस्तुवन्तःसंस्थिताःक्रमात्॥१२५॥

और भलीमाँति स्नान करनेके बाद ऊपर चढ़कर उन लोगोंने देवताके अभिमुख बैठकर गीत गाती हुई (स्तुति करती हुई) स्त्रियोंको देखा । उसके बाद बसुदेवके पुत्र अपनी प्रिया विश्वकर्माकी पुत्रीको देखकर हुपसे गद्गद हो गये । योगी ऋतच्वज भी तन्बङ्गी चित्राङ्गदाको वहाँ स्थित देख एवं पहचानकर महान् हुपमें भर गये । उसके बाद सभी न्यक्ति शीघ्र ही देवाधिदेव हाटकेश्वर भगवान्के निकट गये एवं त्रिलोचनकी पूजाकर क्रमशः खड़े होकर स्तुति करने लगे ॥ १२२-१२५ ॥

चित्राङ्गदापि तान् द्वष्ट्वा त्रमृतध्वजपुरोगमान् । समंताभिः क्वशाङ्गीभिरभ्युत्थायाभ्यवाद्यत्॥ १२६॥ स च ताः प्रतिनन्द्येव समं पुत्रेण तापसः । समं नृपतिभिर्द्धप्टः संविवेश यथासुखम् ॥ १२७॥ ततः किपवरः प्राप्तो घृताच्या सद्द सुन्दरि । स्नात्वा गोदावरीतीर्थे दिदश्चहाटकेश्वरम् ॥ १२८॥ ततोऽपश्यत् सुतां तन्वीं घृताची शुभदर्शनाम् । साऽपि तां मातरं द्वष्ट्वा हृष्टाऽभूद्वरवर्णिनी ॥ १२९॥

चित्राङ्गदाने भी उन ऋतच्वज आदिको देखकर उन तन्वङ्गी-( कन्याओं-) के साथ उठकर प्रणाम किया। पुत्रसिंहत उन तपस्तीने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे प्रसन्ततासे राजाओंके साथ सुखपूर्वक बैठ गये। सुन्दिर ! उसके बाद गोदावरीतीर्थमें स्नानकर हाटकेश्वर भगवान्का दर्शन करनेकी इच्छावाछा वह श्रेष्ठ बन्दर भी घृताचीके साथ वहाँ पहुँचा। फिर घृताचीने अपनी शोभाशािछनी कृशाङ्गी पुत्रीको देखा। वह सुन्दरी भी अपनी उस माताको देखकर हिर्षित हो गयी॥ १२६-१२९॥

ततो घृताची खां पुत्रीं परिष्वज्य न्यपीडयत्। स्नेहात् सवाष्पनयनां मुहुस्तां परिजिन्नती ॥ १३० ॥ ततो ऋतष्वजः श्रीमान् कर्षि वचनमन्नवीत्। गच्छानेतुं गुह्यकं त्वमञ्जनाद्रौ महाञ्जनम् ॥ १३१ ॥ पातालादिष दैत्येशां वीरं कन्द्रमालिनम्। खगीद् गन्धर्वराजानं पर्जन्यं शीन्नमानय ॥ १३२ ॥ इत्येषमुक्ते मुनिना प्राह देववती किपम्। गालवं वानरश्रेष्ठ इहानेतुं त्वमर्हसि ॥ १३२ ॥

उसके बाद घृताचीने अपनी पुत्रीको भलीभाँति गले लगाया । स्नेहसे आँखोंमें आँसू भर कर वह (अपनी) पुत्रीको बार-बार सूँघने लगी—आशीर्वादात्मक श्रुम भावना करने लगी । उसके बाद श्रीमान् ऋतन्वजने किपसे कहा—तुम महाजन नामके गुह्यकको ले आनेके लिये अञ्चन नामक प्रवतपर चले जाओ । फिर पातालसे वीर दैत्येश्वर कन्दरमालीको और खर्गसे गन्धवराज पर्जन्यको यहाँ शीच्र बुला लाओ । मुनिके इस प्रकार कहनेपर देववतीने बन्दरसे कहा—किपश्रेष्ठ ! गालवको भी आप यहाँ बुला लावें ॥ १३०—१३३ ॥

इत्येवमुक्ते वचने किपर्मारुतिवक्रमः। गत्वाऽञ्जनं समामन्त्र्य जगामामरपर्वतम् ॥ १३४॥ पर्जन्यं तत्र चामन्त्र्य प्रेषियत्वा महाश्रमे। सप्तगोदावरे तीर्थे पातालमगमत् किपः॥ १३५॥ तत्रामन्त्र्य महावीर्यं किपः कन्द्रमालिनम्। पातालादिभिनिष्कम्य महीं पर्यचरज्जवी॥ १३६॥ गालवं तपसो योनि दष्ट्वा माहिष्मतीमनु। समुत्पत्यानयच्छीत्रं सप्तगोदावरं जलम्॥ १३७॥ तत्र स्नात्वा विधानेन सम्प्रातो हाटकेश्वरम्। दहशे नन्द्यन्ती च स्थितां देववतीमिप॥ १३८॥

ऐसा कहनेपर वायुके समान पराक्रमधाला किप अञ्चन पर्वतपर पहुँच गया और (गुह्यकको) आमन्त्रित कर पुन: सुमेरु पर्वतपर प्रविट हो गया। वहाँ उसने पर्जन्यको आमन्त्रित किया और सप्तगोदावर तीर्थमें स्थित महाश्रममें उन्हें भेजनेके बाद वह फिर पाताललोक्तमें प्रविट हो गया। वहाँ (जाकर उसने) महापराक्रणी कन्दरमालीको आमन्त्रित किया। वेगशाली बन्दर फिर पातालसे निकलकर पृथ्वीपर घूमने-फिरने लगा। तपोनिधि गालवको माहिष्मतीके निकट देखकर उसने छलाँग भरी और उन्हें शीघ्र सप्तगोदावरके जलके निकट ल दिया। वहाँ विधानसे स्नान करनेके बाद वह हाटकेश्वरके समीप पहुँचा और उसने वहाँ बैठी हुई नन्दयन्ती तथा देवनतीको भी देखा॥ १३४-१३८॥

तं दृष्टा गालवं चैव समुत्थायाभ्यवाद्यत्।

स चार्चिष्यन्महादेवं महर्षांनभ्यवाद्यत्। ते चापि नृपतिश्रेष्टास्तं सम्पूज्य तपोधनम् ॥१३९॥ प्रहर्पमतुलं गत्वा उपविष्टा यथासुखम्। तेषूपविष्टेषु तदा वानरोपनिमन्त्रिताः ॥१४०॥ समायाता महात्मानो यक्षगन्धर्वदानवाः। तानागतान् समीक्ष्यैव पुत्र्यस्ताः पृथुलोचनाः ॥१४१॥ स्नेहार्द्रनयनाः सर्वोस्तदा सस्वितरे पितृन्। नन्द्यन्त्यादिका दृष्ट्वा सपितृका वरानना ॥१४२॥ सवाष्यनयना जाता विश्वकर्मसुता तदा। अथ तामाह स मुनिः सत्यं सत्यध्वजो वचः ॥१४३॥

उन सभीने गालवको देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी महादेवकी पूजा कर महर्षियोको प्रणाम किया। उन श्रेष्ठ राजाओने भी उन तपस्तीकी पूजा की तथा वे अत्यन्त हर्षित होकर सुखपूर्वक बैठ गये। उनके बैठ जानेपर कपिद्वारा आमन्त्रित किये गये यक्ष, महानुभाव गन्धव एवं दानव वहाँ आ गये। उन्हें आया हुआ देखते ही उन विशालनयना पुत्रियोंके नेत्रोंमें स्नेहसे आँसू भर आये। वे सभी अपने-अपने पिताके गले लग गर्यी। नन्दयन्ती आदिको पिताके साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्माकी सुन्दरी पुत्रीके नेत्रोंमें (पिताकी स्मृतिमें) आँसू छलक आये। उसके बाद ऋतच्यज मुनिने उससे सच्ची बात कह दी—॥ १३९—१४३॥

मा विषादं क्याः पुत्रि पिताऽयं तव वानरः। सा तद्वचनमाकर्ण्य व्रीडोपहतचेतना ॥१४४॥ कथं तु विश्वकमाऽसौ वानरत्वं गतोऽधुना। दुष्पुच्यांमिय जातायांतसात्त्यक्ष्ये कलेवरम् ॥१४५॥ इति संचिन्त्य मनसा ऋतध्वजमुवाच ह। परित्रायस्य मां व्रह्मन् पापोपहतचेतनाम् ॥१४६॥ पितृष्त्री मर्तुमिच्छामि तद्गुज्ञातुमर्हसि । अथोवाच मुनिस्तन्वीं मा विषादं क्रथाधुना ॥१४७॥

पुत्र ! तुम उदास मत होओ । यह बन्दर ही तुम्हारा पिता है । उस वचनको सुनकर वह छजा गयी; क्योंकि मुझ कुपुत्रीके जन्म छेनेके कारण ये विश्वकर्मा इस समय बन्दर हो गये हैं; अतः (उसने सोचा-) मैं अपने शरीरका त्याग करूँगी । मनमे इस प्रकार विचारकर उसने ऋतष्वजसे कहा—ब्रह्मन् ! मै पापसे नष्टमितवाछी हूँ । आप मेरी रक्षा करें । पिताका धात करनेवाछी मैं मरना चाहती हूँ । अतः आप खीकृति दें । तब मुनिने उस तन्वङ्गीसे कहा—अब विपाद मत करो ॥ १४४—१४७॥

भान्यस्य नैव नाशोऽस्ति तन्मा त्याक्षीः कलेवरम् । भविष्यति पिता तुभ्यं भूयोऽप्यमरवर्द्धकिः ॥१४८॥ जातेऽपत्ये घृताच्यां तु नात्र कार्यो विचारणा । इत्येवमुक्ते वचने मुनिना भावितात्मना ॥१४९॥ घृताची तां समभ्येत्य प्राह चित्राङ्गदां वचः । पुत्रि त्यजल शोकं त्वं मासैर्देशभिरात्मजः ॥१५०॥ भविष्यति पितुस्तुभ्यं मत्सकाशान्न संशयः । इत्येवमुक्ता संहष्टा वभौ चित्राङ्गदा तदा ॥१५१॥

भवितव्यताका त्रिनाश नहीं होता—होनी होकर रहती है। इसिंखये देहका परित्याग मत करो। घृताचीकी कोखसे पुत्रक उत्पन्न हो जानेपर तुम्हारे पिता फिर भी देवताओंके शिल्पी हो जायँगे—इसमें संदेह

नहीं है। मनके ऊपर नियन्त्रण रखनेवाले मुनिके इस प्रकार कहनेपर घृताचीने चित्राङ्गदाके पास जाकर उससे कहा—पुत्र ! तुम चिन्ता करना छोड़ हो। तुम्हारे पिताद्वारा मुझसे दस महीनोंमें निःसंदेह एक पुत्र उत्पन्त होगा। (फिर सुतरां शाप-विमोचन हो जायगा।) ऐसा कहनेपर चित्राङ्गदा हिंपत हो गयी॥ १४८-१५१॥ प्रतीक्षन्ती सुचार्वङ्गी विवाहे पितृदर्शनम्। सर्वोस्ता अपि तावन्तं कालं सुतनुकन्यकाः॥१५२॥ प्रत्येक्षन्त विवाहं हि तस्या एव प्रियेप्सया। ततो दशसु मासेषु समतीतेप्वथाण्सराः॥१५२॥ तसिम् गोदावरीतीर्थे प्रस्ता तनयं नलम्। जातेऽपत्ये किरवाच्च विश्वकर्याप्यमुच्यन॥१५४॥

सुन्दरी (चित्राङ्गदा) अपने विवाहमे मिळनेवाळे पिताके दर्शनकी (उत्सुकतासे) प्रतीक्षा करने लगी। वे सुन्दरी सभी कन्याएँ भी प्रियकी प्राप्तिकीरवाञ्छासे उसके विवाहके समयकी प्रतीक्षा करने लगीं। दस महीने बीत जानेपर अप्सराने उस गोदावरी तीर्थमें पुत्रको उत्पन्न किया, जो (आगे चलकर) नल (नामक) हुआ। पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर विश्वकर्मा भी वानरत्वसे छूट गये।। १५२-१५४।।

समभ्येत्य प्रियां पुत्रीं पर्यण्वजत चादरात्। ततः प्रीतेन मनसा ससार सुरवर्द्धिः॥१५५॥ सुराणामधिपं शकं सहैव सुरिकत्ररैः। त्वष्टाऽथ संस्मृतः शको मरुद्रणवृतस्तदा॥१५६॥ सुरैः सरुद्रैः सम्प्राप्तस्तत्तीर्थे हाटकाह्यम्। समायातेषु देवेषु गन्धर्वेप्वण्सरस्यु च॥१५७॥ इन्द्रयुम्नो मुनिश्चेष्ठमृतभ्वजमुवाच ह। जावालेर्द्रीयतां ब्रह्मन् सुता कन्द्रमालिनः॥१५८॥ गृह्णातु विधिवत् पाणि दैतेय्यास्तनयस्तव। नन्द्यन्तीं च शकुनिः परिणेतुं सक्तपवान्॥१५९॥

अपनी प्रिय पुत्रीके पास जाकर उन्होंने उसकी स्नेहपूर्वक गले लगाया । उसके बाद प्रसन्न मनसे देविशिल्पीने देवताओं एवं किलारोंसिहत देवराज इन्द्रका स्मरण किया । देविशिल्पीके स्मरण करनेपर इन्द्र मस्द्रगो, देवों एवं रुद्रोंके साथ हाटक नामके तीर्थमें आ गये । देवताओं, गन्धवों और अप्सराओंके आनेपर इन्द्रशुम्नने मुनिश्रेष्ठ ऋतभ्वजसे कहा—श्रक्षन् ! जावालिको कन्दरमालीकी कन्याका दान कर दें । आपका पुत्र विधिवद देल्पनन्दिनीका पाणिग्रहण कर ले । खरूपवान् शकुनि नन्दयन्तीसे विवाह करे ॥ १५५–१५९ ॥

ममेयं वेदवत्यस्तु त्वाष्ट्रेयी सुरथस्य च। वाढिमित्यव्रवीद्धृष्टो सुनिर्मनुसुतं नृषम्॥१६०॥ ततोऽनुचकुः संद्वप्य विवादिविधिसुत्तमम्। ऋत्विजोऽभूद् गाळवस्तु हुत्वा दृष्यं विधानतः॥१६१॥ गायन्ते तत्र गन्धर्वा नृत्यन्तेऽप्सरसस्तथा। आदौ जावाळिनः पाणिर्गृहीतो दैत्यकन्यया॥१६२॥ दृन्द्रसुम्नेन तद्नु वेदवत्या विधानतः। ततः शक्किनना पाणिर्गृहीतो यक्षकन्यया॥१६३॥ चित्राज्ञदायाः कल्याणि सुरथः पाणिमत्रहीत्। एवं क्रमाद् विवादस्तु निर्वृत्तस्तनुमध्यमे॥१६४॥

यह वेदवती मेरी (इन्द्रयुम्नकी) और त्वष्टा-(विश्वकर्मा-) की पुत्री (चित्राङ्गदा) सुरथकी पत्नी हो। मुनिने मनुपुत्र राजासे कहा—ठीक है। उसके वाद उन लोगोंने प्रसन्नतापूर्वक भलीभाँति विवाह की विधिको पूरा किया। विधिसे हन्यका हवन करनेवाले गालव ऋत्विक् बने। उस समय वहाँ गन्धवोंने गाना गाया और अप्सराओने कृत्य किया। सबसे पहले दैत्यकन्याने जावालिका पाणिप्रहण किया। कल्याणि ! उसके बाद विधिपूर्वक इन्द्रयुम्नने वेदवतीका, शकुनिने यक्ष-कन्याका तथा सुरथने चित्राङ्गदाका पाणिप्रहण किया। कृशोदिरि ! इस प्रकार विवाहकार्य क्रमशः सम्पन्न हुआ ॥ १६०—१६४॥

वृत्ते सुनिर्विवाहे तु शकादीन् प्राह दैवतान् । अस्मिस्तीर्थे भवद्भिस्तु सप्तगोदावरे सदा ॥१६५॥ इयेगं विशेषतो मास्तिसं माधवसुत्तमम् । बाढसुक्तवा सुराः सर्वे जग्मुईष्टा दिवं क्रमात् ॥१६६॥ मुनयो मुनिमादाय सपुत्रं जग्मुराद्रात्। भार्याद्रचादाय राजानः स्वं स्वं नगरमागताः॥१६७॥ प्रहृप्राः सुखिनस्तस्थुः भुञ्जते विषयान् प्रियान्। वित्राङ्गदायाः कल्याणि एवं वृत्तं पुरा किल। तन्मां कमलपत्राक्षि भजस्व लल्नोत्तमे॥१६८॥ इत्येवमुक्त्वा नरदेवस् नुस्तां भूमिदेवस्य सुतां वरोरुम्। स्तवनम्गाक्षां मृद्रना क्रमेण सा चापि वाक्यं नृपति वभाषे॥१६९॥

इति श्रीवामनपुराणे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर मुनि-( ऋतध्वज-) ने इन्द्र आदि देवताओसे कहा—इस सप्तगोदावर तीर्थमें आपलोग सदा निवास करें । विशेषरूपसे इस उत्तम वैशाखके महीनेमें आपलोग यहाँ अवस्य रहें । देवता लोग 'ऐसा ही हो'—( ऐसा ) कहकर प्रसन्नतापूर्वक खर्ग चले गये । मुनिलोग पुत्रसिहत मुनि-( ऋतध्वज-) को सादर साथ लेकर चले गये । राजा लोग भी अपनी-अपनी पत्नीकं साथ अपने-अपने नगरमें आ गये । सभी लोग प्रिय विपयोंका उपभोग करते हुए आनन्दपूर्वक रहने लगे । कल्याणि ! चित्राङ्गदाका पूर्व वृत्तान्त इस प्रकारका है । इसलिये सरोजनयने ! ललनोत्तमें ! तुम मुझे अङ्गीकार करो । ऐसा कहकर राजपुत्र ( दण्ड ) ब्राह्मणकी उस सुन्दरी मृगनयनी पुत्रीकी कोमल वाणीसे स्तुति करने लगे । उसने भी राजासे ( आगेवाला वचन ) कहा—॥१६५-१६९॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमं पेंसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥

# [ अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः ]

अर्जा उवाच

नात्मानं तव दास्यामि वहुनोक्तेन किं तव। रक्षन्ती भवतः शापादात्मानं च महीपते॥ १॥ छाछठवाँ अध्याय प्रारम्भ

(दण्डक-अरजाके प्रसङ्गमें गुक्तद्वारा दण्डकको शाप, प्रह्लादका अन्धकको उपदेश और अन्धक-शिव-सन्दर्भ ) अरजाने कहा—पृथिवीपते ! आपके अधिक कहनेसे क्या छाभ ! ( थोड़ेमे समझ छीजिये कि पिताके ) शापसे आपकी और अपनी रक्षा करती हुई ( ही ) मै अपनेको आपके छिये समर्पित नहीं कहाँगी ॥ १॥

#### प्रह्लाद उवाच

इत्यं विवदमानां तां भागंवेन्द्रसुतां वलात्। कामोपहतिचत्तात्मा व्यथ्वंसयत मन्दर्भाः॥ २ ॥ तां कृत्वा च्युतचारित्रां मदान्धः पृथिवीपितः। निश्चकामाश्रमात् तसाद् गतश्चनगरं निजम् ॥ ३ ॥ साऽपि शुक्रसुता तन्वी अरजा रजसाण्लुता। आश्रमादथ निर्गत्य विहस्तस्थावधोसुली॥ ४ ॥ चिन्तयन्ती स्विपतरं रुदतो च मुहुर्सुहः। महाग्रहोपतप्तेव रोहिणी शशिनः ग्रिया॥ ५ ॥

मह्नादने कहा—कामसे अघे हुए उस मूर्खने इस प्रकार विवाद ( निर्पष ) करती हुई श्रेष्ठ भागव कुलमे प्रसूत उस कन्याको हठात् अपावन ( ध्वस्तशील ) कर दिया । मदसे अंधा वना हुआ वह चिरत्रसे च्युत हो करके उस आश्रमसे बाहर निकलकर अपने नगर चला गया । उसके वाद रजसे लपटायी वह कुशाङ्गी शुक्रपुत्री अरजा भी आश्रमसे वाहर निकलकर नीचे मुख लटकाये बैठ गयी । राहुसे पीड़ित चन्द्र-प्रिया रोहिणीके समान वह अपने पिताका चिन्तन करती हुई वारम्बार ( विलख-विलखकर ) रोने लगी ॥ २—५ ॥

ततो वहुतिथे काले समाप्ते यक्षकर्मणि। पातालादागमच्छकः समाश्रमपदं मुनिः॥६॥ आश्रमान्ते च दहरो सुतां दैत्य रजसलाम्। मेघलेलामि गकारो संध्यारागेण रिञ्जताम्॥ ७॥ तां दृष्ट्वा परिपत्रच्ल पुत्रि केनासि धर्पिता। कः क्षांडित सरोपेण सममाशीविपेण हि॥८॥ कोऽद्यैव याम्यां नगरां गमिष्यित सुदुर्मतिः। कस्त्वां शुद्धसमाचारां विध्वंसयित पापकृत्॥९॥ ततः स्विपतरं दृष्ट्वा कम्पमाना पुनः पुनः। रुद्दन्ती ब्रांडयंपिता मन्दं मन्दमुवाच हृ॥१०॥

उसके बाद जब बहुत तिथिवाळा समय बीत गया और यज्ञ समाप्त हो गया तव शुक्रमुनि पाताळसे अपने आश्रममें आये। देत्य! उन्होंने आश्रमसे बाहर आकाशमें सन्ध्याके समय ळाळिमासे रिक्षित मेघमाळाकी तरह घूळसे ळिपटी हुई अपनी पुत्रीको देखा। उसे देखकर उन्होंने पूळा—पुत्रि! किसने तुन्हारा धर्पण (अपमान) किया है! क्रोधमरे साँपसे कौन खेळ कर रहा है! पवित्र आचरणवाळी तुम्हें शीळसे च्युत कर कौन दुर्बुद्धि पापी आज ही यमपुरी जानेवाळा है! उसके बाद अपने पिताको देखकर बारम्बार काँपती, रोती एवं ळजाती हुई अरजाने धीरे-धीरे कहा—॥ ६-१०॥

तव शिष्येण दण्डेन वार्यमाणेन चासकृत् । वलादनाथा रुद्ती नीताऽहं वचनीयताम् ॥ ११ ॥ एतत् पुत्र्या वचः श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । उपस्पृश्य श्रुचिर्मृत्वा दृदं वचनमव्रवीत् ॥ १२ ॥ यसात् तेनाविनीतेन मत्तो ह्यभयमुत्तमम् । गौरवं च निरस्कृत्य च्युतधमाऽरजा कृता ॥ १३ ॥ तसात् सराष्ट्रः सवलः सभृत्यो वाहनैः सह । सप्तरात्रान्तराद् भसा प्रावत्रृष्ट्या भविष्यति ॥ १४ ॥

वार-वार वरजनेपर भी आपके शिष्य दण्डने रोती हुई मुझ अनाथाको वल्पूर्वक निन्दनीया वना दिया है— हमारा शीलमंश कर दिया है। कन्याकी इस वातको सुनकर शुक्राचार्यकी आँखें कोथसे अत्यन्त लाल हो गर्यी। उन्होंने आचमन करके शुद्ध होकर यह (शाप-) वचन कहा—यतः उस उदण्डने मुझसे प्राप्त उत्तम अभय एवं गीरवको तिरस्कृतकर अरजाको धमसे च्युत किया है, अतः वह सात रात्रियों-(दिनों-) में उपलबृष्टिके कारण राष्ट्र, सेना, मृत्य एवं वाहनोंसहित विनष्ट हो जायगा—हो जाय॥ ११–१२॥

इत्येवमुक्तवा मुनिपुङ्गचोऽसौ शफ्वा स दण्डं खसुतामुवाच। त्वं पापमोक्षार्थिमिहैव पुत्रि तिष्ठस कल्याणि तपश्चरन्ती॥१५॥ शफ्वेत्थं भगवाञ् शुक्रो दण्डिमिक्ष्वाकुनन्दनम्। जगाम शिष्यसिहतः पाताळं दानवाळयम्॥१६॥ दण्डोऽपि भससाद् भूतः सराष्ट्रवळवाहनः। महता श्राववर्षेण सतरात्रान्तरे तदा॥१७॥ एवं दण्डकारण्यं परित्यजनित देवताः। आळयं राक्षसानां तु कृतं देवेन शम्भुना॥१८॥

उन मुनिश्रेष्ठने ऐसा कहकर दण्डको शाप देनेक वाद अपनी पुत्रीसे कहा—पुत्र ! कल्याणि ! पापसे खुटकारा पानेके छिये तुम तपस्या करती हुई यहीं रहो । भगवान् शुक्र इक्वाकुनन्दन दण्डको इस प्रकार शाप देकर शिष्यके साथ दानवोंके निवास-स्थान पाताछ्छोक्तमें चले गये । उसके वाद दण्ड भी बहुत बड़ी उपछवृष्टिके कारण सात रात्रियोंके भीतर ही अपने राष्ट्र, सेना और वाहनोंके साथ नष्ट हो गया । यही कारण है कि देवताओंने दण्डकारण्यको छोड़ दिया और शम्भुने उसे राक्षसोंका स्थान बना दिया ॥ १५-१८॥

पवं परकलत्राणि नयन्ति सुकृतीनिष । भस्तभूतान् प्राकृतांस्तु महान्तं च पराभवम् ॥ १९ ॥ तस्मादन्धक दुर्वुद्धिनं कार्या भवता त्वियम् । प्राकृताऽषि दहेन्नारी किमुताहोद्रिनन्दिनी ॥ २० ॥ शहरोऽषि न दैत्येश शक्यो जेतुं । सुरासुरैः । द्रष्टुमप्यमितीजस्कः किमु योधियतुं रणे ॥ २१ ॥

इस प्रकार ( जैसा कि ऊपर वर्णित है, परनारियाँ अपनेको ( अपित्र करनेवाले ) पुण्यात्माओंको भी जलाकर राख ( नष्ट ) कर देती है, फिर साधारण मनुष्य तो ब्रहुत बड़ा तिरस्कार प्राप्त करते हैं । अतः अन्धक ! आपको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं करनी चाहिये । साधारण श्री भी जला सकती है तो पार्वतीका क्या कहना । दैरवेश्वर ! सुर या असुर कोई भी महादेवको नहीं जीत सकता । जन रणमे अत्यधिक ओजसे सम्पन्न गंकरको देखा भी नहीं जा सकता तब उनमे युद्ध करना कैसे सम्भव है ॥१९—२१॥

### पुरुस्त्य उवाच

इत्येवमुक्ते वचने कुद्धस्ताम्रेक्षणः श्वसन् । वाक्यमाह महातेजाः प्रह्नादं चान्धकासुरः ॥ २२ ॥ कि ममासी रणे योद्धं शक्तस्त्रिणयनोऽसुर । एकाकी धर्मरहितो भस्मारुणितविष्रहः ॥ २३ ॥ नान्धको विभियादिन्द्रान्नामरेभ्यः कथंचन । स कथं वृपपत्राक्षाद् विभेति स्त्रीमुखेक्षकान् ॥ २४ ॥ तच्छुत्वाऽस्य वचो घोरं प्रह्लादः प्राह् नारद । न सम्यगुक्तं भवता विरुद्धं धर्मतोऽर्थतः ॥ २५ ॥

पुलस्त्यजी वोले—एसा वचन कहनेपर कुद्ध एवं लाल-लाल आँखे किये हुए महातेजली अन्वकासुरने लंबी साँस लेते हुए प्रह्लादसे कहा—असुर! क्या शरीरपर राख लपेटे, (किंतु, लोक) धर्मसे रहित अकेला वह त्रिनयन लडाईके मैटानमे मुझसे युद्ध कर सकता है! जो अन्वक इन्द्र या (अन्य) देवताओसे कभी नहीं डरता वह बैलकी सवारी करनेवाले तथा श्रीका मुख निहारनेवाले त्रिनेत्र-(शंकर-) से कैसे डर सकता है! नारद! उसके उस कठोर वचनको सुनकर प्रह्लादने कहा—आप यह उचित नहीं कह रहे हैं। आपका कहना धर्म एवं अर्थके विपरीत है। २२—२५॥

हुतारानपतङ्गाभ्यां र्सिहकोण्डुकयोरिव। गजेन्द्रमराकाभ्यां च रुक्मपापाणयोरिव॥ २६॥ पतेषामेभिरुद्तिं यावदन्तरमन्धक। तावदेवान्तरं चास्ति भवतो वा हरस्य च॥ २७॥ वारितोऽसि मया वीर भूयो भूयश्च वार्यसे। श्रृणुष्व वाक्यं देवप्रसितस्य महातमनः॥ २८॥ यो धर्मशीलो जितमानरोपो विद्याविनीतो न परोपतापी। स्वदारतुष्टः परदारवर्जी न तस्य लोके भयमस्ति किंचित्॥ २९॥

अन्त्रक । अग्नि और जुगनू, सिंह और सियार, गजेन्द्र और मशक तथा सोने और पत्थरमे जितना अन्तर कहा जाता है, उतना ही अन्तर आप और शङ्करकी तुलनामें है। बीर ! आपको मैंने रोका है और (अब भी) बार-बार रोक रहा हूँ। आप देवर्षि असितका बचन सुने—जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, अभिमान और क्रोधको जीतनेवाला, विद्यासे विनम्न, किसीको दुःख न देनेवाला, अपनी पत्नीमे सन्तुष्ट तथा परस्रीका त्याग करनेवाला होता है, उसे संसारमें कोई भय नहीं होता ॥ २६–२९॥

धर्महीनः कलहिषयः सदा परोपतापी श्रुतिशास्त्रवर्जितः। विन्देत परार्थदारेप्सुरवर्णसंगमी सुखं परत्र चेह ॥ ३०॥ न धर्मान्वितोऽभूद् भगवान् प्रभाकरः संत्यक्तरोपश्च मुनिः स वारुणिः। विद्याऽन्यितोऽभूनमनुरर्कपुत्रः स्वदारसंतुष्टमनास्त्वगस्त्यः ॥ ३१ ॥ एतानि प्रण्यानि कृतान्यमीभिर्मया निवद्यानि कुलकमोक्त्या। जाताश्च सर्वे सुरसिद्धपृज्याः॥ ३२॥ तेजोऽन्यिताः **गापवरक्षमाश्च** विभुश्च नित्यं कलहप्रियोऽभृत्। अधर्मऽयुक्तोऽङ<u>्</u>गसुतो वभूव परोपतापी नमुचिर्दुरात्मा परावलेप्सर्नद्वपश्च राजा ॥ ३३ ॥ वा० पु० अं० २२--

जो व्यक्ति धर्मसे हीन, कलहसे प्रेम रखनेवाला, सटा दूसरोंको दु:ख देनेवाला, वेद-शास्त्र (के अध्ययन-) से रहित, दूसरेके धन और दूसरेकी सीकी इच्छा रखनेवाला तथा भिन्न वर्णके साथ सम्बन्ध करनेवाला होता है, वह इस लोक और परलोकमें सुख नहीं पा सकता। मगवान् सूर्य धर्मसे युक्त थे, महर्पि वारुणिने (विसष्ठने) क्रोध छोड़ दिया था, सूर्यपुत्र मनु विद्यावान् थे और अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नीमें सन्तुष्ट थे। मैने कुलके कमानुसार इन पुण्य करनेवालोंका उल्लेख किया है। शाप और वर देनेमें समर्थ ये सभी तेजम्बीलोग देवताओं और सिझोंके पूज्य हुए। अङ्गपुत्र (वेन) अधार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कलहप्रिय था। दुरातमा नमुचि परसतापी एवं राजा नहुप पर-स्रीपर अधिकार प्राप्त करना चाहता था॥ ३०—३३॥

परार्थिलिष्सुर्दितिजो हिरण्यद्दक् मूर्खस्तु तस्याण्यनुजः सुदुर्मितिः। अवर्णसंगी यदुरुत्तमीजा एते विनप्रास्त्वनयात् पुरा हि॥३४॥ तसाद् धर्मो न संत्याज्यो धर्मो हि परमा गतिः। धर्महीना नरा यान्ति रौरवं नरकं महत्॥३५॥ धर्मस्तु गदितः पुम्भिस्तारणे दिवि चेह च। पतनाय तथाऽधर्म इह लोके परत्र च॥३६॥ त्याज्यं धर्मान्वितैर्नित्यं परदारोपसेवनम्। नयन्ति परदारा हि नरकानेकविंशतिम्। सर्वेपामिष वर्णानामेष धर्मो ध्रुवोऽन्धक॥३७॥

दितिका पुत्र हिरण्याक्ष पंरधनका लालची था। उसका छोटा भाई दुर्द्धिद्र एवं मूर्ख था तथा पराक्रमी यदु भिन्न जातिके साथ सम्बन्ध करनेवाला था। ये सभी पूर्वकालमें दुर्नीतिके कारण नष्ट हो गये। इसिल्ये धर्मको नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि धर्म ही उत्तम गित है। धर्मसे हीन मनुष्य महान् रौरव नरकमें जाते है। पूर्वजोंने धर्मको ही परलोकको पार करनेवाला बताया है तथा अधर्मको इस लोक और परलोकमें पतनका हेतु बताया है। धर्मनिष्ठ व्यक्तियोंको परलीका सेवन करना सदैव वर्जनीय बताया है यतः परिलयाँ इक्कीस नरकोमें ले जाती हैं। अन्वक! सभी वर्णोंके लिये यह निश्चित धर्म है॥ ३४–३७॥

परार्थपरदारेषु यदा वाञ्छां करिष्यति । स याति नरकं घोरं रौरवं वहुलाः समाः ॥ ३८ ॥ एवं पुराऽसुरपते देवर्षिरसितोऽब्ययः । प्राह धर्मब्यवस्थानं खगेन्द्रायारुणाय हि ॥ ३९ ॥ तसात् सुदूरतो वर्जेत् परदारान् विचक्षणः । नयन्ति निक्कतिप्रक्षं परदाराः पराभवम् ॥ ४० ॥

जो मनुष्य दूसरेके धन और दूसरेकी स्त्रीमें कामना करता है, वह बहुत वर्षोंके लिये भयंकर रौरव नरकमें चला जाता है। राक्षसराज ! प्राचीन समयमें महात्मा देविष असितने गरुड़ तथा अरुणसे धर्मकी यह व्यवस्था कही थी। इसलिये विद्वान् व्यक्ति दूसरी खियोको दूरसे ही परित्याग कर दे; क्योंकि परिश्रयाँ नीच बुद्धियाले मनुष्योको निरस्कृत करा देती हैं।। ३८-४०॥

पुरुस्त्य उवाच

इत्येवमुक्ते वचने प्रह्लाद्ं प्राह चान्धकः। भवान् धर्मपरस्त्वेको नाहं धर्मे समाचरे॥४१॥ इत्येवमुक्त्वा प्रह्लादमन्धकः प्राह शम्वरम्। गच्छ शम्वर शैलेन्द्रं मन्दरं वद शङ्करम्॥४२॥ भिक्षो किमर्थं शैलेन्द्रं स्वर्गतुल्यं सकन्दरम्। परिभुक्षसि केनाद्य तव दत्तो वदस्व माम्॥४३॥ निष्ठन्ति शासने महां देवाः शकपुरोगमाः। तत् किमर्थं निवससे मामनादत्य मन्दरे॥४४॥

पुलस्त्यजी चोले—इस प्रकारका वचन कहनेपर अन्धकने प्रह्लादसे कहा कि आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं। मै धर्मका व्यवहार नहीं करता। प्रहादसे इस प्रकार कहकर अन्धकने शम्बरसे कहा—शम्बर! तुम मन्दर पर्वतपर जाओ और शंकरसे कहो—भिक्षुक ! तुम गुफामें रहनेवाले होकर और सबके समान मन्दर पर्यतका उपभोग क्यों कर रहे हो ! मुझे बतलाओं कि तुमको इसे किसने दे दिया है ! इन्द्र आदि देवता मेरा शासन मानते हैं । तुम मेरा अपभान करके इस मन्दर पर्वतपर कैसे रह रहे हो ! ।। ४१-४४ ।।

यदीष्टस्तव शैलेन्द्रः क्रियतां वचनं मम। येथं हि भवतः पत्नी सा मे शीव्रं प्रदीयताम् ॥ ४५ ॥ इत्युक्तः स तदा तेन शम्वरो मन्दरं द्रुतम्। जगाम तत्र यत्रास्ते सह देव्या पिनाकधृक् ॥ ४६ ॥ गत्वीयाचान्धकवचो याथातथ्यं दनोः सुतः। तमुत्तरं हरः प्राह श्रुण्वत्या गिरिकन्यया ॥ ४७ ॥ ममायं मन्दरो दत्तः सहस्राक्षेण धीमता। तत्र शक्नोम्यहं त्यक्तं विनाक्षां वृत्रवैरिणः ॥ ४८ ॥

यि यह पर्वतराज तुम्हे अभीष्ट है तो मेरे कहनेके अनुसार कार्य करों। तुम्हारी जो यह स्त्री है, उसे मुझे शीव्र दे दो। उसके ऐसा कहनेपर शम्बर शीव्रतासे उस मन्दर पर्वतपर गया, जहाँ पिनाकपाणि गंकर देवीके साथ निवास कर रहे थे। दनुपुत्रने वहाँ जाकर अन्धकके वचनको ज्यों-का-त्यों कहा। शङ्करने पर्वतनिदनीके सुनते हुए उसे उत्तर दिया। बुद्धिमान् इन्द्रने मुझे यह मन्दर पर्वत दिया है। इसलिये बुत्रासुरके बैरी इन्द्रकी आज्ञाके विना मै इसे नहीं छोड़ सकता।। ४५-४८।।

यचाव्रवीद् दीयतां मे गिरिपुत्रीति दानवः। तदेपा यातु स्वं कामं नाहं वारियतुं क्षमः॥ ४९॥ ततोऽत्रवीद् गिरिसुता शम्यरं मुनिसत्तम्। बृहि गत्वान्धकं वीर मम वाक्यं विपश्चितम्॥ ५०॥ अहं पताका संत्रामे भवानीशश्च देविनौ। प्राणचृतं परिस्तीर्य यो जेष्यति स लप्सते॥ ५१॥ इत्येवमुक्तो मितमाञ् शम्यरोऽन्धकमागमत्। समागम्याव्रवीद् वाक्यं शर्वगौर्योश्च भापितम्॥ ५२॥

दानवने जो यह कहा कि गिरिनिन्दिनीको मुझे दे दो, तो ये अपनी इच्छासे जा सकती हैं। मैं इन्हें नहीं रोक सकता। मुनिसत्तम! उसके बाद गिरिपुत्री पार्वतीने शम्बरसे कहा—बीर! तुम जाकर विद्वान् अन्धकरें मेरी बात कहो—सम्राममें मै तो पताका हूँ। आप और शंकर खेलनेवाले हैं। प्राणोका धूत फैलाकर (हार-जीतका दाँव लगाकर) जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा! ऐसा कहनेपर बुद्धिमान् शम्बर अन्धकके पास गया एवं उद्दोने शंकर तथा गौरीकी कही हुई बाते ( ज्यों-की-त्यो ) उससे कह दी ॥ ४९—५२ ॥

तच्छुत्वा दानवपितः क्रोधदीप्तेक्षणः श्वसन् । समाह्याव्रवीद् वाक्यं दुर्योधनिमदं वचः ॥ ५३ ॥ गच्छ शीव्रं महावाहो भेरी सानाहिकीं दढाम् । ताडयस्व सुविश्रव्धं दुःशीलामिय योपितम् ॥ ५४ ॥ समादिष्टोऽन्धकेनाथ मेरी दुर्योधनो वलात् । ताडयामास वेगेन यथा प्राणेन भूयसा ॥ ५५ ॥ सा ताडिता वलवता भेरी दुर्योधनेन हि । सत्वरं भैरवं रावं हराव सुरभी यथा ॥ ५६ ॥

उसे सुनकर दानवपतिकी ऑखें क्रोधसे जलने लगीं। लंबी सॉस लेते हुए दुर्योधनको युलाकर उसने कहा—महाबाहो ! शीव्र जाओ एव मारू या सम्रामके समयमे वजनेवाले जुझाऊ नगाडेको (मस्तीसे) जोर-जोरसे ऐसे पीटो जैसे दुराचारिणीको कोई (उसके अपरावके कारण उसका अभिभावक आदि निर्भयतामें) ताड़ित करता है। उसके बाद अन्वकसे आवेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यन्त वलपूर्वक जी-जानसे वेगपूर्वक भेरीको बजाने लगा। वलवान् दुर्योधनद्वाग बलपूर्वक बजायी जाती हुई वह भेरी सहसा भयंकर व्यनिमे घरघराने लगी, जिस प्रकार सुरभी घरघराती है। ५३-५६।।

तस्यास्तं स्वरमाकण्यं सर्वे एव महासुराः। समायाताः सभां तूर्णं किमेतदिति वादिनः॥ ५७॥ याथातथ्यं च तान् सर्वानाह सेनापनिर्वर्ला। ते चापि विस्तां श्रेष्टाः सन्नद्धा युद्धकाङ्क्षिणः॥ ५८॥ सहान्धका निर्ययुस्ते गजैरुष्ट्रेहिये रथैः। अन्धको रथमास्थ्राय पञ्चनत्वप्रमाणतः॥ ५९॥ ज्यम्बकं स पराजेतुं कृतवुद्धिर्विनिर्ययो । जम्मः कुजम्भो हुण्डश्च तुद्दुण्डः शम्बरो विलः॥ ६०॥ वाणः कार्तस्वरो हस्ती सूर्यशत्रुर्महोदरः। अयःशंकुः शिविः शाल्वो चृपपर्या विरोचनः॥ ६१॥ हययीवः कालनेमिः संह्लादः कालनाशनः। शर्मः शलभश्चेव विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्॥ ६२॥ दुर्योधनश्च पाकश्च विपाकः कालशम्बरी ।

पते चान्ये च वहवो महावीर्यो महावलाः। प्रजम्मुरुत्सुका योद्धं नानायुधधरा रणे॥ ६३॥ इत्थं दुरात्मा द्नुसैन्यपालस्तदान्धको योद्धमना हरेण। महाचलं मन्द्रमभ्युपेयिवान् स कालपाशावसितो हि मन्द्रधीः॥ ६४॥ इति श्रीवामनपुराणे पट्पष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥

उसकी उस ध्विनको सुनकर सभी वडे असुर 'यह क्या है !'— ऐसा कहते हुए शीव्रनासे समाम आ गये । पराक्रमी सेनापितने उन सभीसे उचित और सन्य वचन कहा । युद्धकी इच्छा करनेवाले बल्बानोमें श्रेष्ट वे सभी वीर तैयार हो गये । हाथी, ऊँट, घोडो और रथोसिहत वे सभी अन्वकके साथ वाहर निकले । पाँच नल्व— अर्थात् चार सौ (४००) हाथके प्रमाणवाले रथपर चढकर अन्वक क्रिलोचन शंकरको जीतनेका निरचय कर बाहर निकला । जम्म, कुजम्म, हुण्ड, तुहुण्ड, शम्बर, बिल, बाण, कार्तस्वर, हस्ती, मृर्यश्व, महोदर, अयःशङ्क, शिवि, शाल्व, बृषपर्वा, विरोचन, हयप्रीव, कालनेमि, संहाद, कालनाशन, शर्म, शल्म, पराक्रमी विप्रचित्ति, दुर्योधन, पाक, विपाक, काल एवं शम्बर—ये सभी तथा अन्य अनेक महापराक्रमशाली एवं महाबल्बान् राक्षस भाँति-माँतिके आयुधोंको लेकर प्रवल इच्छासे संग्राममे लड़नेके लिये चल पडे । इस प्रकार काल-पाशमे बंधा हुआ वह अन्यमित दनुसैन्यपित दुष्टान्मा अन्यक शंकरसे युद्ध करनेके विचारमे महान् पर्वत मन्दरपर गया ॥ ५७–६४ ॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छाछठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥

## [ अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः ]

षुरुस्य उवावं हरोऽपि शम्बरे याते समाह्याथ निन्दनम्। प्राहामन्त्रय शैलादीन् ये स्थितास्तव शासने ॥ १ ॥ ततो महेशवचनात्रन्दी तूर्णतरं गतः। उपस्पृदय जलं श्रीमान् सस्पार गणनायकान् ॥ २ ॥ निद्दनाः संस्मृताः सर्वे गणनाथाः सहस्रशः। समुत्पत्य त्वरायुक्ताः प्रणतास्त्रिद्शेश्वरम् ॥ ३ ॥ आगतांश्च गणान्नन्दी छताक्षलिपुटोऽच्ययः। सर्वान् निवेदयामास शङ्कराय महातमने ॥ ४ ॥ सङ्सठवाँ अध्याय प्रारम्भ

( नन्दिद्वारा आहूत गणोंका वर्णन, उनसे हिर और हरका एकत्व प्रतिपादन, गणोंको सदाशिवका दर्शन और गणोंद्वारा मन्दरका भर जाना )

पुरुस्त्यजी योले—शम्बरके चले जानेपर शंकरने भी नन्दीको बुलाकर कहा—नन्दिन् ! तुम्हारे शासनमें जो पर्वत आदि रहते हैं, उन्हें इस (माङ्गलिक ) कार्यमें आनेके लिये आमन्त्रित करो । उसके बाद महेशकें कहनेसे नन्दी शीघानिशीघ्र गये और उन्होंने जलका आचमन कर गणनायकोका स्मरण किया । नन्दीसे स्मरण किये गये सभी गणनायोने हजारोंकी सख्यामे शीघतासे आकर त्रिदशेश्वर शंकरको प्रणाम किया । अविनाशी नन्दीने महारमा शकरसे हाथ जोडकर सभी आये हुए गणोंको निवेदित किया ॥ १ – ४ ॥

नन्द्युवाच यानेतान् पदयसे हाम्भा त्रिनेत्राञ्जटिलाञ्जुचीन् । एते रुद्रा इति ख्याताः कोट्य एकाद्देंचितु ॥ ५ ॥ वानरास्यान् पद्यसे यान् शार्दूळसमविक्रमान्। एतेषां द्वारपालास्त मन्नामानो यशोधनाः॥ ६॥ पण्मुखान् पदयसे यांश्च शक्तिपाणीञ्शिखिष्वजान्। पट् च पष्टिस्तथा कोट्यःस्कन्द्नाम्नःकुमारकान्॥ ७ ॥ पतावत्यस्तथा कोट्यः शाखा नाम पडाननाः। विशाखास्त्रावदेवोक्ता नैगमेयाश्च शद्भर॥ ८॥

नन्दीने कहा-शुम्भो ! तीन नेत्रोवाले और जटा धारण करनेवाले तथा पवित्र जिन गणोको आप देख रहे हैं, उन्हें रुद्र कहते हैं। इनकी सख्या ग्यारह कोटि हैं। वन्टरके समान मुँह और सिंहके समान पराक्रम-वाले जिन्हे आप देख रहे हैं, वे मेरे नामको धारण करनेवाले यशस्त्री इनके द्वारपाल है। हाथमे शक्ति लिये तथा मयूरध्वजी जिन छ मुखवालोको आप देख रहे है, वे स्कन्द नामके कुमार हैं। इनकी संख्या छाछठ करोड है । शंकर ! इतने ही छ. मुख धारण करनेवाले शाखा नामके गण है और इतने ही विशाख और नैगमेय नामके गग हैं ॥ ५-८ ॥

सप्तकोटिशतं शम्भो अमी वै प्रमधोत्तमाः। एकैकं प्रति देवेश तावत्यो हापि मातरः॥ ९ ॥ भस्मारुणितदेहाश्च त्रिनेत्राः शूलपाणयः। एते शैवा इति प्रोक्तास्तव भक्ता गणेश्वराः॥ १०॥ भस्मप्रहरणा विभो। एते गणास्त्वसंख्याताः सहायार्थं समागताः॥ ११॥ पाशुपताश्चान्ये रौद्रा गणाः कालमुखापरे। तब भक्ताः समायाता जटामण्डलिनोऽन्द्रुताः॥ १२॥ पिनाकधारिणो

शम्भो ! इन उत्तम प्रमथोंकी संख्या सात सौ करोड़ है । देवेश ! प्रत्येकके साथ उतनी ही मातृकाएँ भी हैं। इन मस्मविभूतित शरीरवाले शूलपाणि त्रिनेत्रवारियोंको शैव कहा जाता है। ये सभी गणेश्वर आपके भक्त है । विभो ! भस्मरूपी अल धारण करनेवाले अन्य अनगिनत पाञ्चपत गण सहायताक लिये आये हैं । पिनाक धारण करनेवाले जटामण्डलसे युक्त, अद्भुत भयङ्कर कालमुखनामक आपके अन्य गण (भी ) आये हैं ॥ ९-१२ ॥

वीरा रक्तचर्मसमावृताः। इमे प्राप्ता गणा योद्धं महाव्रतिन उत्तमाः॥ १३॥ नश्च घण्टाप्रहरणास्तथा। निराश्रया नाम गणाः समायाता जगद्गुरो ॥ १४॥ खटवाङ्गयोधिनो मौनिनश्च दिग्वाससो पद्माक्षाः श्रीवत्साङ्कितवक्षसः । समायाताः खरारूढा त्रुपभध्वजिनोऽव्ययाः ॥ १५ ॥ नाम चक्रशूळधरास्तथा । भैरवो विष्णुना सार्द्धमभेदेनार्चितो हि यैः ॥ १६ ॥ सार्धद्विनेत्राः महापागुपता

खट्वाङ्गसे सम्राम करनेवाले, लाल ढालसे युक्त महान्नती नामके ये उत्तम गण युद्धके लिये आये हैं। जगद्धरो ! घण्टा नामके आयुधको धारण करनेवाले दिगम्बर और मौनी तथा निराश्रय नामक गण उपस्थित हुए हैं। तीन नेत्रोंवाले, पद्माक्ष एवं श्रीवत्ससे चिह्नित वञ्च:स्थळवाले गरुड़ पक्षीपर चढ़े हुए तथा अविनाशी वृपभव्यजी गण यहाँ आ गये हैं । चक्र तथा शुल धारण करनेवाले महापाञ्चपत नामके गग आ गये हैं जिन्होंने अभिन्नमावसे विण्युके साय भैरवकी पूजा (यहाँ) की है ॥ १३-१६ ॥

शूल्याणधनुर्धराः । गणास्त्वद्रोमसम्भूता वीरभद्रपुरोगमाः ॥ १७ ॥ **मृगेन्द्रवदनाः** पते चान्ये च वहवः शतशोऽथ सहस्रशः। सहायार्थं तवायाता यथा प्रीत्यादिशस्य तान् ॥ १८ ॥ ततोऽभ्येन्य गणाः सर्वे प्रणेमुर्वृषभध्वजम्। तान् करेणैव भगवान् समाश्वास्योप्वेशयत् ॥ १९ ॥ महापाञ्चपतान् दृष्ट्वा समुत्थाय महेश्वरः। सम्परिष्वज्ञताध्यक्षांस्ते प्रणेमुर्महेश्वरम्॥ २०॥

आपके रोमोसे उत्पन्न हुए ये सभी सिंहके समान मुखवाले कृल, वाण और धनुप धारण करनेवाले वीरभद्र आदि गण तथा दूसरे भी सैकडो एव हजारो गण आपकी सहायताके लिये आ गये है । अपनी इच्छांक अनुसार आप इन्हे आदेश दे । उसके बाद सभी गर्गांने पास जाकर बृपमध्यजको प्रणाम किया । भगवान्ने हायसे उन्हे त्रिश्वस्तकर बैठाया । महापाश्चपन नामके अपने अध्यक्षोंको देखनेके बाद महेश्वरने उठकर उनको गर्छे छगाया । उन लोगोंने महेश्वरको अभिवन्तित किया ॥ १७–२०॥

ततस्तद्द्युततमं दृष्ट्वा सर्वे गणेश्वराः। सुचिरं विसिताक्षाश्च वैलक्ष्यमगमत् परम्॥ २१॥ विसिताक्षान् गणान् दृष्ट्वा शैलादियोगिनां वरः। प्राह प्रहस्य देवेगं शृलपाणि गणाधिपम्॥ २२॥ विसितामी गणा देव सर्व एव महेश्वर। महापाशुपतानां हि यत् त्वयालिङ्गनं कृतम्॥ २३॥ तदेतेषां महादेव स्फुटं त्रैलोक्यविन्दकम्। रूपं ज्ञानं विवेकं च वद्स्व स्वेच्छया विभो॥ २४॥ प्रमथाथिपतेर्वाक्यं विदित्वा भृतभावनः। वभाषे तान् गणान् सर्वान् भावाभावित्वानिणः॥ २५॥

उसके बाद उस अन्यन्त विचित्र दृश्यको देखकर सभी गर्गश्चरोक्की आँग्वें आश्चर्यसे भर गर्या । उसके बाद वें सभी बहुत ही लिक्जित हो गये । गणोको अचरजनरे नेत्रोबाला देखकर योगिश्रेष्ट शैलादि नर्न्द्राने हँसकर गणाविष देवेश शूल्यागिसे कहा—देव ! महेश्वर ! महापाञ्चपतोको आपने जो गले लगाया है, उसमे ये सभी गण आश्चर्यमें पड़ गये हैं । अतः महादेव ! विभो ! इनके तीनों लोकोंमें विख्यात रूप, ज्ञान एवं विवेकका अपने इच्लानुसार वर्णन करे । प्रमर्थोके अविपति नन्दीकी बात सुनकर सूत्रभावन महादेव भाव और अभावका विचार करनेवाले उन गणोंमे कहने लगे—॥ २१-२५॥

#### रुद्र उवाच

भवद्भिर्भक्तिसंयुक्तेर्हरो भावेन पृजितः । अहंकारिवमूदैश्च निन्द्द्भिर्वेष्णवं पद्म् ॥ २६ ॥ तेनाक्षानेन भवतोनाहत्यानुविरोधिताः । योऽहं स भगवान् विष्णुर्विष्णुर्यः सोऽह । व्ययः ॥ २७ ॥ नावयोवैं विशेषोऽस्ति एका मूर्तिर्द्धिण स्थिता । तद्मीभिर्नरव्यावैर्भिक्तभावयुतिर्गणः ॥ २८ ॥ यथाहं वै परिक्षानो न भवद्भिस्तथा भ्रुवम् । येनाहं निन्दिता निन्यं भवद्भिर्मृहवुद्धिभः ॥ २९ ॥ तेन क्षानं हि वै नष्टं नातस्वालिङ्गता मया । इन्येयमुक्ते वचने गणाः प्रोसुर्महेदवरम् ॥ ३० ॥

रहने कहा—अहंकारसे विमृह किंतु मेरी भक्तिसे युक्त आपलोगोन वेंध्यवपटकी निन्दा करते हुए भावपूर्वक शंकरकी पूजा की है। इसी अज्ञानके हेनु आप समीका अनादर कर उनका विशेष आप्रह किया गया। जो मैं हूँ वही भगवान् विष्णु हैं एवं जो विष्णु हैं वही अविनाशी में हूँ। हम डोनोमें कोई अन्तर नहीं है। एक ही मूर्ति दो रूपोमें अवस्थित है। अतः भक्तिभावसे युक्त इन पुरुषश्रेष्ठ गगोंने जैसा मुसे लाना है, निश्चय ही उस प्रकार आपलोग मुसे नहीं जानते। जह-बुद्धिवाने अप लोगोंने यन निन्य मेरी निन्दा को है अन. आपलोगोंका ज्ञान नष्ट हो गया। इसीलिये मैंने आपलोगोंको गले नहीं लगाया है। इस प्रकार कहनेपर गणोने महेस्वरमें कहा—॥ २६—२०॥

कथं भवान् यथैक्येन संस्थितोऽस्ति जनार्दनः। भवान् हि निर्मलः गुङ्गः शान्तः गुङ्गो निरञ्जनः॥ ३१॥ स चाप्यञ्जनसंकाशः कथं तेनेह युज्यते। तेषां वचनमर्थाद्यं श्रुन्या जीमृतवाहनः॥ ३२॥ विहस्य मेघगम्भीरं गणानिद्मुवाच ह। श्रुयतां सर्वमाख्यास्य स्वयशावर्द्धनं वचः॥ ३३॥ न त्वेव योग्या यूर्यं हि महाशानस्य कर्हिचित्। अपवाद्भयाद् गुह्यं भवतां हि प्रकाशये॥ ३४॥

आप एवं जनार्दन ऐक्यरूपसे केंसे रहते हैं ! आप निर्मेछ, शुद्ध, शान्त, शुक्छ आर निर्दोप एवं अज्ञानसे रिहत हैं । किंतु वे अञ्जनके तुन्य है; अन उनसे आपका मेछ केंसे होता है ! उनके अभिग्राययुक्त वचनको सुननेकें वाद भीमूतवाहन शकरने मेघके समान गम्भीर वाणीमें हॅसकर कहा—अपनी कीर्ति वदानेवाली सम्पूर्ण वात में वतलाता हूँ; उसे सुनो—तुमलोग कभी भी महाज्ञानके योग्य नहीं हो । परंतु अपकीर्तिके दरसे में आप समीके सामने गोपनीय वस्तु-स्थितिको प्रकाशित करता हूँ ॥ ३१–३४ ॥

प्रियन्वं मिय चैतेन यनमिचत्तास्तु नित्यशः। एकरूपात्मकं देहं कुरुध्वं यत्नमास्थिताः॥ ३५॥ पयसा हिवषाद्येश्च स्नपनेन प्रयत्नतः। चन्द्नादिभिरेकाग्नैर्न मे प्रीतिः प्रजायते॥ ३६॥ यत्नात् क्रकचमादाय छिन्दध्वं मम विग्रहम्। नरकार्हा भवद्भक्ता रक्षामि खयशोऽर्थतः॥ ३७॥ माऽयं चिद्रष्यते छोको महान्तमपवादिनम्। यथा पतिन्त नरके हरभक्तास्तपिखनः॥ ३८॥

मुझमें निरन्तर चित्त लगाये रहनेसे भी अन्य लोग प्रिय हैं। तुमलोग यत्नपूर्वक एक देहात्मक रूपको समझो प्रयत्नपूर्वक दूध या घीसे रनान कराने तथा स्थिरचित्ततापूर्वक चन्दन आदिद्वारा लेग करनेसे मुझे प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती। आरा लेकर मेरी देहको मले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीर्तिके लिये नरकके योग्य आप भक्तोंकी मै (उससे) रक्षा करता ही हूँ। (क्योंकि) यह संसार मुझे इस प्रकारका महान् कलद्भ, न लगाये कि शंकरके तपस्ती भक्त नरकमें जाते हैं। ३५-३८।

व्रजन्ति नरकं घोरमित्येवं परिवादिनः। अतोऽर्थं न क्षिपाम्यद्य भवतो नरकेऽद्भुते॥ ३९॥ यन्निन्द्ध्वं जगन्नाथं पुष्कराक्षं च मन्मयम्। स चैव भगवाङ्गर्वः सर्वव्यापी गणेश्वरः॥ ४०॥ न तस्य सदशो लोके विद्यते सचराचरे। इवेतमूर्तिः स भगवान् पीतो रक्तोऽञ्जनप्रभः॥ ४१॥ तस्मात् परतरं लोके नान्यद् धर्मे हि विद्यते।

सास्विकं राजसं चैव तामसं मिश्रकं तथा। स एव धत्ते भगवान् सर्वपूज्यः सदाशिवः॥ ४२॥

इस प्रकारकी निन्दा करनेवाले लोग भयंकर नरकमें जाते हैं। इसिलिये में आपलोगोको अद्भुत नरकमें नहीं खालता। आपलोग मेरे खरूप जिन कमलनयन जगन्नाथकी निन्दा करते हैं, वे ही सर्वव्यापी गणेश्वर भगवान् शर्व है। इस समस्त चर और अचर लोकमें उनके समान कोई नहीं है। वे भगवान् श्वेतमूर्ति पीत, रक्त एवं अञ्चनके सदश काग्तिवाले है। संसारमें उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्वपूज्य वे सटाशिव (सटा मङ्गल करनेवाले) भगवात् ही सभी सारिवक, राजस, तामस एवं मिश्रिन माबोको धारण करने हैं। ३९–४२।।

शङ्करस्य वचः श्रुत्वा शैवाद्याः प्रमथोत्तमाः। प्रत्यृचुर्भगवन् बृहि सदाशिवविशेषणम् ॥ ४३ ॥ तेषां तद् भाषितं श्रुत्वा प्रमथानामथेश्वरः। दर्शयामास तद्रूपं सदाशैवं निरञ्जनम् ॥ ४४ ॥ ततः पश्चितित हि गणाः तमीशं वै सहस्रशः। सहस्रवक्षत्रचरणं सहस्रभुजमीद्वरम् ॥ ४५ ॥ दण्डपाणि सुदुर्दश्यं लोकैर्व्याप्तं समन्ततः। दण्डसंस्थाऽस्य दश्चन्ते देवप्रहरणास्तथा॥ ४६ ॥

शंकरके वचनको सुनकर शैत्र आदि श्रेष्ठ गणोने कहा—सगतन् ! आप सदाशिवकी विशेषता प्रकट करनेवाले गुणको किहें । प्रमधेश्वरने उनके इस वचनको सुनकर उन्हें निरञ्जन सदाशिवरूपको दिखलाया । उसके बाद हजारो गणोंने उन ईश्वरको हजारो मुख, चरण एवं भुजाओवाला हुआ देखा । वे लोकोसे सभी ओर व्याप्त थे तथा दण्डपाणि एवं अत्यिकि सुदुर्दश्य थे । देवताओके अल उनके दण्डमें दिखलायी पड़ रहे थे ॥ ४३–४६ ॥

तत एकमुखं भूयो दृहशुः शद्भरं गणाः। रौद्भैश्च वैष्णवैश्चैय वृतं चिह्नैः सहस्रशः॥ ४७॥ अर्द्धेन वैष्णववपुरर्द्धेन हरविग्रहः। खगध्वज्ञं वृपारूढं खगारूढं वृपध्वज्ञम्॥ ४८॥ यथा यथा त्रिनयनो रूपं धत्ते गुणायणीः। तथा तथा त्वजायन्त महापाश्चपता गणाः॥ ४९॥ रणाय निर्गच्छिति छोकपाले महेश्वरे शूलधरे महर्षे। शुभानि सोम्यानि सुमङ्गलानि जातानि चिह्नानि जयाय शम्भोः॥१३॥ शिवा स्थिता वामतरेऽथ भागे प्रयाति चाग्रे स्वनमुत्रदन्ती। कव्यादसंघाश्च तथामिपैपिणः प्रयान्ति हृप्रास्तृपितास्गर्थे॥१४॥

दक्षिणाङ्गं नखान्तं वे समकम्पत् शूलिनः। शकुनिश्चापि हारीतो मौनी याति पराङ्मुखः॥१५॥ निमित्तानीहशान् हष्ट्वा भूतभव्यभवो विभुः। शैलादि प्राह वचनं सिसतं शशिशेखरः॥१६॥

महर्षे । शूछ धारण करनेवाले संसारके पालक महेश्वरके युद्ध करनेके लिये घरसे निकलनेपर उनकी जयके लिये शुभ, सौम्य और मङ्गलजनक लक्षण (शकुन) प्रकट हुए । उनकी वार्यी वगलमें श्रृगालिनी स्थित होकर ऊँचे खरमे वोलती हुई आगे-आगे जा रही थी । मांसभक्षी प्राणियोंका समूह प्रसन्नतापूर्वक रक्तके लिये जा रहा था । शूलपाणिका सारा दायाँ अङ्ग फड़क उठा । हारीत पक्षी मौन होकर पीलेकी और जा रहा था । भूत, भिष्ण्य एवं वर्तमानखरूप एवं व्यापक चन्द्रमौलि महादेव शंकरने इस प्रकारके लक्षणोंको देखकर शैलादि (नन्दी) से प्रसन्नतापूर्ण वचन कहा—॥ १३-१६॥

#### हर उवाच

निन्दिञ् जयोऽद्य मे भावी न कथंचित् पराजयः। निमित्तानीह दृश्यन्ते सम्भूतानि गणेश्वर ॥ १७ ॥ तच्छम्भुवचनं श्रुत्वा शैलादिः प्राह शङ्करम्। कः संदेहो महादेव यत् त्वं जयिस शात्रवान् ॥ १८ ॥ इत्येवमुक्त्वा वचनं नन्दी रुद्रगणांस्तथा। समादिदेश युद्धाय महापाग्रुपतैः सह ॥ १९ ॥ तेऽभ्येत्य दानववलं मर्दयन्ति सा वेगिताः। नानाशस्त्रधरा वीरा वृक्षानशनयो यथा॥ २० ॥

**रांकरने कहा**—नन्दिन् ! गणेश्वर ! इस समय कल्याणकारी लक्षण दिखायी दे रहे हैं। इसलिये आज मेरी विजय होगी । किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती । शंकरके उस वचनको सुनकर शैंछादिने उनसे कहा---महादेव ! आप शत्रुओंको जीत लेंगे, इसमें सन्देह ही कौन-सा है ? ऐसा कहकर नन्दीने महापाग्रुपतके सिंहत रुऱ्गगोंको युद्ध करनेके लिये आदेश हे दिया। (फिर तो) भॉनि-मॉनिके शक्षोको बारण करनेवाले वे वीर दानवसैन्यके पास पहुँचकर उसे ऐसे कुचलकर नष्ट करने लगे जैसे वज्र बुक्षोको नष्ट करना है ॥ १७–२०॥ प्रमथेदैं त्यदानवाः । प्रवृत्ताः प्रमथान् हन्तुः क्रमुद्गरपाणयः ॥ २१ ॥ सेन्द्रविष्णुपितामहाः । सस्योगिनपुरोगास्तु समायाता दिदृश्यः ॥ २२ ॥ विलिभिः ततोऽम्यरतले देवाः समजायत । गीतवाद्यादिसमित्रो दुन्दुभीनां कलिपिय ॥ २३ ॥ ततोऽम्बरतले घोषः सखनः देवेषु ततः महापाशुपतादयः। गणास्तद्दानवं सैन्यं जिघांसन्ति स्म कोपिताः॥ २४॥

वलशाली प्रमथोद्वारा मारे जा रहे वे दैत्य-दानवगण (भी) हाथोंमे क्ट-मुद्गर लेकर प्रमथोंको मारने लगे। उसके वाद (युद्ध) देखनेकी लालसासे इन्द्र, विण्यु, ब्रह्मा एवं अग्नि आदि देवगण आकाशमें एकत्र हो गये। नारदजी! उसके वाट गाने-वजानेके साथ दुन्दुमियोंकी ध्वनि आकाशमें गूँजने लगी। फिर तो देवताओंके दंखते-ही-देखने कुद्ध होकर महापाश्चपन आदि गण दानव-सेनाका विध्वंस करने लगे॥ २१–२४॥

चतुरङ्गयलं दृष्ट्वा हन्यमानं गणेश्वरैः । क्रोबान्त्रितस्तुहुण्डस्तु वेगेनाभिससार ह ॥ २५ ॥ आदाय परिघं घोरं पट्टोद्वद्धमयस्मयम् । राजतं राजतेऽत्यर्थमिन्द्रध्वजमिवोच्छ्तम् ॥ २६ ॥ तं आमयानो वलवान् निज्ञघान रणे गणान् । रुद्राद्याः स्कन्दपर्यन्तास्तेऽभण्यन्त भयातुराः ॥ २७ ॥ तत्प्रभग्नं वलं दृष्ट्वा गणनाथो विनायकः । समाद्रवत वेगेन तुहुण्डं दृनुपुङ्गवम् ॥ २८ ॥

गणेश्वरोद्दारा चतुरिङ्गिगी—र्य, हायी, घोंड, पैदल चार अङ्गोवाली सेनाको मारी जानी हुई देख करके कुद्ध होकर तुहुण्ड तेजीसे आगे वडा । ढालसे वॅघे हुए लेहके वने च नचनाते भयङ्कर परिवक्तो लेकर वह इन्द्रके ऊँचे ध्वजके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था । वलशाली तुहुण्ड उस परिवक्तो घुमाते हुए युद्धमें गणोको मारने लगा । रुद्धसे लेकर स्कन्दनक वे सभी गण भयभीन होकर भाग चले । उस सेनाको नष्ट हुई देखकर गणनाय विनायक दानवश्रेष्ठ तुहुण्डकी ओर तेजीसे दौढे ॥ २५—२८॥

आपतन्तं गणपति दृष्ट्वा दैत्यो दुरात्मवान् । परिघं पातयामास कुम्भपृष्ठे महावलः ॥ २९ ॥ विनायकस्य तत्कुम्भे परिघं वज्रभूषणम् । शतथा त्वगमद् ब्रह्मन् मेरोः कूट इवाशिनः ॥ ३० ॥ परिघं विफलं दृष्ट्वा समायान्तं च पार्षदम् । ववन्य वाहुपाशेन राहृ रक्षन् हि मातुलम् ॥ ३१ ॥ स वद्धो वाहुपाशेन वलादाकृष्य दानवम् । समाज्ञधान शिरिस कुठारेण महोदरः ॥ ३२ ॥

महावलशाली दुष्टात्मा दैत्यने गगपितको सामने आते देखकर (उनके) कुम्भस्थलमें परिघका वार कर दिया। व्रह्मन् ! वज्रसे अनंकृत वह परिघ विनायकके कुष्मस्थलगर ऐसे सैकडो हुकडे हो गया, जैसे मेरुके शिखरपर वज्र सैकड़ो हुकड़े हो जाता है। परिघको विफल हुआ देखकर अपने मामाकी रक्षा करते हुए राहुने आनेवाले पार्षदको अपने भुजापाशमें जकड़ लिया। भुजापाशमें बंधे हुए (होनेपर भी) उन महोदरने दानवको वलपूर्वक खींचकर उसके मस्तकपर कुडारसे वार किया॥ २९—३२॥

द्विधा भूतो निपपात धरातले। तथाऽपि नात्यजद् राहुर्वेळवान् दानवेदवरः। स मोक्षार्थेऽकरोद् यत्नं न शशाक च नारद॥ ३३॥ विनायकं संयतमीक्ष्य राहुणा कुण्डोदरो नाम गणेइवरोऽथ। मुशलं महात्मा राहुं दुरात्मानमसौ जवान ॥ ३४॥ ततो गणेशः कलशध्वजस्तु प्रासेन राहुं हृद्ये विभेद् । घटोदरो वै गदया जघान खड्गेन रक्षोऽधिपतिः सुकेशी॥३५॥ राहुरथोग्संसर्ज । तैश्चतुर्भिः परिताङ्यमानो गणाधिपं संत्यक्तमात्रोऽथ परइवधेन तुहुण्डमूर्द्धानम**थो** विभेद ॥ ३६॥

वह काष्ठिके समान दो दुकडे होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। किर भी वळशाळी दानवेश्वर राहुने उन्हें नहीं छोडा। नारदजी! उन्होंने छूड़नेका प्रयत्न तो किया, किंतु उससे वे छूड़ न सके। राहुद्वारा विनायकको वंवा हुआ देखकर कुण्डोदर नामके गणेश्वरने तुरंत मुसल उठा ळिया और उन महात्माने दुरात्मा राहुपर (वे) माग। उसके बाद कळशके ध्वजवाले गणेशने प्रासद्वारा राहुके हृदयपर (भी) चोड कर दिया। घडोदरने गदासे तथा राक्षसोंके अधिपति सुकेशीने तळवारसे बार् किया। उन चारोद्वारा प्रहार किये जानेपर राहुने गगाविपनिको छोड़ दिया। छुउते ही उन्होने फरसेसे तुहुण्डके मस्तंकको काट दिया। ३३–३६।।

हते तुहुण्डे विमुखे च राही गणेश्वराः क्रोधविषं मुमुक्षवः। पञ्चेककालानलसन्निकाशाः विशन्ति सेनां दनुपुङ्गवानाम्॥३७॥ तां वध्यमानां खचमूं समीक्ष्य विलर्षली मारुततुल्यवेगः। गदां समाविध्य जघान मूर्धिन विनायकं कुम्भतटे करे च॥३८॥ कुण्डोद्रं भन्नकिं चकार महोद्दं शीर्णशिरःकपालम् । कुम्भध्वजं चूर्णितसंधिवन्धं घटोद्दं चोरुविभिन्नसंधिम् ॥ ३९ ॥ गणाधिपांस्तान् विमुखान् स कृत्व वलान्वितः वीरतरोऽसुरेन्द्रः । समभ्यधावत् त्वरितो निहन्तुं गणेश्वरान् स्कन्दविशालमुख्यान् ॥ ४० ॥

तुहुण्डके मारे जाने और राहुके पीठ दिखा देनेपर क्रोधरूपी विपक्षो छोड़नेकी कामनावाल प्रलयकालकी अग्निके समान पाँचो गणेश्वर एक साथ दानवश्रेष्ठोंकी सेनामें पैठ गये। अपनी उस सेनाको मारी जाती हुई उंग्वकर वायुके समान तीत्र गतिवाले बल्ह्याली विल्ने गदा लेकर विनायकके कुम्भस्थल, मस्तक एवं मूँड्पर वार किया। कुण्डोदरकी कमर तोड दी, महोदरके सिरकी खोपड़ीको विधुन दिया, कुम्भध्वजके जोड़ोको चूर-चूर कर डाला एवं घटोदरकी जाँघोको नोड़ दिया। उन गणाधिपोको पीछे मगाकर वीरश्रेष्ठ वह बल्ह्याली असुरेन्द्र नुरन्त स्कन्द, विशाख आदि मुख्य-मुख्य गणेश्वरोको मारनेके लिये दांड़ पड़ा॥ ३७–४०॥

तमापतन्तं भगवान् समीक्ष्य महेश्वरः श्रेष्टतमं गणानाम्।
शैलादिमामन्त्र्य वचो वभाषे गच्छस्य दैत्यान् जिह वीर युद्धे॥४१॥
इत्येवमुक्तो वृपभध्वजेन वज्रं समादाय शिलादस्तुः।
विल समभ्येत्य जवान मूर्धि सम्मोहितः सोऽवितमाससाद्॥४२॥
सम्मोहितं आतुसुतं विदित्वा वली कुजम्भो मुसलं प्रगृद्ध।
सम्भामयंस्तृर्णतरं स वेगात् ससर्ज निन्दं प्रति जातकोपः॥४३॥
तमापतन्तं मुसलं प्रगृह्य करेण तूर्णं भगवान् स नन्दी।
जवान तेनैव कुजम्भमाह्यं स प्राणहीनो निपपात भूमो॥४४॥

भगवान् महेश्वरने उसे आते हुए देखकर गणोमे सर्वश्रेष्ठ शैलिटिको बुलाकर कहा—वीर ! जाओ और संप्राममे देत्योको मारो । बुपभध्वजके ऐसा कहनेपर शिलादक पुत्र नन्दीन वज्र ले करके बिलके पास जाकर उसके सिरपर वार किया, जिससे वह अचेत होकर धरतीपर गिर-पड़ा । अपने भनीजेको बेहोश जानकर बलवान् कुजम्भने कुद्ध हो मुसल लेकर उसे घुमाने हुए नन्दीकी ओर नेजीमे फेका । भगवान् नन्दीने आते हुए उस मुसलको तुरन्त हाथसे पकड़ लिया और उसीसे युद्धमे कुजम्भको मार दिया । यह प्राणहीन होकर भूमिपर गिर पड़ा ॥ ४१–४४ ॥

हत्वा कुजम्मं मुसलेन नन्दी वज्रेण वीरः शतशो जघान।
ते वध्यमाना गणनायकेन दुर्योधनं वै शरणं प्रपन्नाः॥४५॥
दुर्योधनः प्रेक्ष्य गणाधिपेन वज्रप्रहारैनिंहतान् दितीशान्।
पासं समाविध्य तिहत्यकाशं नन्दिं प्रचिक्षेप हतोऽसि वै हुवन्॥४६॥
तमापतन्तं कुलिशेन नन्दी विभेद गुहां पिशुनो यथा नरः।
तत्प्रासमालक्ष्य तदा निकृत्तं संवर्त्य मुष्टि गणमाससाद॥४७॥
ततोऽस्य नन्दी कुलिशेन तूर्णं शिरोऽच्छिनत् तालफलप्रकाशम्।
हतोऽथ भूमौ निपपात वेगाद् दैत्याश्च भीता विगता दिशो दश॥४८॥

वीर नन्दीने कुजम्भको मुसलसे मारकर वज्रद्वारा सैंकड़ो टानवोंको भी मार डाला। गणनायकद्वारा मारे जा रहे वे सभी टानव दुर्योधनकी शरणमे गये। दुर्योबनने गणाविपद्वारा वज्रके आघातसे दैत्योको मारा हुआ देखकर विजलीके सहवा प्रकाशसे युक्त प्रास ले लिया तथा 'तुम मारे गये' ऐसा कहते हुए उसे नन्दीकी ओर फेंका। नन्दीने आ रहे उस-( प्रास- ) को वज़से इस प्रकार टुकडे-टुकडे काट दिया, जैसे चुगलखोर न्यक्ति गुप्त विश्यका भेदन कर देता है । उसके बाद उस प्रासको विदीर्ग हुआ दल ( दुर्योवन ) मुट्ठी बॉधकर गम ( नन्दी )के पाम पहुँचा । उसके बाद ही नन्दीने शीघ्रतासे तालके समान उसके मस्तकको कुल्झिसे काट डाला । मारे जानेपर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और भयभीत हुए सभी देंग्य नेजीसे दसों दिशाओंमें भाग गये ॥ ४५-४८ ॥

> तनो हतं स्वं तनयं निरीक्ष्य हस्तो तदा निद्नमाजगाम। वाणासनमुत्रवेगं 🌷 विभेद् वार्णैर्यमदण्डकल्पै<sup>,</sup> ॥ ४९, ॥ गणान सनन्दीन् वृपभष्वजांस्तान् धाराभिरेवाम्बुधरास्तु शैलान्। ते छाद्यमानासुरवाणजालैविनायकाद्या वलिनोऽपि भयातुरा दुद्वविरे समन्तात्॥५०॥ यथैव सिंहप्रणुत्रा चूपभा पराङ्मुखान् वीक्ष्य गणान् कुमारः शक्त्या पृयत्कानथ वारियत्वा। तूर्णं समभ्येत्य रिपुं समीक्ष्य प्रगृहा शक्त्या हृदये विमेद्॥ ५१॥

शक्तिनिर्भिन्नहृदयो हस्ती भूम्यां पपात है। ममार चारिषृतना जाता भूयः पराङ्मुखी॥ ५२॥ अमरारिवरुं हृष्ट्रा भग्नं कुद्धा गणश्वराः। पुरतो नन्दिनं छत्वा जिद्यांसन्ति सादानवान्॥ ५३॥ ते वध्यमानाः वप्रमथैदैंत्याश्चापि पराङमुखाः। भूयो निवृत्ता चितनः कार्त्तखरपुरोगमाः॥ ५४॥

हस्ती ( नामक असुर ) अपने पुत्रको मारा गया देखकर नन्दीके समीप आ गया । उसने धनुप लेकर तीत्र वेगसे यमदण्डके समान वाणोसे वार किया । वादल जिस प्रकार जलकी धाराओसे पर्वतोको ढॅक देना है, उसी प्रकार उसने नन्दीक साथ वृपभन्वजके उन गणोको ढॅक दिया । अद्वरके वाणसमूहसे घिरे वे विनायक आदि वलकाली वीर सिंहके द्वारा आक्रमण किये जानेपर वृपमींकी मॉनि मयसे व्याकुल होकर चारो ओर भागने छगे । कुमारने गणोको त्रिमुख होते देख जिलहारा वाणोको रोक दिया और तुरन्त ही शत्रुके पास पहुँचकर शक्तिसे उसके हृदयकी वेव डाला । शक्तिसे हृदयके विव जानेपर हस्ती भूमिपर गिर पड़ा तथा मर गया और शत्रुसेना फिर पीठ दिखाकर विमुख हो गयी । दैत्यसेनाको छिन्न-भिन्न हुई देखकर कुपिन हुए गणेश्वर नन्दीको आगे कर दानवोको और मारने लगे; किंतु प्रमथोद्वारा मारे जा रहे वे सभी विमुख बलवाली कार्च खरादि देंत्य फिर लौट पड़े ॥ ४९-५४ ॥

तान् निवृत्तान् समीक्ष्यैव क्रोधदीप्तेक्षणः श्वसन् । नन्दिषेणो व्याघ्रमुखोनिवृत्तश्चापि चेगवान् ॥ ५५ ॥ तस्मिन् निवृत्ते गणपे पष्टिशायकरे तदा। कार्त्तखरो निववृते गदामादाय नाग्द्॥ ५६॥

गणः समीक्यैव महासुरेन्द्रम्। ज्वलनप्रकाशं तमापतन्तं पट्टिशं भ्राम्य जघान मूर्धिन कार्त्तखरं विखरमुझदन्तम्॥५७॥ तस्मिन् हते भ्रातिर मातुलेये पार्गं समाविध्य तुरङ्गकन्धरः। पहिदोन गंगश्वरं चाप्यथ नन्दिपेणम् ॥ ५८॥ वीरः सह

निद्येणं तथा वडं समीक्ष्य विलनां वरः। विशाखः कुपितोऽभ्येत्य शक्तिपाणिरवस्थितः॥ ५९॥ तं दृष्टा विलनां श्रेष्ठः पाशपाणिरयःशिराः। संयोधयामास वली विशाखं कुफ्कुटध्वजम् ॥ ६०॥

उन्हें छीटकर आते देख वेगशाळी व्याव्रमुख नन्दिपेण भी क्रोधसे ऑखें छाळ कर हॉफता हुआ लौट पड़ा । नारदजी ! उसके बाद हायके अप्रभागमे पहिश लिये हुए उस गणाविपके लौटनेपर कार्त्तवर भी गढ़ा लेकर लोट पड़ा । अग्निक समान प्रकाशवाले उस महासुरेन्द्रको आते देखकर गणपतिने पृष्टिश वुमाकर उसके मस्तकपर मारा । कार्त्तसर चीत्कार करता हुआ मर गया । उस ममेरे भाईके मारे जानेपर वीर तुरङ्गकत्थरने पाशको लेकर पृष्टिशके सिहत निव्यंण गणेश्वरको बाँच लिया । निव्यंणको बँचा देखकर चलवानोमें श्रेष्ठ विशाल क्रुद्ध होकर उसके पास गये और हाथमे शक्ति लिये हुए ( उसके सामने ) खड़े हो गये । उन्हें देखकर बलवानोमें श्रेष्ठ अयःशिरा हाथमे पाश लेकर कुक्कुटच्चन विशाखके साथ सप्राम करने लगा ॥ ५५-६० ॥

विशाखं संनिरुद्धं वै दृष्टाऽयःशिरसा रण। शाखश्च नैगमेयश्च तूर्णमाद्भवतां रिपुम् ॥ ६१ ॥ एकतो नैगमेयेन भिन्नः शक्त्या न्वयःशिराः। एकतद्चैव शाखेन विशाखिप्रयकाभ्यया॥ ६२॥ स त्रिभिः शङ्करसुतैः पीड्यमानो जहाँ रणम्। ते प्राप्ताः शम्वरं तूर्णं प्रक्ष्यमाणा गणेश्वराः॥ ६३॥ चतुर्भिः शङ्करात्मज्ञैः। जगाम विलयं तूर्णमाकाशादिव भूतलम् ॥ ६४॥ शक्त्या समाहत्य कातरेक्षणः। दिशोऽथ भेजे देवपे कुमारः सैन्यमर्दयत्॥ ६५॥ यात पाठी **निराशतां** शस्त्ररः तेर्<u>वध्यमा</u>ना दानवी महप प्रतना सा भयविह्नलाङ्गी भयार्ता ॥ ६६ ॥ विषण्णरूपा शरणं गक्रं जगाम इति श्रीवामनपुराणं अष्टपष्टिनमोऽध्यायः॥ ६८॥

विशाखको अयःशिराके द्वारा युद्धमे विरा हुआ देखकर शाख तथा नैगमेय नामके गण शीव्रतासे शतुर्की ओर दोड़ पड़े । विशाखको प्रसन्न करनेकी इच्छासे एक ओरसे नैगमेयने और दूसरी ओरसे शाखने शिक्तद्वारा अयःशिराको मारा । शंकरके तीनो पुत्रोद्वारा प्रस्त होनेपर उस अयःशिराने युद्ध छोड़ दिया । वे गणेश्वर शम्त्ररको अवेखकर शीव्र ही उसके समीप पहुँचे । शम्त्ररने पाशको घुमाकर उनपर चलाया । शंकरके चार पुत्रोने पाशपर वार किया, (इससे वह पाश) आकाशसे भूमिपर गिरकर नष्ट हो गया । पाशके नष्ट हो जानेपर भयभीत होकर शम्बर (इधर-उधर) दिशाओं मे भाग गया और कुमार सेनाको शैंदने छगे । महर्षे ! उन रुद्र-पुत्रो एवं गणोद्वारा मारी जा रही वह दानवी सेना दु:खो एवं भयसे ज्याकुळ होकर गुक्तकी शरणमें गयी ॥ ६१–६६ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अङ्सठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥

# [ अथैकानसप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच ततः स्वसैन्यमालक्ष्य निहतं प्रमथैरथ । अन्धकोऽभ्येत्य शुक्रं तु इदं चचनमद्रवीत् ॥ १ ॥ भगवंस्त्वां समाश्रित्य वयं वाधाम देवताः । अधान्यानिष विप्रपे गन्धवंसुरिकद्वरान् ॥ २.॥ निद्यं पद्य भगवन् मया गुप्ता वरूथिनी । अनाथेव यथा नारी प्रमथैरिष काल्यते ॥ ३ ॥ कुजम्भाद्याध्य निहता भ्रातरो मम भागव । अक्षयाः प्रमथाश्चामी कुरुक्षेत्रफलं यथा ॥ ४ ॥

उनहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( शुक्रद्वारा संजीवनीका प्रयोग, निन्दि-दानव-युद्ध, शिवका शुक्रको उदरस्थ रखना, शुक्रकृत शिवस्तुति और विश्व-दर्शन, प्रमथ-देवोंसे युद्धमें दैत्योंकी हार, शिववेषमें अन्धक्का पार्वतीहेतु विफलप्रयास, पुनः दैत्य-देव और इन्द्र-जम्भ-युद्ध, मातलिका जन्म और सारथ्य, दैत्योका नाश, जम्भ-कुजम्भ-वध )

पुलस्त्यजा बोले—(नारदजी!) उसके बाद अन्धकने अपनी सेनाको प्रमथोद्वारा मारी गयी जान करके शुका-चार्यके निकट जाकर यह बचन कहा—भगवन् ! विप्रपें ! हम आपके ही बल्पर देवता, गन्धर्व, असुर, किन्तर एवं अन्य प्राणियोंको वाधित (पराभूत ) करते हैं । परतु भगवन् ! आप देखिये कि मंगे द्वारा संरक्षित (हमारी ) यह मेना अनायिनी नारी-सी होकर प्रमथोद्वारा कालक मुख्य भेजी जा रही है । भागव ! कुजम्म आदि मेरे भाई तो मारे गये और ये प्रमथगण (अवतक ) कुरुक्षेत्रतीर्थ के फलके सदश अक्षय वने हुए हैं ॥ १–४ ॥

नसात् कुरुष्व श्रेयो नो न जीयेम यथा परैः। जयेम च परान् युद्धे तथा त्वं कर्तुमईसि॥५॥ द्युकोऽन्थकवचः श्रुत्वा सान्त्वयन् परमाद्भुतम्।

वचनं प्राह देवर्षे ब्रह्मर्पिदानवेदवरम् । त्वद्धितार्थे यतिष्यामि करिष्यामि तव प्रियम् ॥ ६ ॥ इत्येवमुक्त्वा वचनं विद्यां संजीवनीं कविः । आवर्तयामास तदा विधानेन शुचिव्रतः ॥ ७ ॥ नस्यामावर्त्यमानायां विद्यायामसुरेदवराः । ये हताः प्रथमं युद्धे दानवास्ते समुत्थिताः ॥ ८ ॥

अतः आप हमलोगोके लिये कल्याणका विचान करे, जिसते हमलोग शत्रुओके द्वारा जीते न जायें और ऐसा भी उपाय करें जिससे हमलोग युद्धमें दूसरोंको जीत सकें । देवर्षे ! ब्रह्मर्पि शुक्राचार्यने अन्यक्की वातको सुनकर दानवेश्वरको आश्वासन देते हुए उससे कहा—मै तुम्हारे कल्याणके लिये उद्योग करूँगा और तुम्हारा प्रिय करूँगा । ऐसा कहकर पवित्र ब्रत्वाले शुक्राचार्यने विधानके अनुसार सजीवनी विद्याको प्रकट किया । उस विद्याके प्रकट होनेपर युद्धमे पहले मारे गये (सभी) असुरेश्वर और दानव जी उठे ॥ ५-८ ॥ कुजम्भादिषु देत्येषु भूय एद्योश्यितेष्वथ । युद्धायाभ्यागतेष्वेच नन्दी शङ्करमब्रवीत् ॥ ९ ॥ महादेच वचो महां श्र्यु त्वं परमाद्भुतम् । अविचिन्त्यमसहां च मृतानां जीवनं पुनः ॥ १० ॥ ये हताः प्रमथेईत्या यथाशक्त्या रणाजिरे । ते समुज्जीविता भूयो भागवणाय विद्या ॥ ११ ॥ तदिदं तर्महादेच महरकर्मकृतं रणे । संजानं स्वल्पमेवेश शुक्रविद्यावलाश्रयात् ॥ १२ ॥

उसके बाद कुजम्म आदि दैत्योंके फिर उठ खड़े होने तथा युद्ध करनेके लिये उपस्थित होनेपर नन्दीने शंकरसे कहा—महादेव ! आप मेरा अत्यन्त अद्भुत वचन सुनिये । मरे हुए लोगोका फिर भी जी उठना कल्पनासे परे तथा असहनीय है । संग्राममें प्रमथोंने जिन दैत्योंको बल्पूर्वक मारा था, उन्हे भागवने संजीवनी विद्याद्वारा पुन: जीवित कर दिया । अत: हे महादेव ! हे ईश ! उन सभीने युद्धमे जो उन्कृष्ट कार्य किया था, वह शुक्रकी विद्याके बल्से महत्त्वहीन हो गया है—सवपर पानी फिर गया है ॥ ९–१२ ॥

इत्येवमुक्ते वचने निन्दिना कुलनिन्दिना। प्रत्युवाच प्रभुः प्रीत्या खार्थसाधनमुक्तमम् ॥ १३ ॥ गच्छ शुक्तं गणपते ममान्तिकमुपानय। अहं तं संयमिष्यामि यथायोगं समेत्य हि ॥ १४ ॥ इत्येवमुक्तो रुद्देण नन्दी गणपतिस्ततः। समाजगाम दैत्यानां चम् शुक्रजिघृक्षया ॥ १५ ॥ तं ददशीसुरश्रेष्टो वलवान् हयकन्धरः। संरुरोध तदा मार्गं सिंहस्येव पशुर्वने ॥ १६ ॥ समुपेत्याहनन्नन्दी वज्रेण शतपर्वणा। स पपाताथ निःसंब्रो ययौ नन्दी ततस्त्वरन् ॥ १७ ॥

कुलको आनन्द देनेवाले नन्दीके इस प्रकार कहनेपर महादेवने स्नेहपूर्वक खार्यसिद्ध करनेवाला उत्तम वचन कहा—गणपते! तुम जाओ और शुक्रको मेरे समीप लिवा लाओ। (फिर तो) में उन्हें पाकर योग-क्रियासे संयित कर दूँगा। रुद्रके ऐसा कहनेपर गणपित नन्दी शुक्राचार्यको पकड़ लानेकी कामनासे देत्योकी सेनामे गये। हयकन्वर नामके वलवान् श्रेष्ठ असुरने उन्हें सेनामे आते हुए देखा और जिस प्रकार साधारण पशु (दुस्साइससे) वनमें सिंहका मार्ग रोक दे, उसी प्रकार उनके मार्गको उसने रोका। नन्दीने समीप जाकर शतपर्व-(वज्र-) से उसे मारा और वह अचेन होकर गिर पड़ा। उसके बाद नन्दी तुरंत वहाँसे चल दिये॥ १३—१७॥

ततः कुजम्भो जम्भश्च वलो बृत्रस्त्वयःशिगः। पश्च दानवजार्दूला निद्दनं समुपाद्रवन् ॥ १८ ॥ तथाऽन्ये दानवश्रेष्टा मयह्नाद्पुरोगमाः। नानावहरणा युद्धं गणनाश्रमभिद्रवन् ॥ १९ ॥ ततो गणानामधिपं कुट्यमानं महावलैः। समप्रथन्त देवास्तं पितामहपुरोगमाः॥ २० ॥ तं दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मा प्राह्म गक्षपुरोगमान् । साहाय्यं कियतां शम्भोरेतदन्तरमुत्तमम् ॥ २१ ॥

उसके बाद कुजम्म, जम्म, बच्द, बृत्र और अय.शिया नामके पाँच श्रेष्ठ दानव नन्दीकी और दोंडे । इसी प्रकार युद्धमें माँति-माँतिक अन-अलोको धारण करनेवाले मय एव हाद आदि दानवश्रेष्ठींने भी नन्दीका पीछा किया । किर पितामहादि देवोने महावस्त्री दानवोके द्वारा कृटे जा रहे गणाविपको देखा । मगत्रान् ब्रयाने स्रये देखकर इन्द्र आदि देवताओमे कहा—आप लोग इम उत्तम (उपयुक्त ) अवसरपर शम्मुकी सहायता करे ॥१८—२१॥

पितामहोक्तं वचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः। समापतन्त वंगेन शिवसंन्यमथाभ्वरात्॥ २२॥ तेपामापततां वेगः प्रमथानां वछे वभा । आपगानां महावेगं पतन्तीनां महार्णवे॥ २३॥ ततो हलहलाशव्दः समजायत चाभयोः। वलयोवारसंकाशां सुरप्रमथयोरथ॥ २५॥ तमन्तरमुपागभ्य नन्दी संगृद्धा वेगवान्। रथाद् भार्गवमाकामत् सिंहः श्रुद्धमृगं यथा॥ २५॥ तमादाय हराभ्याशमागमद् गणनायकः। निपात्य रक्षिणः सर्वानथ शुक्रं न्यवेदयत्॥ २६॥ तमानीतं कवि शर्वः प्राक्षिपद् वदने प्रभुः। भार्गवं न्वावृततनुं जठरे स न्यवेशयत्॥ २७॥ स शम्भुना कविश्रेष्टो यस्तो जटरमास्थितः। तुष्टाव भगवन्तं तं मुनिर्वाभिरथाद्रात्॥ २८॥

पितामहके कहे हुए वचनको सुनकर इन्द्र आदि देवता आकाशमार्गसे जल्दी ही शिवकी सेनामे आ गये। समुद्रमें जाती हुई निद्योके महावेगके सदश प्रमथोकी सेनामे (आकाशमे ) आते हुए देवताओंका वेग मुशोभित हुआ। उसके बाद प्रमयो और असुरो—दोनो पक्षोंकी सेनाओमे भीपण 'हलहला' शब्द उत्पन्न हुआ। उसी समय अवसर पाकर तीव्र गतिवाले नन्दी. जिस प्रकार सिंह क्षद्र मुगको द्योच लेना है, उसी प्रकार भागवकी लेकर रथसे भाग चले। गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षा करनेवालोको मारते हुए शकरके पास पहुँच गये। शुक्राचार्यको उन्होंने उनके निकट निवेदित कर दिया। समर्थ शंकरने लाये गये उन शुक्रको अपने मुखमे फेंका और अक्षुण्ण शरीरवाले भागवको अपने उदरमें (ज्यो-का-यो) रख लिया। शम्भुमे ग्रन्त होकर उनके उदरमें शित हुए वे मुनिश्रेष्ठ शुक्र प्रेमपूर्वक उन भगशन्की स्तुति करने लगे॥ २२—२८॥

## गुक्र उवाच

वरदाय नमस्तुभ्यं हराय गुणशालिने। जङ्कराय महेशाय ज्यम्यकाय नमो नमः॥ २९॥ जीवनाय नमस्तुभ्यं लोकनाथ ज्रुपाकपे। मदनाग्ने कालशत्रा वामदेवाय ते नमः॥ ३०॥ - स्थाणवे विश्वक्तपाय वामनाय मदागते। महादेवाय शर्वाय ईश्वराय नमो नमः॥ ३१॥

त्रिनयन हर भव शद्वर उमापने जीमूतकेतो गुहागृह इमशाननिरन भूतिविलेपन शूलपाणे पशुपते गोपते तत्पुरुपसत्तम नमो नमस्ते ।

> इत्थं स्तुतः कविवरेण हरोऽथ भक्त्या प्रीतो वरं वरय द्वि तवेत्युवाच। स प्राह देववर देहि वरं ममाद्य यहै तवैव जठरात् प्रतिनिर्गमोऽस्तु ॥ ३२ ॥ ततो हरोऽश्लीणि तदा निरुध्य प्राह द्विजेन्द्राद्य विनिर्गमस्त। इत्युक्तमात्रो विभुना चचार देवोदरे भागवपुङ्गवस्तु ॥ ३३ ॥

शुक्रने कहा-प्रभी ! गुणसे सम्पन्न आप वरदानी हरको नमस्कार है । शंकर, महेश, त्रिनेत्रको बार-बार नमस्कार है। लोकोकं खामिन् ! वृपाकपे ! आप जीवनखरूपको नमस्कार है। हे कामदेवके लिये अग्निखरूप ! काल्शत्रो ! आप वामदेवको नमस्कार है । स्थाणु, विश्वरूप, वामन, सदागति, महादेव, शर्व और ईश्वर ! आपको बार-वार नमस्कार है । हे त्रिनयन ' हे हर ! हे भव ! हे शंकर ! हे उमापते ! हे जीमूतकेतो ! हे गुहागृह ! हे स्मशाननिरत ! हे भूतिविलेपन ! हे त्रिशूलवारिन् ! हे पशुपते ! हे गोपते ! हे श्रेष्ठ परमपुरुप ! आपको वार-वार नमस्कार है । इस प्रकार कविवर-( शुकाचार्य-)के भक्तिपूर्वक स्तुति करनेपर शंकरने कहा—मैं तुमसे प्रसन हूँ । तुम वर माँगो; मैं तुम्हे वर दूँगा। उन्होने कहा—हे देववर! इस समय मुझे यही वर दीजिये कि मैं पुनः आपके उदरसे बाहर निकलूँ । उसके बाद शंकरने नेत्रोको बंदकर कहा—हे द्विजेन्द्र ! अब तुम बाहर निकल जाओ ! (परंतु ) शंकरके इस प्रकार कहनेपर भी वे भागवश्रेष्ठ जुकाचार्य उनके उदरमे विचरण करने लगे॥ २९–३३॥

परिभ्रमन् ददर्शाथ शम्भोरेवोदरे कविः। भुवनार्णवपातालान् वृतान् स्थावरजङ्गमैः॥ ३४॥ आदित्यान् वसवो रुद्रान् विश्वेदेवान् गणांस्तथा। यक्षान् किंपुरुपाद्यादीन् गन्धर्वाप्सर्सां गणान्॥ ३५॥ मुनीन् मनुजसाध्यांश्च पशुकीटिपपीलिकान् । बृक्षगुल्मान् गिरीन् वल्त्यः फलमूलौपधानि च ॥ ३६ ॥ जलस्यांश्चानिमिपान्निमिपानपि । चतुष्पदान् सद्विपदान् स्थावराज् जङ्गमानपि ॥ ३७॥ स्थलस्थांश्च अन्यक्तांद्रचैय व्यक्तांश्च सगुणान्निर्गुणानिष ।

स इष्ट्रा कौतुकाविष्टः परिवभ्राम भार्गवः। तत्रासतो भार्गवस्य दिच्यः संवन्सरो गतः॥ ३८॥

न चान्तमलभद् ब्रह्मंस्ततः श्रान्तोऽभवत् कविः। स श्रान्तं वीक्ष्य चान्मानं नालभन्निर्गमं वशी। भक्तिनम्रो महादेवं शरणं समुपागमत्॥३९॥ (भगवान् शंकरके उदरमें) विचरण करते हुए शुक्राचार्यने शंकरके ही उदरमें चराचर प्रागियोसे भ्यात सारा जगत्, समुद्र एवं पातालोको देखा । आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, विश्वेदेवो, गणो, यक्षो, किम्पुरुपों, गन्थवों, अप्सराओ, मुनियो, मनुष्यो, सान्यो, पशुओ, कीटो, पिपीलिकाओ, बुक्षो, गुल्मो, पर्वतो, लनाओ, फलों, मूलो, ओप्रवियो, स्थलपर रहनेवालो, जलमें रहनेवालो, अनिमिपो, निमिपो, चतुष्पदो, दिपदो, स्थावरो, जङ्गमो, अञ्यक्तो, न्यक्तो, सगुणो एवं निर्गुणोको देखते हुए कुत्हल्यश (उसी उदरमे ही ) भागित चारो ओर पूमने लगे । भृगु-वशी शुक्ताचार्यको वहाँ इस प्रकार रहते हुए एक दिव्य वर्ष वीत गया । परतु ब्रह्मन् ! शुक्रको अन्त नहीं मिला और वे थक गये। खयंको थका हुआ देखकर और वाहर निकलनेका मार्ग न पाकर आत्माको वर्गमें करनेवाले वे भक्तिसे नम्र होकर महादेवकी शरणमे आ गये ॥ ३४-३९ ॥

विश्वरूप

महारूप विश्वरूपाश्चसूत्रधृक्। सहस्राश्च महादेव त्वामहं शरणं गतः॥ ४०॥ नमोऽस्तु ते शङ्कर शर्व शम्भो सहस्रनेत्राङ्ग्रिभुजङ्गभूपण। द्धुव सर्वान भुवनांस्तवोदरे श्रान्तो भवन्तं शरणं प्रपन्नः॥ ४१॥ इत्येवमुक्ते वचने महातमा शम्भुर्वचः प्राह ततो विहस्य। निर्गच्छ पुत्रोऽसि ममाधुना त्वं शिक्नेन भो भार्गचवंशचन्द्र॥ ४२॥ नाम्ना तु शुक्रेति चराचरास्त्वां स्तोष्यन्ति नैवात्र विचारमन्यत्। इत्येवमुक्तवा भगवान् मुमोच शिश्नेन शुक्रं स च निर्जगाम ॥ ४३ ॥ भागेववंशचन्द्रः शुक्रत्वमापद्य महानुभावः। प्रणम्य शम्भुं स जगाम तूर्णं महासुराणां बलमुत्तमौजाः॥ ४४॥

द्युक्तने कहा—हे विश्वरूप ! हे महारूप ! हे विश्वरूपाक्ष ! हे सूत्रधारिन् ! हे सहस्राक्ष ! हे महादेव ! में भापकी रारणमे आया हूँ । हे शंकर ! हे शर्व ! हे शम्भो ! हे सहस्रनेत्राड्वि ! हे सर्पभूपण ! आपके उदरमें सभी भुवनोको देखते-देखते थककर मै आपक्की शरणमें आया हूँ । इस प्रकारके वचन कहनेपर महात्मा शम्भुने इँसकर यह वचन कहा--अव तुम मेरे पुत्र हो गये हो । इसिछिये हे भार्गववंशके चन्द्र ! मेरे शिक्षसे बाहर निकलो । अब समस्त चराचर जगत् तुम्हारी स्तुति शुक्रके नामसे करेगा । इसमें किसी अन्य प्रकारके विचारका स्नान नहीं है। ऐसा कहकर भगवान्ने शिश्न-मार्गसे शुक्तको मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल आये। श्चन्तर प्राप्तकर वाहर निकले ओज वी महानुभाव भागववंश चन्द्र राम्भुको प्रणामकर शीत्र महाधुरोंकी सेनामें चले गये ॥ ४०-४४ ॥

भार्गचे पुनरायाते दानवा मुदिताभवन् । पुनर्युद्धाय विद्धुर्मितं सह गणेश्वरैः ॥ ४५ ॥ गणेदवरास्तानसुरान् सहामरगणैरथ। युयुधुः संकुलं युद्धं सर्व एव जयेप्सवः॥ ४६॥ ततोऽसुरगणानां च देवतानां च युध्यताम्। द्वन्द्वयुद्धं समभवद् घोररूपं तपोधन ॥ ४७॥ अन्थको निन्दनं युद्धे राङ्ककर्ण त्वयःशिराः। क्रुस्भध्वजं बलिधीमान् नन्दिषेणं विरोचनः॥ ४८॥

शुक्राचार्यके वापसं आ जानेपर टानव प्रसन्न हो गये । उन्होंने गणेश्वरोके साथ फिर युद्ध करनेका विचार किया । उसके बाद देवताओंसहित विजयकी कामनावाले सभी गणेश्वरोंने उन असुरोंसे भयंकर युद्ध किया। हे तपोवन ! उसके बाद युद्ध करनेमें छगे हुए असुरगणो एवं देवताओमे भयानक द्वन्द्वयुद्ध हुआ । अन्वक नन्दीके साय, अयःशिरा शकुकर्णके साथ, बुद्धिमान् बळि कुम्भव्यजके साथ एवं विरोचन नन्दिषेणके साथ भिड़ गये ॥ ४५-४८ ॥

अद्ययीचे। विशाखं च शाखो वृत्रमयोधयत्। वाणस्तथा नैगमेयं वलं राक्षसपुङ्गवः॥४९॥ महावीर्यः परश्वधधरो रणे। विनायको

संकुद्धो राक्षसश्चेष्ठं तुद्दुण्डं समयोधयत्। दुर्योधनद्य वित्रनं घण्टाकर्णमयोधयत्॥ ५०॥

हस्ती च कुण्डजठरं ह्नादो वीरं घटोदरम्। एते दि वित्नां श्रेष्टा दानवाः प्रमथास्तथा। संयोधयन्ति देवर्षे दिव्याव्दानां शतानि पट्॥ ५१॥ शतकतुमथायान्तं वज्रपाणिमभिस्थितम्। वारयामास वलवाञ् जम्भो नाम महासुरः॥ ५२॥

अधमीय विशाखके साय और शाख बृत्रके साथ, वाण नैगमैयके साथ और राक्षसपुंगव वलके साथ लड़ने रुगा । युद्धमें कुनित होकर परशु धारण करनेवाले महापराक्रमी विनायक राक्षसश्रेष्ठ तुहुण्डके साथ भिड़ गये और हुपें उन रन्द्रानी घण्टाकर्णके साथ युद्ध करने लगा। हन्ती कुण्डजठरके साथ और हाट वीर घटोदरसे छड़ने **ग**ा । देवर्थे ! वलवानोंमें श्रेष्ट ये सभी दानव एवं प्रमथगण आपसमें छः सौ दिव्य वर्योतक संग्राम करते रहे । जन्म नानके नत्रशाली अनुरने सामने आ रहे वज्रपाणि इन्द्रको रोक लिया ॥ ४९-५२ ॥

शम्भुनामाऽसुरपतिः स ब्रह्माणमयोधयत् । महोजसं कुजम्भश्च विष्णुं दैत्यान्तकारिणम् ॥ ५३ ॥ विषयन्तं रणे शाल्वो वरुणं विशिशस्तथा। हिसूर्था पवनं सोमं राहुर्मित्रं विरूपधृक्॥ ५४॥ अधी ये यसयः रुपाता श्रराद्यास्ते महासुरान् । अश्रवेव महेच्यासान् वार्यामासुराहवे॥ ५५॥ सरभः शलभः पाकः पुराऽय विषृद्धः पृथुः। वातापी चेल्वलक्षेत्र नानाशस्त्रास्त्रयोधिनः॥ ५६॥ पिद्दोदयगणान् सर्वान् विष्यप्रसेनपुरोगमान्। एक एव रणे रोद्रः कालनेमिर्महासुरः॥ ५७॥

शम्भु नामका असुरराज ब्रह्मारे छड़ने छगा और कुजम्म दैत्योंका अन्त करनेवाले महान् ओजसी विष्णुसे युद्ध करने छगा। शाल्व मूर्यसे, त्रिशिरा वरुणसे, द्विमूर्या पवनसे, राहु सोमसे और विरूपपृक् मित्रसे छड़ने छगा। धरादि नामसे विख्यात आठ वसुओंने सरम, शलम, पाक, पुर, विष्टुयु, पुयु, वातापी और इल्वल—इन आठ महान् धनुर्घारी असुरोंको युद्धमे लड़कर (पीछे) हटा दिया। ये असुर मॉति-मॉतिके शक्ष और अस्न लेकर लड़ने छगे। कालनेमि नामका भयंकर महासुर युद्धमें अकेला ही विष्वक्सेन आदि विश्वेदेव गणोसे युद्ध करने छगा॥ ५२—५७॥

पकादशैव ये रुद्रास्तानेकोऽपि रणोत्करः। योधयामास तेजस्वी विद्युन्माली महासुरः॥ ५८॥ द्वाविश्वनो च नरको भास्करानेत्र शम्बरः। साध्यान् मरुद्गणांश्चेष निवातकवचादयः॥ ५९॥ पवं द्वन्द्वसहस्राणि प्रमथामरदानवैः। कृतानि च सुराब्दानां दशतीः पण्महामुने॥ ६०॥ यदा न शिकता योद्धं दैवतैरमरारयः।तदामायां समाश्चित्य प्रसन्तः क्षमशोऽब्ययान्॥ ६१॥

रणमे उत्कर तेजवाले विद्युन्माली नामके महासुरने अकेले ही एकादश रुद्रोंका ( दटकर ) सामना किया । नरकने दोनों अश्विनीकुपारोंसे, शम्त्ररने ( द्वादश ) भास्करोंसे एवं निवातकवचादिने साध्यों तथा मरुद्रणोसे युद्ध किया । महामुने ! इस प्रकार आठ दिन्य वश्रीतक प्रमथों एवं दानवोंके हजारोंकी संख्यामें दो-दो छड़ाके वीर आपसमें दन्द्युद्ध करते रहे । जब असुरगण इस प्रकार देवोसे युद्ध करनेमें समर्थहीन हो गये, तब उन छोगोने मायाका सहारा लेकर देवोंको क्रमशः निगळना प्रारम्भ कर दिया ॥ ५८—६१॥

ततोऽभवच्छैलपृष्ठं प्रावृडभ्रसम्प्रभैः। आवृतं वर्जितं सर्वैः प्रमधैरमरैरिप ॥ ६२ ॥ दृष्ट्वा शून्यं गिरिप्रस्थं प्रस्तांश्च प्रमथामरान् । क्रोधादुत्पादयामास रुद्रो जुम्भायिकां वशी ॥ ६३ ॥ तया स्पृष्टा दृतुस्ता अलसा मन्द्रभाषिणः। वदनं विकृतं कृत्वा मुक्तशस्त्रं विजृम्भिरे ॥ ६४ ॥ जृम्भमाणेषु च तदा दानवेषु गणेश्वराः। सुराश्च निर्ययुस्तूर्णं दैत्यदेहेभ्य आकुलाः ॥ ६५ ॥

उसके बाद सारे प्रमथों और देवोसे रहित पूर्वत वर्पाकालीन मेघके समान दानवोंसे ढक गया। पर्वत-प्रान्तकों शून्य और प्रमथों तथा देवोको प्रसित हुआ देखकर विजितेन्द्रिय इदने क्रोधसे जूम्भायिकाको उत्पन्न किया। उसके स्पर्श करनेपर अलोंको छोड़कर धीरे-धीरे बोलते हुए आलस्यसे पूर्ण दानव मुखको विवर्ण बनाकर जँमाई लेने लगे। दानवोके जँमाई लेते समय आकुल होकर गणेश्वर एवं देवतालोग देत्योंकी देहसे अविलम्ब बाहर निकल गये। ६२—६५॥

मेधप्रभेभ्यो दैत्येभ्यो निर्गच्छन्तोऽमरोत्तमाः । शोभन्ते पद्मपत्राक्षा मेधभ्य इव विद्युतः ॥ ६६ ॥ गणामरेपु च समं निर्गतेषु तपोधन । अयुध्यन्त महात्मानो भूय पवातिकोपिताः ॥ ६७ ॥ ततस्तु देवैः सगणैः दानवाः शर्वपालितैः । पराजीयन्त संग्रामे भूयो भूयस्वहर्निशम् ॥ ६८ ॥ ततिस्त्रनेत्रः सां संध्यां सप्ताव्दशतिके गते । कालेऽभ्युपासत तदा सोऽप्रादशभुजोऽन्ययः ॥ ६९ ॥

मेघके समान दैत्योंके शरीरसे वाहर निकल रहे कमलके सदश ऑखोंवाले श्रेष्ठ देनगण बादलसे निकलनेवाली विजलीकी मॉिंत शोभित हो रहे थे। तपोधन ! गणो और देवोंके वाहर आ जानेपर वे महान् (देत्य) अत्यन्त कुपित होकर युद्ध करने लगे। उसके वाद शम्भुसे पालित गणों एवं देवोंने युद्धमें दानवोको दिन-रात वारम्बार हराया। उसके वाद सात सौ वर्गोका समय बीत जानेपर अठारह भुजाओंबाले अधिनाशी त्र्यम्यक शंकर अपनी नित्यिक्रयाकी सन्त्या करने लगे॥ ६६–६९॥

संस्पृदयापः सरस्वत्यां स्नात्वा च विधिना हरः। कृतार्थों भक्तिमान् मूध्ना पुष्पाञ्जलिमुपाक्षिपत् ॥ ७० ॥ ततो ननाम शिरसा ततश्चके प्रदक्षिणम् । हिरण्यगर्भेत्यादित्यमुपतस्थे जजाप ह ॥ ७१ ॥ त्वष्ट्रे नमो नमस्तेऽस्त सम्यगुषार्य शूलश्चक् । ननर्त भावगम्भीरं दोर्दण्डं भ्रामयन् वलात् ॥ ७२ ॥ परिनृत्यित देवेशे गणाद्वैवामरास्तथा । नृत्यन्ते भावसंयुक्ता हरस्यानुविलासिनः ॥ ७३ ॥

उन भित्तमान् शंकरने जलका स्पर्शकर ( आचमनकर ) विविधूर्वक सरखितीमें स्नान किया । वे कृतार्थ हो गये । उन्होंने पुष्पाझिल सिरसे लगाकर समर्पित की । उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम एवं उसके पश्चात् प्रदक्षिणा कर 'हिरण्यगर्भ' इत्यादि मन्त्रसे सूर्यकी वन्द्रना की और जप किया । उसके बाद 'त्वण्ट्रे नमो नमस्तेऽस्त' इसका स्पष्टरूपसे उच्चारण कर शूलपाणि शंकर बल्पूर्वक अपना बाहुदण्ड घुमाते हुए भाव-गम्भीर होकर नाचने लगे । देवेश्वरके नाचनेपर उनके अनुगामी गण और देवना भी ( वैसे ही ) भाव-विभोर होकर नाचने लगे ॥ ७०-७३ ॥

सन्ध्यामुपास्य देवेराः परिकृत्य यथेच्छया। युद्धाय दानवैः सार्द्धं मितं भूयः समाद्धे ॥ ७४ ॥ ततोऽमरगणैः सर्वेख्निनेत्रभुजपालितैः। दानवा निर्जिताः सर्वे वलिभिर्भयवर्जितैः॥ ७५ ॥ स्वयलं निर्जितं दृष्ट्वा मत्वाऽजेयं च शङ्करम्। अन्धकः सुन्द्माहूय दृदं वचनमव्रवीत्॥ ७६ ॥ सुन्द भ्राताऽसि मे वीर विद्यास्यः सर्वयस्तुषु। तद्वद्वाम्यद्य यद्वाक्यं तच्छुत्वा यत्क्षमं कुरु ॥ ७७ ॥

सन्थोपासन करके इच्छानुक्छ नृत्य करनेके बाद शंकरने फिर दानवोंसे संप्राम करनेका विचार किया। फिर तो शंकरकी मुजाओंसे रक्षित बलशाली और निर्भय सम्पूर्ण देवताओंने सारे दानवोंको जीत लिया। अपनी सेनाको पराजित देखकर तथा महादेवको पराजित करनेमें किटनाई जान करके अन्धकने सुन्दको मुलाकर यह बचन कहा—श्रीर सुन्द ! तुम मेरे माई हो और सभी विप्रयोंमें तुम मेरे विस्त्रासी हो। इसलिये आज मैं तुमसे जो कहता हूँ, उसे सुनकर यथाशक्ति उसे पूर्ण करो॥ ७४—७७॥

हुर्जयोऽसौ रणपहुर्धर्मातमा कारणान्तरैः। समासते हि हृद्ये पद्माक्षी शैलनिद्दनी॥७८॥ तहुत्तिष्टस्त गच्छामो यत्रास्ते चारुहासिनी। तत्रैनां माहिष्यपामि हररूपेण दानव॥७०॥ भवान् भवस्यानुचरो भव नन्दी गणेश्वरः। ततो गत्वाऽय भुक्त्वा तां जेष्यामि प्रमथान् सुरान्॥८०॥ इत्येवमुक्ते वचने वाढं सुन्दोऽभ्यभापत। समजायत शैलादिरन्थकः शद्भरोऽप्यभृत्॥८१॥

किन्हीं मुख्य कारणोसे युद्ध करनेमें परम चतुर ये धर्मातमा दुर्जेय है। मेरे हृदयमें कमलनयनी पानती वसी हुई है। अत. उठो; हम वहाँ चलें, जहाँ वह मधुर मुसकानवार्छा स्थित हे। दानव! वहां में शंकरका रूप धारण करके उसे मुग्ध कर दूंगा ( भुलावेमें डाल दूँगा )। तुम शंकरका अनुचर गणेश्वर नन्दी वनो। तव वहाँ पहुँच करके और उसका सुख भोगकर प्रमुखों एवं देवोंको जीतूँगा। ऐसा कहनेपर सुन्दने कहा—ठीक है। उसके बाद वह शैलादि ( नन्दी ) वन गया और अन्धक शिव वन गया।। ७८—८१॥

नन्दिरुद्रो ततो भूत्वा महासुरचमूपती। सम्प्राप्ती मन्दर्गिरि प्रहारैः क्षतिवृष्ठहो॥८२॥ हस्तमालम्ब्य सुन्द्स्य अन्धको हरमन्दिरम्। विवेश निर्विशद्धेन चित्तेनासुरसत्तमः॥८३॥ ततो गिरिसुता दूरादायान्तं वीक्ष्य चान्धकम्। महेश्वरचपुरुद्धन्नं प्रहारैर्जर्जरच्छिवम्॥८४॥ सुन्दं शैलादिरूपस्थमचप्रभ्याविशत् ततः। तं हृष्ट्या मालिनीं प्राष्ट् सुयशां विजयां जयाम्॥८५॥ उसके बाद महासुर (अन्धक) और सेनापित (सुन्द) शस्त्रास्त्रोकी मारसे अधिक घायछ हुए शरीरवाले रुद्र और नन्दीका रूप धारण कर मन्दरिगिरिपर पहुँचे। असुरश्रेष्ठ अन्धक सुन्दका हाथ पकड़कर निडर होकर महादेवके मन्दिरमें घुस गया। उसके बाद शैलांडि नन्दीके रूपमें स्थित सुन्दको पकड़कर मारोसे जर्जर महादेवके शरीरमें छिपे अन्धकको दूरसे आते देखकर पार्वतीने यशिक्ति मालिनी, विजया तथा जयासे कहा—॥८२—८५॥

जये पश्यस्य देवस्य मद्धें विग्रहं कृतम्। शञ्जभिर्दानववरस्तदुत्तिष्टस्य सत्वरम्॥८६॥ धृतमानय पौराणं वीजिकां लवणं दिध। वणभङ्गं करिष्यामि स्वयमेव पिनाकिनः॥८७॥ कुरुष्व शीव्रं सुयशे स्वभर्तुर्वणनाशनम्। इत्येवमुक्त्वा वचनं समुत्याय वरासनात्॥८८॥ अभ्युद्ययौ तदा भक्त्या मन्यमाना वृषध्वजम्। शूलपाणस्ततः स्थित्वा रूपं चिहानि यत्नतः॥८९॥ अन्वियेप ततो ब्रह्मन्नोभौ पाद्वस्थितौ वृषौ। सा श्वात्वा दानवं रौद्रं मायाच्छादितविग्रहम्॥९०॥

जये ! देखो, मेरे खामीके रारीरको मेरे लिये दानव-रात्रुओने किस प्रकार जर्जरित कर डाला है । इसलिये अविलम्ब उठो । पुराना घी, बीजिका, लबण और दही ले आओ । पिनाक धारण करनेवाले रांकरके घावोंको में खयं ही महाँगी । यराखिनि ! शीघ्र अपने खामीके घावोंको भरो—ऐसा कहते हुए आसनसे उठकर उसे वृषध्वज रांकर समझती हुई वे मित्तपूर्वक उसके पास गर्यी । उसके बाद खड़ी होकर वे शंकरके रूप एवं चिह्नोंको मलीमाँति देखने लगीं । ब्रह्मन् ! उन्होंने देखा कि उसकी बगलमें स्थित दोनों वृष नहीं हैं । इसलिये उन्हें यह माल्रम हो गया कि यह मायासे लिपे शरीरवाला भयानक दानव है ॥ ८६—९०॥

अपयानं तदा चक्रे गिरिराजसुता मुने। देन्याश्चिन्तितमाहाय सुन्दं त्यक्त्वान्धकोऽसुरः॥ ९१॥ समाद्रवत वेगेन हरकान्तां विभावरीम्। समाद्रवत दैतेयो येन मार्गेण साऽगमत्॥ ९२॥ अपस्कारान्तरं भञ्जन् पादण्लुतिभिराकुलः। तमापतन्तं दृष्ट्वेव गिरिजा प्राद्रवद् भयात्॥ ९३॥ गृहं त्यक्त्वा ह्युपवनं सखीभिः सहिता तदा। तत्राप्यनुजगामासौ मदान्यो मुनिपुङ्गव॥ ९४॥ तथापि न शशापैनं तपसो गोपनाय तु। तङ्गयादाविशद् गौरी इवेतार्ककुसुमं शुचि॥ ९५॥

मुने ! उसके बाद गिरिराजकी कत्या भाग चली । देवीके विचारको समझकर अन्धकासुर सुन्दको छोड़कर शीघ्रतापूर्वक शंकरप्रिया विभावरीके पीछे उसी रास्तेसे दौड़ा, जिससे वे गयी थीं । चरणके चपेटोंसे राहकी रुकावटोको चूर-चूर करते हुए वह अधीरतापूर्वक दौड़ पड़ा । उसे आते देखकर गिरितनया भयसे ( और ) भाग चलीं । मुनिवर ! उसके बाद देवी सिखयोंके साथ घर छोड़कर उपवनमें चली गयीं । वहाँ भी मदान्थ-( अन्यक-) ने उनका पीछा किया । इतनेपर भी अपने तपकी रक्षाके लिये उन्होंने उसे शाप नहीं दिया । किंतु गौरी खयं उसके डरसे पवित्र सफेद अर्कके फूलमें छिप गयीं ॥ ९१-९५ ॥

विजयाद्या महागुल्मे स्वक्रयाता लयं मुने। नष्टायामथ पार्वत्यां भूयो हैरण्यलोचिनः॥ ९६॥ सुन्दं हस्ते समादाय ससैन्यं पुनरागमत्। अन्धके पुनरायाते स्ववलं मुनिसत्तम॥ ९७॥ प्रावर्तत महायुद्धं प्रमथासुरयोरथ। ततोऽमरगणश्रेष्टो विष्णुश्चक्रगदायरः॥ ९८॥ निजयानासुरवलं राद्वरप्रियकाम्यया। शार्क्षचापच्युतेर्वाणैः संस्यूता दानवर्षमाः॥ ९९॥ पञ्च पट् सप्त चाष्टौ वा व्रध्नपादैर्घना इव। गद्या कांश्चिद्वधीच्चक्रेणान्याञ् जनार्दनः॥१००॥ स्त्रहेन च चकर्तान्यान् दृष्यान्यान् भसासाद् स्यधात्। हलेनाकृष्य चैतान्यान् मुसलेन व्यचूर्णयत्॥१०१॥

मुने ! विजया आदि भी घनी झाड़ियोंमें छिप गर्यी । उसके वाद पार्वतीके अदृश्य हो जानेपर हिरण्याक्षका पुत्र (अन्धक ) सुन्दका हाथ पक्षड़कर पुनः अपनी सेनामें वापस आ गया । मुनिसत्तम ! अन्वकके अपनी सेनामें पुनः छोट आनेपर प्रमयों और असुरोंमें घमासान छड़ाई होने छगी । उसके वाद अमरगणोमें श्रेष्ट चक्र एवं गदा धारण करनेवाले विष्णुभगवान् शंकरका प्रिय करनेकी इच्छासे असुर-सेनाका संहार करने छगे । शाईनामक धनुपसे निकले हुए वाणोंसे पाँच-पाँच, छः-छः, सात-सात, आठ-आठ श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विदीर्ण होने छगे जैसे सूर्यकी किरणोंसे 'धन' (अन्वकार ) विदीर्ण हो जाते हैं । जनादनने कुछको गटासे तथा कुछको चक्रसे मार डाछा । किन्हींको तलवारसे काट डाला और किन्हींको देखकर ही भस्म कर दिया तथा कुछ असुरोंको हलद्वारा खींचकर मूसलसे चूण-विचूर्ण कर दिया ॥ ९६-१०१ ॥

गरुडः पक्षपाताभ्यां तुण्डेनाप्युरसाऽह्वत्। स चादिपुरुपो धाता पुराणः प्रपितामहः ॥१०२॥ भ्रामयन् विपुलं पग्रमभ्यपिञ्चत वारिणा। संस्पृष्टा ब्रह्मतोयेन सर्वतीर्थमयेन हि ॥१०३॥ गणामरगणाश्चासन् ववनागराताधिकाः। दानवास्तेन तोयेन संस्पृष्टाश्चायहारिणा ॥१०४॥ सवाहनाः क्षयं जग्मुः कुलिरोनेव पर्वताः। हृष्ट्रा ब्रह्महरी युद्धे घातयन्तौ महासुरान् ॥१०४॥ रातकतुश्च दुद्राव प्रगृह्य कुलिरों वली। तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य वली दानवसत्तमः ॥१०६॥ मुक्तवा देवं गदापाणि विमानस्थं च पद्मजम्।

शक्रमेवाद्रवद् योद्धुं सुष्टिसुयस्य नारद्। वलवान् दानवपतिरजेयो देवदानवैः ॥१०७॥

गरुड़ने अपने दोनों डैनोंकी मारसे चोंच तथा छातीके वछसे अनेक दैत्योंको मौतके घाट उतार दिया।पुरातन आदिपुरुष धाता प्रिप्तामहने विशाल कमलको घुमाते हुए सभी (देवगणों) को जलसे अभिपिश्चित किया। सर्वतीर्थरूप ब्रह्म जलका स्पर्श होनेसे गण तथा देवतालोग नौजवान हाथियोंसे भी अधिक पराक्रमवाले हो गये। और सौ, पाप दूर करनेवाले उस जलके स्पर्शके प्रभावसे सवारीके साथ दानव ऐसे नए होने लगे जैसे वज़से पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णुको संप्राममें महासुरोंको मारते देखकर (जत्साहमें आकर) वलशाली इन्द्र भी अपना वज्र लेकर दौड़ पड़े। [पुलस्त्यजी कहते हैं—] नारदजी! उन्हें आते देखकर देवों तथा दानवोंसे अजेय शिक्तशाली श्रेष्ठ दानवपति बल, गदाधर विष्णु और विमानारूढ ब्रह्मासे लड़ना छोड़कर मुट्टी तानकर इन्द्रसे ही युद्ध करनेके लिये दौड़ पढ़ा।। १०२—१०७॥

तमापतन्तं त्रिद्दोश्वरस्तु दोष्णां सहस्रोण यथावलेन । वज्रं परिश्राम्य वलस्य मूर्ष्मि चिक्षेप हे मूढ हतोऽस्युदीर्य ॥ १०८ ॥ स तस्य यूर्ष्मि प्रवरोऽपि वज्रो जगाम तूर्णे हि सहस्रधा मुने । वलोऽद्रवद् देवपतिश्च भीतः पराङ्मुखोऽभृत् समरान्महर्षे ॥ १०९ ॥ तं चापि जम्भो विमुखं निरीक्ष्य भूत्वाऽग्रतः प्राह न युक्तमेतत् । तिप्टस्व राजाऽसि चराचरस्य न राजधर्मे गदिनं पलायनम् ॥ ११० ॥ सहस्राक्षो जम्भवाक्यं निशम्य भीतस्तूर्णं विष्णुमागान्महर्षे । उपत्याह श्रुयतां वाक्यमीश त्वं मे नाथो भूतभव्येश विष्णो ॥ १११ ॥

उसे आते देखकर देवताओं के खामी इन्द्रने हजारो भुजाओं से अपनी शक्तिभर वज्रको घुमाते हुए उसे वलकें सिरपर 'हे मूढ़! अव तुम मारे गये'—कहकर फेंक दिया। मुने ! वह श्रेष्ठ वज्र भी उसके सिरपर शीघ ही हजारो दुकड़ों में दूक-दूक हो गया। (फिर) वल (इन्द्रकी ओर) दौड़ा। महर्षे ! देवराज

भयभीत होकर युद्धसे विमुख हो गये—भाग गये । उन्हें विमुख होकर भागते देख जम्भने आगे आकर कहा कि यह उचित नहीं है। रुकिये; आप समस्त स्थावर-जङ्गमके राजा हैं। राजधर्ममें छड़ाईके मैदानसे भागनेका नियम नहीं है। महर्षे ! जम्भका वचन सुनकर भयभीत होकर इन्द्र जल्दीसे विष्णुके समीप चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने कहा—हे ईश ! आप मेरी वात सुनें। हे भूत तथा भव्यके खामी विष्णो ! आप मेरे खामी हैं ॥ १०८-१११॥

जम्भस्तर्जयतेऽत्यर्थे मां निरायुधमीक्ष्य हि। आयुधं देहि भगवन् त्वामहं शरणं गतः ॥ ११२॥ तमुवाच हरिः शक्तं त्यक्त्वा दर्पं व्रजाधुना। प्रार्थयखायुधं विह्नं स ते दास्यत्यसंशयम् ॥ ११३॥ जनार्दनवचः श्रुत्वा शकस्त्वरितविक्रमः। शरणं पावकमगादिदं चोवाच नारद॥ ११४॥

जम्म मुझे शिक्षास्त्रसे रहित देखकर बहुत अधिक ठठकार रहा है। मगवन् ! आप मुझे आयुध दें। में आपकी शरणमें आया हूँ। विष्णुने इन्द्रसे कहा—इस समय (अपने पदके) अहंकारको छोड़कर तुम अग्निदेवके पास जाओ और उनसे आयुधके छिये प्रार्थना करों। वे निस्सन्देह तुम्हें आयुध प्रदान करेंगे। नारदजी ! जनादनकी बात सुनकर तीव गतिवाले इन्द्र अग्निकी शरणमें चले गये और उनसे उन्होंने कहा—॥ ११२-११४-॥

्शक उवाच

निच्नतो मे वलं वर्ज़ ह्यानो शतथा गतम्। एप चाह्यते जम्भस्तसादेशायुधं मम॥ ११५॥ इन्द्रने कहा—अग्निदेव ! वलको मारनेमें मेरा वज्र सैकड़ों टुकड़े हो गया; यह जम्म मुझे छलकार रहा है। अतः आप मुझे आयुध प्रदान करें॥ ११५॥

पुलस्त्य उवाच

तमाह भगवान् विद्वः प्रीतोऽस्मि तव वासव। यस्वं दर्पं परित्यज्य मामेव शरणं गतः॥ ११६॥ इत्युचार्यं स्वशक्त्यास्तु शक्ति निष्काम्य भावतः। प्रादादिन्द्राय भगवान् रोचमानो दिवं गतः॥ ११७॥ तामादाय तदा शिक्तं शतघण्टां सुदारुणाम्। प्रत्युचयौ तदा जम्भं इन्तुकामोऽरिमर्दनः॥ ११८॥ तेनातियशसा दैत्यः सहसैवाभिसंद्रुतः। क्रोधं चक्रे तदा जम्भो निजधान गजाधिपम्॥ ११९॥

पुलस्त्यजी बोले—भगवन् ! अग्निदेवने उनसे कहा—वासव ! मैं आपके ऊपर प्रसन हूँ; न्योंकि आप अहंकार छोड़कर मेरी शरणमें आये हैं । ऐसा कहनेके बाद प्रकाशयुक्त भगवान् अग्निदेवने भावपूर्वक अपनी शक्ति एक दूसरी शक्ति निकालकर उसे इन्द्रकों दे दिया और वे खर्ग चले गये । शत्रुका मर्दन करनेवाले इन्द्र सैकड़ो घण्डाओंसे युक्त उस भीषण शक्तिकों लेकर जम्भको मारनेके लिये चले गये । उन अत्यन्त यशस्त्रीके सहसा पीछा करनेपर जम्भने कोपपूर्वक गजाविप ( ऐरावत ) पर वार कर दिया ॥ ११६–११९ ॥

जम्भमुष्टिनिपातेन भग्नकुम्भकटो गजः। निपपात यथा शैलः शक्रवज्रहतः पुरा॥१२०॥ पतमानाद् द्विपेन्द्रात्तु शक्तथाष्ट्रत्य वेगवान्। त्यक्त्वैव मन्द्रिगिरिं पपात वसुधातले॥१२१॥ पतमानं हरिं सिद्धाश्चारणाश्च तदाऽह्यवन्। मा मा शक्र पतसाय भूतले तिष्ठ वासव॥१२२॥ स तेषां वचनं श्रुत्वा योगी तस्थौ क्षणं तदा। प्राह चैतान् कथं योत्स्ये अपत्रः शत्रुभिः सहः॥१२३॥

जम्भकी मुट्टीके भाघातसे हाथीका कुम्भस्थल विदीर्ण हो गया । उसके बाद वह इस प्रकार-गिर पड़ा जैसे पूर्वकालमें इन्द्रके वज़से आहत होकर पर्वत गिरता था । इन्द्र गिरते हुए गजेन्द्रसे वेगपूर्वक उळले और मन्दर पर्वतको भी छोड़कर पृथ्वीकी ओर नीचे गिर पडे । उसके बाट गिरते हुए इन्द्रसे सिद्धों एवं चारणोंने कहा— इन्द्र ! आप पृथ्वीपर न गिर्रे । आप रुक्तें । उनकी बात सुनकर योगी इन्द्र उस समय क्षणभरके लिये रुक गये और बोले—मैं विना बाहनके इन शत्रुओसे कैंसे लड़गा ! ॥ १२०—१२३॥

तम् चुर्देवगन्थर्वा मा विपादं वजेदवर । युव्यख त्वं समारुह्य प्रेपयिष्याम यद् रथम् ॥१२४॥ इत्येवमुक्त्वा विपुलं रथं खस्तिकलक्षणम् । वानरध्वजसंयुक्तं हरिभिईरिभिर्युतम् ॥१२५॥ युद्धज्ञास्त्रृनद्मयं किद्धिणीजालमण्डितम् । शकाय प्रेपयामासुर्विद्वावसुपुरोगमाः ॥१२६॥ तमागतमुद्दीक्ष्याथ द्दीनं सारिथना हरिः । प्राह् योग्स्ये कथं युद्धे संयमिष्ये कथं हयान् ॥१२७॥

देवताओं और गन्धवंनि उत्तर दिया—हे ईक्षर (इन्द्र)! आप चिन्तित न हों। हमलोग जो रथ भेज रहे हैं उसपर चढ़कर आप युद्ध करें। ऐसा कहकर विश्वावसु आदिने स्वस्तिकके आकारवाले किपध्यजसे युक्त हरितवर्णके अस्वोसे जुते शुद्ध स्वर्णसे बनाये गये तथा किंकिणीजालसे मण्डित विशाल रथ इन्द्रके लिये भेज दिया। इन्द्र सारियसे रहित उस रथको देखकर बोले—मैं युद्धमें कैंसे लड़ुंगा और कैंसे घोड़ोंको संयत करूँगा—दोनों काम एक साथ कैंसे होगे !॥ १२४–१२७॥

यदि कश्चिद्धि सारथ्यं करिष्यति ममाधुना । ततोऽहं घानये शत्रून् नान्यथेति कथंचन ॥१२८॥ ततोऽब्वंस्ते गन्धर्या नास्माकं सारथिविंभो । विद्यते खयमेवाद्यांस्त्वं संयन्तुमिहार्हसि ॥१२९॥ इत्येवसुक्ते भगवांस्त्यक्त्वा स्यन्द्रनमुत्तमम् । क्ष्मातलं निपपातेव परिश्रष्टस्रगम्यरः ॥१३०॥ चलन्मौलिर्धक्तकचः परिश्रष्टसुधाङ्गदः । पतमानं सहस्राक्षं द्वष्ट्वा भूः समकम्पत ॥१३१॥

इस समय मेरे सारियका काम यदि कोई करे तो मैं शत्रुओंका नाश कर सकता हूँ; अन्य किसी प्रकार नहीं। उसके बाद गन्थवेनि कहा—विभो । हमारे पास कोई सारिय नहीं है। आप खयं घोड़ोंको नियन्त्रित कर सकते हैं। ऐसा कहनेपर भगवान् इन्द्र उत्तम रथको छोड़कर अस्त-व्यस्त हुए माल्य और बस्नोंके साथ पृथ्वीपर गिर गये। (पृथ्वीपर गिरते समय इन्द्रका) सिर कॉप रहा था, उनके बाल बिलर गये थे और उनके आयुध तथा बाज्वंद्र नीचे गिर पड़े थे। इन्द्रको गिरते देख पृथ्वी कॉपने लगी।। १२८-१३१॥

पृथिव्यां कम्पमानायां शमीकपेंस्तपिसनी । भार्याऽव्रवीत् प्रभो वालं विहः कुरु यथासुखम् ॥१३२॥ स तु शीलावचः श्रुत्वा किमर्थमिति चाव्रवीत् । सा चाह श्रूयतां नाथ देवज्ञपरिभाषितम् ॥१३३॥ यदेयं कम्पते भूमिस्तदा प्रक्षिण्यते विहः । यद्वाह्यतो मुनिश्रेष्ठ तद् भवेद् द्विगुणं मुने ॥१३४॥ एतद्वाक्तयं तदा श्रुत्वा वालमादाय पुत्रकम् । निराशङ्को विहः शीवं प्रक्षिपत् क्मातले द्विजः ॥१३५॥

पृथ्वीके कॉंपनेपर शमीक ऋपिकी तपिख़नी पत्नीने कहा—'प्रमो ! वालकको सँभालकर वाहर हे जाइये । उन्होने शीलाकी वात सुनकर कहा —क्यो ! उसने कहा—हे नाय ! सुनिये, ज्योतिषियोंका कहना है कि इस भूमिके कॉंपनेपर वस्तुएँ वाहर निकाल दी जाती हैं; क्योंकि मुनिश्रेष्ट ! उस समय वाहरमें रखी हुई वस्तु दुगुनी हो जाती है । इस वाक्यको सुनकर उस समय ब्राह्मणने अपने वालक पुत्रको लेकर नि:शंक हो पृथ्वीय र बाहर रख दिया ॥ १३२—१३५ ॥

भूया गोयुगलार्थाय प्रविष्टा भार्यया द्विजः। निवारितो गता वेला अर्द्धहानिर्भविष्यति ॥ १३६ ॥ इत्येवमुक्ते देवपैर्वहिर्निर्गम्य वेगवान्। दृद्धा वालद्वितयं समस्पमविष्यतम् ॥ १३७ ॥ तं दृप्या देवताः पूज्य भार्या चाद्वतद्द्यीनाम्। प्राष्ट् तत्त्वं न विन्दामि यत् पृज्लामि वदस्व तत्॥१३८॥ वालस्यास्य द्वितीयस्य के भविष्यद्गुणा वद्दा भाग्यानि चास्य यश्चोक्तं कर्म तत् कथयाधुना ॥१३९॥

फिर दो गायोंके लिये भीतर प्रविष्ट होनेपर प्रतीन ब्राह्मणको निवारित करते हुए कहा—समय बीत चुका है; अब इस समय आधे भागकी हानि हो जायगी ।[पुल्ल्यजी कहते हैं—]देवर्षे! ऐसा कहनेपर (ब्राह्मणने) शीव्रतासे बाहर निकलकर देखा कि समान आकारके दो बालक पडे हुए हैं। उन्हें देखकर उसने देवताओंकी पूजा करनेके बाद अपनी अद्भुत ज्ञानमती पत्नीसे कहा—मै इसका रहस्य नहीं समझता। अनः मैं जो पूछता हूँ उसे बतलाओ। यह बतलाओं कि इस दूसरे बालकों कौन-से गुण होंगे उसके भाग्यो एवं कमोंको भी तुम अभी बतलाओ।। १३६–१३९।।

साऽब्रवीन्नाय ते वक्ष्ये विद्ध्यामि पुनः प्रभो । सोऽब्रवीद् वद् मेऽयैव नोचेन्नाश्नामि भोजनम्॥१४०॥ सा प्राह श्रूयतां ब्रह्मन् विद्ध्ये वचनं हितम् । कातरेणाय यत्पृष्टं भाव्यः कारुरयं किल ॥१४१॥ इत्युक्तवित वाष्ये तु वाल एव त्वचेतनः । जगाम साह्यं शकस्य कर्तुं सौत्यविशारदः ॥१४२॥ तं वजनतं हि गन्थवां विश्वावसुपुरोगमाः । ज्ञात्वेन्द्रस्यैव साहाय्ये तेजसा समवर्धयन् ॥१४३॥

पत्नीने कहा—स्वामिन् ! मैं तुम्हें आज नहीं वतलाऊँगी । फिर कभी दूसरे समय वतलाऊँगी । उन्होंने कहा—आज ही मुझे बताओ; अन्यथा मैं भोजन नहीं करूँगा । उसने कहा—ब्रह्मन् ! आप सुनिये, आपने आर्त्तासे जो पूछा है उस हितकर वातकों मैं कहती हूँ । यह (बालक ) निश्चय ही कारु (शिल्पी ) होगा । ऐसा कहनेपर अज्ञान (अवस्थामे ) होते हुए भी वह सूत-कर्ममें कुशल वालक इन्द्रकी सहायताके लिये गया । विश्वावसु आदि गन्धवीने उस वालककों इन्द्रकी सहायताके लिये जाते हुए जानकर उसके तेजको बढ़ा दिया ॥ १४०-१४३॥

गन्धर्वतेजसा युक्तः शिद्युः शक्तं समेत्य हि। प्रोवाचैह्येहि देवेश प्रियो यन्ता भवामि ते ॥ १४४ ॥ तच्छुत्वास्य हरिः प्राह कस्य पुत्रोऽसि वालक । संयन्ताऽसिकथं चाश्वान् संशयः प्रतिभाति मे॥ १४५॥ सोऽब्रवीहिषतेजोत्थं क्ष्माभवं विद्धि वासव । गन्धर्वतेजसा युक्तं वाजियानिवशारदम् ॥१४६॥ तच्छुत्वा भगवाञ्छकः खं भेजे योगिनां वरः । स चापि विप्रतनयो मातिलनीमविश्वतः ॥१४७॥ ततोऽधिकदस्तु रथं शक्तिस्त्रदशपुक्तवः । रक्षीन् शमौकतनयो मातिलः प्रगृहीतवान् ॥१४८॥

गन्धवोंके तेजसे परिपूर्ण होकर वालकने इन्द्रके निकट जाकर कहा—देवेश! आइये, आइये! मैं आपका प्रिय सारिय वर्नुगा। उसे सुनकर इन्द्रने कहा—हे बालक! तुम किसके पुत्र हो! तुम घोड़ोंको कैसे संयिमत करोगे! इस विषयमे मुझे संदेह हो रहा है। उसने कहा—वासव! मुझे ऋपिके तेजसे वल-वैभवमे बढ़े, भूमिसे उत्पन्न एव गन्धवोंके तेजसे युक्त अञ्चयानमें पारंगत समझो। यह सुनकर योगिश्रेष्ठ भगवान् इन्द्र आकाशमें चले गये। मातिल नामसे विख्यान वह ब्राह्मणपुत्र भी आकाशमे चला गया। उसके बाद देवश्रेष्ठ इन्द्र रथपर चढ गये और शमीकपुत्र मातिलने प्रश्रह (लगाम) पकड़ लिया। १४४-१४८।।

ततो मन्दरमागम्य विवेश रिपुवाहिनीम्। प्रविशन् दृदशे श्रीमान् पतितं कार्मुकं महत् ॥१४९॥ सशरं पञ्चवर्णामं सितरक्तासितारुणम्। पाण्डुच्छायं सुरश्रेष्ठस्तं जम्राह समार्गणम् ॥१५०॥ ततस्तु मनसा देवान् रजःसत्त्वतमोमयान्। नमस्कृत्य शरं चापे साधिज्ये विनियोजयत् ॥१५१॥ ततो निद्येरुरत्युम्राः शरा वर्हिणवाससः। ब्रह्मेशविष्णुनामाङ्काः सुद्दयन्तोऽसुरान् रणे॥१५२॥

उसके बाद मन्दरगिरिपर पहुँचकर वे (इन्द्र) शत्रुसेनामें प्रविष्ट हो गये। प्रवेश करते समय सुरश्रेष्ठ श्रीमान्-(इन्द्र-) ने बाणयुक्त, सफेद, ठाठ, काठा, उपाकाठीन ठाठिमावाठे एवं सफेद रंगसे मिले पीले रंगवाले—पँचरंगे—एक महान् धनुपको पड़ा हुआ देखा और वाणके साथ ही उसे उठा लिया । उसके बाद रजःसच्वतमोमय—त्रिगुणमय—( ब्रह्म, विष्णु और महेश ) देवोंको मनसे नमस्कार करके उन्होंने प्रत्यक्षा चढ़ाकर वाण संवान किया । उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरके नामोंसे अंकित गोरके पंच लगे हुए अत्यन्त भयंकर वाण निकले और असुरोंका संहार करने लगे ॥ १४९—१५२॥

आकारां विदिशः पृथ्वीं दिशहच स शरोत्करैः। सहस्राक्षोऽनिषद्वभिदछादयामास नारद् ॥१५३॥ गजो विद्धो हयो भिन्नः पृथिव्यां पतिनो रथः। महामात्रो धर्गं प्राप्तः स्वयः सीद्च्छगतुरः॥१५४॥ पदातिः पतिनो भूस्यां शक्तमार्गणताडितः। हत्तप्रधानभृयिष्ठं वन्तं तद्भवद् रिषोः॥१५५॥ तं शक्तवाणाभिहनं दुरासदं सैन्यं समाठक्ष्य तदा छजम्भः। जम्भासुरद्चापि सुरेशमध्ययं प्रजम्मतुर्गृत्व गदे सुत्रोरे॥१५६॥

[ पुलस्त्यजी कहते हैं—] नारटजी! उन इन्द्रने बड़ी चतुगईसे बाणोंकी बीछारसे आकाश, पृथ्वी, दिशाओं एवं विदिशाओंको छा ( भर ) दिया। हाथी बुरी तरह बिंच गये, घोडे विदीर्ण हो गये, रय पृथ्वीपर गिर पहें एवं हाथीका संचालक ( महावन ) वाणोगे व्याकुल होकर कराहता हुआ धरतीपर गिर गया। इन्द्रके वाणोंसे घायल हुए पैंडल युद्ध करनेवाले बीर भूमिपर गिर पढ़े। ( इस प्रकार ) शत्रुकी उस मेनाके बहुतेरे प्रधान ( बीर ) मारे गये। उस दुर्भर्ष ( अपराजेय ) सेनाको इन्द्रके वाणोंसे मारी जाती हुई देखकर असुर कुजम्म और जम्म भयानक गडाओंको लेकर अविनाशी सुरेन्द्रकी ओर तेजीमे बढ़ चले॥ १५३—१५६॥

तावापतन्ती भगवान् निरीक्ष्य सुद्र्गनेनारिविनारानेन ।
विण्णुः कुजम्भं निज्ञघान वेगात् स स्यन्द्नाद् गामगमद् गतासुः ॥१५७॥
निर्सान् हते श्रातिर माथवेन जम्भस्ततः क्रोधवरां जगम ।
क्रोधान्वितः गक्रमुपाद्रवद् रणे सिंहं यथेणोऽतिविपन्तवुद्धिः ॥१५८॥
तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य शक्रस्त्यक्त्वेव चापं सरारं महात्मा ।
जबाह शक्ति यमदण्डकल्पां नामग्निद्त्तां रिपवे सस्त्र्ज्ञं ॥१५८॥
शक्ति सघण्टां कृतनिःस्वनां वे हृष्ट्रा पतन्तीं गद्या ज्ञ्ञान ।
गदां च कृत्वा सहस्त्रेव भस्मसाद् विभेद् जम्भं हृद्ये च तृर्णम् ॥१६०॥
शक्त्या स भिन्नो हृद्ये सुरारिः पपात भूग्यां विगतासुरेव ।
तं वीक्ष्य भूमो पतितं विसंगं दैत्यास्तु भीता विमुखा वभृतुः ॥१६१॥
जम्मे हते दैत्यवले च भग्ने गणास्तु हृष्टा हरिमर्चयन्तः ।
वीर्यं प्रशंसन्ति शतकतोश्च स गोत्रभिच्छ्र्यसुपेत्य तस्त्रो ॥१६२॥
इति श्रीवामनपुराणे पृक्रोनसप्तितमोऽध्यायः ॥६९॥

भगवान् विष्णुने उन दोनो-( कुजम्म और जम्म-)को शीव्रतासे सामने आते देखकर शत्रु-संहारक सुदर्शनचक्रसे कुजम्भको मारा । वह प्राणहीन होकर रयसे पृथ्वीपर गिर पड़ा । लक्ष्मीपिन श्रीविष्णुके हारा भाईके मारे जानेपर जम्भ कुद्र हो गया । कुपिन होकर वह युद्रमें इन्द्रकी ओर ऐसे दौडा, जैसे विचारशिक नष्ट हो जानेपर मृग सिंहकी ओर दौड़ता है । उसे आते देखकर महात्मा इन्द्रने धनुप-त्राणको छोड़ अनिद्वारा प्रदत्त यमदण्डके समान शिक्तको लेकर उसे शत्रुकी ओर फेंका । घण्टासे घनघनाती हुई उस शक्तिको देखकर ( जम्मने ) उसपर वल लगाकर गटासे वार किया । ( उस शक्तिने ) गदाको एकाएक मसमकर शीव्र ही जम्मका

हृदय (भी) विदीर्ण कर दिया। शक्तिसे हृदयके विदीर्ण हो जानेपर वह देवशतु असुर जम्भ प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसे मरा और भूमिपर गिरा देख करके दैत्यगण डरकर पीठ दिखाकर भाग गये । जम्भके मारे जाने एवं दैत्यसेनाके हार जानेपर सभी गण हरिका अर्चन एवं इन्द्रके पराक्रमका गुगगान करने छगे। (फिर) वे इन्द्र शंकरके निकट जाकर खडे हो गये ॥ १५७-१६२ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥

# [ अथ सप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

तिसम्तदा दैत्यवले च भग्ने शुकोऽव्रवीदन्धकमासुरेन्द्रम्। पहोहि वीराच गृहं महासुर योत्स्याम् भूयो हरमेत्य शैलम्॥ १॥ तमुवाचान्धको ब्रह्मन् न सम्यग्भवतोदितम्। रणान्नैवापयास्यामि कुलं व्यपदिशन् स्वयम्॥ २॥ पर्य त्वं द्विजशार्द्रुल मम वीर्यं सुदुर्धरम्। देवदानवगन्धर्वाञ् जेष्ये सेन्द्रमहेश्वरम्॥३॥ इत्येवसुक्त्वा वचनं हिरण्याक्षस्रुतोऽन्धकः। समार्श्वास्याव्रवीच्छम्भुं सार्राथं मधुराक्षरम्॥४॥

## सत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( अन्धकका शिव-शूलसे भेदन, भैरवादिकी उत्पत्ति, अन्धकक्वत शिवस्तुति, अन्धकका भृङ्गितव, देवादिकों का भेजना, अर्द्धकुसुमसे पार्वतीका प्राकट्य और अन्यकद्वारा उनकी स्तृति )

पुलस्त्यजी बोले—उस समय दैत्यसेनाके हार जानेपर शुक्रने असुरोंके खामी अन्यकसे कहा—वीर महासुर! इस समय घर चलो । फिर पर्वतपर आकर शंकरसे युद्ध करेगे । अन्यकने उनसे कहा—ब्रह्मन् ! आपने उचित वात नहीं कही । अपने कुलको कलंकित करते हुए मैं युद्धसे नहीं भागूँगा । द्विजश्रेष्ठ ! मेरा अत्यन्त प्रबल पराक्रम तो देखिये । मै ( उस पराक्रमसे ) इन्द्र और महेश्वरके सिहत सभी देवो और दानवो तथा गन्ववींको जीत ळूंगा । ऐसा वचन कहकर हिरण्याक्ष-पुत्र अन्धकने शम्भु ( नामक ) सार्थिसे मीठी वाणीमें अच्छी तरह आश्वस्त करते हुए कहा--।। १-४॥

हराभ्यारां महावल । यावन्निहन्मि वाणौद्येः प्रमथामरवाहिनीम् ॥ ५ ॥ सारथे वाहय रथं श्रुत्वा सारथिस्तुरगांस्तदा । कृष्णवर्णान् महावेगान् कशयाऽभ्याहनन्मुने ॥ ६ ॥ इत्यन्धकवचः तुरगाः प्रेर्यमाणां हरं प्रति । जघनेष्ववसीदन्तः कुच्छ्रेणोहुश्च तं रथम् ॥ ७ ॥ ते यत्नतोऽपि प्राप्ताः प्रमथवाहिनीम्। संवत्सरेण साग्रेण वायुवेगसमा अपि॥८॥ वहन्तस्तुरगा

महावलशाली सारथे! तुम रथको महादेवके ( आमने ) सामने ले चलो । मैं वाणोकी वर्पासे प्रमथों एवं देवोंकी सेनाको मार भगाऊँगा । मुने ! अन्यकके वचनको सुनकर सार्रायने ( अपने रथके) काले रंगके तीव्रगामी घोड़ोंको कोड़ेसे मारा । शंकरकी ओर चेष्टापूर्वक चलाये जाते हुए भी वे घोडे जाँघोंमें कष्टका अनुभव करते हुए कठिनाईसे उस रथको खींच रहे थे। दैत्यको ढोनेवाले वे घोडे वायुके वेगके समान होनेपर भी एक वर्षसे भी अधिक समयमे प्रमधोंकी सेनामें पहुँच सके ॥ ५-८॥

कार्मुकमानम्य वाणजालैर्गणेश्वरान् । सुरान् संछादयामास सेन्द्रोपेन्द्रमहेश्वरान् ॥ ९ ॥ वाणैश्छादितमीक्यैव वलं त्रैलोक्यरिक्षता । सुरान् प्रोवाच भगवांश्चक्रपाणिर्जनार्दनः ॥ १०॥ उसके बाद (अन्धकने ) धनुपको झुकाकर बाणसमूहोंसे गणेश्वरों एवं इन्द्र, विष्णु और महेश्वरके साथ सभी देवोंको ढक दिया। (पूरी) सेनाको बाणोंसे ढकी देखकर तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाले चक्रपाणि भगवान् जनार्दनने देवोंसे कहा—॥ ९-१०॥

### विष्णुरुवाच

कि तिष्ठध्वं सुरश्रेष्ठा हतेनानेन वै जयः। तसान्मद्वचनं शीघं क्रियतां वै जयेप्सवः॥११॥ रथकुटुम्बिना । भज्यतां स्यन्दनश्चापि विरथः क्रियतांरिषुः ॥ १२ ॥ तुरगाः समं **शात्यन्तामस्य** शद्भरः । नोपेक्यः शत्रुकिद्देष्टो देवाचार्येण देवताः ॥ १३ ॥ त विरथं पश्चादेनं धक्ष्यति कृतं इत्येवमुक्ताः वासुदेवेन सामराः। चक्रवेंगं सहेन्द्रेण समं चक्रधरेण च ॥ १४ ॥ प्रमथा

विष्णुने कहा—सुरश्रेष्ठो ! आपलोग व्यर्थमें क्यों बैठे हैं ! इसके मारे जानेसे ही विजय होगी । इसलिये विजयकी अभिलाषा रखकर आपलोग शीघ्र मेरे कहनेके अनुसार कार्य करें । (पहले ) रथके सारियंके साथ इस-(अन्धक-) के घोड़ोंको मार डार्ले एवं रयको तोड़कर शत्रुको विना रथका कर दें । विना रथका करनेके बाद तो शंकर इसे भस्म कर देंगे । देवो । देवताओंके आचार्य बृहस्पतिने कहा है कि शत्रुको उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । भगवान् वासुदेवके ऐसा कहनेपर इन्द्र एवं विष्णुसहित प्रमयों तथा देवोंने शीघ्रतासे चढ़ाई कर दी ॥ ११-१४॥

तुरगाणां सहस्रं तु मेघाभानां जनार्दनः। निमिपान्तरमात्रेण गदया विनिपोथयत्॥१५॥ हताश्वात् स्यन्दनात् स्कन्दः प्रगृहा रथसारथिम्। शफ्त्या विभिन्नहृदयं गतासुं व्यसुजद् भुवि॥१६॥ विनायकाद्याः प्रमथाः समं शक्रेण दैवतैः। सध्वजाक्षं रथं तूर्णमभञ्जन्त तपोधनाः॥१७॥ सहसा स महातेजा विरथस्त्यज्य कार्मुकम्। गदामादाय वलवानभिदुद्राव दैवतान्॥१८॥

जनार्टन-(विष्णु-)ने क्षणमात्रमें ही अपनी (कौमोदकी) गदासे ब्रादल-जैसे काले रंगवाले हजारों घोड़ोको मार डाला। स्कन्दने मारे गये घोड़ोंवाले रथसे सारियको खींचकर शक्तिसे उसके हृदयको विदीर्ण कर दिया और प्राणहीन हो जानेपर उसे पृथ्वीपर फेंक दिया। इन्द्र आदि देवताओंके साथ तपोधन विनायक प्रभृति प्रमथोंने शीव ध्वजा और पिहये तथा धुरेके साथ रथको तोड़ डाला। (जव) महातेजली पराक्रमी-(अन्धक-)ने विना रथके हो जानेपर धनुषको छोड़ दिया और गदा लेकर वह देवताओंकी और दौड़ पड़ा—॥ १५-१८॥

पदान्यधे ततो गत्वा मेघगम्भीरया गिरा। स्थित्वा प्रोवाच दैत्येन्द्रो महादेवं स हेतुमत्॥१९॥ भिक्षो भवान् सहानीकस्त्वसहायोऽस्मि साम्प्रतम्। तथाऽपि त्वां विजेष्यामिपदय मेऽच पराक्रमम्॥२०॥ तद्वाष्यं शङ्करः श्रुत्वा सेन्द्रान्सुरगणांस्तदा। ब्रह्मणा सहितान् सर्वीन् स्वरारीरे न्यवेशयत्॥२१॥ श्रीरस्थांस्तान् प्रमथान् इत्वा देवांश्च शङ्करः। प्राह पह्योहि दुष्टात्मन् अहमेकोऽपि संस्थितः॥२२॥

तव दैत्येन्द्रने आठ पग चलकर मेघके समान गम्भीर वाणीमे महादेवसे अपना अभीष्ट वचन कहा— भिक्षुक ! यद्यपि इस समय तुम सेनावाले हो और मै असहाय हूँ, फिर भी मै तुमको जीत लूँगा । आज मेरी शिक्ति देखो । उसका वचन सुनकर शंकरने इन्द्र और ब्रह्मांके साथ सभी देवताओंको अपने शरीरमें निवेशित कर लिया— लिया । उन प्रमथो एवं देवोंको अपने शरीरमें लियानेके बाद शंकरने कहा—दुष्टात्मन् ! आओ, आओ ! मैं अकेला रहनेपर भी ( तुमसे लड़नेके लिये ) खड़ा हूँ ॥ १९–२२ ॥ तं दृष्ट्वा मह्दाश्चर्यं सर्वामरगणक्षयम् । दैत्यः शङ्करमभ्यागाद् गदामादाय वेगवान् ॥ २३ ॥ तमापतन्तं भगवान् दृष्ट्वा त्यक्त्वा वृपोत्तमम् । शूळपाणिर्गिरिप्रस्थे पदातिः प्रत्यतिष्ठत ॥ २४ ॥ वेगेनैवापतन्तं च विभेदोरसि भैरवः । दारुणं सुमहद् रूपं कृत्वा त्रैलोक्यभीषणम् ॥ २५ ॥ दृष्टाकरालं रिवकोटिसंनिभं मृगारिवर्माभिवृतं जटाधरम् । भुजङ्गहारामलकण्ठकन्दरं विशार्धवादुं सपडर्घलोचनम् ॥ २६ ॥

समस्त देवगगोंसे संहार किये जाते उस महान् आश्चर्यको देखकर वह दैत्य गदा लेकर शीव्रतासे शंकरके पास चला गया। भगवान् शूलपाणि उसे आते देख अपने श्रेष्ठ वृषम-( नन्दी-)को छोड़कर पर्वतपर पैरोंके वल खडे हो गये। भैरवने तीनो छोकोंको डरा देनेवाला अत्यन्त भयानक रूप धारण करके तेजीसे आ रहे उस-( अन्धक-)का हृदय विदीर्ण कर दिया। ( उस समय शंकरका रूप ) भयानक दाढोवाले करोडो सूर्योके समान प्रकाशमान, वाघंवर पहने, जटासे सुशोभित, सर्पके हारसे अलंकृत ग्रीवावाला तथा दस मुजा और तीन नयनोंसे युक्त था।। २३—२६।।

पताहरोन रूपेण भगवान् भूतभावनः। विभेद रात्रुं शूलेन शुभदः शाश्वतः शिवः॥२७॥ सशूलं भैरवं गृह्य भिन्नेप्युरसि दानवः। विजहारातिवेगेन क्रोशमात्रं महामुने॥२८॥ ततः कथंचिद् भगवान् संस्तभ्यात्मानमात्मना। तूर्णमुत्पाटयामास शूलेन सगदं रिपुम्॥२९॥ दैत्याधिपस्त्विप गदां हरमूर्भि न्यपातयत्। कराभ्यां गृह्य शूलं च समुत्पतत दानवः॥३०॥

ऐसे लक्षणोंसे संयुक्त मङ्गलदाता, शाश्वत, भूतभावन भगवान् शिवने शूलसे शत्रुको विदीर्ण कर दिया । महामुने ! इदयके विदीर्ण हो जानेपर भी दानव शूलके साथ भैरवको पकड़कर एक कोसतक उन्हे खींच ले गया । तब भगवान्ने किसी प्रकार अपनेसे अपनेको रोककर गदा लिये हुए शत्रुको अपने शूलसे तुरंत मारा । दैत्योके खामी-( अन्धक-)ने भी शंकरके सिरपर गदाका वार किया और शूलको दोनो हाथोंसे पकड़कर ऊपर उन्नल गया ॥ २७–३०॥

संस्थितः स महायोगी सर्वाधारः प्रजापितः। गदापातक्षताद् भूरि चतुर्धाऽस्मगथापतत् ॥ ३१ ॥ पूर्वधारासमुद्भूतो भैरवोऽग्निसमप्रभः। विद्याराजेति विख्यातः पद्ममालाविभूपितः॥ ३२ ॥ तथा दक्षिणधारोत्थो भैरवः प्रेतमण्डितः। कालराजेति विख्यातः कृष्णाञ्जनसमप्रभः॥ ३३ ॥ अथ प्रतीचीधारोत्थो भैरवः पत्रभूषितः। अतसीकुसुमप्रक्यः कामराजेति विश्वतः॥ ३४ ॥

सत्रके आधारखरूप महायोगी वे प्रजापित शकरजी खडे रहे; परतु इसके बाद गदाके आघातसे हुए चोटसे (चारो दिशाकी) चार धाराओं मे बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होने छग गया। पूर्व दिशाकी धारासे अग्निके समान प्रभावाले, कमलकी मालासे सुशोमित 'विद्याराज' नामसे प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। दक्षिण दिशाकी धारासे प्रेतसे मण्डित काले अञ्चनके समान प्रभावाले 'कालराज' नामसे प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। उसके बाद पश्चिम दिशाकी धारासे अलसीके फलके समान पत्रसे शोमित 'कामराज' नामसे विख्यात मैरव उत्पन्न हुए। ३१–३४॥

उद्ग्धाराभवश्चान्यो भैरवः शूलभूपितः । सोमराजेति विख्यातश्चक्रमालाविभूपितः ॥ ३५ ॥ स्रतस्य रुधिराज्ञातो भैरवः शूलभूपितः । खच्छन्द्रराजो विख्यात इन्द्रायुधसमप्रभः ॥ ३६ ॥ भूमिस्थाद् रुधिराज्ञातो भैरवः शूलभूषितः । ख्यातो लिलतराजेति सौभाज्जनसमप्रभः ॥ ३७ ॥ एवं हि सप्तरूपोऽसौ कथ्यते भैरवो मुने । विझराजोऽप्रमः प्रोको भैरवाष्ट्रकमुच्यते ॥ ३८ ॥

उत्तर दिशाकी धारासे चक्रमालासे सुशोभित ( एवं ) शृल लिये 'सोमराज' नामसे प्रसिद्ध अन्य भैरव उत्पन्न हुए । घावके रक्तसे-इन्द्रधनुपके समान चमकवाले ( एवं ) शृल लिये 'खच्छन्द्राज' नामसे विख्यात भैरव उत्पन्न हुए । पृथ्वीपर गिरे हुए रक्तसे सौभाञ्जन ( सिहजन ) के समान ( एवं ) शृल लिये शोभायुक्त 'लिलतराज' नामसे विख्यात भैरव उत्पन्न हुए । मुने ! इस प्रकार इन भैरवका सात रूप कहा जाता है । 'विव्रराज' आठवें भैरव हैं । इन्हें भैरवाष्ट्रक ( आठों भैरव ) कहा जाता है ॥ ३५–३८ ॥

एवं महातमना दैत्यः शूलप्रोतो महासुरः। छत्रवद् धारितो ब्रह्मन् भैरवेण त्रिशूलिना ॥ २९ ॥ तस्यास्गुल्वणं ब्रह्मञ्छूलभेदादवापतत् । येनाकण्ठं महादेवो निमग्नः सप्तमूर्तिमान् ॥ ४० ॥ ततः स्वेदोऽभवद् भूरि अमजः शद्भरस्य तु । ललाटफलके तस्माज्ञाता कन्याऽस्गाप्लुता ॥ ४१ ॥ यद्भूम्यां न्यपतद् विष्र स्वेदविन्दुः शिवाननात् । तस्मादङ्गारपुञ्जाभो वालकः समजायत ॥ ४२ ॥

[ पुलस्त्यजी कहते हैं—] ब्रह्मन्! इस प्रकार त्रिशूल भारण करनेवाले महात्मा भैरवने शूलसे विद्व हुए महासुर दैत्यको छातेको माँति ऊपर उठा लिया। ब्रह्मन् ! शूलसे विद्व होनेके कारण उसका बहुत अधिक रक्त गिरा। उससे सात मूर्तिवाले महादेव गलेतक लहू-खुहान हो गये। परिश्रम करनेके कारण शंकरके पूरे ललाटपर बहुत अधिक पसीना आ गया। उससे खूनसे लथपथ एक कत्या उत्पन्न हुई। विष्र ! शिवके मुखसे भूमिपर गिरे पसीनोंकी मूँदोंसे अंगारे-जैसी कान्तिवाला एक बालक उत्पन्न हुआ।। ३९—४२।।

स वालस्तृपितोऽत्यर्थं पपो रुधिरमान्धकम् । कन्या चोत्कृत्य संजातमसृग्विलिलिहेऽद्भुता ॥ ४३ ॥ ततस्तामाह वालार्कप्रमां भैरवमूर्तिमान् । शद्भरो वरदो लोके ध्रेयोऽर्थाय वचो महत् ॥ ४४ ॥ त्वां पूजियष्यन्ति सुरा ऋपयः पितरोरगाः । यक्षविद्याब्राइचेव मानवाइच शुभद्धरि ॥ ४५ ॥ त्वां स्तोष्यन्ति सदा देवि वलियुष्पोत्करैः करैः । चर्डिचकेति शुभं नाम यस्माद् रुधिरचर्चिता ॥ ४६ ॥

अत्यन्त प्यासा वह वालक अन्वक्षका रक्त पोने लगा और अद्भुत कन्या भी काटकर उत्पन्न हुए रक्तको चाटने लगी । उसके बाद भैरवका रूप वारण करनेवाले वरदानी शंकरने प्रातःकालके सूर्यके समान कान्तिवाली उस कन्यासे जगत्-कल्याणकारी महान् वचन कहा—शुभकारिंगि ! देवता, ऋषि, पितर, सर्पादि, यक्ष, विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे । देवि ! (वे लोग) विल एवं पुष्पाञ्जलिसे तुम्हारी स्तुति करेंगे । यतः तुम रक्तसे चर्चित (लथपय) हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम 'चर्चिका' होगा ॥ ४३-४६ ॥

इत्येवमुक्ता वर्देन चर्चिका भूतानुजाता हरिचर्मवासिनी।
महीं समन्ताद् विचचार सुन्दरी स्थानं गता हैङ्गुलताद्रिमुक्तमम्॥४७॥
तस्यां गतायां वरदः कुजस्य प्रादाद् वरं सर्ववरोक्तमं यत्।
प्रहाधिपत्यं जगतां शुभाशुभं भविष्यति त्वद्वरागं महात्मन्॥४८॥
इरोऽन्थकं वर्षसहस्रमात्रं दिव्यं स्वनेत्रार्कहुतारानेन।
चकार संशुष्कतनुं त्वरोणितं त्वगस्थिरोपं भगवान् स भैरवः॥४९॥
तत्राग्निना नेत्रभवेन शुद्धः स मुक्तपापोऽसुरराङ् वभूव।
ततः प्रजानां वहुरूपमोशं नायं हि सर्वस्य चराचरस्य॥५०॥
स्रात्वा स सर्वेद्वरमीशमव्ययं त्रैलोक्यनाथं वरदं वरेण्यम्।
सर्वेः सुराद्येनितमोङ्यमाद्यं ततोऽन्थकः स्तोत्रमिदं चकार॥५१॥

अन्धक उवाच तमोऽस्तु ते भैरव भीममूर्ते त्रिलोकगोण्त्रे शितशूलधारिणे। विशार्द्ववाहो भुजगेशहार त्रिनेत्र मां पाहि विपन्नतुद्धिम्॥ ५२॥ जयस्व सर्वेश्वर विश्वमूर्ते सुरासुरैर्वन्दितपाद्गीठ। त्रैलोक्यमातुर्गुरवे चृपाङ्क भीतः शरण्यं शरणागतोऽस्मि॥ ५३॥ त्वां नाथ देवाः शिवमोरयन्ति सिद्धा हरं स्थाणुं महर्पयश्च। भीमं च यक्षा मनुजा महेश्वरं भूताश्च भूताधिपमामनन्ति॥ ५४॥ निशाचरा उग्रमुपार्चयन्ति भवेति पुण्याः पितरो नमन्ति। दासोऽस्मि तुभ्यं हर पाहि मह्यं पापक्षयं मे कुरु लोकनाथ॥ ५५॥

है विशालकाय भैरव ! हे त्रिलोककी रक्षा करनेवाले ! हे तीक्ष्म शूल धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है । हे दस भुजाओवाले तथा नागेशका हार धारण करनेवाले त्रिनेत्र ! आप मुझ नप्टमितकी रक्षा करें । हे देवों तथा अधुरोंसे वन्दित पादपीठवाले विश्वमूर्ति सर्वेश्वर ! आपकी जय हो । हे त्रिलोक-जननीके स्वामी वृषाङ्क ! मैं भयभीत होकर आप शरणागतकी रक्षा करनेवालेकी शरणमे आया हूँ । हे नाथ ! देवता आपको शिष (मङ्गलमय) कहते हैं । सिद्रलोग आपको हर (पापहारी), महर्षिलोग स्थाणु (अचल), यक्षलोग भीम, मनुष्य महेश्वर और भूत भूताधिपित मानते हे । निशाचर उग्र नामसे आपकी अर्चना करते है तथा पुण्यात्मा पितृगण भव नामसे आपको नमस्कार करते है । हे हर ! मै आपका दास हूँ, आप मेरी रक्षा करें । हे लोकनाथ ! मेरे पापोंका आप विनाश कीजिये ॥ ५२—५५ ॥-

भवांखिदेविश्वयुगिश्चिधर्मा त्रिपुष्करश्चासि विभो त्रिनेत्र । त्रयार्गणिश्चिश्चितिरव्ययातमन् पुनीहि मां त्वां शरणं गतोऽसि ॥ ५६ ॥ त्रिणाचिकेतिश्चिपद्मितिष्ठः पडङ्गवित् त्वं विषयेष्वलुव्धः । त्रैलोक्यनाथोऽसि पुनीहि शम्भो दासोऽसि भीतः शरणागतस्ते ॥ ५७ ॥ कृतं महच्छङ्कर तेऽपराधं मया महाभूतपते गिरीशः । कामारिणा निर्जितमानसेन प्रसादये त्वां शिरसा नतोऽसि ॥ ५८ ॥ पापोऽहं पापकर्माऽहं पापातमा पापसम्भवः । त्राहि मां देव ईशान सर्वपापहरो भव ॥ ५९ ॥ हे स्वसमर्थ त्रिनेत्र ! आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा तथा त्रिपुष्कर हैं । हे अञ्ययात्मन् ! आप त्रय्यारुणि तथा त्रिश्रुति हैं । आप मुझे पवित्र करें । मै आपकी शरणमे आया हूं । आप त्रिणाचिकेत, त्रिपदप्रतिष्ठ ( स्वर्ग, मत्ये,

पातालरूप तीनों पढोंपर प्रतिष्ठित ) पडङ्गवित् (वेदके शिक्षा, कल्प, न्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—इन छः अङ्गोंके जाननेवाले ), विषयोंके प्रति अनासक्त तथा तीनो लोकोंके खामी हैं । हे शम्मी ! आप मुझे पित्र करें । मै आपका दास हूँ । भयभीत होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ । हे शंकर ! हं महाभूतपते ! हे गिरीश ! कामरूपी शत्रने मेरे मनको जीत लिया था, इसलिये मैंने आपका महान् अपराध किया है । मै आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मै पापी, पापकर्मा, पापात्मा तथा पापसे उत्पन्न हूँ । हे देव ईशान ! हे समस्त पापोंको हरण करनेवाले महादेव ! आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५६—५९॥

मा में क्रुध्यस्व देवेश त्वया चैताहशोऽस्म्यहम् । सृष्टः पापसमाचारो म प्रसन्नो भवेश्वर ॥ ६० ॥ त्वं कर्ता चैव धाता च त्वं जयस्त्वं महाजयः । त्वं मङ्गल्यस्त्वमीकारस्त्वमीशानो ध्रुवोऽन्ययः ॥ ६१ ॥ त्वं ब्रह्मा सृष्टिकृत्नाथस्त्वं विष्णुस्त्वं महेश्वरः । त्विमिन्द्रस्त्वं वपट्कारो धर्मस्त्वं च सुरोत्तमः ॥ ६२ ॥ स्थूमस्त्वं व्यक्तरूपस्त्वं त्वमव्यक्तस्त्वमीश्वरः । त्वया सर्विमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥ ६३ ॥ त्वमादिरन्तो मध्यश्च त्वमनादिः सहस्रपात् । विजयस्त्वं सहस्राक्षो विरूपाक्षो महाभुजः ॥ ६४ ॥ अनन्तः सर्वगो व्यापी हंसः प्राणाधिपोऽच्युतः । गीवाणपतिरव्यग्रो रुद्रः पद्यपतिः शिवः ॥ ६५ ॥ विवयस्त्वं जितकोधो जितारिर्विजितेन्द्रियः । जयश्च शूलपाणिस्त्वं त्राहि मां शरणागतम् ॥ ६६ ॥

देवेश ! आप मेरे ऊपर कुपित न हो । आपने ही मुसे इस प्रकारके पापका आचरण करनेवाला बनाया है । ईश्वर ! मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । आप सृष्टि तया पालन-पोषण करनेवाले हैं । आप ही जय और आप ही महाजय हैं । आप मङ्गलमय हैं । आप ओकार है । आप ही ईशान, अव्यय तथा ध्रव हैं । आप सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा तथा (सव कुछ करनेमे ) समर्थ हैं । आप विष्णु और महेश्वर हैं । आप इन्द्र हैं, आप वपट्कार हैं, आप धर्म तथा देवोंमें सबश्लेष्ठ हैं । आप (कित्नतासे देखे जाने योग्य) सूक्ष्म हैं, आप (प्रतीतिका विषय होनेसे) व्यक्तरूप हैं, आप अप्रकटरहस्य—अव्यक्त हैं, आप ईश्वर हैं, आपसे ही यह चर-अचर जगत व्याप्त (ओतप्रोत या ढका ) है । आप आदि, मध्य एवं अन्त हैं, (साथ ही) आप आदि-रहित एवं हजारो पैरोंवाले सहस्वपात हैं । आप विजय हैं । आप हजारो ऑखोवाले, विरूप आँखवाले एवं बड़ी भुजावाले हैं । आप अन्तसे रहित, सर्वगन, व्यापी, हंस, प्राणोंके खामी (सदा खखरूपमे स्थित ) अच्युत, देवाधिदेव, शान्त, रुद्र, पशुपति एव शिव हैं । आप तीनो वेदोंके जाननेवाले, क्रोधको जीत लेनेवाले, शत्रुओंको विजित करनेवाले, इन्द्रियजयी, जय एवं शूलपाणि हैं । आप मुझ शरणागतकी रक्षा करें ॥ ६०—६६ ॥

पुलस्य सवाच

इत्थं महेश्वरो ब्रह्मन् स्तुतो दैत्याधिपेन तु । प्रीतियुक्तः पिङ्गलाक्षो हैरण्याक्षिमुवाच ह ॥ ६७ ॥ सिद्धोऽसि दानवपते परितुष्टोऽसि तेऽन्धक । वरं वरय भद्गं ते यमिच्छसि विनाऽम्बिकाम् ॥ ६८ ॥

पुलस्त्यजी बोले—ब्रह्मन् ! दैत्योंके खामी अन्धकके इस प्रकार स्तुति करनेपर लालिमा लिये भूरे रंगकी आँखवाले महेश्वरने प्रसन्न होकर हिरण्याक्षके पुत्र अन्धकसे कहा—उानवपित अन्धक ! तुम सिद्ध हो गये हो; मै तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । अन्बिकाके सिवाय तुम जो चाहो, वह वर मॉगो । तुम्हारा कल्याण हो ॥ ६७-६८ ॥

अन्धक उवाच

अभ्विका जननी महां भगवांस्त्र्यम्बकः पिता। वन्दामि चरणौ मातुर्वन्दनीया ममाम्बिका॥ ६९॥ वरदोऽसि यदीशान तद् यातु विलयं मम। शारीरंमानसं वाग्जं दुष्कृतं दुर्विचिन्तितम्॥ ७०॥ तथा मे दानवो भावो व्यपयातु महेश्वर।स्थिराऽस्तु त्वयि भक्तिस्तु वरमेतत् प्रयच्छ मे॥ ७१॥

अन्धकने (विनीत भावसे) कहा—अम्बिका मेरी माता और आप त्र्यम्बक मेरे पिता हैं। अम्बिका मेरी वन्दनीया हैं। मै उन माताके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। ईशान ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे शरीरसम्बन्धी, मनसम्बन्धी एव वचनसम्बन्धी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जायँ। महेश्वर ! मेरा दानवीय विचार भी दूर हो जाय एवं आपमे मेरी अटल भक्ति हो जाय—मुझे यही वर दीजिये॥ ६९–७१॥ महादेव उवाच

एवं भवतु दैत्येन्द्र पापं ते यातु संक्षयम्। मुक्तोऽसि दैत्यभावाच मृङ्गी गणपतिर्भव॥ ७२॥ इत्येवमुक्तवा वरदः शूलाग्रादवतार्य तम्। निर्मार्ज्य निजहस्तेन चक्रे निर्वणमन्धकम्॥ ७३॥ ततः खदेहतो देवान् ब्रह्मादीनाजुहाव सः। ते निश्चेहर्महात्मानो नमस्यन्तिस्रिलोचनम्॥ ७४॥ गणान् सनन्दीनाह्य सन्निवेश्य तदाग्रतः। मृङ्गिनं दर्शयामास ध्रुवं नैपोऽन्धकेति हि॥ ७५॥

भगवान् महादेवने कहा—दैत्येन्द्र ! ऐसा ही हो । तुम्हारे पाप नष्ट हो जायँ । तुम दानवीय विचारसे मुक्त हो गये । अब तुम भृद्गी नामके गणपित हो गये । इस प्रकार कहकर वरदानी महादेवने उस अन्धकको शूलकी नोकसे उतारा और अपने हायसे सहलाकर बिना घावका कर दिया । उसके बाद उन्होंने अपने शरीरमे स्थित महादि देवोंका आह्वान किया । वे सभी महान् देवगण त्र्यम्बक शिवको नमस्कार करते हुए वाहर निकले । नन्दीके साथ गणोको बुलाकर और सामने बैठाकर भृद्गीको दिखलाते हुए उन्होंने कहा—निश्चय ही यह अन्बक ( पहले-जैसा ) नहीं रह गया है ॥ ७२-७५ ॥

तं द्रष्ट्वा दानवपति संग्रुष्किपिशितं रिपुम्। गणाधिपत्यमापन्नं प्रशशंसुर्वृपध्यज्ञम्॥ ७६॥ ततस्तान् प्राह भगवान् सम्परिष्वज्य देवताः। गच्छध्यं स्वानि धिष्ण्यानि भुक्षध्यं त्रिदिवं सुखम्॥ ७७॥ सहस्राक्षोऽपि संयातु पर्वतं मलयं शुभम्। तत्र स्वकार्यं कृत्वैव पश्चाद् यातु त्रिविष्टपम्॥ ७८॥ इत्येवमुक्तवा त्रिदशान् समाभाष्य व्यसर्जयत्।

पितामहं नमस्कृत्य परिष्वज्य जनार्द्नम्। ते विस्तृष्टा महेशेन सुरा जग्मुस्त्रिविष्टपम्॥ ७९॥ उस सूखे हुए मांसवाले शत्रु दानवपितको गणाधिप हुआ देखकर वे सभी वृपन्वज (शकर)की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद भगवान् शंकरने उन देवोंको गले लगाकर कहा—देवताओ ! आपलोग अपने-अपने स्थानको जाइये और स्वर्ग-सुखका उपभोग कीजिये। इन्द्र भी सुखद मलय-पर्वतपर जायँ तथा वहाँ अपना काम समाप्त करके ही स्वर्ग चले जायँ। ऐसा कहकर देवोसे वार्तालाप कर देवोको विदा कर दिया। महेशने पितामहको नमस्कार तथा जनार्दनको गले लगाकर उन सभीको विदा कर दिया। (महेशसे विदा किये गयें) वे देवगण स्वर्गको चले गये।। ७६—७९॥

महेन्द्रो मलयं गत्वा कृत्वा कार्य दिवं गतः। गतेषु शक्तप्राध्येषु देवेषु भगवाञ्चिवः॥ ८०॥ विसर्जयामास गणाननुमान्य यथार्द्तः। गणाश्च शङ्करं दृष्ट्रा स्वं स्वं वाहनमास्थिताः॥ ८१॥ जग्मुस्ते शुभलोकानि महाभोगानि नारद। यत्र कामदुधा गावः सर्वकामफलद्रुमाः॥ ८२॥ नद्यस्त्वमृतवाहिन्यो हृदाः पायसकर्दमाः। खां खां गति प्रयातेषु प्रमथेषु महेश्वरः॥ ८२॥ समादायान्थकं हस्ते सनिदः शैलमभ्यगात्। द्वाभ्यां वर्षसहस्नाभ्यां पुनरागाद्वरो गृहम्॥ ८४॥ दृदशे च गिरेः पुत्रां द्वेतार्ककुसुमस्थिताम्। समायातं निरीक्ष्येव सर्वलक्षणसंयुतम्॥ ८५॥ त्यक्तवाऽर्कपुष्पं निर्गत्य सखीस्ताः समुपाह्मयत्। समाहृताश्च देव्या ता जयाद्यास्तूर्णमागमन्॥ ८६॥

महेन्द्र भी मलयाचलपर जा करके (अपना) कार्य सम्पन्नकर खर्ग चले गये। शिवने इन्द्र आदि देवोंके चले जानेपर गणोंको यथायोग्य सम्मानित कर विदा कर दिया। [ पुलस्त्यजी कहते हैं कि—] नारदजी ! गण भी शंकरका दर्शन कर अपने वाहनोंपर आरूढ़ हो विशाल भोगसे सम्पन्न उन सुखद लोकोंको चले गये, जहाँकी गोएँ इन्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थीं, वृक्ष समस्त कर्मरूपी फलोंके दाता थे, निद्याँ अमृतकी धारा वहानेवाली थीं और सरोवर दूधके पङ्कसे भरे थे। महेश्वर प्रमथोंके अपने-अपने स्थानपर चले जानेपर अन्वकता हाथ पकड़कर (उसे साथ लिये हुए) नन्दीसिहत पर्वतपर चले गये। (वे) शंकर दो हजार वर्षोंके बाद फिर अपने घर लौटे। उन्होंने सफेद अर्क-(आक या मन्दार-)के फूलमें स्थित गिरिजाको देखा। पार्वती समस्त चिहोंसे युक्त शंकरको आया हुआ देखते ही अर्कके फूलको छोड़कर बाहर निकल आयीं और उन्होंने (अपनी जयादि) सिखयोंको पुकारा। पुकारी गयीं वे जया आदि सभी देवियाँ शीव वहाँ चली आयीं।। ८०-८६।।

ताभिः परिवृता तस्थौ हरदर्शनलालसा। ततिस्तिनेत्रो गिरिजां दृष्ट्रा प्रेक्ष्य च दानवम् ॥ ८७ ॥ मिन्दिनं च तथा हपादालिलिङ्गे गिरेः सुताम् । अथोवाचैप दासस्ते कृतो देवि मयाऽन्धकः ॥ ८८ ॥ पश्यस्व प्रणति यातं स्वसुतं चारुहासिनि । इत्युचार्यान्धकं चैव पुत्र पह्येहि सत्वरम् ॥ ८९ ॥ व्रजस्व शरणं मातुरेपा श्रेयस्करी तव । इत्युक्तो विभुना नन्दी अन्धकश्च गणेश्वरः ॥ ९० ॥ समागम्याम्विकापादौ ववन्दतुरुभाविष ।

अन्धकोऽपि तदा गोरीं भक्तिनम्रो महामुने। स्तुति चक्रे महापुण्यां पापष्नीं श्रुतिसम्मिताम्॥ ९१॥

उन-(अपनी सहेली जयादि देवियों-)से घरी हुई पार्वतीजी शिवके दर्शनकी अमिलापासे (प्रतीक्षामें) खड़ी रहीं। त्रिनेत्रघारी शंकरने गिरिजाको देखकर दानव एवं नन्दीके ऊपर भी दृष्टिपात किया; किर प्रसन्तापूर्वक गिरिसुताको गले लगा लिया। उसके वाद उन्होंने कहा—देवि! मैने अन्यकको तुम्हारा दास बना लिया है। चारुहासिनि! प्रणाम कर रहे अपने पुत्रको देखो। ऐसा कहनेके वाद उन्होंने कहा—पुत्र! शीव्र यहाँ आओ। अपनी इस माताकी शरणमें जाओ! ये तुम्हारा कल्याण करेंगी। प्रभुके इस प्रकार कहनेपर गणिखर नन्दी एवं अन्यक दोनोंने जाकर अम्बिकाके चरणोंमें प्रणाम किया। महामुने! उसके वाद श्रद्धापूर्वक नम्न होकर अन्यकने गौरीकी पाप नाश करनेवाली एवं अत्यन्त पवित्र वेद-सम्मत स्तुति की।। ८७–९१।।

अन्ध्रक उवाच

क नमस्ये भवानीं भूतभव्यित्रयां छोकधात्रीं जिनत्रीं स्कन्दमातरं महादेवित्रयां धारिणीं स्यन्दिनीं चेतनां त्रेछोक्यमातरं धिरत्रीं देवमातरमथेज्यां श्रुति स्मृति द्यां छज्जां कान्तिमध्यामसूयां मित सदापावनीं देत्यसैन्यक्षयकरीं महामायां वैजयन्तीं सुद्युभां काछरात्रिं गोविन्दभिगनीं शैछराजपुत्रीं सर्वदेवार्वितां सर्वभूतार्वितां विद्यां सरस्ततीं त्रिनयनमिहिपीं नमस्यामि मृडानीं शरण्यां शरणमुपागतोऽहं नमो नमस्ते ॥ दृश्यं स्तुता सान्धकेन परितुष्टा विभावरी। प्राह पुत्र प्रसन्नाऽस्मि वृणुष्व वरमुत्तमम्॥ ९२॥

अन्धकने कहा—ॐ मे भवानीको प्रणाम करता हूँ । मैं मूतभव्य—शङ्करको प्रिया, लोकधात्री, जिनत्री, कार्तिकैयकी जननी, महादेवकी प्रिया, लोकोंको धारण करनेवाली, स्यन्दिनी, चेतना, त्रैलोक्यजननी, धरित्री, देवमाता, इच्या, श्रुति, स्मृति, दया, लज्जा, श्रेष्ठ कान्ति, अग्र्या, असूया, मित, सदापावनी, दैत्योंकी सेनाओंका विनाश करनेवाली, महामाया वैजयन्ती, अत्यन्त शोभावाली, कालरात्रि, गोविन्द-भिगनी, शैलराजपुत्री, सर्वदेवोंसे पूजित, सर्वभूतोंसे अर्चित, विद्या, सरखती, शंकरकी महारानीको प्रणाम करता हूँ । मैं शरणागतोंकी रक्षा करनेवाली मृहानीकी शरणमें आया हूँ । (देवि !) आपको वार-वार प्रणाम है । अन्धकके इस प्रकार स्तुनि करनेपर भवानीने प्रसन्त होकर कहा—पुत्र ! मै प्रसन्त हूँ । तुम उत्तम वर माँगो ॥ ९२ ॥

#### **मृङ्गिरुवा**च

पापं प्रशाममायातु त्रिविधं मम पार्वति । तथेश्वरे च सततं भक्तिरस्तु ममाम्विके ॥ ९३ ॥ भृिक्षेने कहा--पार्वति ! अभ्विके ! मेरे त्रिविध---मानिसक, कायिक, वाचिक पाप दूर हो जायँ एवं भगवान् शिवमें मेरी भक्ति सटा वनी रहे ॥ ९३ ॥

पुलस्त्य उवाच

वाढिमित्यव्रवीद् गौरी हिरण्याक्षस्ततं ततः। स चास्ते पूजयञ्शर्वं गणानामधिपोऽभवत् ॥ ९४ ॥ एवं पुरा दानवसत्तमं तं महेश्वरेणाथ विरूपदृष्ट्या। कृत्वैव रूपं भयदं च भैरवं भृङ्गित्वमीशेन कृतं स्वभक्त्या॥ ९५ ॥ एतत् तवोक्तं हरकीर्तिवर्धनं पुण्यं पवित्रं शुभदं महर्पे। संकीर्तनीयं द्विजसत्तमेषु धर्मायुरारोग्य यनैपिणा सदा॥ ९६ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७० ॥

पुलस्त्यजी चोले—उसके बाद गौरीने हिरण्याक्षके पुत्र अन्धकसे कहा—ऐसा ही हो । वह वहाँ रहकर शिवकी पूजा करते हुए गगाधिप हो गया । इस प्रकार पहले समयमें महेश्वरने उस दानवश्रेष्ठको अपनी विरूपदृष्टिसे भयदायक भीषण रूप प्रदानकर अपनी भक्तिसे 'मृङ्गी' बना दिया । महर्षे ( नारदजी ) ! मैने आपसे शिवकी कीर्तिको बढानेवाला यह पुण्य पवित्र एवं शुभद आख्यान कहा । धर्म, आयु, आरोग्य एवं धनको चाहनेवालोको श्रेष्ठ द्विजातियोमे इसका कीर्तन सदा करना चाहिये ॥ ९४—९६ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७० ॥

## [ अथैकसप्ततितमोऽध्यायः ]

नारद उवाच

मलयेऽपि महेन्द्रेण यत्कृतं ब्राह्मणर्षभ । निष्पादितं खकं कार्यं तन्मे व्याख्यातुमर्हित्त ॥ १ ॥ एकहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( इन्द्रका मलयपर असुरोंसे युद्ध, उनका 'पाकशासन' और 'गोत्रभिद्' होनेका हेतु; मरुतोंकी उत्पत्तिकी कथा )

नारदने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! महेन्द्रने मलयपर्वतपर भी अपना जो कार्य पूरा किया उसे आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ पुलस्त्य उवाच

श्र्यतां यन्महेन्द्रेण मलये पर्वतोत्तमे । कृतं लोकहितं ब्रह्मन्नात्मनश्च तथा हितम् ॥ २ ॥ अन्धासुरस्यानुचरा मयतारपुरोगमाः । ते निर्जिताः सुरगणैः पातालगमनोत्सुकाः ॥ ३ ॥ दहशुर्मलयं शैलं सिद्धान्युषितकन्दरम् । लतावितानसंछन्नं मत्तसत्त्वसमाकुलम् ॥ ४ ॥ चन्दनैहरगाकान्तैः सुशीतैरिमसेवितम् । माधवीकुसुमामोदं ऋष्यर्चितहरं गिरिम् ॥ ५ ॥

पुलस्त्यजी बोले—ब्रह्मन् ! महेन्द्रने श्रेष्ठ मलयपर्वतपर जगत्के हित तथा अपने कल्यागके लिये जो कार्य किया था, उसे सुनिये । मय, तार आदि अन्यकासुरके अनुचर दैत्य देवताओसे पराजित होकर पाताललोकमें जानेके लिये अत्यन्त उत्सुक होने लगे । उन लोगोने सिद्धोंसे मरे कन्दराओंबाले तथा लतासमृहसे दके, आमोदमरे प्राणियोंसे व्याप्त, साँपोंसे घरे सुशीतल चन्दनसे युक्त तथा सुगन्धित माधवी लताके फूलोंकी सुगन्धिसे पूर्ण ऋषियों-द्वारा पुजित शंकरके मल्यगिरिको देखा ॥ २—५ ॥

तं दृष्ट्वा शीतलच्छायं श्रान्ता व्यायामकर्षिताः। मयतारपुरोगास्ते निवासं समरोचयन्॥ ६॥ तेषु तत्रोपविष्टेषु प्राणतृप्तिप्रदोऽनिलः। विवाति शीतः शनकेर्द्शिणां गन्थसंयुतः॥ ७॥ तत्रैव च रति चक्तः सर्व एव महासुराः। कुर्वन्तो लोकसम्पृष्ये विद्वेषं देवतागणे॥ ८॥ ताब्जात्वा शद्वरः शकं प्रेपयन्मलयेऽसुरान्। स चापि दृष्ट्ये गच्छन् पथि गामातरं हरिः॥ ९॥

परिश्रमसे थके-माँदे तथा शक्तिहीन मय, तार आदि दानवोंने शीतल छायावाले उस पर्वतको देखकर वहाँ निवास करनेकी इच्छा की । उन लोगोके वहाँ ठहर जानेपर प्राणोंको संतुष्टि प्रदान करनेवाली सुगन्वसे पूर्ण तथा शीतल दक्षिणी ह्या मंद-मंद बहने छगी। जगत्-पूज्य देवताओसे शत्रुता करते हुए सभी श्रेष्ट देत्य सुखसे वहीं रहने लगे। शंकरने उन असुरोंको मल्य पर्वतपर रहते हुए जानकर इन्द्रको वहाँ भेजा। मार्गमें जाते हुए इन्द्रने गोगाताको देखा॥ ६—९॥

तस्याः प्रदक्षिणां कृत्वा दृष्ट्वा द्येलं च सुप्रभम् । दृद्दशे द्यानवान् सर्वान् संदृष्टान् भोगसंयुनान्॥ १०॥ अथाजुहाव वलहा सर्वानेच महासुरान् । ते चाप्याययुर्व्यया विकिरन्तः शरोग्करान् ॥ १२॥ तानागतान् वाणजालैः रथस्थोऽद्भुतद्र्यानः । छाद्यामास विवर्षे गिरीन् वृष्ट्या यथा घनः ॥ १२॥ ततो वाणैरवच्छाद्य मयादीन् द्यानवान् हरिः । पाकं ज्ञान तीक्ष्णाप्रमार्गणैः कद्भवाससैः ॥ १३॥

उसकी प्रदक्षिणा करनेक बाद उन्होंने सुकान्तिसे सम्पन्न पर्वतपर भोगसे संयुत तथा हर्षित सभी दानवाँको देखा। उसके बाद इन्द्रने सभी महासुरोंको ललकारा। वे भी बिना किसी हिचकके बाणोंकी वर्षा करते हुए आ गये। विप्रपें! रथपर बैठे हुए अद्भुत दिखायी पड़नेवाले इन्द्रने आये हुए उन दानवोंको बाणोंक समृहोंसे इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादल जलकी वर्षासे पर्वतोको ढक देता है। उसके बाद इन्द्रने मय आदि दानवोंको वाणोंसे ढककर कङ्क पक्षीके पंखलगे तेज—नुकीली धारवाले वाणोंसे पाक नामके दानवका वय कर दिया।।१०-१३॥

तत्र नाम विभुर्लभे शासनत्वात् शरैर्द्धैः। पाकशासनतां शकः सर्वामरपतिर्विभुः॥१४॥ तथाऽन्यं पुरनामानं वाणासुरस्ततं शरैः। सुपुङ्गैर्दारयामास ततोऽभृत् स पुरन्दरः॥१५॥ हत्वेत्यं समरेऽजैपीद् गोत्रभिद् दानवं वलम्। तच्चापि विजितं ब्रह्मन् रसातलसुपागमत्॥१६॥ पतदर्थं सहस्राक्षः प्रिपतो मलयाचलम्। त्र्यम्वकेन सुनिश्रेष्ठ किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥१७॥

मजबूत वाणोंसे पाकको दण्डित (शासित) करनेके कारण सभी अमरोक पित विभु इन्द्रकी पाकशासनताकी प्राप्त हुई । इसी प्रकार उन्होंने सुन्दर पुंख छमे वाणोसे दूसरे पुर नामक वाणासुरके पुत्रका (भी) वय कर दिया । इसीसे वे पुरन्दर हुए । ब्रह्मन् ! इस प्रकार उन दानवोंका नाश कर इन्द्रने युद्धमें दानव-सेनाको जीत लिया । हारा हुआ वह दानवोंका सेना-समूह रसातलमें चला गया । मुनिश्रेष्ट ! इसीलिये शंकरने इन्द्रकों मलय प्रवतपर भेजा था । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ! ॥ १२–१०॥

#### नारद उवाच

किमर्थ दैवतपतिर्गोत्रिभित् कथ्यते हिरः। एप मे संशयो ब्रह्मन् हृदि सम्परिवर्तते॥ १८॥ नारदने कहा (पूछा)—ब्रह्मन् । मेरे हृदयमें यह संदेह । है कि देवपनि-(इन्द्र-) को गोत्रिभिद् क्यों कहा जाता है॥१८॥

#### पुलस्त्य उवाच

श्रुयतां गोत्रभिच्छकः कीर्तितो हि यथा मया। हते हिरण्यकशिषौ यच्चकारारिमर्दनः॥१९॥-नारद । विभो नाथोऽसि मे देहि शक्रहन्तारमात्मजम् ॥ २०॥ दितिर्विनप्रपत्रा करयपं प्राह यदि त्वमसितेक्षणे। शौचाचारसमायुका स्थास्यसे दशतोर्दश ॥ २१ ॥ : कश्यपस्तामुवाचाथ ततस्त्रैलोक्यनायकम् । जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शत्रुष्नं नात्यथा प्रिये ॥ २२ ॥ संवत्सराणां दिव्यानां

पुलस्त्यजी बोले-मैने इन्द्रको गोत्रभिद् जैसे कहा तथा हिरण्यकशिपुके मार दिये जानेपर शत्रुमर्दन इन्द्रने जो किया ? आप ( सव ) सुनें । नारदजी ! पुत्रकी मृत्यु हो, जानेपर दितिने कश्यपसे कहा-प्रभो ! आप मेरे पति हैं, मुझे इन्द्रका वय करनेवाला पुत्र दीजिये । करयपने उससे कहा-असितनयने ! यदि तम सौ दिव्य वर्षीतक पवित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों लोकोंका मार्गदर्शक एवं रात्रुसंहारकारी पुत्र उत्पन्न करोगी। प्रिये ! इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ १९-२२ ॥

इत्येवमुक्ता सा भर्जा दितिर्नियममास्थिता। गर्भाधानमृषिः कृत्वा जगामोद्यपर्वतम् ॥ २३ ॥ गते तस्मिन् मुनिश्चेष्ठे सहस्राक्षोऽपि सत्वरम् । तमाश्रममुपागम्य दिति वचनमत्रवीत्।। २४॥ करिष्याम्यनुशुश्रूपां भवत्या यदि मन्यसे। वाढमित्यव्रवीद् देवी भाविकर्मप्रचीदिता॥ २५॥ समिदाहरणादीनि तस्यादचके पुरन्दरः। विनीतात्मा च कार्यार्थी छिद्रान्वेपी भुजङ्गवत्॥ २६॥

पतिके ऐसा कहनेपर दितिने नियमका निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया। कश्यप ऋपि गर्भाधान करके उदयगिरिपर चले गये । उन मुनिश्रेष्ठके उदयगिरिपर चले जानेके पश्चात् इन्द्रने शीव्रतासे उस आश्रममें जाकर दितिसे यह वचन कहा-यदि आप अनुमित प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूँ। भिवतव्यतासे प्रेरित होकर देवीने कहा-ठीक है। विनीत बना हुआ इन्द्र अपने कार्यकी सिद्धिके लिये बिल खोजनेवाले सर्पकी भॉति अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए उस- (दिति-) के लिये लकड़ी आदि लानेका कार्य करने लगे ॥ २३--२६ ॥

पकदा सा तपोयुक्ता शौचे महित संस्थिता। दशवर्षशतान्ते तु शिरःस्नाता तपस्विनी ॥ २७॥ जानुभ्यामुपरि स्थाप्य मुक्तकेशा निजं शिरः। सुम्वाप केशप्रान्तैस्तु संहिलप्टचरणाऽभवत्॥ २८॥ . तमन्तरमशौचस्य शात्वा वेदः सहस्रहक्। विवेश मातुरुदरं नासारन्ध्रेण नारदं॥ २९॥ प्रविश्य जटरं कृद्धो दैत्यमातुः पुरन्दरः। ददर्शोर्ध्वमुखं वाळं कटिन्यस्तकरं महत्॥ ३०॥

एक हजार वर्ष बीत जानेपर मनोयोगसे पवित्रताका पालन करनेमें लगी हुई वह तपिखनी एक दिन सिरसे स्नान करनेके बाद वालोंको खोले हुए अपने घुटनोंपर सिर रखकर सो गयी । उसके वालोंके ऊपरी भाग ( लटककर ) पैरोसे लग गये । नारदजी ! सहस्राक्ष इन्द्रदेव अपवित्रताके लिये उस अवसरको (उपयुक्त) जानकर नासिकाके छिद्रसे माताके उदरमे प्रवेश कर गये । इन्द्रने दैत्यमाताकी विशाल कोखमे प्रवेश कर कमरपर हाय रखे जपरको मुख किये हुए एक वालकको देखा ॥ २७–३० ॥

तस्यैवास्तेऽथ दृदशे पेशीं मांसस्य वासवः। शुद्धस्फटिकसंकाशां कराभ्यां जगृहेऽथताम्॥ ३१॥ ततः कोपसमाध्मातो मांसपेशीं शतकतुः। कराभ्यां मर्दयामास ततः सा कठिनाऽभवत् ॥ ३२ ॥ ऊर्ष्वेनार्धं च बबुधे त्वधोऽध बबुधे तथा। शतपर्वाऽथ कुलिशः संजातो मांसपेशितः॥ ३३॥ तेनैव गर्भ दितिजं वज्रेण शतपर्वणा । चिच्छेद सप्तधा ब्रह्मन् स रुरोद च विखरम् ॥ ३४ ॥

इन्द्रने उस वालकके मुँहमें एक शुद्ध स्फटिकके समान मांसपेशी देखी। इन्होंने उस मांसपेशीको दोनों हाथोंसे पकड़ लिया। उसके बाद फ्रोधकी आगसे संतप्त हुए शतकतुने अपने दोनों हाथोंसे उस मांसपेशीको मसल दिया जिससे वह कठोर हो गयी (अब वह पिण्डके रूपमें हो गयी)। उस पिण्टका आधा भाग उपरकी और और आधा भाग नीचेकी ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशीसे सी पोगंबाला वस बन गया। ब्रह्मन् ! (इन्द्रने) उन्हीं पोरोंबाले वससे दितिके द्वारा धारण किये हुए गर्भको सात भागों बाद राला। किर बह गर्भमें रहनेवाला बालक विल्वते स्वर्में रोने लगा॥ ३१-३४॥

ततोऽप्यबुध्यत दितिरजानाच्छक्रचेष्टितम् । शुश्राय वाचं पुष्रम्य म्द्रमानम्य नारद् ॥ ३५ ॥ शकोऽपि प्राह् मा मूह रुदस्वेति सुध्धरम् । इत्येवमुपत्या चेकैकं भूयिक्षच्छेद् समधा ॥ ३६ ॥ ते जाता मस्तो नाम देवमृत्याः शतकतोः । मातुरेवापचारेण चलन्ते ते पुरस्कृताः ॥ ३७ ॥ ततः सकुलिशः शको निर्गम्य जठरात् तदा । दिति कृताञ्जलिपुटः प्राह् भीतस्तु शापतः ॥ ३८ ॥ ममस्ति नापराधोऽयं यच्छस्तस्तनयस्तव । तवैवापनयाच्छस्तस्तनमं न कोह्महंसि ॥ ३९ ॥

[ पुलस्त्यजी कहते हैं—] नारटजी ! उसके बाद दिनि जग गयी और उसने इन्द्रनी की हुई चेशको जान लिया । उसने रोते हुए पुत्रकी वाणी सुनी । इन्द्रने भी कहा—मूर्छ ! घर्चर शब्दसे मन रोशो । ऐसा कहकर उन्होंने प्रत्येक दुकड़ेको पुनः सात-सात दुकड़ोंमें काद डाला। वे (कटे हुए टुकड़े) इन्द्रके गरुत् नामके देवस्य हो गये । माताके ही अनुचित कार्य करनेके कारण वे आगे चलते हैं । उसके बाद बन्न लिये हुए इन्द्रने जठरसे बाहर आकर एवं शापसे भयभीत होकर हाय जोड़कर दितिसे कहा—आपके पुत्रको जो मंने काटा है इसमें गेरा अपराव नहीं है । आपके ही अपचरण-( पित्रताका पालन न करने-) से वह कादा गया । अतः मेरे जपर आपको क्रिपित नहीं होना चाहिये ॥ ३५–३९ ॥

### दितिखाच

न तवात्रापराधोऽस्ति मन्ये दिष्टमिदं पुरा। सम्पूर्णे त्यिप काले वै याऽशौचत्यमुपागता॥ ४०॥ दितिने कहा—इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं है। मै इसे पूर्वनियोजित मानती हूँ। इसीसे समय पूरा होनेपर भी मैंने अपवित्रताका आचरण कर दिया॥ ४०॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवसुक्त्वा तान् वालान् परिसान्त्व्य दितिः खयम् । देवराहा सहैतांस्तु प्रेपयामास भामिनी ॥ ४१ ॥
पवं पुरा स्वानिप सोदरान् स गर्भिखतानुद्धारितुं भयार्तः ।
विभेद वज्रेण ततः स गोत्रभित् स्थातो महर्ने भगवान् महेन्द्रः ॥ ४२ ॥
इति श्रीवामनपुराणे एकसप्तितसोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

पुलस्त्यजी चोले—भामिनी दितिने ऐसा कहनेके बाद उन बाल्कोंको सान्त्वना देकर उन्हे देवराजके साथ ही भेज दिया। महर्षे ! इस प्रकार पूर्वकालमें भयार्त्त होकर महेन्द्रने गर्भिश्वत अपने ही सहोदरोंके विनाशके लिये उन्हें बज़द्वारा काट दिया। इसीसे वे 'गोत्रभित्' नामसे प्रसिद्ध हो गये॥ ४१-४२॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें एकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

## [ अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः ]

नारद उवाच

यदमी भवता प्रोक्ता मरुतो दितिजोत्तमाः। तत् केन पूर्वमासन् वै मरुनमार्गेण कथ्यताम् ॥ १ ॥ पूर्वमन्वन्तरेष्वेव समतीतेषु सत्तम । के त्वासन् वायुमार्गस्थास्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ वहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत चाक्षुष-मन्वन्तरोंके मरुद्गणकी उत्पत्तिका वर्णन )

नारदर्जीने कहा—( पुलस्त्यंजी ! ) आपने दितिसे उत्पन्न उत्तम मरुद्गणोंका जो वर्णन किया उसके विपयमें यह कहिये कि पहले वे मरुत् किस मार्गमें अवस्थित थे; सत्तम ! आप मुझे विशेषरूपसे यह बतलाइये कि पूर्व मन्वन्तरके बीत जानेपर कौन ( मरुत् ) वायुमार्गमें स्थित थे ! ॥ १-२ ॥

पुलस्त्य उवाचं

श्रूयतां पूर्वमस्तामुत्पत्ति कथयामि ते । स्वायम्भुवं समारभ्य यावन्मन्वन्तरं त्विदम् ॥ ३ ॥ स्वायम्भुवस्य पुत्रोऽभून्मनोर्नाम प्रियव्रतः । तस्यासीत् सवनो नाम पुत्रस्त्रेहोक्यपूजितः ॥ ४ ॥ स चानपत्यो देवर्पे नृपः प्रेतर्गातं गतः । ततोऽरुदत् तस्य पत्नी सुदेवा शोकविद्वला ॥ ५ ॥ न ददाति तदा दग्धुं समालिङ्गय स्थिता पतिम् । नाथ नाथेति वहुशो विलपन्तो त्वनाथवत् ॥ ६ ॥

पुलस्त्यजो योले—(नारदजी!) खायम्भुव मन्वन्तरसे लेकर इस मन्वन्तरतकके पहलेतकके मरुद्रणोंकी उत्पत्ति आपसे कहता हूँ, उसे सुनिये। खायम्भुव मनुके पुत्रका नाम प्रियव्रत था। तीनों लोकोंमें सत्कार प्राप्त सवन उन प्रियव्रतके पुत्र थे। देवर्षे! वे राजा पुत्रहीन ही मृत्युको प्राप्त हो गये। उसके बाद उनकी सुदेवा नामकी पत्नी शोकसे विह्वल होकर रोने लगी। उसने उस मृत-शरीरको दाह-संस्कार करनेके लिये नहीं दिया। पतिके गलेसे लिपटी हुई वह 'हा नाथ, हा नाथ' कहती हुई असहायकी भाँति अत्यधिक विलाप करने लगी। ३-६॥

तामन्तरिक्षादशरीरिणी वाक प्रोवाच मा राजपत्नीह रोदीः। यद्यस्ति ते सत्यमनुत्तमं तदा भवत्वयं ते पतिना सहाग्निः॥ ७॥ वाणीमन्तरिक्षान्निशम्य प्रोवाचेदं तां राजपुत्री सुदेवा। नैवातमानं मन्द्भाग्यं शोचाम्येनं पार्थिवं पुत्रहीनं विहङ्ग ॥ ८ ॥ **च**दखायताक्षि पुत्रास्त्वत्तो भूमिपालस्य सोऽथाव्रवीन्मा सप्त । सत्यं प्रोक्तं भविष्यन्ति वह्निमारोह शीघ्रं श्रद्दधत्ख त्वमद्य॥ ९॥ इत्येवमुक्ता खचरेण चितो वराईम् । समारोप्य पति वाला पतिवता तं संचिन्तयन्ती हुताशमासाद्य **ज्वलनं** प्रपन्ना ॥ १०॥

उस समय आकाशसे अशरीरिणीवाणीने उससे कहा—राजपित ! तुम रोओ मत । यदि तुम्हारा सत्य ( पित-सेवा- ) वत श्रेष्ठ है तो यह ऑग्न पितके साथ तुम्हारे हितके छिये हो । आकाशसे हुई उस वाणीको सुनकर राजपुत्री सुदेवाने कहा—आकाशचारिन् ! मै इस सुत-हीन राजाके छिये सोच कर रही हूँ; न िक अपने दुर्भाग्यके छिये । उस आकाशवाणीने फिर कहा—विशाछनयने ! तुम रोओ मत । तुम्हारे गर्भसे तो राजाको सात पुत्र होंगे । तुम शीव चितापर चढ जाओ । मैं सच कहता हूँ । इसपर तुम आज विश्वास करो । आकाशचारीके

ऐसा कहनेपर उस वाळाने श्रेष्ठ पितको चितापर रखा और पितका ध्यान करती हुई जळती चितामें प्रवेश कर वह पितवता अग्निकी शरणमें चळी गयी ( जळ मरी ) ॥ ७—१० ॥

नतो मुहूर्तान्नृपतिः श्रिया युतः समुत्तस्यो सहिनो भार्ययाऽसो।
समुत्पपानाथ स कामचारी समं महिण्या च सुनाभपुत्र्या॥११॥
तस्याम्बरे नारद पार्थिवस्य जाता रजोगा महिणी तु गच्छतः।
स दिव्ययोगात् प्रतिसंस्थितोऽम्बरे भार्यासहायो दिवसानि पञ्च॥१२॥
ततस्तु पण्ठेऽहिन पार्थिवेन रितुर्न वन्थ्योऽद्य भवेद् विचिन्त्य।
रगम तन्त्र्या सह कामचारी ततोऽम्बरात् प्राच्यवतास्य शुक्रम्॥१३॥
शुक्रोत्सर्गावसाने तु नृपतिर्भार्यया सह। जगाम दिव्यया गत्या ब्रह्मछोकं तपोधन॥१४॥

उसके बाद क्षणभरमें शोभासे सम्पन्न वह राजा पत्नीके साथ उठा और सुनामकी पुत्री अपनी राजरानीके साथ आकाशमें जाकर ख़च्छन्दतासे भ्रमण करने लगा। नारदजी ! आकाशमें जाते हुए उस राजाकी रानी रज़खला हो गयी। वह राजा दिव्ययोगसे आकाशमें भार्या- ( सुदेवा- ) के साथ पाँच दिनोंतक रहा। उसके बाद छठे दिन आज ऋतु व्यर्थ न हो जाय—ऐसा सोचकर कामचारी राजा भार्याके साथ विहार करने लगा। उसके बाद आकाशसे उसका शुक्र स्खलित हो गया। तपोधन ! शुक्र-त्याग करनेके पञ्चात राजा पत्नीके साथ दिव्यगतिसे ब्रह्मलोकको चला गया।। ११-१४॥

तद्म्वरात् प्रचित्रतमभ्रवर्णे शुक्तं समाना निलनी वपुष्मती।
चित्रा विशाला हरितालिनी च सप्तर्पिपत्न्यो दृदशुर्यथेच्छया॥१५॥
तद् दृष्ट्रा पुष्करे न्यस्तं प्रत्येच्छन्त तपोधन। मन्यमानास्तद्मृतं सद्। योवनलिष्सया॥१६॥
ततः स्नात्वाच विधिवत् सम्पृज्य तान् निजान् पतीन्। पितिभः समनुज्ञाताः पपुः पुष्करसंस्थितम्॥१७॥
तच्छुकं पार्थिवेन्द्रस्य मन्यमानास्तदाऽमृतम्। पीतमात्रेण शुक्रेण पार्थिवेन्द्रोद्भवेन ताः॥१८॥
व्रह्मतेजोविहीनास्ता जाताः पत्न्यस्तपस्थिनाम्। ततस्तु तत्यजुः सर्वं सदोपास्ताश्च पत्नयः॥१९॥

समाना, निल्नी, वपुष्पती, चित्रा, विशाला, हरिता एवं अलिनी—इन सात ऋषि-पित्नयोने आकाशसे गिरते हुए अश्वकके समान वर्णवाले शुक्रको इच्छाभर देखा। तपोधन । उसे देखकर उसको अमृत समझती हुई उन सबोंने स्थायी युवावस्था प्राप्त करनेकी लालसासे उसे कमलमें रख लिया। उसके बाद वे स्तान करके अपने-अपने पित्रयोंका पूजनकर उन पित्रयोंकी अनुमित्से कमलमें रखे राजाके उस शुक्रको अमृत मानती हुई पान कर गर्यो। राजाके शुक्रका पान करते ही तपस्वियोंकी वे पित्नयाँ ब्रह्मतेजसे रहित हो गर्यो। उसके बाद उन तपस्त्री लोगोने अपनी उन दोपिणी पित्नयोंका त्याग कर दिया॥ १५–१९॥

सुषुद्धः सप्त तनयान् रुद्तो भैरवं मुने। तेपां रुद्तिशब्देन सर्वमापूरितं जगत्॥ २०॥ अथाजगाम भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः। समभ्येत्याव्रवीद् वालान् मा रुद्धं महावलाः॥ २१॥ मस्तो नाम यूयं वे भविष्यध्वं वियचराः। इत्येवमुक्त्वा देवेशो ब्रह्मा लोकपितामहः॥ २२॥ तानादाय वियचारी मारुतानादिदेश ह। ते त्वासन् मरुतस्त्वाद्यामनोः स्वायम्भुवेऽन्तरे॥ २३॥

मुने ! उन ऋषिकी पत्नियोंने भयंकर रूदन करते हुए सात पुत्रोंको जन्म दिया ! उनकी रुटाई सारे संसारमें भर गयी | उसके बाद भगवान् लोकपितामह ब्रह्मा आ गये | वाटकोंके समीप जाकर उन्होंने कहा—है

स्वारोचिषे तु महतो वक्ष्यामि शृणु नारद। स्वारोचिषस्य पुत्रस्तु श्रीमानासीत् क्रतुध्वजः॥ २४॥ तस्य पुत्राभवन् सप्त सप्तार्चिः प्रतिमा मुने। तपोऽर्थं ते गताः शैलं महामेर्हं नरेश्वराः॥ २५॥ आराधयन्तो व्रह्माणं पदमैन्द्रमथेण्सवः। ततो विपश्चिन्नामाथ सहस्राक्षो भयातुरः॥ २६॥ पूतनामण्सरोमुख्यां प्राह नारद वाक्यवित्। गच्छस्व पूतने शैलं महामेर्हं विशालिनम्॥ २७॥

नारदजी ! अब मै खारोचिप मन्वन्तरके मस्तोका वर्णन करता हूँ, (उसे) सुनो । खारोचिपके पुत्र श्रीमान् कतुष्वज थे । मुने ! उनके अग्निके समान सात पुत्र थे । वे सभी नरेश्वर तपस्या करनेके लिये महामेरु पर्वतपर चले गये । वे इन्द्रपटको प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्रह्माकी आराधना करने लगे । उसके बाट बुद्धिमान् इन्द्र भयमीत हो गये । नारदजी ! वक्ताके अभिप्रायको स्पष्टतः समझनेवाले इन्द्रने अप्सराओंमे प्रधान प्तनासे कहा— पूतने ! तुम महान् विशाल मेरु पर्वतपर जाओ ॥२४—२७॥

तत्र तण्यन्ति हि तपः क्रतुष्वजसुता महत्। यथा हि तपसो विष्नं तेपां भवति सुन्द्रि ॥ २८ ॥ तथा कुरुष्व मा तेपां सिद्धिभेवतु सुन्द्रि । इत्येवमुक्ता शक्रेण पूतना रूपशालिनी ॥ २९ ॥ तत्राजगाम त्वरिता यत्रातप्यन्त ते तपः । आश्रमस्याविद्र्रे तु नदी मन्दोदवाहिनी ॥ ३० ॥ तस्यां स्नातुं समायाताः सर्व एव सहोद्राः । साऽपि स्नातुं सुचार्वङ्गी त्ववतीर्णो महानदीम् ॥ ३१ ॥

वहाँ क्रतुष्यजके पुत्र महान् तप कर रहे हैं। सुन्दरि! उनके तपमे जिस प्रकार विघ्न हो तथा है सुन्दरि! उन्हें सिद्धिकी प्राप्ति जैसे न हो सके—ऐसा उपाय करो। इन्द्रके कहनेपर रूपवती पूतना शीघ्र वहाँ गयी, जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। आश्रमके पास ही मन्द जल-प्रवाहवाली नदी थी। सभी सगे भाई उस नदीमें ज्ञान करनेके लिये आये। वह सुन्दरी भी म्नान करनेके लिये उस महानदीमें उतरी। १८–३१॥

दृदशुस्ते नृपाः स्नातां ततञ्चुश्चिमरे मुने। तेपां च प्राच्यवच्छुकं तत्पपौ जलचारिणी ॥ ३२ ॥ शिक्षुनी ग्राहमुख्यस्य महाशङ्खस्य बल्लमा। तेऽपि विभ्रष्टतपसो जग्मू राज्यं तु पैतृकम् ॥ ३३ ॥ सा चाप्सराः शक्रमेत्य याथातथ्यं न्यवेद्यत्। ततो बहुतिथे काले सा ग्राही शङ्कष्पिणी ॥ ३४ ॥ समुद्धृता महाजालेर्मत्स्यवन्धेन मानिनी। स तां दृष्ट्वा महाशङ्कीं स्थलस्थां मत्स्यजीविकः ॥ ३५ ॥ निवेदयामास तदा कृतुष्वजसुतेषु वै। तथाऽभ्येत्य महातमानो योगिनो योगधारिणः ॥ ३६ ॥

मुने ! उन राजपुत्रोने स्नान करती हुई उस पूतनाको देखा और वे क्षुभित हो गये; परिणामतः उनका खुकपात हो गया । मछिलयोमें प्रधान महाशह्वकी प्रिया शिक्ष्वनीने उसे पी लिया । तपके भ्रष्ट हो जानेपर वे भी अपने पिताके राज्यमें चले गये । उस अप्सराने भी इन्द्रके पास जाकर उनसे सत्य तथ्यको बतला दिया । उसके बाद बहुत समयके पश्चात् किसी धीवरने महाजालद्वारा उस शह्वरूपिणी मानिनी बड़ी मछलीको पकड़ लिया । मछलीसे जीवनका निर्वाह करनेवाले-(धीवर-) ने भूमिपर पड़ी हुई उस महाशङ्कीको देखकर क्रतुष्वजके पुत्रोंसे निवेदित किया । योगको धारण करनेवाले वे महातमा योगी उसके निकट गये ॥ ३२—३६ ॥

नीत्वा स्वमन्दिरं सर्वे पुरवाण्यां समुत्त्वजन् । ततः क्रमाच्छित्तिनी सा मुपुव स्त वे शिशून् ॥ ३७ ॥ जातमात्रेषु पुत्रेषु मोक्षभावमगाष्व सा । अमातृषित्वका वाळा जळमध्यविद्वारिणः ॥ ३८ ॥ स्तन्यार्थिनो वे रुख्दुरथाभ्यागात् पितामदः । मा रुद्ध्वमितीत्याद मरुते। नाम पुत्रकाः ॥ ३९ ॥ यूयं देवा भविष्यध्वं वायुस्कन्थविचारिणः । इत्यवमुक्तवाथादाय सर्वोस्तान् देवतान् प्रति ॥ ४० ॥ नियोज्य च मरुनमार्गे वैराजं भवनं गतः । प्रवमार्संध्य मरुते। मने(ः स्वारोचिपेऽन्तरे ॥ ४१ ॥

उन समीने उसको अपने घर ठाकर नगरके ताठावमें छोड़ दिया। उस द्यादिनीन क्रमशः सात पुत्रोंको जन्म दिया। पुत्रोंका जन्म होते ही वह द्याद्विनी संसारसे विद्याहो गयी। अन विना माना-पिनाक ने बाठक जठमें विचरण करने छगे। दूधके छिये वे विछखने छगे। उस समय वहाँ पितामह आ गये। उन्होंने भत रोओं। ऐसा कहा। इसीछिये उनका नाम मरुत् हुआ। 'तुमछोग वायुके कंवेपर विचरण करनेवाल देवना होगे। यह कहनेके वाद वे उन सभी देवताओंको छे जाकर उन्हें वायुमार्गमें नियुक्त कर ब्रह्मछोकको चल गये। इस प्रकार खारोचिय मतुके समयमें मरुत् हुए॥ ३७-४१॥

उत्तमे मस्तो ये च ताञ्छृणुष्व तपोधन । उत्तमस्यान्ववाये तु राजासीन्निपधाधिपः ॥ ४२ ॥ वपुष्मानिति विख्यातो वपुषा भास्करोपमः । तस्य पुत्रो गुणश्रेष्ठो ज्योतिष्मान् धार्मिकोऽभवत्॥ ४३ ॥ स्व पुत्रार्थी तपस्तेषे नदीं मन्दाकिनीमनु । तस्य भार्यो च सुश्रोणी देवाचार्यमुता द्युमा ॥ ४४ ॥ तपश्चरणयुक्तस्य वभूव परिचारिका । सा ख्यं फलपुष्पाम्नुसमित्कुशं समाहरत्॥ ४५ ॥

तपोधन ! उत्तम-( मन्वन्तर-) में जो महत् थे, अव उनके विषयमें सुनिये । उत्तमके वंशमें शरीरसे सूर्यके सहश वपुष्पान् नामके प्रसिद्ध निपधोंके एक राजा थे । उनका उत्तम गुणोंवाला ज्योनिप्पान् नामका एक धार्मिक पुत्र था । वह पुत्रकी कामनासे मन्दाकिनी नदीके किनारे तपस्या करने लगा । देवाताओंके आचार्य बृहस्पतिकी सुन्दरी पुत्री उसकी कल्याणकारिणी पत्नी थी । वह उस तपस्त्रीकी सेविका वनी । वह खयं फल, पुष्प, जल, सिम्या एवं कुश लाती थी ॥ ४२—४५ ॥

चकार पद्मपत्राक्षी सम्यक् चातिथिपूजनम् । पति शुश्रूपमाणा सा छशा धमनिसंतता ॥ ४६ ॥ तेजीयुक्ता सुचार्वङ्गी दृष्टा सप्तिपिभिर्वने । तां तथा चारसवीङ्गी दृष्टाऽथ तपसा छशाम् ॥ ४७ ॥ पत्रच्छुस्तपसो हेतुं तस्यास्तद्भर्तुरेव च । साऽव्रवीत् तनयार्थाय थावाभ्यां वे तपःकिया॥ ४८ ॥ ते चास्यै वरदा ब्रह्मन् जाताः सप्त महर्षयः । व्रज्ञचं तनयाः सप्त भविष्यन्ति न संशयः ॥ ४९ ॥ युवयोर्गुणसंयुक्ता महर्षाणां प्रसादतः । इत्येवमुष्टवा जग्मस्ते सर्व एव महर्षयः ॥ ५० ॥

कमलदलके समान नयनोंवाली वह अन्छी तरह अतिथियोंका सत्कार करती थी। पितकी सेवा करते हुए उसका शरीर दुवला हो गया तथा नाड़ियाँ दिखायी देने लगीं। सप्तर्षियोंने उस तेजिबिनी सर्वाङ्गसुन्दरीको वनमें देखा। तपसे दुवल उस सर्वाङ्गसुन्दरीको देखकर उन लोगोंने उसकी तथा उसके पितकी तपस्याका कारण पूछा। उसने कहा—हम दोनों पुत्रके लिये तप कर रहे हैं। बहान्! सातों महर्पियोंने उसे वर दिया—तुम जाओ; महर्पियोंकी कृपासे तुम दोनोंको निःसन्देह सात गुगवान् पुत्र होंगे। इस प्रकार कहकर वे सभी महर्षि, चले गये॥ ४६—५०॥

स चापि राजर्षिरगात् सभार्यो नगरं निजम् । ततो बहुतिथे काले सा राह्ये महिपी प्रिया ॥ ५१ ॥ अवाप गर्भे तन्वङ्गी तसान्नुपतिसत्तमात् । गुर्विण्यामथ भार्यायां ममारासौ नराधिपः॥ ५२ ॥ सा चाण्यारोहुमिच्छन्ती भर्तारं वै पतिवता । निवारिता तदामात्यैर्न तथापि व्यतिष्ठत ॥ ५३ ॥

समारोप्याथ भर्तारं चितायामारुहच्च सा। ततोऽग्निमध्यात् सिळळे मांसपेरयपतन्मुने ॥ ५४ ॥ साऽम्भसा सुखशीतेन संसिक्ता सप्तधाऽभवत् । तेऽज्ञायन्ताथ मरुत उत्तमस्यान्तरे मनोः ॥ ५५ ॥

वे राजर्षि भी अपनी पत्नीके सिहत नगरमें गये । उसके बाद बहुत समय बीत जानेपर राजाकी उस प्रिय रानीने उन नृपतिश्रेष्ठसे गर्भ धारण किया । भार्योके गर्भिणी होनेपर वे राजा संसारते चल बसे । उस पितृत्रताने अपने पितृके साथ चितापर आरूढ़ होनेकी इच्छा की । मिन्त्रयोने उसे रोका, परंतु वह रूकी नहीं । पितृको चितापर रखकर वह भी उसपर चढ़ गयी । मुने ! उसके बाद अग्निके बीचसे जलमें एक मांसपेशी गिरी । अत्यन्त शीतल जलसे संसिक्त होनेपर वह (मांसपेशी ) सात दुकड़ोमे अलग-अलग हो गयी । वे ही दुकड़े उत्तम मनुके कालमे मरुत् हुए ॥ ५१-५५ ॥

तामसस्यान्तरे ये च मरुतोप्यभवन् पुरा। तानहं कोर्तयिष्यामि गीतनृत्यकिष्ठिय ॥ ५६ ॥ तामसस्य मनोः पुत्रो ऋतध्वज इति श्रुतः। स पुत्रार्थी जुहावाग्नौ स्वमांसं रुधिरं तथा ॥ ५७ ॥ अस्थोनि रोमकेशांदव स्नायुमज्जायकृद्घनम्। शुकं च चित्रगौ राजा सुतार्थी इति नः श्रुतम् ॥ ५८ ॥

हे गीतनृत्यक्तिष्ठिय (नारदजी) ! पहले तामस मन्वन्तरमें जो मरुत् हुए (अव मै) उनका वर्णन करूँगा । तामस मनुके पुत्र ऋतन्वज नामसे विख्यात थे । उन्होंने पुत्रकी अभिलापासे अग्निमें अपने शरीरके मांस और रक्तका हवन किया । हमलोगोने सुना है कि पुत्रके अभिलाषी (उन ) राजाने अस्थि, रोम, केश, स्नायु, मज्जा, यक्तत् और घने शुक्रकी अग्निमें आहुति दी ॥ ५६—५८॥

सप्तस्वेवार्चिषु ततः शुक्रपाताद्नन्तरम् । मा मा क्षिपस्वेत्यभवच्छव्दः सोऽपि मृतो नृपः ॥ ५९ ॥ ततस्तसाद्धतवहात् सप्त तत्ते जसोपमाः । शिशवः समजायन्त ते उद्न्तोऽभवन् मुने ॥ ६० ॥ तेषां तु ध्वनिमाकण्यं भगवान् पद्मसम्भवः । समागम्य निवार्थ्याथ स चक्रे महतः सुतान् ॥ ६१ ॥ ते त्वासन् महतो ब्रह्मंस्तामसे देवतागणाः । येऽभवन् रैवते तांद्रच शृणुष्व त्वं तपोधन ॥ ६२ ॥

उसके बाद सातो अग्नियोंमें शुक्रपात होनेपर मत फेको, मत फेको' इस प्रकारका शब्द होने लगा | वे राजा भी मर गये | मुने ! उसके बाद उस अग्निसे सात तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुए और वे रोने लगे | उनके रोनेकी ध्विन सुनकर भगवान् कमल्योनि (ब्रह्मा ) ने आकर मना किया और उन पुत्रोको मरुत् नामका देवता वना दिया | ब्रह्मन् ! वे ही तामस मन्वन्तरमें (मरुद्गग ) नामक देवता हुए | हे तपोधन ! रैवत मन्वन्तरमें जो (मरुद्गग ) हुए उनका विवरण आगे सुनिये ॥ ५९–६२ ॥

रैवतस्यान्ववाये तु राजासीद् रिपुजिद् वशी। रिपुजिज्ञामतः ख्यातो न तस्यासीत् सुतः किल॥ ६३॥ स समाराध्य तपसा भास्करं तेजसां निधिम्। अवाप कन्यां सुर्रीतं तां प्रगृह्य गृहं ययौ॥ ६४॥ तस्यां पितृगृहे ब्रह्मन् वसन्त्यां स पिता मृतः। साऽपि दुःखपरीताङ्गी स्वां तनुं त्यकुमुद्यता ॥ ६५॥ ततस्तां वारयामासुर्श्वपयः सप्त मानसाः। तस्यामासकचित्तास्तु सर्व एव तपोधनाः॥ ६६॥

रैवतके वशमे शत्रुओपर विजय प्राप्त करनेवाले संयमी रिपुजित् नामसे विख्यात एक राजा थे। उनको पुत्र नहीं था। उन्होंने तपद्वारा तेजोनिधि सूर्यकी आराधना कर सुरति नामकी कन्या प्राप्त की और उसे लेकर वे घर चले गये। ब्रह्मन् ! उस कन्याके पितृ-गृहमें रहते हुए पिताका देहाचसान हो गया। वह भी शोकसे आकुल होकर अपने शरीरका परित्याग करनेके लिये तैयार हुई। उसके वाद सात मानस ऋपियोंने उसे मना किया। किंतु वे सभी तपोधन उसमे आसक्तिचत्त हो गये थे॥ ६३—६६॥

अपारयन्ती तद्दुःखं प्रज्वाल्याग्निं विवेश ह। ते चापश्यन्त प्रम्पयस्तश्चित्ता भावितास्तथा॥ ६७॥ तां मृतामृपयो हृष्ट्वा कष्टं कष्टेति वादिनः। प्रज्ञगमुर्ज्वलनाचापि सप्ताजायन्त दारकाः॥ ६८॥ ते च मात्रा विना भृता रुमदुस्तान् पिनामहः। निवाग्यित्वा कृतवांह्याकनाथा मम्द्रणान्॥ ६९॥ रैवतम्यान्तरे जाता मस्तोऽमो तयोधन। २२णुष्व कीर्तयिष्यामि चाक्षुपम्यान्तरे मनोः॥ ७०॥ .

किंतु वह कत्या उस दुःग्वको सहन न कर सकानेक कारण आग जलाकर उसमें प्रवेश कर गयी। उसमें आसक्त तथा प्रभावित ऋषियोने उसे देखा। उसे गरा हुआ देखकर वे ऋषि 'दुःग्वकी वात है', 'दुःखकी वात है' कहते हुए चले गये। उसके वाद उस अग्निसे सात पुत्र हुए। माताके अभावमें वे रोने लगे। लोकनाथ पितामह ब्रह्माने उन्हें (रोनंसे) रोककर मरुद्रणका पद दे दिया। तपोवन! वे ही रैवत मत्वन्तरमें मरुद्रण हुए। अब मैं चाक्षुप मनुके कालके मरुद्रणोंका वर्णन कर्ह्मा, उसे सुनिये—॥ ६७-७०॥

आसीनमिद्धिरिति ख्यातस्तपस्वी सत्यवाक् शुचिः। सप्तसारस्वते तीर्थे सोऽतप्यत महत्तपः॥ ७१॥ विभार्थं तस्य तुपिता देवाः संप्रेपयन् वपुम्। सा चाभ्येत्य नदीतीरे सोभयामास भामिनी॥ ७२॥ ततोऽस्य प्राच्यवच्छुकं सप्तसारस्वते जले। तां चैवाप्यशपनमृहां मुनिर्मद्भणको वपुम्॥ ७३॥ गच्छ छव्धाऽसि मृहे त्वं पापम्यास्य महत् फलम्। विध्वंसियण्यित हयो भवतीं यद्यसंसिद्द ॥ ७४॥ एवं शप्तवा ऋषिः श्रीमाञ्च जगामाथ समाश्रमम्। सरस्वतीभ्यः सप्तभ्यः सप्त वै महतोऽभवन्॥ ७५॥

एतत् तवोक्ता मस्तः पुरा यथा जाता वियद्धशासिकरा महर्षे। येपां श्वते जन्मनि पापहानिर्भवेद्य धर्माभ्युद्यो महान् वै॥ ७६॥ इति श्रीवामनपुराणे द्विसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७२॥

मिंद्ध, नामसे विख्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी थे। उन्होंने सप्तसारस्वत तीर्थमें महान् तप किया था। देवताओंने उनकी तपस्यामें विष्ठ डालनेके लिये 'वपु' नामकी अप्तराकों मेजा। उस भामिनीने नदीके किनारे आकर मुनिको क्षोभित कर दिया। उसके बाद उनका शुक्र च्युत होकर सप्तसारस्वतके जलमें गिर गया। मुनि मङ्कणकने उस म्हा वपुकों भी शाप दे दिया। हे मृहे! चली जाओ। तुम इस पापका दारुण फल प्राप्त करोगी। यज्ञसंसद्मे तुमको अश्व विव्यस्त करेगा। श्रीमान् ऋपि इस प्रकार शाप देकर अपने आश्रममें चले गये। उसके बाद सप्त सरस्वतियोंसे सात मरुत् उत्पन्न हुए। महर्षे! पूर्वकालमें आकाशव्यापी मरुद्रण जिस प्रकार उत्पन्न हुए, यं, उसे भने आपसे कहा। इनका वर्णन सुननेसे पापका नाश तथा धर्मका महान् अभ्युदय होता है।। ७१-०६॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें वहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ७२॥



# [ अथ त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

एतद्र्थं विहिंदित्यः कृतो राजा किष्ठियः। मन्त्रप्रदाता प्रह्वादः कुक्रश्चासीत् पुरोहितः॥ १॥ शात्वाऽभिषिक्तं देतेयं विरोचनसुतं विहम्। दिदृक्षवः समायाताः समयाः सर्व एव हि॥ २॥ तानागतान्तिरीक्ष्येव पूजयित्वा यथाक्रमम्। पप्रच्छ कुळजान् सर्वान् किंनु श्रेयस्करं मम॥ ३॥ तमूचुः सर्व एवेनं श्रृणुष्व सुरमर्दन। यत् ते श्रेयस्करं कर्म यदसाकं हितं तथा॥ ४॥

### तिहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( विल, मय-प्रभृति दैत्योंका देवताओंके साथ युद्ध, कालनेमिके साथ विष्णुभगवान्का युद्ध और कालनेमिका वध )

पुलस्त्यजी बोले—किलिप्रिय (नारदजी)! बिल दैत्यको इसीलिये राजा बनाया गया था। प्रहाद उसके परामर्श देनेवाले मन्त्री तथा शुक्ताचार्य पुरोहित थे। बिरोचनके पुत्र बिल दैत्यको राज्यपर अभिविक्त हुआ जानकर मयके साथ सभी दैत्य उसे देखनेकी इच्छासे आये। उन (वहाँ) आये हुए अपने कुळपुरुपोको देखकर (बिलने) यथाक्रम उनकी पूजा की एवं उनसे पूछा कि मेरे लिये क्या वाल्याणकारी है ! उन सभीने उससे कहा—देवमर्दन! तुम्हारे लिये जो कल्याणकारी और हमारे लिये हितकर कर्म है, उसे सुनो। १ -४।

पितामहस्तव वली आसीद् दानवपालकः। हिरण्यकशिपुर्वीरः स शकोऽभूज्ञगत्त्रये॥ ५॥ तमागम्य सुरश्रेष्ठो विष्णुः सिंहवपुर्धरः। प्रत्यक्षं दानवेन्द्राणां नखेस्तं हि व्यदारयत्॥ ६॥ अपक्षण्टं तथा राज्यमन्धकस्य महात्मनः। तेपामर्थं महावाहो शङ्करेण त्रिशूलिना॥ ७॥ तथा तव पितृन्योऽपि जम्भः शक्षेण घातितः। कुजम्भो विष्णुना चापि प्रत्यक्षं पशुचत् तव॥ ८॥

तुम्हारे पितामह हिरण्यकशिपु बळवान्, वीर और टानवकुळके पाळन करनेवाळे थे। तीनो छोकोंके वे इन्द्र हो गये थे। किंतु सिंहशरीर धारणकर देवोमे श्रेष्ठ श्रीविष्णुने उनके पास आकर श्रेष्ठ दानवोके सामने ही उन्हें अपने नखोंसे विदीर्ण कर डाळा। महावाहो। त्रिशूळ धारण करनेवाळे शकरने भी उन-( देवो-)के छिये महान् बळशाळी अन्धकका राज्य छीन छिया था। और इन्द्रने तुम्हारे चाचा (पिताके भाई) जम्भको मार दिया एवं विष्णुने तुम्हारे सामने कुजम्भको पशुकी तरह मार डाळा। ५-८॥

शम्भुः पाको महेन्द्रेण श्राता तव सुदर्शनः। विरोचनस्तव पिता निहतः कथयामि ते ॥ ९ ॥ श्रुत्वा गोत्रक्षयं ब्रह्मन् कृतं शक्तेण दानवः। उद्योगं कारयामास सह सर्वेर्महासुरैः॥१०॥ रथैरन्ये गजरन्ये वाजिभिश्चापरेऽसुराः। पदातयस्तथैवान्ये जग्मुर्युद्धाय देवतेः॥११॥ मयोऽग्रे याति वलवान् सेनानाथो भयद्भरः। सैन्यस्य मध्ये च वलिः कालनेमिश्च पृष्ठतः॥१२॥ वामपार्श्वमवष्टभ्य शाल्वः प्रथितविकमः। प्रयाति दक्षिणं घोरं तारकाख्यो भयद्भरः॥१३॥

मै तुमसे वतला दे रहा हूँ कि महेन्द्रने शम्भु, पाक और तुम्हारे भाई सुदर्शन एवं तुम्हारे पिता विरोचनको मार डाला है। [ पुलस्यजी कहते हैं कि—] ब्रह्मन् ! इन्द्रद्वारा किये गये अपने कुलका विनाश सुनकर दानव विलेने समस्त महान् असुरोको युद्ध करनेके लिये तैयारी करनेकी प्रेरणा दी। किर तो कुछ असुर रयोपर, कुछ हाथियोपर, कुछ घोडोपर और कुछ पैदल ही देवताओसे युद्ध करनेके लिये चल पढ़े। सेनाके

आगे-आगे भयद्भर महावळशाळी सेनापित मय चळ रहा था । सेनाके बीचमें बळि, पीछे काळनेमि, वार्यी ओर प्रसिद्ध पराक्रमबाळा शाल्व तथा दाहिनी वगळमें भयद्भर तारक नामका असुर कुशळतासे चळ रहा था॥ ९—१३॥

दानवानां सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च। सम्प्रयातानि युद्धाय देवैः सह कलिप्रिय॥१४॥ श्रुत्वाऽसुराणामुद्योगं शकः सुरपितः सुरान्। उवाच याम देत्यांस्तान् योद्धं सवलसंयुतान्॥१५॥ इत्येवमुक्त्वा वचनं सुरराद् स्यन्दनं वली। समारुरोह भगवान् यतमातिलवाजिनम्॥१६॥ समारुहे सहस्राक्षे स्यन्दनं देवतागणाः। स्वं स्वं चाहनमारुहा निश्चेरुर्युद्धकाङ्क्षिणः॥१७॥

कलिप्रिय (नारदजी) ! हजारो, दस-दस ठाखों, (ही नहीं,) दस-दस करोड़ोंकी संख्यामें—असंख्य दैंख देवताओंसे युद्ध करनेके लिये निकल पड़े । असुरोंकी (इस प्रकारकी) युद्ध करनेकी तैयारीको सुनकर देवताओंक खामी इन्द्रने देवताओंसे कहा—देवताओ ! हम सब देवगण भी लड़ाई करनेके लिये दल-बलके साप आये हुए देंखोंसे लड़नेके लिये चलें । इस प्रकारकी घोपणा कर बलवान् भगवान् देवपनि इन्द्र अपने सारिप मातिलद्वारा नियन्त्रित घोड़ोंबाले रथपर चढ़ गये । इन्द्रके रपपर चढ़ जाने उर देवना लोग भी अपने अपने बाहनोपर सवार होकर युद्धकी इच्लासे बाहर निकल चले ।। १४-१७॥

आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वेऽश्विनौ तथा। विद्यावरा गुरुकाश्च यक्षराक्षसपन्नगाः॥ १८॥ राजपेयस्तथा सिद्धा नानाभूताश्च संहताः। गजानन्ये रथानन्ये हयानन्ये समारुहन्॥ १९॥ विमानानि च शुभ्राणि पक्षिवाह्यानि नारद्। समारुह्याद्रवन् सर्वे यतो दैत्यवलं स्थितम्॥ २०॥ पतस्मिन्नन्तरे धीमान् वैनतेयः समार्गतः। तस्मिन् विष्णुः सुरश्रेष्ठ अधिरुद्य समभ्यगात्॥ २१॥

आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, विद्याधर, गुह्यक, यक्ष, राक्षस, पन्नग, राजर्पि, सिद्ध तया अनेक प्रकारके भूत एकत्र हो गये । कुछ हाथियोंपर, कुछ रथोंपर और कुछ घोड़ोपर आरूइ हुए । नारदजी ! कुछ देवगण पिक्षयोंद्वारा वाहित होनेवाले उज्ज्वल विमानोंपर चढ़कर वहाँ पहुँच गये, जहाँ दैन्योंकी सेना (पहलेसे) डटी हुई थी । इसी समय बुद्धिमान् गरुड़जी आ गये । देवोंमें श्रेष्ठ विश्णु उनपर आरूइ होकर आ गये ॥ १८-२१ ॥

तमागतं सहस्राक्षस्त्रैलोक्यपितमञ्ययम् । ववन्द् मूर्घ्नावनतः सह सर्वेः सुरोत्तमैः ॥ २२ ॥ ततोऽग्रे देवसैन्यस्य कार्तिकेयो गदाधरः । पालयञ्ज्ञधनं विष्णुर्याति मध्ये सहस्रहक् ॥ २३ ॥ वामं पाइवेमवप्रभ्य जयन्तो व्रजते मुने । दक्षिणं वरुणः पाइवेमवप्रभ्यावजद् वली ॥ २४ ॥ ततोऽमराणां पृतना यराखिनी स्कन्देन्द्रविष्णवम्बुपसूर्यपालिता । नानास्त्रशस्त्रोद्यतदोःसमूहा समाससादारिवलं महीग्रे ॥ २५ ॥

फिर तो हजार ऑखोंबाले इन्द्रने सभी देवताओं साथ सिर झुकाकर उन आये हुए तीनों लोकों के स्वामी नित्य-(विष्णुभगवान्-) की वन्द्रना की । उसके बाद कार्तिकेय देवसेनाके अग्रभागकी, गदाधारी श्रीविष्णु सेनाके पीछे भागकी और सहस्रलोचन इन्द्र बीचभागकी रक्षा करते हुए चलने लगे । नारद मुने ! जयन्त बायीं ओरकी सेनाकों समेटकर चले एवं बलवान् वरुण दाहिनी बगलकी सेनाकों समेटकर चले । उसके बाद नाना प्रकारके अख-शलोंको धारण करनेवालोंसे गठित और स्कन्द, विष्णु, वरुण एवं सूर्यसे संरक्षित देवोंकी यशस्त्रिनी सेना शत्रुसैन्यके निकट पर्वतपर पहुँच गयी ॥ २२—२५॥

उद्यादितटे रम्ये शुभे समिशालात । निर्वृक्षे पिक्षरिहते जातो देवासुरो रणः ॥ २६ ॥ संनिपातस्तयो रौद्रः सैन्ययोरभवन्मुने । महीधरोत्तमे पूर्व यथा वानरहिस्तिनोः ॥ २७ ॥ रणरेणू रथोद्धृतः पिङ्गलो रणमूर्धनि । संध्यामुरकः सहशो मेघः से सुरतापस ॥ २८ ॥ तदासीत् तुमुलं युद्धं न प्राज्ञायत किंचन । श्रूयते त्वनिशं शब्दिश्चिनिध भिन्धीति सर्वतः ॥ २९ ॥

उदयाचलके वृक्ष एवं पिक्षयोसे रहित रमगीय शुम एवं समतल प्यरीले मैदानमे देवों और दैत्योका मारी युद्ध हुआ । मुनि नारदजी ! पहले समयमे जैसा युद्ध बन्दर एवं हाथियोके बीच हुआ था, बैसा ही घमासान संग्राम उन दोनो सेनाओमे हुआ । सुरतापस ! रथसे उड़ी हुई युद्धकी पिङ्गल बर्गकी घूल युद्ध-सूमिके ऊपर आकाशमे स्थित सन्ध्याकालके लाल बादलकी मॉति लग रही थी । उस समय चल रहे घनघोर युद्धमे कुछ भी नहीं जाना जा रहा था । चारों ओर लगातार '(काटकर) दुकड़े-दुकड़े कर दो', 'विदीण कर दो'के शब्द ही सुनायी पड़ रहे थे ॥ २६—२९॥ ततो विशसनो रोद्दो दैत्यानां दैवतैः सह । जातो रुधिरनिष्यन्दो रजःसंयमनात्मकः ॥ ३०॥ शान्ते रजिस देवाद्यास्तद् दानववलं महत् । अभिद्रचन्ति सहिताः समं स्कन्देन धीमता ॥ ३१॥ निजंदनुदीनवान देवाः कुमारभुजपालिनाः । देवान निजंदनुदीनवान स्वाराः प्रहारिणः ॥ ३२॥ ततोऽमृतरसाखादाद् विना भूताः सुरोत्तमाः । निर्जिताः समरे देत्यैः समं स्कन्देन नारद ॥ ३३॥

उसके बाद देवोके साथ दैत्योकी भयद्वर मार-काटसे उत्पन्न रक्तप्रवाहकी धारा वह चली, जो धूलको शान्त करनेवाली हो गयी—रक्त और धूल मिलकर कीच वन गयी। धूलके शान्त हो जानेपर देवता आदि बुद्धिमान् कार्तिकेयके साथ बड़े दानव-दलपर टूट पड़े। कुपार कार्तिकेयके बाहुवलसे रक्षित देवताओंने देत्योंका हनन किया और मयके द्वारा रक्षित देत्योंने प्रहार करते हुए देवताओंको मारा। किंतु नारदजी! उसके बाद अमृतरसका आखाद न केने—अमृत न पीनेके कारण कार्तिकेयके सहित श्रेष्ठ देवता युद्धमे दैत्योसे पराजित हो गये॥ २०—३३॥ विविधित्तान सराम हथा बैन्तेयध्वाने दिहा। शार्डमानस्य वार्योग्रेकिंजवान तत्त्वतः॥ ३४॥

विनिर्जितान् सुरान् दृष्ट्वा वैनतेयध्वजोऽरिहा । शार्ङ्गमानम्य वागोघैर्निज्ञवान ततस्ततः ॥ ३४ ॥ ते विष्णुना हन्यमानाः पतित्रिभिरयोमुखैः । दैतेयाः शरणं जम्मुः कालनेमि महासुरम् ॥ ३५ ॥ तेभ्यः स चाभयं दत्त्वा झात्वाऽजेयं च माजवम् । विवृद्धिमगमद् ब्रह्मन् यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ ३६ ॥ यं यं करेण स्पृशति देवं ययं सिकन्नरम् । तं तमादाय चिक्षेप विस्तृते वदने वली ॥ ३७ ॥

देवताओं को पराजित हुआ देखकर शत्रुओं का दमन करनेवाले गरुड व्यव विष्णु शार्ड धनुषको चढ़ाकर चारो और बाणोकी वर्षा करने छगे। श्रीविष्णुद्वारा छोहे के मुँहवाले वाणों से मारे जा रहे दैत्य कालनेमि नामके महान् असुरकी शरणमे गये। ब्रह्मन् । उन्हें (दैत्यों को) अभय दान देकर और माधव-(विष्णु-)को अजेय जानकर भी (वह) उपेक्षित व्याविके सदश (धमण्डमे) वढने छगा। वछतान् वह कालनेमि जिस देवता, यक्ष या किन्नरको हाथसे छू (पकड़) लेता था उसे लेकर अपने फैले मुँहमे क्षो किता था।। ३४–३७।।

संरम्भाद् दानवेन्द्रो विमृद्ति दितिज्ञैः ७ंयुतो देवसैन्यं सेन्द्रं सार्के सचन्द्रं करचरणनखैरस्त्रद्दीनोऽपि वेगात् । चक्रैवैंश्वानराभैस्त्ववनिगगनयोस्तिर्यगूर्ध्वं समन्तात् प्राप्तेऽन्ते काठवद्धेर्जगद्खिलिमदं रूपमासीद् दिधक्षोः ॥ ३८ ॥ तं दृष्ट्वा वर्द्धमानं रिपुमतिविलनं देवगन्धर्वमुख्याः सिद्धाः साध्याश्विमुख्या भयतरलदृशः प्राद्भवन् दिश्च सर्वे । पोष्लूयन्तश्च देत्या हरिममरगणैर्र्चितं चाहमौिलं नानाशस्त्रास्त्रपातैर्विगलितयशसं चक्कहित्सकदर्पाः ॥ ३९ ॥

तानित्थं प्रेक्ष्य दैत्यान् मयविष्ठपुरगान् कालनेमिप्रधानान् बाणराकृष्य शार्क्षे त्वनवरतमुरोभेदिभिर्वज्ञकलेः। कोपादारक्तदृष्टिः सरधगजहयान् दृष्टिनिर्धृतवीर्यान् नाराचाख्येः सुपुङ्क्षेर्जलद् इव गिरीन् छाद्यामास विष्णुः॥४०॥ तैवाणेदछाद्यमाना हरिकरनुदितेः कालदृण्डप्रकाशे-नीराचैरर्धचन्द्रैर्विलमयपुरगा भीतभीतास्त्वरन्तः। प्रारम्भे दानवेन्द्रं शतवदनमथो प्रेपयन् कालनेपि स प्रायाद् देवसैन्यप्रभुममितवलं केशवं लोकनाथम्॥४१॥

वह देत्येन्द्र कालनेमि विना अस्रका था; िकर भी दानवीं के साथ मिलकर क्रीय करके हाथ, पर और नखके प्रहारसे ही इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमाके साथ देवसेनाको तेजीसे मारने लगा। वह आगके समान चक्रोंसे आकाश एवं पृथ्वीपर नीचे-ऊपर चारो और वार करने लगा। उस समय उसका रूप प्रलय-क्र. क्रमें समस्त जगत्को दग्ध करनेवाली आग-( प्रलयाप्ति-) के समान था। उस बलिष्ठ शत्रुको बढ़ते दंग्वकर देवना, गन्वर्व, सिद्ध, साध्य, अश्विनीकुमार आदि भयसे इवर-उचर (देखते हुए घवड़ाकर) चारो और मागने लगे। उन्नलते हुए देख अत्यन्त घमण्डके साथ देवोंसे पूजित सुन्दर मुकुटवाले विष्णुभगवान् के सामने जाकर अनेक प्रकारके शिक्षाकोंक आधातसे उनके (अजेयलवाले) यशको समाप्त करने लगे—विष्णुको पराजय मानने लगे। इस प्रकार प्रहार कर रहे मय, बिल एवं कालनेमि आदि देखोंको देखकर विष्णुके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये। िकर तो उन्होंने अपनी दिश्से ही रथ, हाथी और घोडोको शक्ति और पराक्रमसे रिहत कर दिया तथा उसी तरह सुन्दर पंखोंबाले लोहेके बने अर्द्रचन्द्रके समान 'नाराच' वाणोंसे पर्वतको ढक दिया, जैसे मेघ पर्वतको ढक देते हैं। विष्णुके हाथोंसे लोडे गये कालदण्डके समान अर्थचन्द्राकार उन लोहेके बने 'नाराच' वाणोंसे ढके हुए, बलि एवं मय आदि देखोंने डरकर तुरंत पहले दानकेन्द्र शतमुख कालनेमिको प्रेपित किया। वह अति बल्यान् देव सेनापित लोकनाय केशवके सामने उपस्थित हुआ।। ३८—४१।।

तं दृष्ट्वा शतशीर्षमुद्यतगदं शैलेन्द्रश्टङ्गारुति विष्णुः शार्ङ्गमपास्य सत्वरमथो जग्राह चक्रं करे ।
सोऽप्येनं प्रसमीक्ष्य दैत्यविटपप्रच्छेद्नं मानिनं प्रोवाचाथ विहस्य तं च सुचिरं मेघस्वनो दानवः ॥४२॥
अयं स द्नुपुत्रसैन्यवित्रासकृद्रिपुः परमकोपितः स मधोर्विद्यातकृत् ।
हिरण्यनयनान्तकः कुसुमपूजारितः क याति मम दृष्टिगोचरे निपतितः खलः ॥ ४३ ॥
- यद्येप संप्रति ममाहवमभ्युपैति नृनं न याति निलयं निजमम्बुजाक्षः ।
मन्मुप्टिपिप्टशिथिलाङ्गमुपात्तभस्म संद्रक्ष्यते सुरज्ञनो भयकातराक्षः ॥ ४४ ॥
दृत्येवमुक्त्वा मधुस्द्दनं वे स कालनेमिः स्पुरिताधरोष्टः ।
गदां खगेन्द्रोपरि जातकोपो मुमोच शैले कुलिशं यथेन्द्रः ॥ ४५ ॥
तामापतन्ती प्रसमीक्ष्य विष्णुर्घोरां गदां दानववाहुमुक्ताम् ।
चक्रेण चिच्छेद सुदुर्गतस्य मनोरथं पूर्वकृतेव कर्म॥ ४६ ॥

गदा उठाये हुए सौ सिरवाले पर्वतश्चंगके समान कालनेमिको देखकर विष्णुने (अपने) शार्क्नधनुषको छोड़कर हायमे जल्दीसे चक्रको ले लिया। इनको देखकर वहुत देरतक जोरसे हॅसते हुए मेघके समान बोलनेवाले उस कालनेमि दानवने देत्यरूपी बुक्षोके काटनेवाले सुख-दुखकी परवाह न करनेवाले मनस्वी हरिसे कहा—यही

दानव-सेनाको डरानेवाला शत्रु, अत्यन्त कोधी, मधुको मार्गवाला, हिरण्याक्षका वय करनेवाला और फूलेंसे की गयी पूजासे प्रसन्त होनेवाला है। यह खल मेरी ऑखोके सामने आकर अब कहाँ जा सकता है। यह कमलनयन यदि इस समय मेरे साथ युद्ध करे तो अपने घर नहीं जा सकेगा और तब देवता लोग मेरी मुट्टीमें पिसनेसे शियिल अङ्गोवाले इस( विण्यु )को मयसे कातर नेत्रोसे धूलिधूसरित हुआ देखेंगे। मधुसूदन भगवान् विण्युसे ऐसा कहकर कोधसे अधरोष्टको फड़काते हुए कालनेमिने, गरुइपर अपनी गदा इस प्रकार फेंकी जैसे इन्द्र पर्वतपर वज्र फेकते हैं। भगवान् विण्युने दानवके हाथसे छूटी हुई उस भयदायिनी गदाको आते देखकर चकसे उसे ऐसे नष्ट कर दिया जैसे पूर्वकृत कर्म भाग्यहीन मनुष्यके मनोरयको नष्ट कर देता है। ४२—४६॥

गदां छित्त्वा दानवाभ्याशमेत्य भुजौ पीनौ सम्प्रचिच्छेद वेगात्। भुजाभ्यां कत्ताभ्यां दग्धशैलप्रकाशः संदश्येताप्यपरः कालनेमिः॥४७॥ ततोऽस्य माधवः कोपाच्छिरश्चकेण भूतले। छित्त्वा निपातयामास पक्वं तालफलं यथा॥४८॥ तथा विवाहुर्विशिरा मुण्डतालो यथा वने। तस्थौ मेरुरिवाकम्प्यः कवन्धः क्ष्माधरेश्वरः॥४९॥ तं वैनतेयोऽप्युरसा खगोत्तमो निपातयामास मुने धरण्याम्।

यथाऽम्बराद् बाहुशिरः प्रणप्रवर्लं महेन्द्रः कुलिशेन भूम्याम्॥५०॥ तस्मिन् हते दानवसैन्यपाले सम्पीड्यमानास्त्रिदशैस्तु दैत्याः। विमुक्तशस्त्रालकचर्मवस्त्राः सम्पादवन् वाणमृतेऽसुरेन्द्राः॥५१॥

विमुक्तरास्त्रालकचर्मवस्त्राः सम्प्राद्रवन् वाणमृतेऽसुरेन् इति श्रीवामनपुराणे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

गदाको काटकर विष्णुभगवान् दानवके निकट चले गये और उन्होंने शीव्रतासे उसकी मोटी-मोटी बाहुओंको काट डाला । भुजाओंके कट जानेपर कालनेमि दूसरे दग्ध पर्वतके समान दिखलायी पड़ने लगा । उसके बाद माधव ( लक्ष्मीपित ) ने क्रोधपूर्वक चक्रसे उसके सिरको काटकर पके हुए ताड़के फलके समान धरतीपर गिरा दिया । वनमें टूँटे तरकुलके समान वाहुओं एवं सिरसे हीन कबन्ध अचल पर्वतराज मेरुके समान खड़ा रहा । मुने ! जैसे महेन्द्रने वन्नसे बॉह और सिररहित बलको पृथिवीपर गिराया था, उसी प्रकार पिक्षश्रेष्ठ गरुड़ने अपनी छातीसे धक्का देकर उस ( कबन्य ) को पृथ्वीपर गिरा दिया । उस दानव-सेनापित ( कालनेमि ) के मारे जानेपर बाणासुरके सिवा देवोंसे अत्यन्त पीडित सभी दैत्य शक्ष, पद्दा, ढाल और वक्षको छोड़कर भाग गये ॥ ४७–५१ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७३ ॥

# [ अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्य उवाच संनिष्ट्रचे ततो वाणे दानवाः सत्वरं पुनः। निवृत्ता देवतानां च सशस्त्रा युद्धलालसाः॥ १ ॥ विष्णुरप्यमितौजास्तं कात्वाऽजेयं बलेः स्रुतम्। प्राहामन्त्र्य सुरान् सर्वान् युध्यध्वं विगतज्वराः॥ २ ॥ विष्णुनाऽथ समादिष्टा देवाः शक्रपुरोगमाः। युयुधुर्दानवैः सार्धे विष्णुस्त्वन्तरधीयत॥ ३ ॥ माधवं गतमाक्षाय शुक्रो बलिसुवाच ६। गोविन्देन सुरास्त्यकास्त्वं जयस्वाधुना बले॥ ४ ॥ चौहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( बिल-बाणका देवताओंसे युद्ध, बिलकी विजय, प्रह्लादका स्वर्गमें आना, बिलको प्रह्लादका उपदेश )

पुलस्त्यजी बोले—उसके बाद बाणासुरके छौट आनेपर फिर दानव तुरंत शक्ष लेकर देवताओंसे युद्ध करनेकी इच्छासे छौट पड़े । अत्यधिक तेजस्त्री विष्णुने बलिके पुत्र बाणको अजेय जान करके देवताओंको बुलाकर कहा—आपलोग निर्भय होकर (सतर्कतासे) युद्ध की जिये। विष्णुसे आदेश पाकर इन्द्र आदि देवना दानवें के साथ युद्ध करने लगे। किंतु विष्णु अदृश्य हो गये। विष्णुको वहाँसे चला गया जानकर शुक्तने विष्से कहा—बले! विष्णुने देवताओंको अकेले युद्धके लिये छोड़ दिया है। अब तुम जय प्राप्त करो ॥ १-१॥

स पुरोहितवाषयेन प्रीतो याते जनाई ने। गदामादाय तेजसी देवसैन्यमभिद्धतः॥ ५॥ वाणो वाहुसहस्रेण गृह्य प्रहरणान्यथ। देवसैन्यमभिद्धत्य निजधान सहस्रशः॥ ६॥ मयोऽपि मायामास्थाय तैस्तै रूपान्तरेर्भुने। योधयामास वळवान् सुराणां च वरूथिनीम्॥ ७॥ विद्युज्जिद्धः पारिभद्रो वृपपर्वा शतेक्षणः। विपाको विक्षरः सैन्यं तेऽपि देवानुपाद्रवन्॥ ८॥

दुएजनोंको ताड़ना देनेवाले भगवान् विष्णुके चले जानेपर तेजस्वी वलि पुरोहित-(क्राचार्य-)के वाक्यसे हर्पित हो गढा लेकर देवसेनाकी ओर दोंड़ा। वाणासुरने हजार हाथोमें अल-शस्त्र लेकर देव-सेनापर चढ़ाई कर दी और हजारोंका वध कर दिया। मुने! वलवान् मय दानव भी मायाक हारा विभिन्न रूपोंको धारणकर अमरोंकी सेनाके साथ युद्ध करने लगा। विद्युज्जिह, पारिभद्द, वृपपर्वा, शतेक्षण, विपाक तथा विक्षर भी देवताओंकी सेनापर टूट पड़े ॥ ५-८॥

ते द्दन्यमाना दितिजैर्देवाः शत्रपुरागमाः। गते जनादंने देवे प्रायशो विमुखाऽभवन् ॥ ९ ॥ तान् प्रभग्नान् सुरगणान् विलवाणपुरोगमाः। पृष्ठतश्चाद्रवन् सर्वे नैलोक्यविजिगीषवः॥ १० ॥ सम्बाध्यमाना दैतेयेर्देवाः सेन्द्रा भयातुराः। त्रिविष्टपं परित्यज्य ब्रह्मलोकमुपागताः॥ ११ ॥ ब्रह्मलोकं गतेप्वित्थं सेन्द्रेष्वपि सुरेषु वै। स्वर्गभोक्ता विलर्जातः सपुत्रभ्रात्वान्थवः॥ १२ ॥

भगवान् विष्णुके चले जानेपर इन्द्र आदि देवता दैत्योंके द्वारा मारे जानेपर युद्धसे पराड्मुख हो गये। तीनो लोकोपर विजय पानेकी इच्छावाले विल एवं वाण आदि सभी (दैत्य) भागते हुए देवताओके पीछे दौड़ पढ़े। दैत्योंके द्वारा पीडित इन्द्र आदि देवता उरकर और खर्गको छोडकर ब्रह्मलोक चले गये। फिर तो इन्द्रके साथ ही देवताओके ब्रह्मलोक चले जानेपर विल अपने पुत्र, भाई और वान्धवोंके साथ स्वर्गका भौता हो गया॥ ९-१२॥

शकोऽभृद् भगवान् ब्रह्मन् विव्याणो यमोऽभवत् । वरुणाऽभृन्ययः सोमो राहुर्ह्हादो हुताशनः ॥ १३ ॥ स्वर्भानुरभवत् सूर्यः शुक्रञ्चासीद् बृहस्पितः । वेऽन्येऽप्यधिकृता देवास्तेषु जाताः सुरारयः ॥ १४ ॥ पञ्चमस्य कलेरादो द्वापरान्ते सुदारणः । देवासुरोऽभृत् संब्रामो यत्र शकोऽप्यभृद् विलः॥ १५ ॥ पातालाः सम तस्यासन् वशे लोकत्रयं तथा । भूर्भुवःस्वरिति स्यातं दशलोकाधिपो विलः ॥ १६ ॥

ब्रह्मन् ! भाग्यशाली बिल इन्द्र हुआ और बाण यम बना । भय दानव बरुण बन गया, राहु चन्द्र बना और ह्राद अग्नि वन गया । केतु सूर्य बना और शुक्राचार्य बृहस्पिन बन गये । इसी प्रकार अन्य विभिन्न अधिकार-प्राप्त देवताओं पदोपर अधुरोंने अधिकार जमा लिया। पाँचवें कलियुगके प्रारम्भ और द्वापरयुगके आखिरी भागमे देवताओं और देल्योंका भयद्वार युद्ध हुआ, जब कि बिल इन्द्र बन गया । सातो पाताल और भूः, भुवः, खः नामके प्रसिद्ध तीनों लोक उसके बशमें हो गये थे । इस प्रकार बिल दम लोकोंका जासक बन गया था ॥ १३-१६॥

स्वर्गे स्वयं निवसति भुञ्जन् भोगान् सुदुर्लभान् । तत्रोपासन्त गन्धर्वा विश्वावसुपुरोगमाः ॥ १७ ॥ तिलोत्तमाद्याप्सरस्रो गृत्यन्ति सुरतापस । वादयन्ति च वाद्यानि यक्षविद्याधरादयः ॥ १८ ॥ विविधानिप भोगांदच भुञ्जन् दैत्येश्वरो विलः । सस्मार मनसा ब्रह्मन् प्रह्माद् स्विपतामहम् ॥ १९ ॥ संस्मृतो नप्तणा चासौ महाभागवतोऽसुरः । समभ्यागात् त्वरायुक्तः पातालात् स्वर्गमव्ययम्॥ २० ॥

इन्द्र बना हुआ बिल अत्यन्त दुर्णभ भोगोंको खयं भोगता हुआ स्वर्गमें रहने लगा। वहाँ विश्वावसु आहि गन्धवं उसकी सेवा करने लगे। देवर्षं ! तिलोत्तमा आदि अप्सराएँ ( उसे प्रसन्न करनेके लिये ) नृत्य किया करती थीं और यक्ष तथा विद्याधर आदि वाजे वजाते थे। ब्रह्मन् ! विविध भोगोंका भोग करते हुए दैत्येश्वर बलिनं अपने पितामह प्रह्लादका मनसे स्मरण किया। पौत्र-(विल-)के स्मरण करते ही वे महान् भागवत (विष्णुके परम भक्त ) असुर प्रह्लादजी पातालसे अक्षय स्वर्गलोकों चले आये॥ १७–२०॥ तमागतं समोक्ष्येव त्यक्तवा सिंहासनं बिलः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ववन्दे चरणाहुभौ॥ २१॥ पादयोः पतितं वीरं प्रह्लादस्वितो चिलम्। समुत्याप्य परिष्वज्य विवेश परमासने॥ २२॥ तं चिलः प्राह्म भोस्तात त्वत्यसत्वात् सुरा मया। निर्जिताः शकराज्यं च हतं वीर्यवलान्मया॥ २३॥

उन्हें आया हुआ देखते ही बिलने सिंहामन छोड़कर और हाथ जोड़कर उनके चरणोंकी वन्दना की । प्रहाद चरणोंमे पड़े हुए वीर बिल्को जल्दीसे उठाकर और गले लगाकर उचित सुन्दर आसनपर बैठ गये । बिलने उनसे कहा—अये तात ! मैने आपके पुण्य-प्रसादसे (प्राप्त ) पराक्रम और बलसे देवताओको जीत लिया और इन्द्रके राज्यको छीन लिया है । तात ! आप मेरे पराक्रमसे जीते गये देवोंबाले इन उत्तम तीनो लोकोक राज्यका भोग करे और मैं आपके सामने नौकर बनकर रहूँ ॥ २१—२४ ॥

मद्वीर्यविनिजितसुरोत्तमम् । जैलोक्यराज्यं भुङ्क्व त्वं मयि धृत्ये पुरःस्थिते ॥ २४ ॥

पतावता पुण्ययुतः स्यामहं तात यत् स्वयम् । त्वदङ्चिपूजाभिरतस्त्वदुच्छिप्टान्नभोजनः ॥ २५ ॥ न सा पालयतो राज्यं धृतिर्भवति सत्तम । या धृतिर्गुरुगुश्रूपां कुर्वतो जायते विभो ॥ २६ ॥ ततस्तदुकं विलना वाक्यं श्रुत्वा द्विजोत्तम । प्रह्लादः प्राह वचनं धर्मकामार्थसाधनम् ॥ २७ ॥ मया कृतं राज्यमकण्टकं पुरा प्रशासिता भूः सुहृदोऽनुपूजिताः । दत्तं यथेण्टं जनितास्तथात्मजाः स्थितो वले सम्प्रति योगसाधकः ॥ २८ ॥

तात ! इस प्रकार आपके चरणोंकी पूजासे और आपके ज्हें अन्नका मोजन करनेसे में पुण्यवान् हो जाऊंगा । सत्तम ! त्रिमो ! राज्यका पाछन करनेवाले शासकमें वह धीरता नहीं होती, जो धीरता गुरुकी सेवा करनेवालोमें होती हैं । द्विजसत्तम ! उसके बाद प्रह्लादने विलक्षे कहे बचनको सुनकर धर्म, अर्थ और कामका साधक बचन कहा । बिलराज ! मैने पहले शत्रुओकी विष्न-बाधासे रहित राज्य किया है । (मै) पृथ्वीका शासन और मित्रोका सत्कार कर चुका हूँ, इच्छानुसार दान दे चुका हूँ । (गृहस्थ-धर्मके नाते ) मैने पुत्रोंको भी उत्पन्न किया है । किंतु ( इन सबसे शान्ति न पाकर ) इस समय मैं योगसाधक बन गया हूँ ॥ २५-२८ ॥

गृहीतं पुत्र विधिवनमया भूयोऽर्पितं तव। पवं भव गुरुणां त्वं सदा शुश्रूषणे रतः॥ २९॥ द्रत्येवमुफ्त्वा वचनं करे त्वादाय दक्षिणे। शाके सिंहासने ब्रह्मन् विंह तूर्णे न्यवेशयत्॥ ३०॥ सोपिविष्टो महेन्द्रस्य सर्वरत्नमये गुभे। सिंहासने दैत्यपितः शुशुभे मघवानिव॥ ३१॥ तत्रोपिविष्टश्चैवासौ कृताञ्जलिपुटो नतः। प्रह्लादं प्राह्व वचनं मेघगम्भीरया गिरा॥ ३२॥

पुत्र ! मैने तुम्हारे दिये-( राज्य-)को विविपूर्वक प्रहणकर पुनः तुमको हे दिया । तुम गुरुओंकी सेवामें इसी प्रकार सदा लगे रहो । ( पुलस्यजी कहते हैं—) ब्रह्मन् ! ऐसा वचन कहकर ( प्रहादने विलक्षा ) दाहिना हाथ पकड़कर उसे तुरंत इन्द्रके सिंहासनपर आसीन वरा दिया । महेन्द्रके सभी रत्नोंसे वने ग्रुभ सिंहासनपर वैठा हुआ वह दैत्यपित बिल इन्द्रके समान शोमित हुआ । उसपर बैठनेके बाद उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर मेघके गर्जनके समान गम्भीर वाणीमें प्रहादसे कहा ॥ २९–३२ !।

यन्मया तात कर्तव्यं त्रेलोक्यं परिरक्षता। धर्मार्थकाममोक्षेभ्यस्तदादिशतु में भवान्॥ ३३॥ तद्वाक्यसमकालं च शुक्तः प्रह्लाद्मव्रवीत्। यद्युक्तं तभ्महायाहो वद्खाद्योत्तरं वनः॥ ३४॥ वचनं वलिशुक्राभ्यां श्रुत्वा भागवतोऽसुरः। प्राह्व धर्मार्थसंयुक्तं प्रह्लादो वाक्यमुक्तमम्॥ ३५॥ यदायत्यां क्षमं राजन् यद्धितं भुवनस्य च। अविरोधेन धर्मम्य अर्थस्योपार्जनं च यत्॥ ३६॥ सर्वसत्त्वानुगमनं कामवर्गफलं च यत्। परन्नेह च यच्छ्रेयः पुत्र तत्कर्म आचर॥ ३७॥ यथा क्लाच्यं प्रयास्यद्य यथा कीर्तिर्भवेत्तव। यथा नायशसो योगस्तथा कुरु महामते॥ ३८॥

तात! तीनों लोकोंकी रक्षा करते हुए जो मेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-( इन चारों पुरुपायों-) के लिये करणीय कार्य है, उसके लिये आप मुझे आदेश दें। उस-( बलि- )के वाक्यके साथ ही शुक्रने ( भी ) प्रह्लादसे कहा—महाबाहो! जो उचित हो वह उत्तर दीजिये। विष्णुके भक्त प्रह्लादने विल और शुक्रकी वात सुनकर धर्म और अर्थ से युक्त श्रेष्ठ वचन कहा—पुत्र! भविष्यके लिये जो उपयुक्त हो, संसारके लिये जो हितकारी हो और धर्मके अनुकूल जो अर्थका उपार्जन और सभी प्राणियोंके अनुकूल जो कामवर्गका कल है एवं इस लोक और परलोकमें जो कल्याणकारी कर्म हो उसका आचरण करो। महामते! तुम जैसे प्रशंसनीय बन सको तथा जैसे तुम्हें यश प्राप्त हो एवं अकीर्ति न हो वैसे ही कर्तन्थको किया करो॥ ३३–३८॥

पतदर्थं श्रियं दीप्तां काङ्कन्ते पुरुषोत्तमाः। येनैतानि गृहेऽस्माकं निवसन्ति सुनिर्वृताः॥ ३९॥ कुळजो न्यसने मग्नः सखा चार्यविहः कृतः। बृद्धो ज्ञातिर्गुणी विप्रः कीर्तिश्च यशसा सह ॥ ४०॥ तस्माद् यथैते निवसन्ति पुत्र राज्यस्थितस्येह कुळोद्गताद्याः। तथा यतस्वामळसत्त्वचेष्ट यथा यशस्वी भविताऽसि छोके॥ ४९॥ भूम्यां सदा ब्राह्मणभूषितायां क्षत्रान्वितायां दृदवापितायाम्। शुश्रूपणासक्तसमुद्भवायामृद्धि प्रयान्तीह नराधिपेन्द्राः॥ ४२॥

उत्तम पुरुष उत्कृष्ट छदमीकी अभिलाषा इसीलिये करते हैं कि विपत्तिमें पड़ा हुआ अच्छे कुलका न्यक्ति, धनहीन मित्र, वृद्ध, ज्ञाति, गुणी ब्राह्मण एवं यशोदायिनी कीर्ति उनके गृहमें शान्तिपूर्वक निवास कर सकें। अतः हे पित्र विचार एवं चेश्रवाले पुत्र ! राज्यके स्थिर हो जानेपर जैसे (उपर्युक्त ) कुलोरपन्नादि (तुम्हारे गृहमें) रह सकें एवं जैसे तुम लोकमें यशाखी हो सको वैसा ही प्रयत्न करो । पृथ्वीके सदा ब्राह्मणोंसे सुशोमित होने, क्षत्रियोसे सनाय होने, (वैश्योद्दारा ) भलीमाति (जोते-) वोये जाने तथा सेवारत (शूद्रों) से सम्यन होनेपर अच्छे राजाओंको समृद्धि प्राप्त होती है ॥ ३९—४२ ॥

तसाद् द्विजाग्र्याः श्रुतिशास्त्रयुक्ता नराधिपांस्ते प्रतियाजयन्तु । दिव्यैर्यजन्तु क्रतुभिद्धिजेन्द्रा यज्ञाग्निधूमेन नृपस्य शान्तिः ॥ ४३ ॥ सपोऽध्ययनसम्पन्ना याजनाध्यापने रताः । सन्तु विप्रा बले पूज्यास्त्वचोऽनुज्ञामवाप्य हि ॥ ४४ ॥ खाध्याययज्ञनिरता दातारः शस्त्रजीविनः । क्षत्रियाः सन्तु दैत्येन्द्र प्रजापालनधर्मिणः ॥ ४५ ॥ यश्राध्ययनसम्पन्ना दातारः कृषिकारिणः । पाशुपाल्यं प्रकुर्वन्तु वैद्या विपणिजीविनः ॥ ४६ ॥

इसिल्ये ( तुम्हारे शासनमें ) वेद-शास्त्रसे सम्पन्न उत्तम ब्राह्मण राजाओंसे यज्ञ करवार्वे एवं श्रेष्ठ द्विजगण दिव्य यज्ञ किया करें । यज्ञकी अग्निके धूएँसे राजाको शान्ति मिल्रती हैं । वले ! तपस्या और वेदाध्ययनसे संयुक्त यज्ञन और अध्यापनमें लगे रहनेवाले ब्राह्मण तुम्हारी अनुमति पाकर पूजित हो । दैत्येन्द्र ! क्षत्रिय खाध्याय एवं यज्ञमें निरत, दान देनेवाले, शख-जीवी तथा प्रजा-पालन करनेवाले हों । वैश्यगण यज्ञाध्ययनसे सम्पन्न, दाता, कृषिकर्त्ता एवं वाणिज्यजीवी हों तथा पशुपालनका कर्म करें ॥ ४३—४६ ॥

अध्याय ७५

ब्राह्मणक्षत्रियविशां सदा शुश्रूषणे रताः। शुद्धाः सन्त्वसुरश्चेष्ठ तवाज्ञाकारिणः सदा॥ ४०॥ यदा वर्णाः स्वधर्मस्था भवन्ति दितिजेश्वर। धर्मवृद्धिस्तदा स्याद्धे धर्मवृद्धौ नृपोदयः॥ ४८॥ तसाद् वर्णाः स्वधर्मस्थास्त्वया कार्याः सदा वर्छे। तद्वृद्धौ भवतो वृद्धिस्तद्धानौ हानिरुच्यते॥ ४९॥ इत्यं ववः श्राव्य महासुरेन्द्रो विष्ठं महातमा स वभूव तूर्ण्णाम्। ततो यदाज्ञापयसे करिष्ये इत्यं बिष्ठः प्राह वचो महर्षे॥ ५०॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुःसप्तिततमोऽध्यायः॥ ७४॥

असुरश्रेष्ठ ! शूद्रगण ब्राच्चण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवामे सदा छगे रहें और तुम्हारे आदेशका सदा पाछन करें । दिनिजेश्वर ! जब सभी वर्णके छोग अपने-अपने धर्ममें स्थित रहते हैं तब निश्चय ही धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धि होनेपर राजाकी उन्नित होती है । इसिछिये बले ! तुम सभी वर्णोंको उनके धर्ममें सदा छगाये रहो । उसकी (स्वर्यम्की) वृद्धिसे राजाकी वृद्धि होती है । उसकी हानिसे हानि कही गयी है । महासुरेन्द्र महात्मा प्रह्लाद बिछसे ऐसा कहकर मौन हो गये । (पुछस्यजी कहते हैं—) महर्षे ! उसके बाद बिछने इस प्रकार कहा—आपने जो आदेश दिया, उसीके अनुसार मैं कार्य करूँगा ॥ ४७-५० ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥

# [ अथ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मलोकं प्रति द्विज। त्रेलोक्यं पालयामास बलिर्धर्मान्वितः सदा॥ १॥ किलिस्तदा धर्मयुतं जगद् दृष्ट्वा कृते यथा। ब्रह्माणं शरणं भेजे खभावस्य निषेवणात्॥ २॥ गत्वा स दृदशे देवं सेन्द्रैदेवैः समन्वितम्। खदीप्त्या द्योतयन्तं च खदेशं ससुरासुरम्॥ ३॥ प्रणिपत्य तमाहाय तिष्यो ब्रह्माणर्माश्वरम्। ग्रम खभावो विलना नाशितो देवसत्तम॥ ४॥

### पचहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( त्रैलोक्य-लक्ष्मीका विलेके यहाँ आना, श्वेत लक्ष्मी आदिकी उत्पत्ति, निधियोंका वर्णन, जयश्रीका बलिमें मिलना और बलिकी समृद्धिका वर्णन )

पुलस्त्यजी बोले—द्विज ! देवोके ब्रह्मलोक चले जानेपर बिल सदा धर्मसे युक्त (धार्मिक ) रहते हुए तीनों लोकोका पालनं करने लगा । उस समय संसारको सत्ययुगकी भाँति धर्मसे सम्पन्न हुआ देखकर किल्युग अपने कर्त्तव्यका सेवन करनेके हेतु ब्रह्माकी शरणमे गया । वहाँ जाकर उसने ब्रह्माको इन्द्र आदि देवोंके साथ देखा । वे अपनी प्रभासे सुरो और असुरोंसे युक्त अपने लोकको प्रदीपित कर रहे थे । उन ईश्वर ब्रह्माको प्रणामकर किलने उनसे कहा—देवश्रेष्ठ ! बिलने मेरे स्वाभाविक कर्मको नष्ट कर दिया है ॥ १-४ ॥

तं प्राह भगवान् योगी स्वभावं जगतोऽपि हि। न केवलं हि भवतो हृतं तेन वलीयसा॥ ५॥ पश्यस्व तिष्य देवेन्द्रं वरुणं च समारुतम्। भास्करोऽपि हि दीनत्वं प्रयातो हि वलाद् बलेः॥ ६॥ न तस्य कश्चित् त्रैलोक्ये प्रतिषेद्धाऽस्ति कर्मणः। ऋते सहस्रं शिरसं हरिं दशशताङ्घिकम्॥ ७॥ स भूमिं च तथा नाकं राज्यं लक्ष्मीं यशोऽन्ययः। समाहरिष्यति वलेः कर्तुः सद्धर्मगोचरम्॥ ८॥

योगी भगवान् प्रताने उसमें वास —वेतल सुम्हास है। नहीं, अतिनु सम्पूर्ण स्वीवका म्यताय उम बल्यालीने इरण कर ठिया है । याने ! महतके साथ वरूण और देवन्यको देखों । वित्दे पराक्रमसे सर्प भी विस्तित-से हो गये हैं । सहस्रजीर्या तथा स.स्त्रपाद्- ( विष्णु- ) के सिवा तीनों छोकोंगें उसके प्रार्वकों बंद वाग्नेवाया कोई नहीं दीखता है । ते अविनाकी बिल्हारा किये गये मद्भीके छेतु गिली हुई उमरी वृति, तर्ग, गाय, लागी पूर्व यशका अपहरण करेंगे ॥ ५-८ ॥

इत्येवसुक्ती देवेन ध्रमणा कलिरव्ययः। दीनान् एट्टा स शकादीन् विभीनकधनं गतः॥ ९.॥ कतः गावर्त्तत तदा फलर्नाशाज्ञगत्वये। धर्मोऽभवजनुष्यद्धातुर्पण्येऽपि नारद्॥१०॥ ततोऽहिंसा च सत्यं च रांचिमिन्द्रियनिष्रहः। दया दानं त्यानृहांस्यं शुश्रूषा यहणामं च ॥१२॥ पतानि सर्वजगतः परिव्याप्य स्थितानि हि । बलिना बलवान् वृह्मन निष्यांऽपि हि हानः हतः ॥ १२॥

सगवान बहाके इस प्रकार कहनेपर अन्यय कालि, इन्ट आहि देवलाओंको चिनित हुआ देखकर विभीतक वनमें चला गया । नारदजी ! कलिके अदृश्य हो जानेसे नीनों लोकोंमें मृत्ययुग प्रवृतिन हो गया । चारों धर्मोमें चारों चरणोसे धर्म व्याप्त हो गया । तपस्मा, अहिसा, सत्य, पवित्रता, इतियनिष्टा, दया, दान, मृद्रता, येवा और यज्ञकार्य---ये सभी समन्त जगनमे हा गये। हतान ! गतिने वलशाली कलिये। भी सम्बप्ध बना डिया॥ ५--१२॥

स्वर्मस्थायिनो वर्णा हा। हा विकार हिजाः । प्रजापालनधर्मस्थाः सदैव मनुजर्यमाः ॥ १३॥ वर्तमाने ब्रह्मऋसिक्षगन्त्रये । बैलोफ्यलक्मीवरदा न्यायाना दानवेश्वरम् ॥ १४ ॥ तामागतां निरीक्ष्येव नहस्राक्षत्रियं बिलः। पत्रच्छ काऽिन मां नृष्टि केनास्ययेन चागना ॥ १५॥ सा तहचनसाकर्ण प्राह थीः प्रयामालिनी । एलेश्युए वयाऽस्मित्वामायाना महिर्ण वलात् ॥ १६॥

सभी वर्ण अपने-अपने धममें स्थित हो गये। डिजगण अपने-अपने आध्रमोंका पालन करने छने तथा राजा प्रजापाळनरूपी धर्मका आचरण करने लगे । ब्रह्मन् ! इन तीनों लोकोके धर्म-परायम होनेपर वरदाधिनी बँलोक्य-लक्ष्मी दानवराज वलिके पास आयीं । इन्द्रकी लक्ष्मीको उपस्थित हुई देखकर, बलिने प्रश्न—मुझ यह बतलओ कि तम कीन हो और किस उद्देश्यसे आयी हो । कमळकी मालासे अलकुन लक्ष्मीने उसकी बान सुनकर कहा— बले ! में हठात् तुम्हारं पास आयी हूँ; में जो (खी) हूँ उसे सुनो ॥ १३-१६॥

अप्रमेयवली देवी योऽसीं चक्रगदाधरः। तेन त्यकस्तु मध्या ततोऽहं न्यामिहागता॥ १७॥ स निर्ममे युवतयश्चतन्त्री रूपसंयुताः। इवेतास्वरधरा चैव द्वेतस्वगनुलेपना॥ १८॥ सत्त्वाङ्ग इवेतिबिब्रहा। रक्तास्त्ररधरा चान्या रक्तस्त्रगनुहेपना॥ १२॥ **र्**वेतवृन्दारकास्त्वा रकवाजिसमारूढा रकाङ्गी राजसी हि सा। पीताम्बरा पीतवर्णा पीतमाल्यानुलेपना॥ २०॥ सौवर्णस्यन्दनचरा नामसं गुणमाथिता । नीलास्वरा नीलमाल्या नीलगन्यानुलेपना ॥ २१ ॥ नीळबुपसमारूढा त्रिगुणा सा प्रकार्तिता। यासा इवेतास्वरा इवेता सत्त्वाट्या कुञ्जरस्थिता॥ २२ ॥ सा ब्रह्माणं समायाता चन्द्रं चन्द्रानुगानपि। या रक्ता रक्तवसना वाजिस्था रजसान्विता॥ २३॥ तां शदाद् देवराजाय मनवे तत्समेषु च। पीतास्वरा या सुभगा रथस्था कनकप्रभा॥ २४॥ मजापतिभ्यस्तां प्रादाच्छुकाय च विशःसु च । नीलचस्त्राऽलिसहशी या चतुर्थी वृपस्थिता ॥ २५ ॥ सा दानवान् नैर्ऋतांश्च श्रद्धान् विद्याधरानिष । विद्याद्याः स्वेतरूपां तां कथयन्ति सरस्वतीम् ॥ २६ ॥

अभित शक्तिशाली चक्र और महाको धारण करनेवाले देव विष्णुने इन्द्रको छोड़ दिया है। अतः मैं यहाँ तुम्हारे पास आयी हूँ। उन्होंने (विष्णुने) रूपसे सम्पन्न चार युवितयोंकी सृष्टि की। (पहली युवती) सर्वित्रयाना, श्वेतवर्णकी शरीरवाली, श्वेतवर्णका वल्ल धारण करनेवाली, श्वेतमाल्य और अनुलेपनसे युक्त एवं श्वेत मजपर आरूड थी। (दूसरी युवती) रजोगुणप्रधाना, रक्तवर्णकी शरीरवाली, रक्तवर्णके वल्लको धारण करनेवाली, रक्तवर्णके माल्य और अनुलेपनसे युक्त तथा रक्तवर्णके अश्वपर आरूड थी। (तीसरी युवती) तमोगुण-प्रधाना, पीतवर्णके शरीरवाली, पीतवर्णका वल्ल धारण करनेवाली, पीतवर्णकी माला और अनुलेपनसे युक्त तथा युवर्णके वने रथपर आरूड थी। (चौथी युवती) त्रिगुण-प्रधाना, नील शरीरवाली, नीलेवर्णका वल्ल धारण करनेवाली एवं नीले वर्णकी माला, चन्द्रन और अनुलेपनसे युक्त तथा नील वर्णके वृप्पर आरूड थी। सत्वप्रधाना, श्वेतवर्णकी शरीरवाली, श्वेतवर्ल धारण करनेवाली हायीपर आरूड (युवती) त्रह्मा, चन्द्रमा एवं चन्द्रमाके अनुयायियोके पास चली गयी। रजोगुमसे युक्त, रक्तवर्णकी शरीरवाली, रक्तवर्ल धारण करनेवाली हायीपर आरूड (युवती) त्रह्मा, चन्द्रमा एवं चन्द्रमाके अनुयायियोके पास चली गयी। रजोगुमसे युक्त, रक्तवर्णकी शरीरवाली, रक्तवर्ल धारण करनेवाली शरीरवाली, ग्वेतवर्ल धारण करनेवाली, सीमाग्यवर्ती, ग्येपर आरूड (युवतीको (उन्होंने) प्रजापतियो, शुक्त एवं वेश्योंको दिया। नीलवर्णके वल्लको धारण करनेवाली, अमरके समान, वृप्पर स्थित चौथी (युवती) दानचों, वैश्वरीको दिया। नीलवर्णके वल्लको धारण करनेवाली, अमरके समान, वृप्पर स्थित चौथी (युवती) दानचों, वैश्वरीको हिया। नीलवर्णके वल्लको धारण करनेवाली, अमरके समान, वृप्पर स्थित चौथी (युवती) दानचों, वैश्वरीको एवं विद्यारोंके पास चली गयी। उस स्वेतरूपको विप्र आदि सरखनी कहते हैं॥ १७–२६॥

स्तुवन्ति प्रक्षणा सार्धे मखे मन्त्रादिभिः सदा। क्षत्रिया रक्तवर्णी तां जयश्रीमिति इांसिरे ॥ २७ ॥ सा चेन्द्रेणासुरश्रेष्ठ मनुना च यशिक्ति । वैश्यास्तां पीतवसनां कनकाङ्गी सदैव हि ॥ २८ ॥ स्तुवन्ति छक्ष्मीमित्येवं प्रजापालास्त्रेव हि । शूद्रास्तां नीलवणाङ्गीं स्तुवन्ति च सुभक्तितः ॥ २९ ॥ श्रिया देवीति नाम्ना तां समं देत्यैश्च राक्षसैः । एवं विभक्तास्ता नार्यस्तेन देवेन चिक्रणा ॥ ३० ॥

यज्ञमे वे ब्रह्माके सिंहत उसका मन्त्रादिसे सदा स्तुति करते हैं। क्षत्रियजन उस रक्तवर्णाको जयश्री कहते हैं। असुरश्रेष्ठ ! वह इन्द्र तथा मनुके स्वयं यशोमती हुई। वैश्य तथा प्रजापितगण उस पीतवसना कनकाङ्गीकी स्तुति सदा लक्ष्मीके नामसे करते हैं। दैत्यो एवं राक्षसोके साथ शूद्रगण श्रीदेवीके नामसे निक्तपूर्वक उस नील-वर्णाङ्गीकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार उन चक्र वारण करनेवाले देवने उन नारियोका विभाजन किया ॥२७-३०॥

पतासां च सक्तपश्चास्तिष्टित निधयोऽच्ययाः । इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गास्तयोक्तयः ॥ ३१ ॥ चतुःपष्टिकलाः इवेता महापद्मो निधिः श्चितः । मुक्तासुवर्णरजतं रथादवगजभूपणम् ॥ ३२ ॥ शस्त्रास्त्रादिकवस्त्राणि रक्ता पद्मो निधिः स्मृतः । गोमद्विष्यः खरोष्टं च सुवर्णाम्बरभूमयः ॥ ३३ ॥ शोपध्यः परावः पीता महानीलो निधिः स्थितः । सर्वासामपि जातीनां जातिरेका प्रतिष्ठिता ॥ ३४ ॥

अन्येषामि संहर्जी तीला शह्नो निधिः स्थितः। पतासु संस्थितानां च यानि रूपाणि दानव। भवन्ति पुरुपाणां वै तान् नियोध चदामि ते ॥ ३५॥

अक्षय निवियाँ इनके खरूपमें स्थित हैं। इतिहास, पुराण, साङ्ग वेड, स्मृतियाँ, चौसठ कलाएँ तथा महापग्र निधि श्वेताङ्गीके अन्तर्गत हैं। मुक्ता, सुवर्ण, रजत, रय, अश्व, गज, भूरण, शख्न, अख एवं यख्नस्कृप पद्मनिधि रक्ताङ्गीके अन्तर्गत हैं। गौ, भैंस, गर्दभ, उष्ट्र, सुवर्ण, वख्न, भूमि, ओषवियाँ एवं पशुस्कृष महानील निवि पीताङ्गीमें स्थित हैं। अन्य सभी जानियोंको अपनेमें समाविष्ट करनेवाली सारी जानियोंमें सर्वश्रेष्ट जानि (पर-सामान्यात्मक) खरूप शङ्क्षनिधिकी नीलाङ्गी देवीमें स्थित हैं। दानव ! इन-(निवियों-) के खरूपके अन्तर्गत पुरुषोंके जो लक्षण होते हैं, मै उनका वर्णन कर रही हूँ, उन्हें समझो—॥ ३१–३५॥

सत्यशौचाभिसंयुक्ता मखदानोत्संच रताः । भवन्ति दानवपते महाप्रशाश्चिता नगः ॥ ३६ ॥ यिवनः सुभगा द्वसा मानिनो वहुद्दिणाः । सर्वसामान्यसृष्टिना नराः प्रशाश्चिताः स्मृताः ॥ ३० ॥ सत्यानृतसमायुक्ता दानाहरणद्दिणाः । न्यायान्यायव्ययोपता महानीलाश्चिता नगः ॥ ३८ ॥ नास्तिकाः शौचरिहताः कृपणा भोगवर्जिताः । स्तयानृतकथायुका नगः शङ्कश्चिता वले ॥ ३९ ॥ दृत्येवं कथितस्तुभ्यं तेषां दानव निर्णयः ॥ ४० ॥

दानवपते ! महापदाके आश्चित रहनेवाले मनुष्य स्य और ग्रींचये युक्त तथा यजन, दान और उत्सव करनेमें छीन रहते हैं । पदाके आश्चित रहनेवाले मनुष्य यह करनेवाले, साँनायशाली, अहरहार्गा, मानद्रिय बहुत दक्षिणा देनेवाले तथा सर्वसाधारण छोगोंसे सुष्यी होते हैं । महानीलके आश्चित रहनेवाले व्यक्ति सन्य नथा अस्त्यसे युक्त, देने और लेनेमें चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करनेवाले होते हैं । बले ! शहूके आश्चित रहनेवाले पुरुष नास्तिक, अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करनेवाले एवं असन्य बोलनेवाले होते हैं । दानव ! मैंने इस प्रकार आपने उनके खरूपका वर्णन किया ॥ ३६–४०॥

अहं सा रागिणी नाम जयश्रीस्त्वामुपागता। ममास्ति दानवपने प्रतिटा नाशुनम्मता॥४१॥ समाश्रयामि शौयाढ्यं न च क्वींचं कथंद्रन। नचास्तिभवतस्तुत्वो प्रैलीफ्येऽपिवलिथिकः॥४२॥ त्वया वलविभृत्या हि प्रीतिम जनिना ध्रुवा। यस्त्रया युधि विक्रम्य देवराजो विनिर्जितः॥४३॥ अतो मम परा प्रीतिजीता दानव शाश्वती। हृष्ट्रा ते परमं सस्त्वं सर्वेभ्योऽपि वलाधिकम्॥४४॥

वही रागिणी नामकी जयश्री मैं आपके पास आयी हूँ । दानवरते ! मेरी साधुजनोंने अनुगोदित एक प्रतिज्ञा है । मै वीर पुरुपका आश्रयण करती हूँ । नपुंसकके पास कभी नहीं जानी । तीनों लोकोंमें आपके सहश बख्वान् दूसरा कोई नहीं है । अपनी बख-सम्पत्तिसे तुमने मेरेमें दद प्रीति उत्पन्न की है. क्योंकि संप्राममें पराक्रम कर तुमने देवराजको जीना है । दानव ! इसीसे आपके श्रेष्ट सख एवं सभीसे अधिक बख्को विवक्त (आपके प्रति ) मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गयी है ॥ ४१–४४ ॥

शौण्डीर्यमानिनं वीरं नतोऽहं स्वयमागता। नाइचर्य दानवश्रेष्ठ हिरण्यकशिपोः कुले॥ ४५॥ प्रस्तस्यासुरेन्द्रस्य तव कर्म यदीहशम्। विशेषितस्त्वया राजन् देतेयः प्रषितामहः॥ ४६॥ विजितं विक्रमाद् येन त्रेलोक्यं वै परैर्हृतम्। इत्येवमुक्त्वा वचनं दानवेन्द्रं तदा बलिम्॥ ४०॥ जयश्रीश्चन्द्रवद्ना प्रविष्टाऽद्योतयच्छुभा। तत्र्यां चाथ प्रविष्टायां विधवा इव योषितः॥ ४८॥ समाश्रयन्ति बलिनं ह्रीश्रीधीधृतिकीर्ज्ञयः। प्रभा मितः क्षमा भृतिर्विद्या नीतिर्दया तथा॥ ४९॥ श्रुतिः स्मृतिर्धृतिः कीर्तिर्मृतिः शान्तिः क्रियान्विताः।

पुष्टिस्तुष्टी रुचिस्त्वन्या तथा सत्त्वाश्चिता गुणाः। तोः सर्वो विष्ठमाश्चित्य व्यथाम्यन्त यथासुखम् ॥ ५० ॥ एवं गुणोऽभूद् दनुपुद्ग्वोऽसो विष्ठर्महात्मा ग्रुभवुद्धिरात्मवान्। यञ्चा तपस्वी मृदुरेव सत्यवाग् दाता विभर्ता स्वजनाभिगोप्ता॥ ५१ ॥ त्रिविष्रपं शासित दानवेन्द्रे नासीत् श्रुधार्तो मिलनो न दीनः। सदोज्ज्वलो धर्मरतोऽय दान्तः कामोपभोक्ता मनुजोऽपि जातः॥ ५२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चसप्तितनमोऽध्यायः॥ ७५ ॥

अतः मै अत्यन्त बलशाली तथा मानी वीर आपके पास अपने-आप ही आयी हूँ । दानवश्रेष्ठ ! हिरण्यकशिपुके वंशमें उत्पन्न आप असुरेन्द्रके लिये इस प्रकारके कमोंके करनेमें कोई आश्चर्य नहीं है । राजन् ! शत्रुओद्वारा अधिकृत त्रैलोक्यको अपने पराक्रमसे जीतकर आपने दिनिके पुत्र अपने प्रपितामहको और विशिष्ठ कर

दिया है । टानवेन्द्र बिलसे इस प्रकार कहकर चन्द्रवदना शुभा जयश्री (बिलमें) प्रवेश करके (उन्हें) प्रकाशित करने लगी। उनके प्रवेश कर जानेपर ही, श्री, बुद्धि, धृति, कीर्त्ति, प्रभा, मित, क्षमा, समृद्धि, विद्या, नीति, दया, श्रुति, समृति, धृति, कीर्ति, मूर्ति, शान्ति, क्षिया, पृष्टि, तृष्टि एव अन्य सभी सत्वगुणके आश्रित अन्य देवियाँ भी विध्वा स्त्रियोंकी भाँति बिलकी छत्रछायामें आनन्दपूर्वक रहने लगीं। अन्छी बुद्धिवाले, आत्मिनष्ट, यज्ञ करने-वाले, तपस्त्री, कोमल स्वभाववाले, सत्यवक्ता, दानी, अभावग्रस्तोके अभावको दूरकर पालन-पोपण एवं सजनोंकी रक्षा करनेवाले दैत्यश्रेष्ठ महात्मा बिल इस प्रकारके गुणोसे सम्पन्न थे। दानवेन्द्र बिलके स्वर्गका शासन करते समय कोई भूखसे दुखी, मिलन एव अभावग्रस्त नहीं था। मनुष्य भी सटा शुद्ध धर्म-परायण, इन्द्रिय-विजयी एवं इन्छानुकूल भोगसे सम्पन्न हो गये॥ ४५—५२॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७५ ॥

# [ अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

गते त्रेलोक्यराज्ये तु दानवेषु पुरन्दरः। जगाम ब्रह्मसदनं सह देवैः शर्चापतिः॥ १॥ तत्रापदयत् स देवेशं ब्रह्माणं कमलोद्भवम्। ऋषिभिः सार्धमासीनं पितरं स्वं च कद्यपम्॥ २॥ ततो ननाम शिरसा शकः सुरगणैः सह। ब्रह्माणं कदयपं चैत्र तांद्रच सर्वोस्तपोधनान्॥ ३॥ प्रोवाचेन्द्रः सुरैः सार्धं देवनाथं पितामहम्। पितामह हृतं राज्यं बलिना विलना मम॥ ४॥ ब्रह्मा प्रोवाच शकतद् सुज्यते स्वकृतं फलम्। शकः पप्रच्छ भो बृहि किं मया दुष्कृतं कृतम्॥ ५॥ कद्यपोऽण्याह देवेशं भ्रणहत्या कृता त्वया। दित्युदरात् त्वया गर्भः कृतो वै बहुवा बलात्॥ ६॥

### छिहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( प्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममें आना, अदितिकी तपस्या और वासुदेवकी स्तुति, वासुदेवका अदितिके पुत्र वननेका आश्वासन और स्वतेजसे अदितिके गर्भमें प्रवेश )

पुलस्त्यज्ञी बोले—(नारदची!) तीनो छोकोका राज्य दानवोंके अधीन हो जानेपर शचीपित इन्द्र देवोके साथ महालोक गये। वहाँ उन्होने ऋपियोके साथ बेठे हुए कमल्योनि श्रद्धा एवं अपने पिता कश्यपकों देखा। उसके बाद इन्द्रने देवनाओं के सिहन मगा, कश्यप एवं उन सभी तपोधनोको सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवोके साथ इन्द्रने देवनाथ पितामहरो कहा—पितामह! बल्यान् बल्नि मेरा राज्य छीन लिया है। महानि कहा—इन्द्र! यह तुम अपने किये हुए कर्मका फल भोग रहे हो। इन्द्रने पूछा—कृपया आप बतलाइये कि मैने कौन-सा दुष्कर्म किया है। कश्यपने भी (उत्तरमें) इन्द्रसे कहा—तुमने भूग (गर्भस्थित बालक) की हत्या की है। तुमने दिनिके उदरमे स्थित गर्मको बल्पूर्वक अनेक दुकड़ोमें काट डाला है। १–६॥

पितरं प्राह देवेन्द्रः स मातुर्दोपतो विभो। कृन्तनं प्राप्तवान् गर्भो यदशाचा हि साभवत्॥ ७॥ ततोऽव्रवीत् कश्यपस्तु मातुर्दोपः स दासताम्। गतस्ततो विनिहतो दासोऽपि कुलिशेन भो॥ ८॥ तच्छुत्वा कश्यपवचः प्राह शकः पितामहम्। विनाशं पाप्मनो वृहि प्रायश्चित्तं विभो मम॥ ९॥ ब्रह्मा प्रोवाच देवेशं वसिष्ठः कश्यपस्तथा। हितं सर्वस्य जगतः शकस्यापि विशेपतः॥ १०॥

योगी सगवान् ब्रह्मानं उससे वहा — केवल तुम्हारा ही नहीं, अधित सापूर्ण लोकका खुमाव उस बल्ह्यालीने हरण कर लिया है। कले। महत्के साथ वहण और देवेन्द्रको देखो। बलिके पराक्रमसे सूर्य भी निस्तेज-से हो गये हैं। सहस्रशीर्ष तथा सहस्रपाद्- (विष्णु-) के सिवा तीनों लोकोमे उसके कर्मको वद करनेवाला कोई नहीं दीखता है। ने अविनाशी बलिहारा किये गये सद्धर्मके हेनु मिली हुई उसकी भूमि, लार्ग, राज्य, लक्ष्मी एवं यशका अपहरण करेंगे॥ ५-८॥

इत्येवमुक्तो देवेन वक्षणा किल्डिरव्ययः। दीनान् दृष्ट्वा स शक्रादीन् विभीतकवनं गतः॥ ९॥ इतः प्रावर्त्तत तदा फलेनीशाज्जगत्त्रये। धर्मोऽभवचतुष्पादश्चातुर्वण्येऽपि नारद॥ १०॥ ततोऽहिंसा च सत्यं च शौचिमिन्द्रियनिष्ठहः। दया दानं त्वानृशंस्यं शुश्रूपा यद्यकर्मे च ॥ ११॥ पतानि सर्वजगतः परिक्याप्य स्थितानि हि। विलिना वलवान् ब्रह्मन् तिष्योऽपि हि इतः इतः॥ १२॥

भगत्रान ग्रमाके इस प्रकार वाहनेपर अन्यय कालि, इन्द्र आदि देवनाओंको चिन्तिन हुआ देखकर विभीनक वनमें चला गया। नारदजी ! कालिके अदृश्य हो जानेसे तीनो लोकोमें सन्ययुग प्रवर्तित हो गया। चार्गे वर्णोमें चारों चरणोसे धर्म व्याप्त हो गया। तपस्या, अहिंसा, सन्य, पवित्रता, इन्द्रियनिष्रह, द्या, दान, मृदुता, सेवा और यज्ञकार्य—ये सभी समस्त जगत्मे हा गये। ब्रह्मन् ! ब्रह्मि बल्ह्याली कालिको भी सन्ययुग वना दिया॥ ६--१२॥

स्वर्मस्थायिनो वर्णो ह्याश्रमांश्चाविदान् द्विजाः। प्रजापालनधर्मस्थाः सदैव मनुजर्पभाः॥ १३॥ धर्मोत्तरे वर्तमाने ब्रह्मन्नस्थित्वात्त्रये। नैलोक्यलक्मीवेददा त्वायाता दानवेश्वरम्॥ १४॥ तामागतां निरोक्ष्येव सहस्राक्षश्चियं वितः। पत्रच्छ काऽिस मां बूहि केनास्यर्थेन चागता॥ १५॥ सा तद्वचनयाकण्यं प्राह् श्रीः पद्ममालिनी। चलेश्यणुष्य याऽिसत्वामायाता महिषी वलात्॥ १६॥

सभी वर्ण अपने-अपने धर्ममें स्थित हो गये। द्विजगण अपने-अपने आश्रमोंका पालन करने लगे तथा राजा प्रजापालनरूपी धर्मका आचरण करने लगे। ब्रह्मन् ! इन तीनों लोकोंके धर्म-परायण होनेपर वरदायिनी त्रैलोक्य-लक्ष्मी वानवराज विलक्षे पास आयीं। इन्द्रकी लक्ष्मीको उपस्थित हुई देखकर विलने पूछा—मुझे यह वतलाओं कि तुम कौन हो और किस उद्देश्यसे आयी हो। कमलकी मालासे अलंकत लक्ष्मीने उसकी बात सुनकर कहा—वले! मैं हठात् तुम्हारे पास आयी हूँ; मै जो (स्त्री) हूँ उसे सुनो।। १३—१६।।

अप्रमेयवलो देवो योऽसी बक्रगदाधरः। तेन त्यक्तस्तु मधवा ततोऽहं त्वामिहागता॥ १७॥ स निर्ममे युवतयश्चतस्त्रो रूपसंयुताः। इवेताम्बरधरा नैव इवेतस्त्रगनुरुपना॥ १८॥ श्वेतवृन्धारकारूढा सत्त्वाद्या इवेतचित्रहा। रक्ताम्बरधरा चान्या रक्तस्रगनुरुपना॥ १२ **॥** रक्तवाजिसमारूढा रकाङ्गी राजसी हि सा। पीताम्बरा पीतवर्णा पीतमाल्यानुलेपना॥ २०॥ सीवर्णस्यन्दनचरा तामसं गुणसाश्रिता । नीलास्वरा नीलमाल्या नीलगन्धानुलेपना ॥ २१ ॥ नीलवृपसमारूढा त्रिगुणा सा प्रकार्तिता । या सा इवेताम्बरा इवेता सत्त्वाढ्या कुञ्जरिश्रता॥ २२ ॥ सा ब्रह्माणं समायाता चन्द्रं चन्द्रानुनानपि। या रक्ता रक्तवसना वाजिस्था रजसान्विता॥ २३॥ तां भादाद् देवराजाय मनवे तत्समेधु च। पीताम्बरा या सुभगा रथस्था कनकामा॥ २४॥ प्रजापतिभ्यस्तां प्रादाच्छुकाय च विशःसु च। नीलचस्राऽलिसहशी या चतुर्थी वृषस्थिता ॥ २५ ॥ सा दानवान् नैर्ऋतांश्च शुद्धान् विद्याधरानिष । विप्राद्याः इवेतरूपां तां कथयन्ति सरस्वतीम् ॥ २६ ॥

अमित शिक्तशाली चक्र और गदाको धारण करनेवाले देव विण्णुने इन्द्रको छोड़ दिया है। अतः मै यहाँ तुम्हारे पास आयी हूँ। उन्होंने (विण्णुने) रूपसे सम्पन्न चार युवितयोंकी सृष्टि की। (पहली युवती) स्विन्त्रप्रधाना, र्वेतवर्णकी शरीरवाली, र्वेतवर्णका वल धारण करनेवाली, र्वेतमाल्य और अनुलेपनसे युक्त एवं रवेत गजपर आरूढ़ थी। (दूसरी युवती) राजोगुणप्रधाना, रक्तवर्णकी शरीरवाली, रक्तवर्णके वलको धारण करनेवाली, रक्तवर्णके माल्य और अनुलेपनसे युक्त तथा रक्तवर्णके अश्वपर आरूढ़ थी। (तीसरी युवती) तमोगुण-प्रधाना, पीतवर्णके शरीरवाली, पीतवर्णका वल्ल धारण करनेवाली, पीतवर्णकी माला और अनुलेपनसे युक्त तथा सुवर्णके वने रथपर आरूढ़ थी। (चौथी युवती) त्रिगुण-प्रधाना, नील शरीरवाली, नीलवर्णका वल्ल धारण करनेवाली एवं नीले वर्णकी माला, चन्द्रन और अनुलेपनसे युक्त तथा नील वर्णके वृष्पर आरूढ़ थी। सत्वप्रधाना, श्वेतवर्णकी शरीरवाली, श्वेतवर्ल धारण करनेवाली हाथीपर आरूढ़ (युवती) व्रह्मा, चन्द्रमा एव चन्द्रमाने अनुयायियोंके पास चली गयी। राजोगुणसे युक्त, रक्तवर्णकी शरीरवाली, रक्तवल धारण करनेवाली हाथीपर आरूढ़ (युवती) व्रह्मा, चन्द्रमा एव चन्द्रमाके अनुयायियोंके पास चली गयी। राजोगुणसे युक्त, रक्तवर्णकी शरीरवाली, रक्तवल धारण करनेवाली एव घोडेपर आरूढ़ युवतीको (उन्होंने) इन्द्र, मनु तथा उनके समानवाले लोगोंको प्रदान किया। क्तवकार्णकी शरीरवाली, पीतवर्णके वल्ल धारण करनेवाली, सीभाग्यवर्ती, रथपर आरूढ़ा युवतीको (उन्होंने) प्रजापित्यों, शुक्त एवं वैश्वयोंको दिया। नील्वर्णके वल्लको धारण करनेवाली, अमरके समान, वृष्पर स्थित चौथी (युवती) दानवो, नैर्झतों, शुद्धों एवं विश्वयरोंके पास चली गयी। उस श्वेतरुवाको विद्र आदि सरस्वती कहते हैं ॥ १०–२६॥

स्तुवन्ति ब्रह्मणा सार्धे मखे मन्त्रादिभिः सदा। क्षित्रया रक्तवर्णी तां जयश्रीमिति शंसिरे ॥ २७ ॥ सा चेन्द्रेणासुरश्रेष्ठ मनुना च यशिक्ति। वैद्यास्तां पीतवसनां कनकाङ्गीं सदेव हि ॥ २८ ॥ स्तुवन्ति लक्ष्मीमित्येवं प्रजापालास्त्रथेव हि । शूद्रास्तां नीलवणाङ्गीं स्तुवन्ति च सुभक्तितः ॥ २९ ॥ श्रिया देवीति नाम्ना तां समं देत्येश्च राक्षसैः । एवं विभक्तास्ता नार्यस्तेन देवेन चिक्रणा ॥ ३० ॥

यज्ञमें वे ब्रह्माके सिंहत उसका मन्त्रादिसे सदा स्तुति करते हैं। क्षत्रियजन उस रक्तवर्णाको जयश्री कहते हैं। असुरश्रेष्ठ ! वह इन्द्र तथा मनुके साथ यशोमती हुई। वैश्य तथा प्रजापितगण उस पीतवसना कनकाङ्गीकी स्तुति सदा छक्ष्मीके नामसे करते हैं। दैस्यो एवं राक्षसोंके साथ श्रूद्रगण श्रीदेवीके नामसे निक्तपूर्वक उस नीछ-वर्णाङ्गीकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार उन चक धारण करनेवाले देवने उन नारियोका विभाजन किया ॥२७-३०॥

पतासां च सक्तपश्चास्तिष्ठित निधयोऽव्ययाः । इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गास्तथोक्तयः ॥ ३१ ॥ चतुःपष्टिकलाः श्वेता महापद्मो निधिः स्थितः । मुक्तासुवर्णरजतं रथाश्वगजभूपणम् ॥ ३२ ॥ शास्त्रास्त्रादिकवस्त्राणि रक्ता पद्मो निधिः स्मृतः । गोमहिष्यः खरोष्टं च सुवर्णास्वरभूमयः ॥ ३३ ॥ शोषध्यः पश्चः पीता महानीलो निधिः स्थितः । सर्वासामपि जातीनां जातिरेका प्रतिष्ठिता ॥ ३४ ॥ शास्त्रोणपाणि संदर्भी नीला शहरे निधः स्थितः ।

अन्येषामि संहर्जी नीला राह्नो निधिः स्थितः। एतासु संस्थितानां च यानि रूपाणि दानव। भवन्ति पुरुषाणां वै तान् निवोध वदामि ते ॥ ३५॥

अक्षय निवियाँ इनके खरूपमें स्थित हैं। इतिहास, पुराण, साङ्ग वेड, स्मृतियाँ, चौंसठ कलाएँ तथा महापग्र निधि इवेताङ्गीके अन्तर्गत हैं। मुक्ता, सुवर्ण, रजत, रथ, अश्व, गज, भूपण, शख, अख एवं वख्नस्ररूप पद्मनिवि रक्ताङ्गीके अन्तर्गत हैं। गौ, भैंस, गर्दभ, उष्ट्र, सुवर्ण, वख्न, भूमि, ओषधियाँ एवं पशुस्करूप महानील निवि पीताङ्गीमें स्थित हैं। अन्य सभी जातियोंको अपनेमें समाविष्ट करनेवाली सारी जातियोंमें सर्वश्रेष्ट जानि (पर-सामान्यात्मक) खरूप शङ्कानिधिकी नीलाङ्गी देवीमें स्थित है। दानव ! इन-(निधियो-) के खरूपके अन्तर्गत पुरुषोंके जो लक्षण होते हैं, मै उनका वर्णन कर रही हूँ, उन्हें समझो—॥ ३१—३५॥

सत्यशौचाभिसंयुक्ता मखदानोत्सवे रताः। भवन्ति दानवपते महापद्माश्चिता नराः॥ ३६॥ यिन्वनः सुभगा द्वता प्रातिनो वहुदक्षिणाः। सर्वसामान्यसुखिनो नराः पद्माश्चिताः स्मृताः॥ ३७॥ सत्यानृतसमायुक्ता दानाहरणदक्षिणाः। न्यायान्यायव्ययोपेता महानीलाश्चिता नराः॥ ३८॥ नास्तिकाः शौचरहिताः कृपणा भोगवर्जिताः। स्तेयानृतकथायुक्ता नराः शङ्कश्चिता वले॥ ३९॥ दत्येवं कथितस्तुभ्यं तेषां दानव निर्णयः॥ ४०॥

दानवपते ! महापद्मके आश्रित रहनेवाले मनुष्य सन्य और शौचरी युक्त तथा यजन, टान और उत्सन्न करनेमें लीन रहते हैं । पद्मके आश्रित रहनेवाले मनुष्य यह करनेवाले, सौभाग्यशाली, अहङ्कारी, मानप्रिय, बर्ट्डत दक्षिणा देनेवाले तथा सर्वसाधारण लोगोंसे खुखी होते हैं । महानीलके आश्रित रहनेवाले व्यक्ति सत्य तथा असन्यसे युक्त, देने और लेनेमें चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करनेवाले होते हैं । वले ! शङ्काके आश्रित रहनेवाले पुरुप नास्तिक, अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करनेवाले एवं असत्य बोलनेवाले होते हैं । टानव ! मैने इस प्रकार आपसे उनके खरूपका वर्णन किया ॥ ३६–४०॥

थहं सा रागिणी नाम जयश्रीस्त्वामुपागता। ममास्ति दानवपते प्रतिशा साधुसम्मता॥ ४१॥ समाश्रयामि शौयाढ्यं न च हीयं कथंचन। नचास्तिभवनस्तुल्यो त्रैलोफ्येऽपिवलाधिकः॥ ४२॥ त्वया वलविभूत्या हि प्रीतिमं जितता ध्रुवा। यस्त्रया युधि विकम्य देवराजो विनिर्जितः॥ ४३॥ वतो मम परा प्रीतिर्जाता दानव शाश्वती। हप्ना ते परमं सत्त्वं सर्वेभ्योऽपि वलाधिकम्॥ ४४॥

वही रागिणी नामकी जयश्री मैं आपके पास आयी हूँ । दानवपते ! मेरी साधुजनोंसे अनुमोदित एक प्रतिज्ञा है । मैं वीर पुरुपका आश्रयण करती हूँ । नपुंसकके पास कभी नहीं जाती । तीनों छोकोंमें आपके सदश वळवान् दूसरा कोई नहीं है । अपनी वळ-सम्पत्तिसे तुमने मेरेमें दढ़ प्रीति उन्पन्न की है, क्योंकि संप्राममें पराक्रम कर तुमने देवराजको जीता है । दानव ! इसीसे आपके श्रेष्ठ सत्त्व एवं सभीसे अधिक वळको देखकर ( आपके प्रति ) मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गयी है ॥ ४१–४४ ॥

शौण्डीर्यमानिनं वीरं ततोऽहं खयमागता। नाइचर्य दानवश्रेष्ठ हिरण्यकशिपोः कुले॥ ४५॥ प्रस्तस्यासुरेन्द्रस्य तव कर्म यदोद्दशम्। विशेषितस्त्वया राजन् दैतेयः प्रिपतामहः॥ ४६॥ विजितं विक्रमाद् येन त्रेलोक्यं वै परहितम्। इत्येवमुक्त्वा वचनं दानवेन्द्रं तदा बलिम्॥ ४७॥ जयश्रीश्चन्द्रवदना प्रविणऽद्योतयच्छुभा। तत्यां चाथ प्रविण्यां विधवा इव योषितः॥ ४८॥ समाश्रयन्ति बलिनं हीशीधीधृतिकीर्त्तयः। प्रभा मितः क्षमा भृतिर्विद्या नीतिर्दया तथा॥ ४९॥ श्रुतिः समृतिर्धृतिः कीर्तिर्मृतिः शान्तिः क्षियान्वताः।

पुष्टिस्तुष्टी रुचिस्त्वन्या तथा सत्त्वाश्चिता गुणाः । ताः सर्वा वित्रमाश्चित्य व्यथ्राम्यन्त यथासुखम् ॥ ५० ॥ एवं गुणोऽभूद् दनुपुद्गवोऽसौ विव्यम्हात्मा शुभवुद्धिरात्मवान् । यज्वा तपसी मृदुरेव सत्यवाग् दाता विभर्ता स्वजनाभिगोप्ता ॥ ५१ ॥ त्रिविष्टपं शासित दानवेन्द्रे नासीत् श्चधार्तो मिलनो न दीनः । सदोज्ज्वलो धर्मरतोऽथ दान्तः कामोपभोक्ता मनुजोऽपि जातः ॥ ५२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चसप्तित्तमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥

अतः में अत्यन्त वलशाली तथा मानी वीर आपके पास अपने-आप ही आयी हूँ । दानवश्रेष्ठ ! हिरण्यकशिपुके वंशमें उत्पन्न आप असुरेन्द्रके लिये इस प्रकारके कमीके करनेमें कोई आश्चर्य नहीं है । राजन् ! शत्रुओंद्वारा अधिकृत त्रैलोक्यको अपने पराक्रमसे जीतकर आपने दितिके पुत्र अपने प्रपितामहको और विशिष्ट कर

दिया है। दानवेन्द्र बिलसे इस प्रकार कहकर चन्द्रवदना शुभा जयश्री (बिलमे ) प्रवेश करके (उन्हे ) प्रकाशित करने लगी। उनके प्रवेश कर जानेपर ही, श्री, बुद्धि, धृति, कीर्त्तिं, प्रभा, मित, क्षमा, समृद्धि, विद्या, नीति, दया, श्रुति, स्पृति, धृति, कीर्ति, मूर्तिं, शान्ति, िक्षमा, पृष्टि, तृष्टि एव अन्य सभी सत्त्वगुणके आश्रित अन्य देवियाँ भी विधवा श्रियोको भाँति बलिकी छत्रछायामें आनन्दपूर्वक रहने लगीं। अच्छी बुद्धिवाले, आत्मिनष्ठ, यज्ञ करने-वाले, तपस्ती, कोमल स्वभाववाले, सत्यवक्ता, दानी, अभावप्रस्तोके अभावको दूरकर पालन-पोषण एवं स्वजनोकी रक्षा करनेवाले दैत्यश्रेष्ठ महात्मा बिल इस प्रकारके गुणोसे सम्पन्न थे। दानवेन्द्र बिलके स्वर्गका शासन करते समय कोई भूखसे दुखी, मिलन एवं अभावप्रस्त नहीं था। मनुष्य भी सदा शुद्ध धर्म-परायण, इन्द्रिय-विजयी एवं इच्छानुकूल भोगसे सम्पन्न हो गये॥ ४५—५२॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचहत्तरचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥

# [ अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

गते त्रेलोक्यराज्ये तु दानवेषु पुरन्दरः। जगाम ब्रह्मसद्नं सह देवैः श्वीपितः॥१॥ तत्रापश्यत् स देवेशं ब्रह्माणं कमलोद्भवम्। ऋषिभिः सार्धमासीनं पितरं स्वं च कश्यपम्॥ २॥ ततो ननाम शिरसा शकः सुरगणैः सह। ब्रह्माणं कश्यपं चैव तांश्च सर्वीस्तपोधनान्॥ ३॥ प्रोवाचेन्द्रः सुरैः सार्धे देवनायं पितामहम्। पितामह हतं राज्यं बिलना बिलना मम॥ ४॥ ब्रह्मा प्रोवाच शकतेत् सुज्यते स्वकृतं फलम्। शकः पप्रच्छ भो ब्रूहि किं मया दुष्कृतं कृतम्॥ ५॥ कश्यपोऽप्याह देवेशं श्रूणहत्या कृता त्वया। दित्युद्ररात् त्वया गर्भः कृतो वै बहुधा बलात्॥ ६॥

## छिहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( प्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममें आना, अदितिकी तपस्या और वासुदेवकी स्तुति, वासुदेवका अदितिके पुत्र वननेका आश्वासन और स्वतेजसे अदितिके गर्भमें प्रवेश )

पुलस्त्यजी बोले—(नारदजी!) तीनों छोकोका राज्य दानवोके अधीन हो जानेपर शचीपित इन्द्र देवोके साथ ब्रह्म त्या । वहाँ उन्होने ऋपियोके साथ बर्ठे हुए कमलयोनि श्रक्षा एवं अपने पिता कश्यपको देखा। उसके बाद इन्द्रने देवनाओं के सिहन ब्रग्ना, कश्यप एवं उन सभी तपोधनोंको सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवोंके साथ इन्द्रने देवनाथ पितामहरो कहा—पितामह ! बलवान् बलिने मेरा राज्य छीन लिया है। ब्रह्माने कहा—इन्द्र ! यह तुम अपने किये हुए कर्मका फल भोग रहे हो। इन्द्रने पूछा—कृपया आप बतलाइये कि मैने कौन-सा दुष्कर्म किया है। कश्यपने भी (उत्तरमें) इन्द्रसे कहा—तुमने भूग (गर्मिश्यत बालक) की हत्या की है। तुमने दितिके उदरमे स्थित गर्मको बलपूर्वक अनेक दुकड़ोमें काट डाला है। १–६॥

पितरं प्राह देवेन्द्रः स मातुर्दोषतो विभो। कृत्तनं प्राप्तवान् गभों यदशौचा हि साभवत्॥ ७॥ ततोऽव्रवीत् कश्यपस्तु मातुर्दोषः स दासताम्। गतस्ततो विनिहतो दासोऽपि कुलिशेन भो॥ ८॥ तच्छुत्वा कश्यपवचः प्राह शकः पितामहम्। विनाशं पाष्मनो ब्रुहि प्रायश्चित्तं विभो मम॥ ९॥ ब्रह्मा प्रोवाच देवेशं विसष्ठः कश्यपस्तथा। हितं सर्वस्य जगतः शकस्यापि विशेषतः॥ १०॥

पुरुपोत्तमः। तं प्रपद्यस्य दाएणं स तं छेयो विधास्प्रति॥ ११॥ सहस्राक्षोऽपि वचनं गुरूणां स निशस्य वै। ग्**कु**चकगद्याणिर्मीयवः प्रोवाच स्वल्पकालेन कस्मिन् प्राप्यो वहृद्यः। तमूचुर्देवता मन्ये स्वल्पकाले प्रहोदयः॥१२॥

इन्द्रने अपने पिता कस्यपसे कहा—विभो ! जननीके दोपसे वह गर्भ छिन हुआ था; क्योंकि वे अपवित्र हो गयी थीं । उसके वाद कस्यपने कहा---माताके दोपसे वह दासताको प्राप्त हो चुका था, उसके बाढ तुमने ढासको भी बज़से मारा । कस्यपके उस बचनको सुनकर इन्द्रने पितामहसे कहा-विमो ! मुझे पापका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त वनला दीजिये । ब्रह्मा, विसष्ट एवं कल्यपने देवेश-( इन्द्र-)से सव जगत्के छिये—विशेपरूपसे इन्द्रके लिये हितकारी वचन कहा—तुम शहू, चक्र तथा गटा धारण करनेवाले पुरुपोत्तम भगवान् लक्ष्मीपनि श्रीविप्णुकी शरणमे जाओ । वे तुम्हारा कल्याण करेंगे । उन सहस्राक्षने गुरुजनोका वचन मुनकर कहा—थोड़े समयमे अधिक-से-अधिक उन्नतिकी प्राप्ति कहाँ सम्मत्र है ! देवोने उनसे कहा— खन्य समयमें महती उन्नित मत्येलोकमें सम्भव है ॥ ७-१२ ॥

इन्येवसुक्तः सुरराड् विरिश्चिना मरीचिषुत्रेण च कद्यपेन । तथैव मित्रावरुणात्मजेन वगान्महीगृष्टमवाण्य तस्यौ ॥ १३ ॥ कालिक्षरस्योत्तरतः सुवुण्यस्तथा हिमाद्देरिप दक्षिणस्थः । कुरास्थलात् पूर्वत एव विश्वतो वसोः पुरात् पश्चिमतोऽवतस्ये॥१४॥ पूर्व गयेन नृवरेण यत्र यप्टोऽभ्वमधः शतकृतसद्क्षिणः। शतकृत्सहस्रकृत्ररेन्द्रस्यथ्य सहस्रकृद् वै॥१५॥ इति प्रसिद्धः। तथा पुरा दुर्यजनः सुरासुरैः ख्यातो महामेध वास्तव्यमव्यक्ततनुः खमूर्तिमत्। यत्रास्य चक्रं भगवान् मुरारिः कुठारः ॥ १६॥ गदाधरेति महाघवृक्षस्य शितः ख्याति जगामाथ

ब्रह्मा, मरीचिपुत्र करयप एवं विसप्ठके ऐसा कहनेपर सुरराज इन्द्र तेजीसे पृथ्वीतलपर आ गये। वे कालिक्षर पर्वतके उत्तर, हिमादिके दक्षिण, कुरास्थलके पूर्व एवं वसुपुरके पश्चिममे स्थित विख्यात पुण्य स्थानमें रहने लगे—जहाँ पहले राजा गयने दक्षिणाके साथ सौ अश्वमेय यज्ञ, ग्यारह सौ नरमेय यज्ञ तथा एक हजार राजसूय यज्ञका अनुष्टान किया था । उसी प्रकार पहले ( उसने ) जहाँपर सुरों एवं असुरोसे कठिनाईसे किया जा सकनेवाला महामेथ नामक प्रसिद्ध यज्ञ अनुष्टित किया था और उसके लिये जहाँ आकाशखरूप अन्यक्तशरीरी मुरारि-( विष्णु-) ने वहाँ निवास किया था। इसके वाद वे गढाधर नामसे प्रसिद्ध हुए, जो महान् अघरूपी बृक्षके लिये तीदण कुटारसक्य हैं ॥ १३-१६॥

यस्मिन् द्विजेन्द्राः श्रुतिशास्त्रवर्जिताः समत्वमायान्ति पितामहेन । सकृत् पितृन् यत्र च सम्प्रपूज्य भक्त्या त्वनन्येन हि चेतसैव। मानवा लभन्त्यनन्त्यं भगवत्प्रसाद्ात्॥१७॥ महामेथमखस्य सुरर्पिकन्या जलापदेशाद्धिमशैलमेत्य। संदर्शनप्राशनमज्जनेन ॥ १८॥ महानदी यत्र जगन्पापविनष्टिमध्यां समभ्येत्य महानद्यास्तटेऽद्भुते । आराधनाय देवस्य कृत्वाश्रममवस्थितः ॥ १९ ॥

्णतःस्रायी त्वधःशायी एकभुक्तस्त्वयाचितः। तपस्तेषे सहस्राक्षः स्तुवन् देवं गदाधरम्॥ २०॥

तस्येवं तप्यतः सम्यन्जितसर्वेन्द्रियस्य हि। कामकोधविहीनस्य साग्रः संवत्सरो गतः॥२१॥ ततो गदाधरः प्रीतो वासवं प्राह नारद् । गच्छ प्रीतोऽस्मि भवतो मुक्तपापोऽसि साम्प्रतम्॥२२॥

जहाँ वेद-शास्त्रसे रहित होनेपर भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मकी समानता प्राप्त करते हैं एवं मनोयोगसे सिक्तसिहत मनुष्य एक बार भी पितरोंका पूजन करके भगवान्के अनुग्रहसे महामेध नामक यज्ञका अनन्त फल प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ देवर्षिकी कन्या श्रेष्ठ महानदी है, जो जलरूपसे हिमालयपर प्रवहमान होकर अपने दर्शन, पान एवं मज्जन करनेसे जगत्के पापोंको विनष्ट करती है। विष्णुकी आराधना करनेके लिये इन्द्र वहाँ महानदीके विचित्र तटपर गये और आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रातःकाल खान, भूमिपर शयन एवं विना माँगे मिले हुए पदार्थसे एक समय भोजन करते हुए गढाधारी देवकी स्तुति करते हुए तपस्या करने लगे। सर्वथा जितेन्द्रिय एवं काम-कोधादिसे रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते हुए उनका एक वर्ष बीत गया। नारदजी! उसके बाद गढा धारण करनेवाले विष्णुने प्रसन्न होकर इन्द्रसे कहा—जाओ, में प्रसन्न हुँ; अब तुम पापसे मुक्त हो गये हो।। १७–२२।।

निजं राज्यं च देवेश प्राप्स्यसे निचरादिव। यतिष्यामि तथा शक्त भावि श्रेयो यथा तव ॥ २३ ॥ इत्येवमुक्तोऽथ गदाधरेण विसर्जितः स्नाप्यं मनोहरायाम्। स्नातस्य देवस्य तदैनसो नरास्तं प्रोचुरस्नाननुशासयस्व ॥ २४ ॥ प्रोवाच तान् भीषणकर्मकारान् नाम्ना पुलिन्दान् मम पापसम्भवाः। वसध्वमेवान्तरमद्रिमुख्ययोर्हिमाद्रिकालिङ्जरयोः पुलिन्दाः॥ २५ ॥ इत्येवमुक्तवा सुरराद् पुलिन्दान् विमुक्तपापोऽमरसिद्धयदौः। सम्पूज्यमानोऽनुजगाम वाश्रमं मातुस्तदः धर्मनिवासमीङ्यम्॥ २६ ॥

देवेश! (अव ) तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। इन्द्र! जैसे तुम्हारा आगेका श्रेय (कल्याण) होगा, वैसा ही मे प्रयत्न करूँगा। गदाधर श्रीविष्णुने ऐसा कहनेके बाद इन्द्रको मनोहरा नदीमे स्नान कराकर विदा कर दिया। इन्द्रके स्नान कर लेनेपर उनके पाप-पुरुषोंने उनसे कहा—हमें अनुशासित कीजिये। (इन्द्रने) उन भयंकर कर्म करनेवाले लोगोंसे कहा—मेरे पापसे उत्पन्न तुमलोग पुलिन्द कहे जाओगे। तुमलोग हिमालय एवं कालिक्षर नामके दोनो श्रेष्ठ पर्वतोके बीचकी भूमिमें निवास करो। पुलिन्दोंसे ऐसा कहनेके पश्चात् पापसे मुक्त हुए सुरराज देवों, सिद्धों एवं यक्षोंसे प्जित होते हुए माताके धर्मके आश्रयरूप पूज्य आश्रममें चले गये॥ २३—२६॥

दृष्ट्वाऽदिति मूर्षिन कृताञ्जलिस्तु विनम्नमौलिः समुपाजगाम।
प्रणम्य पादौ कमलोदराभौ निवेदयामास तपस्तदात्मनः॥२७॥
पप्रच्छ सा कारणमीश्वरं तमाम्राय चालिङ्ग्य सहाश्चरण्या।
स चाचचक्षे विलेना रणे जयं तदात्मनो देवगणैश्च सार्थम्॥२८॥
श्रुत्वैव सा शोकपरिष्लुताङ्गी ज्ञात्वा जितं दैत्यसुतैः सुतं नम्।
दुःखान्विता देवमनाद्यमीङ्यं जगाम विष्णुं शरणं वरेण्यम्॥२९॥

अदितिका दर्शन कर हाथ जोड़ तथा सिर झुकाकर इन्द्र उनके समीप आये एव उनके कमलकी कान्तिवाले चरणोमे प्रणाम करनेके बाद उन्होंने अपनी तपस्याका वर्णन किया । उन-( अदिति-) ने अश्रुपूर्ण दृष्टिसे ( इन्द्रको ) सूँघा एव उनको गले लगाकर ( तपस्याका कारण ) पूछा । इन्द्रने बलिद्वारा देवोसहित अपने पराजित होनेका पूरा समाचार कह सुनाया । यह सुननेके बाद वे अपने उस पुत्रको दितिके पुत्रोंद्वारा पराजित जान शोकसे भर गर्यी एवं दु:खसे दुखी होकर (अदिनि ) वरेण्य एवं अनादि देव विष्णुकी शरणमें गर्या ॥ २७–२९ ॥ नारद उवाच

कस्मिन् जिन्ति सुरसत्तमानां स्थाने ह्योकेशमनन्तमाद्यम्। चराचरस्य प्रभवं पुराणमाराधयामास द्युमे चद् त्यम्॥३०॥ नारदने कहा (पूछा)—(कृपया) आप यह वतलाइये कि देवोंकी माता अदितिने किस जुम स्थानपर अनादि, अनन्त, चर और अचरके उत्पन्न करनेवाले एवं पुरातन ह्यीकेशकी आरावना की !॥ ३०॥

> पुलस्य उवाच
> सुरारणिः शक्रमवेक्य दीनं पराजिनं दानवनायकेन । सितेऽथ पक्षे मकर्रक्षगेऽके घृतार्चिपः स्याद्थ सप्तमेऽिद्ध ॥ ३१ ॥ द्यूवे देवं त्रिदशाधिपं नं महोद्ये शक्रदिशाधिरूढम् । निराशना संयतवाक् सुचित्ता तदोपतस्ये शरणं सुरेन्द्रम् ॥ ३२ ॥

पुलस्त्यजी बोले—दानव-नायकद्वारा पराजित हुए दीन वने इन्द्रको देखकर अदिनि सूर्यके मकरराशिमें स्थित हो जानेपर शुक्रपक्षकी मूर्य-सप्तमीके दिन उन सुरोंके खामी सूर्यदेवको महान् उदयाचलपर पूर्व दिशामें उगनेपर देखकर उपवास करती हुई बाणी एवं मनको संयत करके उन सुरेन्द्र-(सूर्य-) की शरणमें गर्यो ॥ ३१-३२ ॥

अदितिस्वाच दिव्याम्बुजकोशचौर जयस्व संसारतरोः पापन्धनजातवदस्तमौघसंरोध नमो नमस्ते ॥ ३३ ॥ नमोऽस्तु ते भास्कर दिव्यमूर्ते त्रेलोक्यलक्मातिलकाय ते नमः। सर्वचराचरस्य नाथोऽसि मां पालय विश्वमूर्ते॥ ३४॥ जगन्मयेन नाथेन शको निजराज्यहानिम्। शञ्जपराभवं च ततो भवन्तं शरणं प्रपन्ना॥३५॥ इत्येवमुक्त्वा सुरपूजितं सा आलिख्य रक्तेन हि चन्द्नेन। करवीरपुषीः संधूप्य धृषैः कणमकी लेयम् ॥ ३६॥ निवेद चैवाज्ययुतं महाईमन्नं महेन्द्रस्य हिताय स्तवेन पुण्येन च संस्तुवन्ती स्थिता निराहारमधीपवासम्॥३७॥

अदितिने कहा—हे दिग्य कमल्कोशको अपनेमें लिपाकर रखनेवाले ! आपकी जय हो | हे संसाररूपी वृक्षके कुठार ! आपकी जय हो | हे पापक्षी इन्धनके लिपे आग्न ! आपकी जय हो | हे अन्धकार (अज्ञान)के समृहके विनाश करनेवाले ! आपको वारम्वार नमस्कार है | हे मास्कर ! हे दिन्धमूर्ते ! आपको नमस्कार है | हे त्रें लेक्य-लक्ष्मीक खामिन् ! आपको नमस्कार है | आप समस्त चर और अचर जगत्के कारण तथा खामी हैं | हे विश्वमूर्ते ! आप मेरी रक्षा कीजिये | हे जगनाथ ! जगन्मय आप खामीके ही कारण इन्द्रको अपने राज्यकी हानि एवं शत्रुसे पराभवकी भी प्राप्ति हुई हे | अतः मै आपकी शरणमें आयी हूँ | ऐसा कहनेके बाट रक्तचन्दनद्वारा देवोंसे पूजिन सूर्यको चित्रितकर उन देवी (अदिति-) ने कनेलके पुण्योंमे उनका पूजन किया और धूपसे धूपित करनेके बाट महेन्द्रकी मर्लाईके लिये भूर्यके लिये वृतसे बने उत्तम अन अपिन किया तथा निराहार रहकर पवित्र स्तोत्रोंसे स्तुनि करती हुई (साधनामें ) बैठी रहीं ॥ ३३—३७॥

ततो द्वितीयेऽद्धि कृतप्रणामा स्नात्वा विधानेन च पूजयित्वा।
दत्त्वा द्विजेभ्यः कणकं तिलाज्यं ततोऽग्रतः सा प्रयता वभूव॥३८॥
ततः प्रीतोऽभवद् भानुर्घृताचिः सूर्यमण्डलात्। विनिःस्त्याग्रतः स्थित्वा इदं वचनमञ्ज्वीत्॥३९॥
वतेनानेन सुर्भातस्तवाहं दक्षनिदिनि। प्राप्स्यसे दुर्लभं कामं मत्प्रसादान्न संशयः॥४०॥
राज्यं त्वचनयानां वे दास्ये देवि सुरारणि। दानवान् ध्वंसयिष्यामि सम्भूयवोदरे तव॥४१॥

दूसरे दिन प्रणाम करनेके बाद त्रिधिसे स्नान एवं पूजा करके उन्होंने ब्राह्मगोको कणक, तिल एवं घृत प्रदान किया और उसके बाद वे और अधिक सयत रहने लगीं। इससे घृतार्चि मानु प्रसन्न हो गये। (वे) सूर्य-मण्डलसे निकले एव अदितिके सामने खड़े होकर यह वचन बोले—दक्षनिदिनि! तुम्हारे इस ब्रतसे मै बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मेरी कृपासे तुम निःसन्देह मनोवाञ्चित दुर्लभ वस्तु प्राप्त करोगी। देत्रि! देवजनिनि! मै तुम्हारा पुत्र होकर देवपुत्रोको राज्य दूंगा और दानवोका नाश करूँगा।। ३८-४१।।

तद्वाक्यं वासुदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मन् सुरारणिः। प्रोवाच जगतां योनि वेपमाना पुनः पुनः॥ ४२॥ कथं त्वासुदरेणाहं वोद्धं शक्ष्यामि दुर्धरम्। यस्योदरे जगत्सर्वं वसते स्थाणुजङ्गमम्॥ ४३॥ कस्त्वां धारियतुं नाथ शक्तस्त्रैलोक्यवार्यसि। यस्य सप्तार्णवाः कुक्षौ निवसन्ति सहादि्रिमः॥ ४४॥ तसाद् यथा सुरपतिः शकः स्थात् सुरराडिह। यथा च न मम क्लेशस्त्रथा कुरु जनार्दन॥ ४५॥

[ पुलस्त्यजी कहते हैं—] ब्रह्मन् ! वासुदेवका वह वाक्य सुनकर वार-वार कॉपती हुई देवोंकी माता अदितिने संसारको उत्पन्न करनेवाले विष्णुसे कहा—जिसके (विशाल) उदरमे स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त संसार निवास करता है, ऐसे त्रिलोकीको धारण करनेवाले आपको मै अपने उदरमे कैसे धारण कर सकूँगी ! नाय ! आप तीनों लोकोंको धारण करनेवाले हैं । जिसकी कुक्षिमें पर्वतोंके साथ सातो समुद्र अवस्थित हैं ऐसे आपको कौन धारण कर सकता है ! अतः हे जनार्दन ! आप वैसा ही करें जिससे इन्द्र देवताओंके खामी वन जायँ और मुझे भी कष्ट न हो ॥ ४२—४५ ॥

### विष्णुरुवाच

सत्यमेतनमहाभागे दुर्धरोऽस्मि सुरासुरैः। तथापि सम्भविष्यामि अहं देव्युदरे तव॥४६॥ आत्मानं भुवनान् शैलांस्त्वाञ्च देवि सकश्यपाम्। धारियष्यामि योगेन मा विषादं कृथाऽम्विके॥४७॥ तवोदरेऽहं दाक्षेयि सम्भविष्यामि वै यदा। तदा निस्तेजसो देत्याः सम्भविष्यत्यसंशयम्॥४८॥ इत्येवमुक्त्वा भगवान् विवेश तस्याश्च भूयोऽरिगणप्रमर्दी। स्रतेजसींऽशेन विवेश देन्याः तदोदरे शक्तिहताय विप्र॥४९॥ इति श्रीवामनपुराणे पट्सहतितमोऽध्यायः॥७६॥

विष्णुने कहा—महाभागे ! यह सत्य है कि मैं देवो और दैत्योसे घृत नहीं हो सकता, किर भी हे देवि ! मैं आपके उदरसे उत्पन्न होऊँगा । देवि ! खयंको, (चौदहों) भुवनों, पर्वतों एवं कश्यपसिहत आपको भी मैं योगद्वारा धारण करूँगा । मातः ! आप विषाद न करें। दक्षात्मजे ! जन्न मै आपके उदरमें आऊँगा तन दैत्य निस्सन्देह तेजोहीन हो जायँगे । [ पुछस्त्यजी कहते हैं—] त्रिप्र ! ऐसा कहकर शत्रुओंके नाश करनेवाले भगतान् विष्णु इन्द्रकी महाईके छिये अपने तेजके अंशमात्रसे उन देवीके उदरमें प्रविष्ट हो गये ॥ ४६–४९ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

पौत्रस्यैतद् वचः श्रुत्वा प्रह्लादः क्रोधमूर्छितः। धिम्धिगित्याह स विं वैकुण्ठाक्षेपवादिनम् ॥ २५ ॥ धिक् त्वां पापसमाचारं दुप्रदुद्धिं सुवालिशम्। हिर्पे निन्द्यतो जिह्ना कथं न पितता तव ॥ २६ ॥ शोच्यस्त्वमिस दुर्दुद्धे निन्द्नीयश्च साधुभिः। यत् त्रैलोक्यगुरुं विष्णुमभिनिन्दिस दुर्मते ॥ २७ ॥ शोच्यश्चास्मि न संदेहो येन जातः पिता तव । यस्य त्वं कर्कशः पुत्रो जातो देवावमान्यकः ॥ २८ ॥

पुलस्त्यने कहा—पात्रकं इस वचनको सुनकर अत्यन्त कुपित हुए उन प्रह्लादने विष्णुकी निन्दा करनेवाले बिलसे कहा—पापकर्मा दुष्टबुद्धि तुम मूर्खको धिक्कार है । विष्णुकी निन्दा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर गयी दुर्बुद्धे ! दुर्मते ! तुम शोक करने लायक और सज्जनोंद्वारा निन्दा किये जाने योग्य हो । क्योंकि तुम तीनों लोकोके गुरु विष्णुकी निन्दा कर रहे हो । निस्सन्देह मै भी शोक किये जाने लायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस पिताको जन्म दिया, जिससे तुम देवताओंकी निन्दा करनेवाले तथा उग्र पुत्र हुए ॥ २५–२८॥

भवान् किल विज्ञानाति तथा चामी महासुराः। यथा नान्यः प्रियः कश्चिन्मम तस्माज्जनार्दनात् ॥ २९ ॥ जानन्निप प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम। सर्वेद्वरेद्वरं देवं कथं निन्दितवानिस ॥ ३० ॥ गुरुः पूज्यस्तव पिता पूज्यस्तस्याप्यहं गुरुः। ममापि पूज्यो भगवान् गुरुलोंकगुरुर्हिरः॥ ३१ ॥ गुरोर्गुरुगुरुर्मूढ पूज्यः पूज्यतमस्तव। पूज्यं निन्दयते पाप कथं न पतितोऽस्यधः॥ ३२ ॥

निश्चय ही तुम और ये महासुर भी जानते हैं कि जनार्दनसे अधिक दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। विष्णु मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रिय है, यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्वरेश्वर देवकी निन्दा किस प्रकार की श तुम्हारे पिता ( तुम्हारे लिये ) गुरु एवं पूजनीय हैं। उनका भी गुरु तथा पूजनीय मै हूं। लोकगुरु भगवान् विष्णु मेरे भी पूजनीय और गुरु हैं। मूट पापिन् ! गुरुके भी गुरु तुम्हारे लिये पूज्य एव पूज्यतम हैं। तुम पूजनीयकी निन्दा करते हो, इसलिये तुम नीचे क्यो नहीं गिर गये।। २९–३२।।

शोचनीया दुराचारा दानवामी कृतास्त्वया। येषां त्वं कर्कशो राजा वासुदेवस्य निन्दकः॥ ३३॥ यसात् पूज्योऽर्चनीयश्च भवता निन्दितो हरिः। तसात् पापसमाचार राज्यनाशमवाण्नुहि॥ ३४॥ यथा नान्यत् प्रियतरं विद्यते मम केशवात्। मनसा कर्मणा वाचा राज्यश्चष्टस्तथा पत॥ ३५॥ यथा न तसादपरं व्यतिरिक्तं हि विद्यते। चतुर्दशसु लोकेषु राज्यश्चष्टस्तथा पत॥ ३६॥ सर्वेषामपि भूतानां नान्यल्लोके परायणम्। यथा तथाऽनुपद्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम्॥ ३७॥

तुमने दुराचरण करनेवाले इन दानवोको शोचनीय बना दिया। क्योंकि वासुदेवकी निन्दा करनेवाले कठोर-स्वभावके तुम इनके राजा हो। हे पापका आचरण करनेवाले! यत: तुमने पूजनीय एवं अर्चनीय विष्णुकी निन्दा की है, अत: तुम्हारे राज्यका विनाश होगा। क्योंकि मन, कर्म एवं वाणीसे मेरा केशवसे अविक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, अत: राज्यसे श्रष्ट होकर तुम अध:पितत हो जाओ। क्योंकि चौदहों लोकोमे उनसे मिन्न दूसरा कोई नहीं है, अत: राज्य-श्रष्ट होकर तुम पितत हो जाओ; क्योंकि संसारमे सभी मृतोका (वासुदेवके अतिरिक्त) दूसरा कोई आधार नहीं है, अत: मै तुम्हे राज्यच्युत हुआ देखूँ॥ ३३–३७॥

#### पुलस्त्य उवाच

पवमुच्चारिते वाक्ये बिलः सत्वरितस्तदा । अवतोयासनाद् ब्रह्मन् कृताञ्जलिपुटो बली ॥ ३८॥ शिरसा प्रणिपत्याह प्रसादं यातु मे गुरुः । कृतापराधानिप हि क्षमन्ति गुरवः शिशून् ॥ ३९॥ तत्साधु यदहं शप्तो भवता दानवेदवर। न विभेमि परेभ्योऽहं न च राज्यपरिक्षयात्॥ ४०॥ नैव दुःखं मम विभो यदहं राज्यविच्युतः। दुःखं कृतापराचत्वाद् भवतो मे महत्तरम्॥ ४१॥ तत् क्षम्यतां तात ममापराचो वालोऽस्म्यनाथोऽस्मि सुदुर्मतिश्च। कृतेऽपि दोषे गुरवः शिशूनां क्षमन्ति दैन्यं समुपागतानाम्॥ ४२॥

पुलस्त्यजी वोले—प्रहान् ! इस प्रकार कहे जानेपर बलशाली बिल शीब ही आसनसे नीचे उत्तरा और हाथ जोड़कर उसने सिरसे झुककर प्रणाम कर कहा—गुरो ! मेरे ऊपर आप प्रसन्त हो । बडे लोग अपराव करनेपर भी बालकोंको क्षमा करते हैं । दानवेश्वर ! आपका मुझे शाप देना ठीक है । मै शत्रुओसे तथा राज्यके विनाश होनेसे भयभीत नहीं हूँ । विभो ! मुझे राज्यसे भ्रष्ट हो जानेका कप्ट भी नहीं है, परंतु आपका अपराव करनेका मुझे सबसे अधिक दु:ख है । इसलिये तात ! आप मेरे अपराधको क्षमा करें । मै एक अनाय दुर्जुद्धि शिशु हूँ । गुरुजन दोव करनेपर भी आर्त बने हुए बालकोको क्षमा कर देते हैं ॥ ३८-४२ ॥

पुरुस्य उवाच स प्वमुक्तो वचनं महात्मा विमुक्तमोहो हरिपाद्भकः। चिरं विचिन्त्याद्भुतमेतदित्यमुवाच पौत्रं मधुरं वचोऽथ॥४३॥

(फिर) पुलस्त्यजी चोले—इस प्रकारके वचन कहनेपर विष्णुके चरणोमे श्रद्धा रखनेवाले ज्ञानी महात्मा-(प्रह्लाट-)ने वहुत देरतक विचारकर पौत्रसे इस प्रकार अद्भुत एव मधुर यह वचन कहा ॥ ४३ ॥

प्रह्लाद उवाच तात मोहेन में ज्ञानं विवेकश्च तिरस्कृतः। येन सर्वगतं विष्णुं जानंस्त्वां द्यासवानहम् ॥ ४४ ॥ नूनमेतेन भान्यं वे भवतो येन दानव। ममाविशन्महावाहो विवेकप्रतिषेधकः॥ ४५ ॥ तस्माद् राज्यम्प्रति विभो न ज्वरं कर्तुमर्हेसि। अवद्यं भाविनो ह्यर्था न विनद्यन्ति कर्हिचित्॥ ४६ ॥ पुत्रमित्रकलत्रार्थे राज्यभोगयनाय च। आगमे निर्गमे प्राक्षो न विपादं समाचरेत्॥ ४७ ॥

प्रह्लादने कहा—तात ! अज्ञानने मेरे ज्ञान एव विवेकको ढक दिया था । इसीसे विष्णुको सर्वव्यापी जानते हुए भी मेने तुम्हे शाप दे दिया । दानव ! निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकारकी होनहार थी । इसीसे विवेकका प्रतिवन्यक—विवय-वासनारूप अज्ञान मुझमे प्रवेश कर गया था । इसिलिये विभो ! राज्यके लिये कष्ट मत करो । अवश्यम्मावी विषय कभी भी विनष्ट नहीं होते । बुद्धिमान् व्यक्तिको पुत्र, मित्र, पत्नी, राज्यभोग और धनके आने तथा जानेपर चिन्तित नहीं होना चाहिये ॥ ४४-४७॥

यथा यथा समायान्ति पूर्वकर्मविधानतः। सुखदुःखानि दैत्येन्द्र नरस्तानि सहेत् तथा॥ ४८॥ आपदामागमं दृष्ट्वा न विपण्णो भवेद् वशी। सम्पदं च सुविस्तीर्णा प्राप्य नोऽधृतिमान् भवेत्॥ ४९॥ धनक्षये न मुद्यन्ति न हृष्यन्ति धनागमे। धीराः कार्येषु च सदा भवन्ति पुरुपोत्तमाः॥ ५०॥ एवं विदित्वा दैत्येन्द्र न विपादं कथंचन। कर्तुमहिस विद्यांस्त्वं पण्डितो नावसीदिति॥ ५१॥

दैत्येन्द ! पूर्वजनममे किये हुए कर्मों विधानसे जैसे-जैसे सुख और दुःख आते हैं, मनुष्यको उसी प्रकार उनको सहन कर लेना चाहिये। संयम करनेगले व्यक्तिको आपित्तयोका आगमन देखकर पीडित नहीं होना चाहिये एव अत्यन्त अधिक सम्पत्तिको देखकर धीग्ता नहीं खो देनी चाहिये। उत्तम पुरुप धनके नष्ट होनेपर चिन्ता एव धनकी प्राप्ति होनेपर हर्प नहीं करते। वे कर्तव्य कर्मके प्रति सदा धीर बने रहते हैं। देत्येन्द्र! इस प्रकार जानकर तुम्हे किसी प्रकारका शोक नहीं करना चाहिये: तुम बिद्वान् हो! बिद्वान् व्यक्ति दुःखी नहीं होते॥ ४८—५१॥

तथाऽन्यच महावाहो हितं शृणु महार्थकम् । भवतोऽथ तथाऽन्येपां श्रुत्वा तच्च समाचर ॥ ५२ ॥ शरण्यं शरणं गच्छ तमेव पुरुषोत्तमम् । स ते त्राता भयादसाद् दानवेन्द्र भविष्यति ॥ ५३ ॥ ये संश्रिता हरिमनन्तमनादिमध्यं विष्णुं चराचरगुरुं हरिमीशितारम् । संसारगर्तपतितस्य करावलम्बं जूनं न ते भुवि नरा ज्वरिणो भवन्ति ॥ ५४ ॥ तन्मना दानवश्रेष्ठ तद्भक्तश्च भवाधुना । स एप भवतः श्रेयो विधास्यति जनार्दनः ॥ ५५ ॥ अहं च पापोपशमार्थमीशमाराध्य यास्ये प्रतितीर्थयात्राम् । विमुक्तपापश्च ततो गमिष्ये यत्राच्युतो लोकपतिर्नृसिंहः ॥ ५६ ॥

महावाहो ! तुम अपने लिये तथा अन्योंके लिये महान् अर्थपूर्ण एवं कल्याणकर ( वचन ) सुनो और सुनकर वैसा ही करो । दानवेन्द्र ! तुम उन्हीं शरणागतकी रक्षा करनेवाले पुरुषोत्तमकी शरणमें जाओ । वे ही इस भयसे तुम्हारी रक्षा करेगे । आदि, मध्य और अन्तसे हीन, चर और अचरके गुरु, संसाररूपी गत्तमें गिरे हुओंके लिये हाथका आश्रय देनेवाले एवं सबके नियन्ता हरि विष्णुकी शरणमें जानेवाले मनुष्य निश्चय ही संसारमें संतप्त नहीं होते । दानवश्रेष्ठ ! अब तुम अपना मन उन्हींमें लगाकर उनके भक्त बनो । वे जनार्दन ही तुम्हारा कल्याण करेंगे । में भी पापके विनाशके लिये ईश्वरकी आराधनाकर तीर्थयात्रा करने जाऊँगा और पापसे विमुक्त होकर में वहाँ जाऊँगा, जहाँ लोकपति अच्युत नृसिंह हैं ॥ ५२—५६ ॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवमाश्वास्य वर्िल महातमा संस्मृत्य योगाधिपति च विष्णुम् । आमन्त्र्य सर्वोन् द्नुयूथपालान् जगाम कर्तुं त्वथ तीर्थयात्राम् ॥ ५७ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

पुलस्त्यजी योले—इस प्रकार बिल्को आश्वासन देनेके बाट महात्मा-( प्रह्लाद-) ने योगके अधिपति विष्णुका स्मरण किया और दानवसम्होके पालकोंसे अनुमति लेकर तीर्थयात्रा करने चले गये। ॥ ५७॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७७ ॥

# [ अथाष्ट्रसप्ततितमोऽध्यायः ]

नारद उवाच

कानि तीर्यानि विभेन्द प्रह्लादोऽनुजगाम ह । प्रह्लादतीर्थयात्रां मे सम्यगाख्यातुमईसि ॥ १ ॥ अठहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ

( प्रह्लादक्षी तीर्थयात्रा, घुन्धु और वामन-प्रसङ्ग, धुन्धुका यज्ञानुष्ठान, वामनका प्राद्धभीव और उनके लिये दान देनेका धुन्धुका निश्चय, वामनका त्रिविकम होना और धुन्धुका वध )

नारदने कहा (पूछा)—श्रेष्ठ विप्र ! प्रहाद (क्रमशः) किन-किन तीर्थोर्मे गये। कृपया आप मुझसे प्रहादकी तीर्थयात्राका भलीमाँति वर्णन कीजिये॥ १॥

पुलस्त्य उवाच

श्र्णुष्व कथयिप्यामि पापपद्भप्रणाशिनीम् । प्रह्लादतीर्थयात्रां ते शुद्धपुण्यप्रदायिनीम् ॥ २ ॥ संत्यज्य मेर्हं कनकाचलेन्द्रं तीर्थे जगामामरसंद्रजुप्रम् । रूयातं पृथिव्यां शुभदं हि मानसं यत्र स्थितो मतस्यवपुः सुरेशः ॥ ३ ॥ तिसिस्तिर्धवरे स्नात्वा संतर्प्य पितृदेवताः। सम्पूज्य च जगन्नाथम्च्युतं श्रुतिभिर्युतम्॥४॥ उपोच्य भूयः सम्पूज्य देवर्पिपतृमानवान् । जगाम कच्छपं द्रष्टुं कौशिक्यां पापनाशनम् ॥ ५॥ तस्यां स्नात्वां महानद्यां सम्पूज्य च जगत्पतिम् । समुपोष्य ग्रुचिर्भूत्वा दस्वा विप्रेषु दक्षिणाम् ॥ ६॥ नमस्कृत्य जगन्नाथमधो कूर्मवपुर्धरम्।

ततो जगाम कृष्णाख्यं द्रष्टुं चाजिमुखं प्रभुम्। तंत्र देवह्नदे स्नात्वा तर्पयित्वा पितृन् सुरान्॥७॥ सम्पूज्य हयशीर्ष च जगाम गजसाह्रयम्। तत्र देवं जगन्नाथं गोविन्दं चक्रपाणिनम्॥८॥

स्नात्वा सम्पूज्य विधिवज्ञगाम यमुनां नदीम् ।

तस्यां स्नातः द्युचिर्भूत्वा संतर्प्यर्षिसुरान् पितृन् । ददर्श देवदेवेशं लोकनाथं त्रिविक्रमम् ॥ ९ ॥

पुलस्त्यजी बोले—नारदजी ! सुनिये; मै आपसे पापरूपी कीचड़को नष्ट करनेवाली एवं पवित्र पुण्यको देनेवाली प्रह्लादकी तीर्थयात्राको कहता हूँ । धुवर्णमय श्रेष्ठ मेरु पर्वतको छोड़कर वे ( सबसे पहले ) देवोंसे सेवित (और ) पृथ्वीमे प्रसिद्ध कल्याणटायी मानसतीर्थमे गये, जहां मत्स्यशरीरधारी ( मत्स्यावतारी ) देवाधिदेव निवास करते है । उस उत्तम तीर्यमे स्नान और पितृ-देव-तर्पण कर उन्होंने वेद-मन्त्रोसे अन्युत भगवान् विश्वेशका पूजन किया । फिर वहाँ उपवास रहकर देवो, ऋषियो, पितरो और मनुष्योकी ( यथायोग्य ) पूजा कर कौशिकीमे ( अवस्थित ) पापका नाश करनेवाले भगवान् कच्छपका दर्शन करने गये । उस महानदीमे स्नान करनेके वाद उन्होंने जगत्-खामी भगवान्की पूजा की और उपवास (वन) करके पवित्र होकर ब्राह्मगोंको दक्षिणा दी। उसके बाद कच्छपावतार जगनाथ भगत्रान्को नमस्कार कर वे वहाँसे कृष्ण नामके अश्वमुख भगत्रान्का दर्शन करने चले गये । वहाँ उन्होंने देवहदमें स्नानकर देवो एवं पितरोंका तर्पण किया और हयप्रीव भगवान्का अर्चन कर वे हस्तिनापुर चले गये। वहाँ स्नान करनेके बाद चक्रपाणि विश्वपति गौविन्ददेवकी विधिसे पूजा करनेके बाद वे यमुना नदीके पास पहुँच गये । उसमें मान करके पत्रित्र होकर उन्होने ऋपियो, पितरो और देवोंका तर्पण किया तथा देवोंके देव जगन्नाथ त्रिविक्रम-( वामन भगवान्-) का दर्शन किया ॥ २-९ ॥

साम्प्रतं भगवान् विष्णुस्त्रैलोक्याक्रमणं वषुः। करिष्यति जगत्स्वामी वलेर्घन्धनमीश्वरः॥ १०॥ तत्कथं पूर्वकालेऽपि विभुरासीत् त्रिविक्रमः। कस्य वा बन्धनं विष्णुः कृतवांस्तद्य मे वद् ॥ ११॥

**नारदर्जाने पूछा—**इस समय जगत्खामी भगवान् विष्णु तीनों लोकोंको आक्रान्त करनेवाला (विशालतम) देह धारण करेंगे और विलक्तों वाँधेंगे तो वे भगवान् विष्णु पहले समयमें भी कैसे त्रिविक्रम हुए थे और ( उस समय ) उन्होने किसका वन्यन किया था-यह मुझे बतलाइये ॥ १०-११॥

श्र्यतां कथयिष्यामि योऽयं प्रोक्तिः विक्रमः। यसिन् काले सम्बभूवयं च विञ्चतवानसौ ॥ १२ ॥ आसीद् धुन्धुरिति ख्यातः कश्यपस्पौरसः सुतः । दनुगर्भसमुद्भूतो महावलपराक्रमः ॥ १३ ॥ स समाराध्य वरदं ब्रह्माणं तपसाऽसुरः । अवध्यत्वं सुरैः सेन्द्रः प्रार्थयत् स तु नारद ॥ १४ ॥ तद् वरं तस्य च प्रादात् तपसा पङ्कजोद्भवः। परितुष्टः स च वली निर्जगाम त्रिविष्टपम् ॥ १५ ॥ चतुर्थस्य कलेरादौ जित्वा देवान् सवासवान् । धुन्धुः शक्रत्वमकरोद्धिरण्यकशिपौ सित् ॥ १६ ॥ तस्मिन् काले स बलवान् हिरण्यकशिपुस्ततः । चचार मन्दरगिरौ देत्यं धुन्धुं समाश्रितः ॥ १७ ॥ ततोऽसुरा यथा कामं विहरन्ति त्रिविष्टपे। ब्रह्मलोके च त्रिदशाः संस्थिता दुःखसंयुताः ॥ १८॥

पुरुस्त्यजी वोले—नारवजी ! वे त्रिविक्रम भगवान् कीन हैं, कव हुए और उन्होंने किसको टगा ! यह सब जो आपने पूछा है उसे मै कहना हूँ; आप सुनिये । दनुके गर्भसे उत्पन्न अत्यन्न बल्यान् एवं पराक्रमी धुन्धु नामसे प्रसिद्ध करयपका एक औरस पुत्र था । नारवजी ! उस दृंत्यने तपस्यासे वरदानी ब्रह्मकी आराधना करके उनसे इन्द्र आदि देवताओंसे (अपनेको ) अबन्य होनेकी याचना की । (उसकी ) तपस्यासे प्रसन्न होकर कमल्योनि ब्रह्माजीने उसे बह (बाञ्छित ) वर दे दिया । उसके बाद बद बच्चान् धुन्धु स्वर्गमं चला गया । चतुर्थ कल्यियमके आदिमे हिर्ण्यकिष्ठिपुके वर्नमान रहने समय धुन्धु इन्द्रस्कित देवोंको जीतकर सय इन्द्र बन गया । उस समय धुन्धुका आश्रय लेकर बच्चान् देत्य विरण्यकिष्ठिपु मन्दर पर्यतपर (स्वच्छन्दनासे ) विचरण कर रहा था । देत्यगण भी स्वच्छन्दनासे स्वर्गमें विचरण करने लगे । (इसमे ) मभी देवना दुन्यी होकर ब्रह्मलेकों जाकर रहने लगे ॥ १२–१८॥

ततोऽमरान् ब्रह्मसदो नियासिनः श्रुत्वाऽश्र धुन्धुर्दितिजानुवाच । व्रजाम देत्या वयमग्रजस्य सदो विजेतुं त्रिद्शान् सगकान् ॥ १९ ॥ ते धुन्धुवाक्यं तु निशम्य देत्याः प्रोचुनं नो विद्यति लोकपाल । गितर्यया याम पितामहाजिरं सुदुर्गमोऽयं परतो हि मार्गः ॥ २० ॥ इतः सहस्रेवंहुयोजनाग्येलांको महर्नाम महर्पिजुष्टः । येपां हि दण्टयाऽपणचोदितेन द्यान्ति देत्याः सहसेक्षितेन ॥ २१ ॥ ततोऽपरो योजनकोटिना वै लोको जनो नाम वसन्ति यत्र । गोमातरोऽस्मासु विनाशकारि यासां रजोऽपीह महासुरेन्द्र ॥ २२ ॥ ततोऽपरो योजनकोटिभिस्तु पडिभस्तपो नाम तपस्विजुष्टः । तिष्ठन्ति यत्रासुर साध्यवर्या येपां हि निश्वासमस्त् त्वसहाः ॥ २३ ॥ तिष्ठन्ति यत्रासुर साध्यवर्या येपां हि निश्वासमस्त् त्वसहाः ॥ २३ ॥

तब देवताओका ब्रह्मलोकों रहना सुनकर धुन्धुने दैत्योंसे कहा—देत्यों ! इन्द्रसहित देवोको जीतनेक लिये हमलोग (अब) ब्रह्मलोक चले । धुन्धुका वचन सुनकर उन देत्योंने कहा—लोकपाल ! हमलोगोंमें वह गित नहीं है, जिससे पितामह-( ब्रह्म-) के लोकमें जा सके । (ब्रह्मका) मार्ग बहुत दूर एवं बीहड़ है । यहांसे हजारों योजन दूर महिषयोसे सेवित 'मह' नामका लोक है । उन ऋषियोकी सहसा दृष्टि पड़ते ही समस्त देत्य जल जाते हैं । उससे भी आगे कोटि योजन दूर 'जन' नामक एक लोक है जहाँ गोमाताएँ रहती है ! महासुरेन्द्र ! उनकी धूलि भी हमलोगोंका विनाश कर सकती है । उसके बाद छः करोड़ योजनकी दूरीपर तपित्योसे भरा 'तप' लोक है । असुरराज ! बहाँ श्रेष्ट साध्यगण रहते हैं । उनका निःश्वास-वायु असहनीय है ।। १९-२३ ।।

नतोऽपरो योजनकोटिभिस्तु विशक्तिरादित्यसहस्रदीप्तिः। सत्याभिवानो भगवन्निवासो वरप्रदोऽभूद् भवनो हि योऽसौ ॥ २४ ॥

यस्य वेदध्वीन श्रुत्वा विकसन्ति सुराद्यः । संकोचमसुरा यान्ति ये च तेषां सधर्मिणः ॥ २५ ॥ तसान्मा त्वं महावाहो मितमेतां समाद्धः । वैराजभुवनं धुन्धा दुरारोहं सदा नृभिः ॥ २६ ॥ तेषां वचनमाकर्ण्य धुन्धुः प्रोवाच दानवान् । गन्तुकामः स सदनं ब्रह्मणो जेतुमीद्वरान् ॥ २७ ॥

उसके बाद तीस करोड़ योजनकी दूरीपर हजारो सूर्योंके समान प्रदीत 'सन्यंनामका लोक है। वह लोक उन्हीं भगवान्का निवास-स्थल, है जिन्होंने आपको वर दिया था। जिनकी वेदस्विन सुनकर देवता आदि विकसित हो जाते हैं तथा देत्य और उनके समान वर्मवाले संकुचित (म्लान) हो जाते हैं। अतः महाबाहु धुन्वो! आप ऐसी बुद्धि न करें; क्योंकि ब्रह्मलोक मनुष्यो-( एवं दैत्यो-) के लिये सुदेव अगग्य है । उनकी बात सुनकर ( भी ) देवोको जीतनेके लिये ब्रह्मलोक जानेकी इच्छावाले धुन्धुने टानवोसे (फिर ) कहा—॥ २४–२७॥

कथं तु कर्मणा केन गम्यते दानवर्षभाः। कथं तत्र सहस्राक्षः सम्प्राप्तः सह दैवतैः॥ २८॥ ते धुन्धुना दानवेन्द्राः पृष्टाः प्रोचुर्वचोऽधिपम् । कर्म तन्न वयं विद्याः शुकस्तद् वेत्यसंशयम् ॥ २९ ॥ दैत्यानां वचनं श्रुत्वा धुन्धुदैत्यपुरोहितम् । पप्रच्छ शुक्रं कि कर्म कृत्वा ब्रह्मसदोगितः ॥ ३० ॥ ततोऽस्मै कथयामास दैत्याचार्यः किछिपय । शकस्य चरितं श्रीमान् पुरा वृत्ररिपोः किछ ॥ ३१ ॥ शकः शतं तु पुण्यानां कृत्नामयज्ञत् पुरा । दैत्येन्द्र वाजिमेधानां तेन ब्रह्मसदो गतः ॥ ३२ ॥

दानवश्रेष्ठो ! वहाँ कैसे और किस कर्मसे जाया जा सकता है ? इन्द्र देवोके साथ वहाँ कैसे पहुँचे ! धुन्धुके पूछनेपर उन श्रेष्ठ दानवोंने कहा-हमलोग उस कर्मको तो नहीं जानते, किंतु शुक्राचार्य उसको निःसंदेह जानते हैं । दैत्योंका वचन सुनकर धुन्धुने दैत्योंके पुरोहित शुक्राचार्यजीसे पूछा—( आचार्यजी! ) किस कर्मको करनेसे ब्रह्मलोकमें जाया जा सकता है ! ( पुल्ह्यजी कहते हैं ---) कलिप्रिय ! उसके बाद दैत्योंके गुरु श्रीमान् शुकाचार्यने उससे वृत्रशतु इन्द्रका चिति कहा । उन्होने कहा—दैत्येन्द्र ! पहले समयमें इन्द्रने सौ पित्रत्र अखमेव यज्ञ किये थे । इसीसे वे ब्रह्मलोक गये ॥ २८-३२ ॥

तद्वाक्यं दानवपतिः श्रुत्वा शुक्तस्य वीर्यवान् । युद्धं तुरगमेधानां चकार् मतिमुत्तमाम् । अथामन्त्र्यासुरगुरुं दान्वांश्चा यनुत्तमान् ॥ ३३ ॥ प्रोवाच यक्ष्येऽहं यहैरइवमेधैः सद्क्षिणैः। तदागच्छध्वमवनीं गच्छामो वसुधाधिपान्॥ ३४॥ विजित्य हयमेधान् वै यथाकामगुणान्वितान् । आह्यन्तां च निधयस्त्वाशाप्यन्तां च गुद्यकाः ॥ ३५॥

आमन्डयन्तां च ऋषयः प्रयामो देविकातरम् । सा हि पुण्या सरिच्छ्रेष्ठा सर्वसिद्धिकरी छुभा । स्थानं प्राचीनमासाद्य वाजिमेधान् यजामहे ॥ ३६ ॥

शुक्राचार्यके उस वाक्यको सुनकर वलवान् दानवपितने अश्वमेधयज्ञ करनेकी उत्कट इच्छा की । उसके बाद 'दैत्योंके गुरुको और अच्छे दैत्योको बुलाकर उसने कहा—मैं दक्षिणासहित अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करूँगा। इसलिये आओ, हमलोगे 'पृथ्वीपर चलें और राजाओंको जीतकर इन्छानुकूल सामग्री एवं विविसे पूर्ण अश्वमेथोंका अनुष्ठान करें । निवियोंको बुलाओ एव गुहाकोंको आदेश दे दो और ऋषियोको आमन्त्रित करो । हमलोग देविकाके तटपर ंचले । वह पुनीत उत्तम नदी कल्याणदायिनी तथा सर्वसिद्धिकारिणी है । उस प्राचीन स्थानपर पहुँचकर हम अश्वमेध यज्ञ करेगे ॥ ३३-३६ ॥ .

- इत्थं - सुरारेर्वचनं - निशम्यासुरयाजकः । वाढमित्यव्रवीद्धृष्टो निधयः संदिदेश सः ॥ ३७ ॥ ्ततो धुन्धुर्देविकायाः प्राचीने पापनाशने । भागविन्द्रेण शुक्रेण वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ ३८॥ सदस्या ऋत्विजश्चापि तत्रासन् भागवा द्विजाः। शुक्रस्यानुमते ब्रह्मज् शुक्रशिष्याश्च पण्डिताः॥ ३९॥ यज्ञभागभुजस्तत्र स्वभीनुप्रमुखा मुने। कृताश्चासुर्नायेन शुक्रस्यानुमतेऽसुराः॥ ४०॥ प्रवृत्तो यज्ञस्तु समुत्सृष्टस्तथा हयः। हयस्यानुययौ श्रीमानसिलोमा महासुरः॥ ४१॥

देवोंके शत्रु धुन्धुके उस वचनको सुनकर दैत्योके यज करानेवाले शुकाचार्यने 'ठीकं है'—ऐसा कहा और प्रसन्ततापूर्वक उन्होंने निधियोंको आदेश दे दिया। उसके बाट भाग्वश्रेष्ठ शुकाचार्यने पापोंका नाश करनेवाले देविकाके प्राचीन तटपर अश्वमेध यज्ञके ( अनुष्ठानके ) लिये धुन्धुको दीक्षित किया । ब्रह्मन् ! शुकाचार्यकी अनुमितसे उनके शिष्य तथा भागव-गोत्रीय विद्वान् ब्राह्मण उस यज्ञमें सदस्य एवं ऋत्विक् वने । मुने !

शुकाचार्यकी अनुमितसे दैरयखामीने खर्भानु आदि असुरोंको (देवोंके स्थानपर) यज्ञमागका रक्षक और मोक्ता वनाया। उसके बाद यज्ञ आरम्भ हुआ और (दिग्विजय-सूचक) अश्व छोड़ा गया। असिलोमा नामका विराद दैरय घोड़ेके पीछे (उसकी रक्षाके लिये) चला।। ३०-४१॥

ततोऽग्निधूमेन मही सदौँला व्याप्ता दिशः खं विदिशश्च पूर्णाः। तेनोग्रगन्थेन दिवस्पृशेन मरुद्ववी ब्रह्मलोके महर्षे॥४२॥ तं गन्थमाघ्राय सुरा विषण्णा जानन्त धुन्धुं हयमेथदीक्षितम्। ततः शरण्यं शरणं जनार्दनं जग्मुः सशका जगतः परायणम्॥४३॥ प्रणम्य वरदं देवं पद्मनाभं जनार्दनम्। प्रोचुः सर्वे सुरगणा भयगद्भदया गिरा॥४४॥ भगवन् देवदेवेश चराचरपरायण। विश्वप्तिः श्रूयतां विष्णो सुराणामार्तिनाशन॥४५॥

महर्षे ! उसके बाद यज्ञके धूणँसे पहाड़ोंके साथ पृथ्वी, आकारा, दिशाएँ और विदिशाएँ भर गयीं । आकाशमें फैले उस उत्कट सुगन्यवाले धूणँसे मिली हुई वायु ब्रह्मलोकमें बहने लगी । उस गन्यको सूंघकर देवगण उदास हो गये । उन्हे यह पता चल गया कि धुन्धुने अश्वमेधकी दीक्षा प्रहण की है (और यज्ञानुष्ठान कर रहा ) । उसके बाद वे इन्द्रसिहत संसारके आश्रय और शरण देनेवाले भगवान् जनादनकी शरणमें गये । कमलनालको धारण करनेवाले वरदानी जनार्दन देवको प्रणाम कर सभी देवोंने भयसे विकल वाणीमें कहा—देवोंके दुःखको दूर करनेवाले तथा चर और अचरके कल्याण करनेमें नित्य उद्यत रहनेवाले देवाधिदेव विष्णो ! आप हमारा निवेदन सुनें—॥ ४२-४५ ॥

धुन्धुर्नामासुरपतिर्वेळवान् वरवृंहितः। सर्वान् सुरान् विनिर्जित्य त्रैलोक्यमहरद् विलः॥ ४६॥ त्रुते पिनािकनो देवात् त्राताऽसान् न यतो हरे। अतो विवृद्धिमगमद् यथा व्याधिरुपेक्षितः॥ ४७॥ साम्प्रतं ब्रह्मलोकस्थानपि जेतुं समुद्यतः। शुकस्य मतमास्थाय सोऽइवमेधाय दीक्षितः॥ ४८॥ शतं कत्नािमष्ट्राऽसौ ब्रह्मलोकं महासुरः। आरोद्धिमच्छितं वशी विजेतुं त्रिदशानपि॥ ४९॥ तसादकालहीनं तु चिन्तयस्य जगहुरो। उपायं मखिवधंसे येन स्याम सुनिर्वृताः॥ ५०॥

धुन्धु नामका बलवान् दैस्यपित शंकरसे वर प्राप्त कर लेनेके कारण बढ़ गया है। उस बलवान्ने सभी देवोंको पराजितकर (उनसे) त्रिलोकी-(के अविकार-) को छीन लिया है। हरे! पिनाक धारण करनेवाले शंकरके सित्रा हम देवोंका कोई रक्षक न होनेसे वह असुर उपेक्षित रोगकी तरह (बहुत) बढ़ गया है। इस समय वह ब्रह्मलोकमें शरण लिये हुए रहनेपर भी हमलोगोंको (फिर) जीतनेके लिये तैयार होकर शुक्राचार्यके मतके अनुसार अश्वमेधयक्षमें दीक्षित हो गया है। वह दैत्य (धुन्धु) सौ अश्वमेधयक्ष करके देवताओंपर विजय पानेके लिये ब्रह्मलोकमें आक्रमण करना चाहता है। इसलिये जगहुरो! आप उसके यक्षको विव्यक्त करनेका उपाय विना समय विताये (तत्काल) सोचें, जिससे हमलोग निश्चन्त हो सकें॥ ४६—५०॥

श्रुत्वा सुराणां वचनं भगवान् मधुसूद्दनः। दत्त्वाऽभयं महावाहुः प्रेषयामास साम्प्रतम्। विसुज्य देवताः सर्वा ज्ञात्वाऽजेयं महासुरम्॥ ५१॥ वन्धनाय मितं चक्रे धुन्धोर्धर्मध्वजस्य वै। ततः कृत्वा स भगवान् वामनं रूपमाइवरः॥ ५२॥ देहं त्यक्त्वा निरालम्वं काष्टवद् देविकाजले। क्षणान्मज्जंस्तथोन्मज्जन्मुक्तकेशो यहच्छया॥ ५३॥ हप्टोऽथ दैत्यपतिना दैत्यैश्चान्यैस्तथिभिः। ततः कर्म परित्यज्य यक्षियं ब्राह्मणोक्तमाः॥ ५४॥

विप्रमाद्रवन्त समाकुलाः। सदस्या यजमानदच ऋत्विजोऽथ महौजसः॥ ५५॥ समुत्तारियतुं सर्वे - निमज्जमानमुज्जहः वामनं द्विजम्।

समुत्तार्य प्रसन्नास्ते प्रप्रच्छुः सूर्व एव हि। किमर्थ पतितोऽसीह केनाक्षितोऽसि नो वद ॥ ५६॥ सभी देवताओंको अभयदान देकर उन महाबाहुने उन देवताओंको छौटा दिया और उस महान् धर्मध्वजी ( धर्मके नामपर पाखण्ड रचनेत्राले ) दैत्य धुन्धुको अजेय समझकर उन्होंने ( श्रीहरिने ) उसे बाँधनेका विचार किया । उसके वाद भगवान् विष्णुने बौनाका रूप धर लिया और देविका नदीके जलमे (अपनी) देहको लकड़ीकी तरह निरालम्ब छोड़ दिया । खुले हुए केशोंवाले वे क्षणमात्रमें अपने-आप डूबने-उतराने लगे । उसके बाद दैत्यपतिने तथा अन्य दैत्यों एवं ऋषियोंने उन्हें देखा। उसके बाद व्याकुल होकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यजके सभी काम छोड़कर उस ब्राह्मणको निकालनेके लिये दौड़े। सभी सदस्य, यजमान एवं अति तेजली ऋत्विजोंने इकते हुए बौनाके आकारवाले ब्राह्मणको ( नदीके जलसे बाहर ) निकाला और उससे पूछा—हमें यह बतलाओं कि तुम यहाँ क्यों गिरे अयत्रा तुम्हें किसने फेंका १॥ ५१-५६॥

तेषामाकर्ण्य वचनं कम्पमानो मुदुर्मुदुः। प्राह धुन्धुपुरोगांस्ताव्यळूतामत्र कारणम् ॥ ५७ ॥ ब्राह्मणो गुणवानासीत् प्रभास इति विश्चतः। सर्वशास्त्रार्थवित् प्रान्नो गोत्रतश्चापि वारुणः॥ ५८ ॥ तस्य पुत्रद्वयं जातं मन्दप्रक्षं सुदुःखितम्। तत्र ज्येष्ठो मम भ्राता कनीयानपर्स्त्वहम्॥ ५९॥ नेत्रभास इति ख्यातो ज्येष्टो भ्राता ममासुर। मम नाम पिता चक्रे गतिभासेति कौतुकात्॥ ६०॥

उसने उनके वचनको सुनकर वार-वार काँपते हुए धुन्धु आदिसे कहा—आपलोग इसका कारण सुनें। वरुण-गोत्रमें उत्पन्न प्रभास नामके एक ब्राह्मण थे। वे सभी शास्त्रोंके तात्पर्यको जाननेवाले और बुद्धिमान् थे। उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों ही अल्पचुद्धि और अत्यन्त दुःखग्रस्त थे। उनमें मेरा भाई बड़ा और मै छोटा हूँ । अये दैत्य ! मेरा बड़ा भाई 'नेत्रभास' नामसे प्रसिद्ध है । मेरे पिताने कुत्हलवश मेरा नाम 'गतिभास' रख दिया ॥ ५७-६० ॥

रम्यश्चावसथो धुन्धो शुभश्चासीत् पितुर्मम । त्रिविष्टपगुणैर्युक्तश्चारुक्षपो महासुर ॥ ६१ ॥ ततः कालेन महता आवयोः स पिता मृतः । तस्यौर्ध्वदेहिकं कृत्वा गृहमावां समागतौ ॥ ६२ ॥ ततो मयोकः स भ्राता विभज्ञाम गृहं वयम् । तेनोको नैव भवतो विद्यते भाग इत्यहम् ॥ ६३ ॥ फ्लोवानां श्वित्रिणामपि । उन्मत्तानां तथान्धानां धनभागो न विद्यते ॥ ६४ ॥ कुब्जवामनखञ्जानां स्वेच्छयात्रभुजितया। एतावद् दीयते तेभ्यो नार्थभागहरा हि ते ॥ ६५॥ शय्यासनस्थानमात्रं

महासुर धुन्धो ! मेरे पिताका निवास-स्थान सुन्दर, आनन्ददायक, खर्गीय गुणोंसे युक्त एवं मनोहर था । उसके वाद वहुत दिनोके पश्चात् हम दोनोंके पिता खर्ग चले गये। उनकी दाह-संस्कारादि-श्राद्धिकया करके हम दोनों भाई घर आ गये। उसके बाद मैंने (अपने उन) वडे भाईसे कहा—हम दोनों आपसमें घरका बॅटवारा कर लें । उसने मुझसे कहा—तुम्हारा हिस्सा नहीं है; क्योंकि कुबड़े, बौने, लँगड़े, हिजड़े, चरकवाले, पागल और अन्योका धनमें हिस्सा नहीं होता है। उन्हें केवल सोने भरका स्थान तथा अपनी इच्छाके अनुसार अन्नभोगका अधिकार दिया जाता है । वे सम्पत्तिके भागी—अधिकारी नहीं होते ॥ ६१-६५ ॥

एवमुक्ते मया सोकः किमर्थं पैतृकाद् गृहात्। धनार्धभागमहीमि नाहं न्यायेन केन वै॥ ६६॥ हत्युक्तवित वाष्येऽसी आता मे कोपसंयुतः। समुत्क्षिण्याक्षिपन्नद्यामस्यां मामिति कारणात्॥ ६७॥

ममास्यां निम्नगायां तु मध्येन प्लचतो गतः। कालः संवत्सराख्यस्तु युप्माभिरिह चोद्धृतः॥ ६८॥ के भवन्तोऽत्र सम्प्राप्ताः सस्तेहा वान्धवा इव। कोऽयं च शक्रप्रतिमो दीक्षितो यो महाभुजः॥ ६९॥ तन्मे सर्वं समाख्यात याथातथ्यं तपोधनाः। महर्द्धिसंयुता यूयं सानुकम्पाश्च मे भृशम्॥ ७०॥

ऐसा कहनेपर मैने उससे कहा कि अपने पिताके घरके धनके आधे हिस्सेका अविकारी मै किस न्यायसे और क्यो नहीं हूँ ! ऐसा अभिप्राय-पूर्ण वाक्य कहनेपर कोधमे आकर मेरे भाईन मुझे उठाकर इस नदीमें फेक दिया । मुझे इस नदीमें तरते हुए एक वर्षका समय बीत गया । (अव) आपलोगोंने यहाँ मेरा उद्धार किया है । प्रेमी बान्धवोक्ते समान यहाँ उपस्थित आपलोग कौन हैं तथा यज्ञके लिये दीक्षित इन्द्रके समान ये महाबलशाली कौन हैं ! तपोधनो ! आपलोग यह सब ठीक-ठीक मुझे बतलाइये । आपलोग महान् ऐस्वर्यशाली और मेरे ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करनेवाले हैं ॥ ६६-७० ॥

तद् वामनवचः श्रुत्वा भार्गवा द्विजसत्तमाः। प्रोचुर्वयं द्विजा ब्रह्मन् गोत्रतश्चापि भार्गवाः॥ ७१॥ असावपि महातेजा धुन्धुर्नाम महासुरः। दाता भोक्ता विभक्ता च द्विश्वतो यहकर्मणि॥ ७२॥ इत्येवसुष्या देवेशं वामनं भार्गवास्ततः। प्रोचुर्देत्यपितं सर्वे वामनार्थकरं वचः॥ ७३॥ दीयतामस्य दैत्येन्द्र सर्वोपस्करसंयुतम्। श्रीमदावस्ययं दास्यो रत्नानि विविधानि च॥ ७४॥ इति द्विजानां ववनं श्रुत्वा दैत्यपतिर्वचः। प्राह द्विजेन्द्र ते दिवा यावदिच्छिस वै धनम्॥ ७५॥

वामनके उस वचनको सुनकर भागवकुलके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने कहा—ब्रह्मन् ! हमलोग भागव गोत्रवाले ब्राह्मण हैं। ये अति तेजस्ती दाता, भोक्ता और विभक्ता धुन्धु नामके महान् असुर हैं। ये यज्ञकमें दीक्षित हुए हैं। देवेश वामनसे ऐसा कहकर सभी भागवगोत्रीय (ब्राह्मणोंने) असुरस्वामी धुन्धुसे वामनके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला वचन कहा—दैत्येन्द्र! आप इन्हें सम्पूर्ण साज-सज्जासे पूर्ण सम्पत्तिसे सम्पन्न घर, दासियाँ और विविध प्रकारके रत्न (आदि) प्रदान करे। ब्राह्मणोंके उस वचनको सुनकर असुरराज धुन्धुने यह वचन कहा—हिंजेन्द्र! मैं आपको आपकी इच्छाके अनुकूछ धन दूंगा।। ७१—७५।।

दास्ये गृहं हिरण्यं च वाजिनः स्यन्दनान् गजान् । प्रयच्छाम्यद्य भवतो व्रियनामीप्सितं विभो ॥ ७६ ॥ तहाक्यं दानवपतेः श्रुत्वा देवोऽथ वामनः । प्राहासुरपति धुन्धुं स्वार्थसिद्धिकरं वचः ॥ ७७ ॥ सोदरेणापि हिंुभात्रा हियन्ते यस्य सम्पदः । तस्याक्षमस्य यद्त्तं किमन्यो न हरिष्यति ॥ ७८ ॥ दासीदासांश्च भृत्यांश्च गृहं रत्नं परिच्छदम् । समर्थेषु हिजेन्द्रेषु प्रयच्छस्य महासुज ॥ ७९ ॥ मम प्रमाणमालोक्य मामकं च पदत्रयम् । सम्प्रयच्छस्य दैत्येन्द्र नाधिकं रिक्षतुं क्षमः ॥ ८० ॥

विमो ! आप अपने अमी2 पदार्थकी माँग करें । मैं आज आपको घर, सोना, घोडे, रथ एवं हाथी प्रदान करूँगा । दैत्य-खामीके उस वाक्यको सुनकर (विप्ररूप धारण करनेवाले ) भगवान् वामनने दानवपित धुन्धुसे अपने खार्थको साधनेवाला वचन कहा—सहोदर भाईने जिसकी (पैतृक ) सम्पत्तिको ले लिया उस असमर्थको जो कुल मिलेगा उसे क्या कोई दूसरा नहीं छीन लेगा ! महाबाहो ! आप दिये हुएकी रक्षा करनेमे समर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मगोंको दासी, दास, नौकर, घर, रन्न और अच्छे ब्रह्म दे । दैत्येन्द्र ! मुझे तो मेरा परिमाण देखकर (केवल ) तीन पग (भूमि) ही दे दे । (इससे ) अधिककी रक्षा करनेमें मै समर्थ नहीं हूँ ॥ ७६-८०॥

इत्येवमुक्ते वचने महात्मना विहस्य दैत्याधिपतिः स ऋत्विजः। प्रादाद् द्विजेन्द्राय पदत्रयं तदा यदा स नान्यं प्रगृहाण किंचित्॥८१॥

ताप्रद्वेक्ष्य दत्तं महासुरेन्द्रेण विभुर्यशस्वी । क्रमत्रयं ततो लङ्घयितुं त्रिलोको त्रिविकमं रूपमनन्तराक्तिः॥८२॥ कृत्वा च रूपं दितिजांश्च हत्वा प्रणम्य चर्पीन् प्रथमक्रमेण। महीधेः सहितां सहार्णवां जहार रत्नाकरपत्तनैर्युताम् ॥ ८३॥

उन ( विप्र वामन ) महात्माके ऐसा वचन कह्नेपर, जव उन्होंने और कुछ प्रहण नहीं किया तव ऋत्विजो-सहित दानवपिनने हॅसकर उन द्विजेन्द्रको तीन पग ( भूमि ) प्रदान कर दी । महान् असुरेन्द्रद्वारा तीन पग भूमि प्रदान की हुई देखकर अनन्त राक्तिवाले यशाखी एवं विमु वामन भगवान्ने तीनो लोकोको नाप लेनेके लिये त्रिविक्रम (विराट्) रूप धारण कर लिया। (विशाल) रूप धर लेनेके वाट उन्होंने दैत्योंका वय कर ऋगियोको प्रणाम किया और प्रथम पादन्यासमें ही पर्वत, सागर, रत्नोंकी खान एवं नगरोसे युक्त पृथ्वीको नापकर ले लिया ॥ ८१-८३ ॥

सनाकं त्रिदशाधिवासं सोमार्कत्रपृष्टैरभिमण्डितं नभः। क्रमेण देववियमीप्सुरीश्वरः॥ ८४॥ देवो हितीयेन जहार वेगात तदाऽतिकोपाद् दनुपुङ्गवस्य। क्रमं तृतीयं न यदाऽस्य पूरितं पपात पृष्ठे विग्रहेण ॥ ८५ ॥ भगवांस्त्रिविक्रमी मेरुप्रमाणेन तु नारद । त्रिशद्योजनसाहस्री भूमेर्गर्ती दढीकृता ॥ ८६ ॥ वासुदेवेन दानवोपरि पतता

देवताओंका प्रिय करनेकी इच्छावाले भगवान् वामनदेवने द्वितीय पगसे तुरंत ही देवताओके निवास—वर्गके साथ ही सुवर्लीक, चन्द्र, सूर्य एव नक्षत्रोंसे मण्डित आकाशको भी प्रहण कर निया । उनका नृतीय पादक्रम जब पूरा नहीं हुआ तो अत्यन्त क्रोधसे भगवान् त्रिविक्रम मेरुके समान शरीरसे दानवश्रेष्ठकी पीठपर गिर पडे । नारदजी ! . वासुदेवके दानवके ऊपर गिरनेसे भूमिमे हजार योजनका सुदृढ गङ्ढा वन गया ॥ ८४–८६ ॥

ततो दैत्यं समुत्पाट्य तस्यां प्रक्षिप्य वेगतः। अवर्षत् सिकतावृष्ट्या नां गर्तामपूरयत॥ ८७॥ ंवासुदेवपसादतः । सुराश्च सर्वे त्रैलोक्यमवापुर्निरुपद्रवाः ॥ ८८ ॥ खर्ग सहस्राक्षो सिकनाणेंचे। कालिन्द्या रूपमाधाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ ८९ ॥ भगवानपि प्रक्षिप्य एवं पुरा विष्णुरभूच वामनो धुन्धुं विजेतुं च त्रिविक्रमोऽभूत्। यस्मिन् स दैत्येन्द्रस्तो जगाम महाश्रमे पुण्ययुतो महर्पे॥ ९०॥ ्र इति श्रीवामनपुराणे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥

उसके बाद उन्होंने दैत्यको उठाकर जोरसे उसमे फेक दिया और बालकी बरसासे उस गहुको भर दिया। उसके बाट वासुदेवकी कृपासे इन्द्रने खर्ग पा लिया और उपद्रवीसे रहित सम्पूर्ण देवोंको त्रिकोकीकी प्राप्ति हो गयी । कालिन्टी भी अपना खरूप धारणकर वहीं अन्तर्हित हो गयी । प्राचीन कालमे इस प्रकार धुन्धुको जीतनेक लिये विष्णु भगवान् वामन तथा ( उसके बाद ) त्रिविकाम बने । महर्पि नारदाजी ! वह पुण्यात्मा हैत्येन्द्रपुत्र प्रहाट ( तीर्थ-यात्राके प्रसङ्गमे ) उसी आश्रममे गया ॥ ८७-९० ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अउहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥

# [ अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

कालिन्दीसिलले स्नात्वा पूजियत्वा त्रिविक्रमम्। उपोष्य रजनीमेकां लिङ्गभेदं गिरिं ययौ ॥ १ ॥ तत्र स्नात्वा च विमले भवं द्दष्ट्वा च भिक्ततः। उपोष्य रजनीमेकां तीर्थं केदारमावजत् ॥ २ ॥ तत्र स्नात्वाऽर्च्य चेशानं माधवं चाप्यभेदतः। उषित्वा वासरान् सप्त कुव्जाम्रं प्रजगाम ह ॥ ३ ॥ ततः सुतीर्थं स्नात्वा च सोपवासी जितेन्द्रियः। हृषीकेशं समभ्यर्च्य ययौ वद्रिकाश्रमम्॥ ४ ॥

## उन्नासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( पुरूरवाको रूपकी प्राप्ति और उसी सन्दर्भमें प्रेन और विणक्की भेंट तथा परस्पर वृत्तान्तका कहना एवं अवण-द्वादक्षोका माहात्म्य, गयामें श्राद्ध करनेसे प्रेत-योनिसे मुक्ति और पुरूरवाको सुरूपकी प्राप्ति )

पुलस्त्यजी बोले—यमुनाजलमें स्नानकर प्रह्लादने त्रिविक्रम भगवान्की पूजा की। एक रात उपवास करनेके वाद (फिर) वे लिङ्गमेदनामक पर्वतपर चले गये। वहाँ विमल जलमें स्नानकर उन्होंने भक्तिसे भगवान् शंकरका दर्शन किया; एवं वहाँ भी एक रात निवासकर केदार नामके तीर्थमें गये। वहाँ स्नान करनेके बाद (उन्होंने) अभेदबुद्धिसे शिव एवं विष्णुका पूजन किया, (वहाँ) सात दिनोंतक रहकर कुन्जाम्रमें चले गये। उसके वाद उस सुन्दर तीर्थमें स्नानकर उपवास करनेवाले इन्द्रियजयी (प्रह्लाद) इपीकेशका अर्चनकर वदरिकाश्रम चले गये॥ १-४॥

तत्रोध्य नारायणमर्ज्य भक्त्या स्नात्वाऽथ विद्वान् स सरखतीजले।
वराहतीर्थे गरुडासनं स दृष्ट्वाऽथ सम्पूज्य सुभक्तिमांश्च॥ ५॥
भद्रकर्णे ततो गत्वा जयेशं शिशोखरम्। दृष्ट्वा सम्पूज्य च शिवं विपाशामभितो ययौ॥ ६॥
तस्यां स्नात्वा समभ्यर्ज्य देवदेवं द्विजिष्ठियम्। उपवासी इरावत्यां दृद्शे परमेश्वरम्॥ ७॥
यमाराध्य द्विजश्रेष्ठ शाकले वे पुरूरवाः। समवाप परं रूपमैदवर्यं च सुदुर्लभम्॥ ८॥
कुष्ठरोगाभिभूतश्च यं समाराध्य वे भृगुः। आरोग्यमतुलं प्राप संतानमपि चाक्षयम्॥ ९॥

वहाँ रहते हुए सरस्वतीके जलमें स्नानकर उन विद्वान्-(प्रह्लादजी-) ने नारायणका पूजन किया। फिर अत्यन्त, भिक्तिके साथ उन्होंने वराहतीर्थमें गरुडासन विष्णुका दर्शन और पूजन किया। वहाँसे भद्रकर्णमें पहुँचकर जयेश शिशशेखर शिवका दर्शन तथा पूजन करके बादमें विपाशाकी ओर चले गये। उस विपाशामें स्नानके बाद दिजिय वैपाविदेवका अर्चन कर (प्रह्लाद) उपवास करते हुए श्रावतीकी ओर चले गये। दिजोत्तम! (उन्होंने) वहाँ उन भगवान्का दर्शन किया, जिनकी शाकलमें आराधना करनेसे (पहले) पुरूरवाको उत्तम स्रा एवं सुदुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। कुछरोगसे अभिभूत मृगुने उन परमेश्वरकी आराधना करके अतुलनीय नीरोगना और अक्षय सन्तान प्राप्त की थी।। ५-९।।

#### नारद उवाच

कथं पुरूरवा विष्णुमाराध्य द्विजसत्तम । विरूपत्वं समुत्सुल्य रूपं प्राप श्रिया सह ॥ १० ॥ नारदने पूछा—दिजोत्तम ! पुरूरवाने विष्णुकी आराधना करनेके वाद विरूपताको छोड़कर ऐश्वर्यके साय सुदुर्छम सुन्दर रूप कैसे प्राप्त किया ! ॥ १० ॥

#### पुलस्त्य उवाच

भूयतां कथिषध्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्। पूर्वे त्रेतायुगस्यादौ यथावृत्तं तपोधन॥ ११॥ मद्रदेश इति ख्यातो देशो वै ब्रह्मणः सुत। शाकलं नाम नगरं ख्यातं स्थानीयमुत्तमम्॥ १२॥ तिसन् विपणिवृत्तिस्थः सुधर्माख्योऽभवद् विणक्। धनाढ्यो गुणवान् भोगीनानाशास्त्रविशारदः॥ १३॥ स त्वेकदा निजाद् राष्ट्रात् सुराष्ट्रं गन्तुमुद्यतः। सार्थेन महता युक्तो नानाविपणपण्यवान्॥ १४॥ गच्छतः पथि तस्याथ मरुभूमौ कलिप्रिय। अभवद् दस्युतो रात्रो अवस्कन्दोऽतिदुःसहः॥ १५॥

पुरुस्त्यजी बोले—तपोधन ! सुनिये; मै प्राचीनकालमे त्रेतायुगके आदिमे घटित, पापको नष्ट करनेवाली कथा कहता हूँ । ब्रह्मपुत्र ! प्रसिद्ध मद्भदेशमें शाकल नामसे प्रसिद्ध उत्तम नगर है । वहाँ सुधर्मा नामका एक धनी, गुणशाली, भोगी एवं नानाशालोमे निपुण न्यापारी रहता था । एक समय वह अपने देशसे सुराष्ट्र जानेको तैयार हुआ । कलिप्रिय ! अनेक वेंची जानेवाली वस्तुओंसे युक्त न्यापारियोंके भारी समुदायके साथ जाते समय मार्गमे मरुभूमिमें रातमें ( उसके ऊपर ) डाकुओंका अत्यन्त उम्र असहनीय आक्रमण हुआ ॥ ११–१५॥

ततः स हतसर्वस्वो विणग्दुःखसमिन्वतः। असहायो मरौ तिस्मिश्चचारोग्मत्तवद् वशी॥१६॥ चरता तद्रण्यं वै दुःखाक्रान्तेन नारद्। आत्मा इव शमीवृक्षो मरावासादितः शुभः॥१७॥ तं मृगैः पिश्वभिश्चैव हीनं दृष्ट्वा शमीतरुम्। श्रान्तः श्चनृदृपरीतात्मा तस्याधः समुपाविशत्॥१८॥ सुप्तश्चापि सुविश्रान्तो मध्याह्ने पुनरुत्थितः। समपश्यद्यथायान्तं प्रेतं प्रेतशतैर्वृतम्॥१९॥

उसके बाद सब कुछ छट जानेसे दुखी हुआ वह असहाय विशव मरुभूमिमें पागलकी मॉित हथर-उधर घूमने लगा। नारदजी ! दु:खसे प्रस्ति होकर उस बनमे घूमते हुए उसे मरुभूमिमें अपने जनके समान एक सुन्दर शमीका वृक्ष मिला। थका तथा भूख-प्याससे अभिभूत हुआ वह विशव उस शमीवृक्षको पशु-पक्षियोसे रहित देखकर उसके नीचे बैठ गया और सो गया तथा पूर्ण विश्राम कर दोपहरको जगा। उसके बाद उसने सैकड़ो प्रेतोसे घिरे एक प्रेतको आते हुए देखा॥ १६–१९॥

उद्वाह्यन्तमथान्येन प्रेतेन प्रेतनायकम् । पिण्डाशिभिश्च पुरतो धावद्भी रूक्षविष्रहैः ॥ २०॥ अथाजगाम प्रेतोऽसौ पर्यटित्वा वनानि च । उपागम्य शमीमूले विणक्षुत्रं ददर्श सः ॥ २१॥ स्वागतेनाभिवाद्यैनं समाभाष्य परस्परम् । सुखोपविष्टश्छायायां पृष्ट्वा कुशलमासवान् ॥ २२॥ ततः प्रेताधिपतिना पृष्टः स तु विणक्सिखः । कुत आगम्यते ब्रूहि क्व साथो वा गमिष्यसि ॥ २३॥

प्रेतनायकको एक दूसरा प्रेत ढो रहा था और आगे रूखे शरीरवाले प्रेत दीड़ रहे थे। बनोमें घूमनेके बाद वह प्रेत लौट रहा था। शमीबृक्षके नीचे आकर उसने विगक्-पुत्रको देखा। खागनके साथ उसे अभिवादन किया। फिर (दोनोंने) परस्पर वार्तालाप किया। इसके बाद वह प्रेत छायामे सुखपूर्वक बैठ गया और उसने उससे कुशल पूछी और जानी। उसके बाद प्रेताविपतिने विगक्-बन्धुसे पूछा—सायो! यह बतलाओ कि तुम कहाँसे आ रहे हो और कहाँ जाओंगे !।। २०-२३॥

कथं चेदं महारण्यं सृगपिक्षिविवर्जितम् । समापत्रोऽसि भद्रं ते सर्वमाख्यातुमर्हसि ॥ २४ ॥ एवं प्रेताधिपितना विणक् पृष्टः समासतः । सर्वमाख्यातवान् व्रह्मन् स्वदेशधनविच्युतिम् ॥ २५ ॥ तस्य श्रुत्वा स वृत्तान्तं तस्य दुःखेन दुःखितः । विणक्षपुत्रं ततः प्राह् प्रेतपालः स्ववन्धुचत् ॥ २६ ॥ एवं गतेऽपि मा शोकं कर्तुमर्हसि सुव्रत । भूयोऽप्यर्थाः भविष्यन्ति यदि भाग्यवलं तव ॥ २७ ॥

तुम्हारा कल्या ग हो । मुझे यह वनकाओं कि पशु एव पित्रयोसे रहित इस बड़े जगरुमें तुम करें। आये ! (पुलस्त्यजी कहते हैं )—व्रह्मन् ! प्रेतराजके इस प्रकार पूछतेप विगक्षने थोडमें उसे अपने देशका एव धन-नाशका पूरा विवरण कह सुनाया । उसका पूरा बृत्तान्त सुन लेनेके बाद उसके दुःग्यमे दुःग्यी होकर प्रेतपालने अपने बन्धके समान ( उसे मानते हुए ) उस विगक्-पुत्रसे कहा—सुत्रत ! ऐसा होनेपर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो धन फिर हो जायगा ॥ २४-२७॥

भाग्यक्षयेऽर्थाः क्षीयन्ते भवन्त्यभ्युद्ये पुनः। क्षीणस्यास्य शरीरस्य चिन्त्या नौद्यो भवेत्॥ २८॥ इत्युचार्य समाह्य स्वान् भृत्यान् वाक्यमत्रवीत्। अद्यातिथिर्यं पूज्यः सद्देव स्वजना मम॥ २९॥ अस्मिन् हष्टे वणिक्पुत्रे यथा स्वजनदर्शनम्। अस्मिन् समागते प्रेताः प्रीतिजीता ममातृत्य॥ ३०॥ एवं हि वदतस्तस्य मृत्पात्रं सुदृढं नवम्। दृष्योद्नेन सम्पूर्णमाजगाम यथेष्सितम्॥ ३१॥ तथा नवा च सुदृढा सम्पूर्ण परमाम्भसा। वारिधानी च सम्प्राहा प्रेतानामग्रतः स्थिता॥ ३२॥

(देखों, ) भाग्यके क्षय होनेपर धनोका क्षय हो जाना है और किर भाग्योदय हो जानेपर पुनः धन प्राप्त हो जाते हैं । चिन्तासे क्षीण हुए शरीरका उत्थान ( वृद्धि ) नहीं होता । ऐसा कहकर उसने अपने सेवकोंको मुलाया और उनसे कहा— मेरे अपने जनके समान इस अतिथिका सब प्रकारमे सन्कार करो । प्रेनो ! खजन-दर्शनके समान ही मुझे इस विणक् पुत्रका दर्शन हुआ है । इसके मिलनेसे मुझे अत्यिक प्रीति प्राप्त हुई है । उसके ऐसा कहनेपर इच्छाभर ( भोजन-योग्य ) दही और भातसे भरा अत्यन्त दृढ एक नया मिट्टीका पात्र आ गया । इसी प्रकार निर्मल शीतल जलसे भरा एक पानीका पात्र भी उन प्रेतोके सामने उपस्थित हो गया ।।२८-३२॥

तमागतं ससिल्लमन्नं वीक्ष्य महामितः । प्राहोत्तिष्ठ विणिष्पुत्र न्वमिहिकमुपाचर ॥ ३३ ॥ ततस्तु वारिधान्यास्तौ सिल्लिन विधानतः । कृताहिकावुभौ जातौ विणिक् प्रेतपितस्तथा ॥ ३४ ॥ ततो विणिक्सुतायादौ दध्योदनमथेच्छया । दत्त्वा तेभ्यश्च सर्वभ्यः प्रेतेभ्यो व्यद्दात् ततः ॥ ३५ ॥ भुक्तवत्सु च सर्वेषु कामतोऽम्भसि सेविते । अनन्तरं स बुभुजे प्रेतपालो वरागनम् ॥ ३६ ॥

उस अन एवं जलको प्रस्तुत हुए देखकर महामित प्रेतने कहा—विशिक्ष-पुत्र ! तुम उठो एवं दैनिक (नित्य) छत्य करो । उसके बाद विशिक्ष एवं प्रेतपित—दोनोंने घडेके जलसे विधिक्ष कित्य-क्रिया सम्पन्न की । उसके बाद (प्रतपितने ) पहले विशिक्ष-पुत्रको पर्याप्त दही और भात दिया और तब उन प्रतोको दिया। सभीके इच्छाभर भोजन एव जलपान करनेके बाद प्रेतनायकने उत्तम भोजन किया।। ३३—३६॥

प्रकामतृ ते प्रेते च वारिधान्योद्नं तथा। अन्तर्धानमगाद् ब्रह्मन् विणक्पुत्रस्य पद्यतः ॥ ३७ ॥ ततस्तद्द्धततमं दृष्ट्वा स मितमान् विणक्। पप्रच्छ नं प्रेतपालं कोत्हलमना वशी ॥ ३८ ॥ अरण्ये निर्जने साधो कुतोऽन्नस्य समुद्भवः। कुतश्च वारिधानीयं सम्पूर्ण परमाम्भसा ॥ ३९ ॥ तथामी तव ये भृत्यास्त्वत्तस्ते वर्णतः कुशाः। भवानिप च तेजस्वी किंचित्पुष्टवपुः द्युभः॥ ४० ॥ द्युष्टलवस्त्रपरीधानो वहनां परिपालकः। सर्वमेतन्ममाचक्ष्यकोभवान् का शमी त्वियम्॥ ४१ ॥

( पुलस्यजी कहते हैं कि—) ब्रह्मन् ! प्रेतक भलीभाँनि तृप्त हो जानेपर विगक्पुत्रके देखते ही देखते जलपात्र और ओदन आंगोसे ओझल हो गये । तब उस अत्यन्त ही आश्चर्यजनक दृश्यको देखकर उस बुद्धिमान् सयमी विगक्ने उत्सुकतापूर्वक उस प्रेतपितसे पूछा—साधी ! इस निर्जन वनमे अन्न एवं उत्तम जलसे भरा घड़ा कहाँसे आ गया ! अपेक्षाकृत तुम्हारे वर्णकी दृष्टिसे दृबले ये तुम्हारे भृत्य कौन हैं ! कुछ हृष्ट-पुष्ट शरीरवाले

इत्थं विषय्तवचः श्रुत्वाऽसो प्रेतनायकः। शर्शस सर्वमस्याद्यं यथावृत्तं पुरातनम्॥ ४२॥ अहमासं पुरा विषः शाक्तले नगरोत्तमे। सोमग्रमिति विख्यातो वहुलागर्भसम्भवः॥ ४३॥ ममास्ति च विषक् श्रीमान् प्रातिवेदयो महायनः। स तु सोमश्रवा नाम विष्णुभक्तो महायशाः॥ ४४॥ सोऽहं कद्यों मूहातमा थनेऽपि सति दुर्मतिः। न द्दामि द्विजातिभ्यो न चादनाम्यत्रमुत्तमम्॥ ४५॥

विषयुत्रके ऐसे वचनको सुनकर उस प्रेतनायकने उससे सारे पुराने वृत्तान्तको कहा। (उसने कहा—) प्राचीन कालमें उत्तम शाकल नामके श्रेष्ठ नगरमें बहुलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ मै सोमशर्मा—इस नामसे प्रसिद्ध ब्राह्मगं था। मेरा एक पडोसी बहुत बनवान्, लक्ष्मीवान् विषक् था, जिसका नाम था सोमश्रवा। वह महान् यश्की और विष्णुका भक्त था। मै कृपग एवं दुर्मित था। अतः धन होते हुए भी न तो ब्राह्मणोको दान करना था और न अच्छे अनका भोजन ही करता था। ४२—४५।।

प्रमादाद् यदि भुआमि द्धिशीरघृतान्वितम्। ततो रात्रौ नृभिघोरैस्ताङ्यते मम विग्रहः॥ ४६॥ प्रातर्भवित मे घोरा मृत्युतुल्या विष्विका। न च कश्चिन्ममाभ्यासे तत्र तिष्ठति वान्धवः॥ ४७॥ कथं कथमपि प्राणा मया सम्प्रति धारिताः। एवमेताहशः पापी निवसाम्यतिनिर्घृणः॥ ४८॥ सौवीरतिलिपिण्याकसक्तुजाकादिभोजनैः । भ्रपयामि कदन्नाद्यैरात्मानं कालयापनैः॥ ४९॥

यदि मै कभी भूलसे दही, दूध एवं घीसे युक्त पदार्थ भोजन कर लेता था तो रात्रिमें भयद्भर मनुष्य मेरे शरीरको पीडित करते थे। प्रात काल मुझे मरणके समान (कप्ट देनेवाली) भयद्भर विषूचिका (हैजा) हो जाया करती थी। उस समय मेरे पास कोई भी वन्धु नहीं रहता था। मै किसी-किसी प्रकार अपने प्राणोको धारण करता था। इस प्रकार मै अनि निर्ल्ज पापयुक्त जीवन विताता रहा। बेर, तिलिपण्याक, सत्, शाकादि एव बुरे अन्नो—(मोटे अन्न—) कोदो, साँवा आदिको खाकर समय विताते हुए मैं खयंको दुर्वल कर रहा था। ४६—४९॥

एवं तत्रासतो महां महान् कालोऽभ्यगाद्थ। श्रवणद्वादशी नाम मासि भाद्रपदेऽभवत्॥ ५०॥ ततो नागरिको लोको गतः स्नातुं हि सङ्गमम्। इरावत्या नड्वलाया ब्रह्मक्षत्रपुरस्सरः॥ ५१॥ प्रातिवेश्यप्रसङ्गेन तत्राप्यनुगतोऽस्म्यहम्। कृतोपवासः शुचिमानेकादश्यां यतव्रतः॥ ५२॥ ततः सङ्गमतोयेन वारिधानीं दढां नवाम्। सम्पूर्णां वस्तुसंवीतां छत्रोपानहसंयुताम्॥ ५३॥ मृत्पात्रमपि मिष्टस्य पूर्णं दध्योदनस्य ह। प्रदत्तं ब्राह्मणेन्द्राय शुचये ज्ञानधर्मिणे॥ ५४॥

मुझे वहाँ इस ढंगसे रहते हुए बहुत समय बीत गया। (एक बार) माद्रपदमासमे श्रवगद्वादशीकी तिथि आयी। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक छोग इरावती और नड्बछा निद्योक संगममे रनान करनेके छिये गये। पडोसी होनेक कारण में भी उनके पीछे-पीछे चछा गया। एकाढशीके दिन मैंने बन रहकर पित्रतासे उपवास किया। उसके बाद मैंने अनेक बस्तुओ—छाता, ज्ता और साथ ही सङ्गमके जलसे भरा नवीन दृढ जलगात्र एवं मिष्टाच, द्वि तथा ओटनसे पूर्ण मिट्टीका पात्र ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रदान किया।।५०-५४।।

तदेव जीवतो दत्तं मया दानं विश्वसुत । वषाणां सप्ततीनां वै नान्यद् दत्तं हि किंचन ॥ ५५ ॥ मृतः प्रेतत्वमापन्नो दत्त्वा प्रेतान्नमेव हि । अमी चादत्तदानास्तु मदन्नेनोपजीविनः ॥ ५६ ॥ एतत्ते कारणं प्रोक्तं यत्तदन्नं मयाम्भसा । दत्तं तदिदमायाति मध्याहेऽपि दिने दिने ॥ ५७ ॥ यावन्नाहं च भुक्षामि न तावत् क्षयमेति वै । मिय भुक्ते च पीते च सर्वमन्तिहितं भवेत् ॥ ५८ ॥

विणक-पुत्र ! मेंने अपने सत्तर वपेकि (प्रे) जीवनमें (केवल ) वही दान दिया था । इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं दान किया। प्रेतान दान करके मृत्युके बाद में प्रेत हो गया । मेरे अन्नसे जीवन धारण करनेवाल इन छोगोंने भी दान कभी नहीं किया है । मेने तुम्हें वह कारण बतलाया, जिससे मेरे द्वारा दिये गये अन-जल प्रतिदिन दोपहरके समय (मेरे सभीप) आ जाने हैं । जवनक में नहीं खाना, तबनक उनका क्षय नहीं होता । मेरे खाने और पीनेके बाद सभी कुछ अदृश्य हो जाना है ॥ ५५-५८,॥

यद्यातपत्रमद्दं सोऽयं जातः शमीतरः। उपानद्युगले दत्ते त्रेतो मे वाह्नोऽभवत्॥ ५९॥ इयं तवोक्ता धर्मन मया कीनाशनात्मनः। श्रवणद्वाद्गीपुण्यं तवोक्तं पुण्यवर्धनम्॥ ६०॥ इत्येवमुक्ते वचने विणक्षुत्रोऽन्नवीद् वचः। यन्मया तात कर्त्तव्यं तद्गुन्नातुमहेसि॥ ६१॥ तत् तस्य वचनं श्रुत्वा विणक्षुत्रस्य नारदः। प्रेतपाले वचः प्राहं स्वार्यसिद्धिकरं ततः॥ ६२॥

मैने जो छाताका दान किया था, वही इस शमीबृक्षकं रूपमें उत्पन्न हुआ हे। एक जोड़ा ज्ताका दान करनेसे प्रेत मेरा वाहन बना है। धर्मज ! अपने प्रेतन्व-प्राप्तिका यह समन्न विवरण मैंने तुमसे कह सुनाया तथा परम पित्र और पुण्यको बढानेवाछी श्रवणदादशीका भी वर्णन कर दिया। प्रेतक ऐसा कहनेपर विणक्पुत्रने कहा—तात ! मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दें। (पुल्स्यजी कहते हैं कि—) नारदजी ! विणक्-पुत्रका वह बचन सुनकर प्रेतपति अपनी खार्थसिद्धिकी बात कहने छगा—॥ ५९-६२॥

यत् त्वया तात कर्चन्यं मिहतार्थ महामते। कथियप्यामि तत् सम्यक् तव श्रेयस्करं मम ॥ ६३ ॥ गयायां तीर्थेजुष्टायां स्तात्वा शौचसमन्वितः। मम नाम समुहिदय पिण्डनिर्वपणं कुरु ॥ ६४ ॥ तत्र पिण्डप्रदानेन प्रेतभावादहं सखे। मुक्तस्तु सर्वदातृणां यास्यामि सहलोकताम् ॥ ६५ ॥ यथेयं द्वादशी पुण्या मासि प्रीष्टपदे सिता। बुधश्रवणसंयुक्ता साऽतिश्रेयस्करी स्मृता ॥ ६६ ॥

महामते ! मेरे हितके लिये तुम्हें करने योग्य कर्म में वतलाता हूँ । उसे अच्छी तरह सम्पन्न कर लेनेसे तुम्हारा और मेरा ( दोनोका ) कल्याण होगा । ( देग्वो, ) गया-नीर्थमें ( जाकर और ) स्नानसे पवित्र होकर मेरे नाम-( उद्देश्य-) से तुम पिण्डदान करो । सखे ! वहाँ पिण्डदान करनेसे में प्रेतभावसे मुक्त होकर सर्वस्य दान करनेवालोंको मिल्लेवाले लोकको प्राप्त कर लूँगा । पौप मासके शुक्रपक्षकी बुधवार एवं श्रवण नक्षत्रसे युक्त पुण्य बढ़ानेवाली अन्यन्त माह्नल्कि यह हादशी ( तिथि ) कही गयी है ॥ ६३—६६ ॥

इत्येवमुक्त्वा विणजं प्रेतराजोऽनुगैःसह । स्वनामानि यथान्यायं सम्यगास्यातवान्धुचिः ॥ ६७ ॥ प्रेतस्कन्धे समारोप्य त्याजितो मरुमण्डलम् । रम्येऽथशूरसेनाख्ये देशे प्राप्तः स वै विणक् ॥ ६८ ॥ स्वकर्मधर्मयोगेन धनमुद्धावचं वहु । उपाजियत्वा प्रययो गयाशीर्षमनुत्तमम् ॥ ६९ ॥ पिण्डनिर्वपणं तत्र प्रेतानामनुपूर्वशः । चकार स्विपतृणां च द्वायादानामनन्तरम् ॥ ७० ॥

विश्वस्ते ऐसा कहकर प्रंतराजने अपने अनुचरोंसहित पवित्रतापूर्वकसे, यथोचित क्रमसे अपने (पितरोके) नामोंको वताया । उसे प्रेतक कन्वेपर चढ़ाकर मरुमूमिसे वाहर छोड़ दिया गया । इस प्रकार वह विश्वक्त श्रासेन नामके सुन्दर देशमें पहुँच गया । अपने कर्म तथा धर्मसे उसने अविक मात्रामें उत्कृष्ट एवं हीन धन उपार्जित कर लिया । उसके वाद वह उत्तम गयाशीर्य नामके तीर्यमें गया । वहाँ क्रमशः प्रेतोंके उद्देश्यसे पिण्डदान करनेके बाद उसने अपने पितरो एवं टायादोंको भी पिण्डदान दिया ॥ ६७–७० ॥

आत्मनरच महावुद्धिर्महावोध्यं तिलैर्विना । पिण्डनिर्वपणं चक्रे तथान्यानपि गोत्रजान् ॥ ७१ ॥ पवं मद्त्रोध्यथ वै पिण्डेषु प्रेतभावतः । विमुक्तास्ते द्विज प्रेता ब्रह्मलोकं ततो गताः ॥ ७२ ॥ ्स चापि हि वणिष्पुत्रो निजमालयमावजत् । श्रवणद्वादर्शी कृत्वा कालधर्ममुपेयिवान् ॥ ७३ ॥ गन्धर्वलोके सुचिरं भोगान् भुक्त्वा सुदुर्लभान् । मानुष्यं जन्ममासाद्य सवभौशाकलेविराट् ॥ ७४ ॥

उस महाबुद्धि-(वणिक्-) ने अपने लिये तिलसे रहित महाबोध्य नामका पिण्डदान किया। उसके बाद अन्य गोत्रोमें उत्पन्न हुओं के उद्देशसे भी पिण्डदान किया। द्विज ! इस प्रकार पिण्डदान करनेपर वे प्रेत प्रेतयोनिसे मुक्त होकर बसलोकको चले गये। वह वणिक्-पुत्र भी अपने घर चला गया और श्रवणद्वादशीका (यथोचित रीतिसे) (वत) पालन करते हुए वह भी समय आनेपर खर्गीय हो गया। गन्ध्ववलोकमे चिरकालतक अत्यन्त दुर्लभ भोगोका उपभोग करनेके बाद मनुष्य-जन्म प्राप्त कर वह शाकलपुरीका सम्राट् वना।। ७१-७४।।

स्वधर्मकर्मवृत्तिस्थः अवणद्वादशीरतः । कालधर्ममवाप्यासौ गुह्यकावासमाश्रयत् ॥ ७५ ॥ तत्रोष्य सुचिरं कालं भोगान् भुक्त्वाऽथ कामतः । मर्त्यलोकमनुप्राप्य राजन्यतनयोऽभवत् ॥ ७६ ॥ तत्रापि क्षत्रवृत्तिस्थो दान्भोगरतो वशी ।

गोग्रहेऽिरगणाक्षित्वा कालधर्मसुपेयिवान् । शकलोकं स सम्प्राप्य देवैः सर्वैः सुपूजितः ॥ ७७ ॥ पुण्यक्षयात् परिभ्रष्टः शाकले सोऽभवद् द्विजः । ततो विकटरूपोऽसौ सर्वशास्त्रार्थपारगः ॥ ७८ ॥

अपने धर्म तथा कर्ममे स्थित रहता हुआ वह श्रवणदादशी ( व्रत )मे रत रहता रहा। (समय आनेपर ) मृत्युके वाद उसने गुह्यकोक्ता लोक प्राप्त कर लिया। वहाँ वहुत कालनक ठहरकर और इच्छानुकूल मॉति-मॉनिके भोग्य पढायोंका मोग करनेके वाद वह मृत्युलोकमे आकर राजपुत्र वना। वहाँ भी क्षत्रिय-वृत्तिसे निर्वाह करते हुए वह दान और भोगमे लगा रहा। गौओके अपहरणमे उसने शत्रुओको जीतकर कालधर्म- ( मृत्यु- )को प्राप्त हुआ। फिर वह इन्द्रलोकमें गया और सभी देवोंसे पूजित हुआ। पुण्यका क्षय होनेसे 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वन्ति'—नियमसे खर्गच्युत होकर वह फिर शाकल देशमे ब्राह्मण हुआ। उसका रूप तो अत्यन्त विद्रूप ( भयद्वर ) था, परंतु वह ( विद्यासे ) सम्पूर्ण शास्त्रोमे पारङ्गत था।। ७५—७८।।

विवाह्यद् द्विजसुतां रूपेणानुपमां द्विज । साऽवमेने च भत्तारं सुशीलमपि भामिनी ॥ ७९ ॥ विरूपमिति मन्वाना ततस्सोभूत् सुदुःखितः । ततो निर्वेदसंयुक्तो गत्वाश्रमपदं महत् ॥ ८० ॥ इरावत्यास्तटे श्रीमान् रूपधारिणमासदत् । तमाराध्य जगन्नाथं नक्षत्रपुरुषेण हि ॥ ८१ ॥ सुरूपतामवाप्याग्रयां तस्मिन्नेय च जन्मिन ।

ततः त्रियोऽभूद् भार्याया भोगवांश्चाभवद् वशी । श्रवणद्वादशीभक्तः पूर्वाभ्यासादजायत ॥ ८२ ॥ एवं पुराऽसौ द्विजपुङ्गवस्तु कुरूपरूपो भगवत्प्रसादात् । अनङ्गरूपप्रतिमो वभूव मृतश्च राजा स पूरूरवाऽभूत् ॥ ८३ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पृकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥

द्विज ! उसने अनुपम सुन्दरी ब्राह्मण-कन्यासे विवाह किया । वह ललना (अपने ) अत्यन्त शीलवान् पितको भी कुरूप मानकर निरादर करती रहती । इससे वह वहुत दुःखित हो गया । उसके बाद ग्लानिसे भरकर वह इरावतीके तीरपर स्थित महान् आश्रममे पहुँचा और नक्षत्रपुरुपके द्वारा स्थापित सुन्दर रूप धारण करनेवाले जगननाथ भगवान्की आराधना की । इस प्रकार उसी जन्ममे परम सुन्दर रूप प्राप्त कर वह अपनी भार्याका प्यारा एवं ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो गया । पूर्वके अभ्याससे संयत रहनेवाला वह श्रवणद्वादशीका भक्त वना रहा । इस प्रकार पहले कुरूप रहनेपर भी भगवान्की कृपासे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कामदेवके समान सुन्दर रूपवाला हो गया और स्वर्गीय होकर दूसरे जन्ममे राजा पुरूरवा हुआ ॥ ७९-८३ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे उन्नासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७९ ॥

# [ अथाद्योतितमाऽध्यायः ]

#### नारद उवाच

पुन्नचा द्विज्ञश्रेष्ट यथा देवं श्रियः पतिम्। नक्षत्रपुरुपार्येन आरावयत तद् वद्॥१॥ अस्सीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( नक्षत्र-पुरुपंक वर्णन-प्रसद्भमे नक्षत्र-पुरुपकी पृजाका विधान और नक्षत्र-पुरुपंक व्रतका माहात्म्य )

नारदर्जाने पृद्धा—द्विजश्रेष्ठ ! पुरूरवाने नक्षत्रपुरुप नामक व्रतके द्वारा लक्ष्मीपति वासुदेवकी जिस विविसे आराधना की थी, उसे कहिये ॥ १॥

#### पुलस्त्य उवाच

श्र्यतां कथिषणामि नक्षत्रपुरुपवतम्। नक्षत्राङ्गानि देवस्य यानि यानीह नाग्द् ॥ २ ॥ मृलक्षं चरणा विष्णोर्ज्ञहे हे रोहिणी स्मृते। हे जानुनी तथाश्विन्यो संस्थिते रूपधारिणः ॥ ३ ॥ आपादे हे हयं चोचाँर्गुद्धस्थं फाल्गुनीहयम्। कटिस्थाः हात्तिकाद्देव वासुदेवस्य संस्थिताः ॥ ४ ॥ प्रोष्ठपद्याह्रयं पाद्यं कुक्षिभ्यां रेवती स्थिता। उरःसंस्था त्वनुराधा श्रविष्ठा पृष्ठसंस्थिता॥ ५ ॥

पुरुस्त्यजी योळे—नारदर्जी! में नक्षत्रपुरुप-त्रत एवं देवके सभी नक्षत्रक्षी अङ्गोका वर्णन करता हूँ; आप सुनें । मूलनक्षत्र भगवान् विष्णुके दोनो चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनो जंवाओ एवं अश्विनी नक्षत्र दोनो सुदनोंका रूप धारण करके स्थित हैं । पूर्वापाढा और उत्तरापाढा नामके दो नक्षत्र वासुदेवके दोनों उरुओंमें, पूर्वापाल्युनी तथा उत्तरापाल्युनी नामवाळ दोनो नक्षत्र गुद्य प्रदेशमें और कृत्तिका नक्षत्र कि भागमें स्थित हैं । पूर्वाभाद्रपदा तथा उत्तराभाद्रपदा भगवान्क दोनो पार्श्वोमें, रेवनी दोनो कुक्षियोमें, अनुराधा हृदयमें तथा धितृष्टा नक्षत्र पृष्टिदेशमें स्थित हैं ॥ २—५ ॥

विशाखा भुजयोईस्तः कग्डयमुदाहनम् । पुनर्वसुरथाह्नुत्यं। नखाः सार्प तथोच्यते ॥ ६ ॥ श्रीवास्थिता तथा ज्येष्टा श्रवणं कर्णयोः स्थितम् । मुखसंस्थस्तथा पुष्यः स्वातिर्दृन्ताः प्रकीर्तिताः॥ ७ ॥ इन् डं वारुणश्चोक्तां नासा पेत्र उदाहतः । मृगशीर्पं नयनयो स्पधारिणि तिष्टति ॥ ८ ॥ चित्रा चेव एछाटं तु भरणी तु तथा शिरः । शिरोरुहस्था चैवार्द्रा नस्त्राङ्गमिदं हरेः ॥ ९ ॥

दोनो भुजाओकं स्थानमें विशाग्या नक्षत्र है । हस्त नक्षत्रको भगवान्का दोनो हाथ कहा गया है । पुनर्वसु नक्षत्र भगवान्की अंगुलियों और आब्लेगा-नक्षत्र उनके नग्व है । ग्रीवामें ज्येष्टा, दोनो कानोंमें श्रवण तथा मुखमे पुन्य नक्षत्र स्थित है । दातोको स्थानि नक्षत्र कहा गया है । शतिभिषा नक्षत्र दोनों हनुएँ तथा मवाको नासिका कहा गया है । (नक्षत्रोका) रूप धारण करनेवाले भगवान्के दोनो नेत्रोमें मृगशिया नक्षत्रका निवास है । चित्रा ल्लाटम, भरणी निरम तथा आर्डा नक्षत्र केशमे रहना है । भगवान् विष्णुका यह नक्षत्र-शरीर है ॥ ६ – ९ ॥

विधानं सम्प्रवक्ष्यामि यथाये।गेन नारद्। सम्पृजिते। हरिः कामान् विद्धाति यथेप्सिनान् ॥१०॥ चेत्रमासे सिताप्रम्यां यदा मूळगतः राजी ।

तदा तु भगवन्पादाँ पूजयेत् तु विधाननः। नक्षत्रसन्नियाँ दद्याद् विषेन्द्राय च भे।जनम् ॥११॥ जानुनी चाश्विनीयोगे पूजयेद्थ भक्तितः। दोहदे च हविष्यान्नं पूर्ववद् द्विजभोजनम् ॥१२॥ आपादाभ्यां नथा द्वाभ्यां द्वा ऊरू पूजयेद् वुधः। सिटलं शिक्षिरं तत्र दोहदे च प्रकीर्तितम् ॥१३॥ नारदजी ! अब मै उस ब्रतके विधानका वर्णन करूँगा, जिस ब्रतसे नियमपूर्वक आराधित होनेपर भगवान् विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं । चैत्र मासके शुक्रपक्षकी अष्टमी तिथिमें चन्द्रमाके मूल नक्षत्रमें स्थित होनेपर भगवान् के दोनों पैरोंकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । नक्षत्रकी संनिधिमें ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । अश्विनी नक्षत्रके योगमें श्रद्धापूर्वक भगवान् के दोनों घुटनोंकी अर्चना करनी चाहिये एवं 'दोहद में (यात्रा-दोषकी शान्तिके लिये खाये-पिये जानेवाले निश्चित पदार्थमें ) हविष्यात्र समर्पित करना एवं पूर्ववत् ब्राह्मणोंको मोजन कराना चाहिये । विद्वान् मनुष्य पूर्वाषाढ तथा उत्तरापाढके योगमें विष्णुके दोनों ऊरुओंकी पूजा करें । (इसमें देय) दोहदमें शीतल जलका विधान है ॥ १०—१३ ॥

फाल्गुनीद्वितये गुहां पूजनीयं विचक्षणैः। दोहदे च पयो गव्यं देयं च द्विजभोजनम् ॥ १४ ॥ कृत्तिकासु किटः पूज्या सोपवासो जितेन्द्रियः। देयं च दोहदं विष्णोः सुगन्धकुसुमोदकम् ॥ १५ ॥ पाइवें भाद्रपदासुग्मे पूजयित्वा विधानतः। गुडं सलेहकं दद्याद् दोहदे देवकीर्तितम् ॥ १६ ॥ द्वे कुक्षी रेवतीयोगे दोहदे मुद्रमोदकाः। अनुराधासु जठरं षष्टिकान्नं च दोहदे ॥ १७ ॥

[अनुक्रान्त विधानमें पुल्स्यजी कहते हैं—] विद्वान् पुरुष दोनो फाल्गुनी नक्षत्रोंमें भगवान्के गुद्ध-देशकी पूजा करे। दोहदके लिये दूध और वी दे और ब्राह्मण-भोजन कराये। कृत्तिका नक्षत्रमें उपवासपूर्वक जितेन्द्रिय रहकर भगवान्के किट-देशकी अर्चना करे और सुगन्धित कुसुमसे युक्त जलका 'दोहद' दान करे। दोनों भाद्रपदाओंमें कहे हुए विधानसे भगवान्की दोनों वगलोंकी अर्चना करके 'दोहद'में देवद्वारा कथित—शास्त्रानुमोदित चाटनेवाली वस्तुसे युक्त गुड़ देना चाहिये। रेवती नक्षत्रके योगमें मगवान्की दोनों कुक्षियोंकी पूजाके बाद दोहदमें मूँगके लड्डू प्रदान करने चाहिये। अनुराधा नक्षत्रमें उदरकी पूजा करके दोहदमें साठीका चावल देना चाहिये। १४-१७॥

श्रविष्ठायां तथा पृष्ठं शालिभक्तं च दोहदे। भुजयुग्मं विशाखासु दोहदे परमोदनम् ॥ १८ ॥ हस्ते हस्तो तथा पूज्यो यावकं दोहदे स्मृतम् । पुनर्वसावङ्गुलीश्च पटोलस्तत्र दोहदे ॥ १९ ॥ आइलेषासु नखान् पूज्य दोहदे तित्तिरामिषम् । ज्येष्ठायां पूज्येद् ग्रीयां दोहदे तिलमोदकम् ॥ २० ॥ श्रवणे श्रवणौ पूज्ये द्धिभक्तं च दोहदे । पुष्ये मुखं पूज्येत दोहदे घृतपायसम् ॥ २१ ॥

धनिष्ठा नक्षत्रमें पृष्ठकी पूजा करके दोहदमे शालिका भात देना चाहिये। विशाखा नक्षत्रमें भगवान्की दोनो भुजाओंकी पूजा कर दोहदमें उत्तम अन देना चाहिये। हस्त नक्षत्रमें भगवान्के दोनों करोंकी पूजा करके दोहदमें जौसे बना पक्यान देना चाहिये। पुनर्वस्र नक्षत्रमें अंगुलियोंकी पूजा करके दोहदमें रेशमी वस्त्र या परवल प्रदान करना चाहिये। आक्लेश नक्षत्रमें नखकी पूजा कर दोहदमें तित्तिरकी आकृति प्रदान करे। ज्येष्ठामें प्रीवाकी पूजा करके दोहदमें तिलका लड्डू प्रदान करे। श्रवण-नक्षत्रमे दोनों कानोंकी पूजा करके दोहदमें वही और भात प्रदान करे। पुष्यनक्षत्रमें मुखकी पूजा करे और दोहदमें घी मिला हुआ पायस प्रदान करे। १८—२१॥

खातियोगे च दशना दोहदे तिलशष्कुली। दातन्या केशवप्रीत्यै ब्राह्मणस्य च भोजनम्॥ २२॥ हन् शतभिषायोगे पूजयेश्व प्रयत्नतः। प्रियङ्कुरक्तशाल्यन्नं दोहदं मधुविद्विषः॥ २३॥ मघासु नासिका पूज्या मधु ददाश्व दोहदे। मृगोत्तमाङ्गे नयने मृगमांसं च दोहदे॥ २४॥ चित्रायोगे ललाटं च दोहदे चारुभोजनम्। भरणीषु शिरः पूज्यं चारु भक्तं च दोहदे॥ २५॥ स्वातिनक्षत्रके योगमें भगवान्के दाँतोंका पूजन करके तिल और शष्कुली-(पूड़ी-) का दोहद दे एवं केशवको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मणको भोजन कराये । शतिभया नक्षत्रमें प्रयत्नपूर्वक भगवान्के ठुड्डीकी पूजा करे और विष्णुको अत्यन्त प्रिय लगनेवाला प्रियङ्क (कँगनी ) एवं लाल चावलका दोहद दे । मधामें नासिकाकी पूजा करनी चाहिये एवं दोहदमें मधु देना चाहिये । मृगशिरा नक्षत्रमें मस्तकमें स्थित दोनों नेत्रोंकी पूजा करके दोहदमें मृगके मानका फलका गूदा देना चाहिये । चित्रा नक्षत्रके योगमे ललाउकी पूजा करके दोहदमें सुन्दर भोजन देना चाहिये । भरणी नक्षत्रमें सिक्की पूजा करनी चाहिये और दोहदमें सुन्दर भात प्रदान करना चाहिये ॥ २२—२५ ॥

सम्पूजनीया विद्विद्विराद्वायोगे शिरोरुद्दाः । विप्रांश्च भोजयेद् भक्त्या दोहदे च गुडार्द्रकम् ॥ २६ ॥ नक्षत्रयोगेष्वेतेषु सम्पूज्य जगतः पतिम् । पारिते दक्षिणां दद्यात् स्त्रीपुंसोश्चारुवाससी ॥ २७ ॥ छत्रोपानत् इवेतयुगं सप्तथान्यानि काञ्चनम् । घृतपात्रं च मतिमान् ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ २८ ॥ प्रतिनक्षत्रयोगेन पूजनीया द्विजातयः । नक्षत्रमय प्रवेष पुरुषः शाइवतो मतः ॥ २९ ॥

आद्रिक योगमें विद्वान् लोगोंको (भगवान्के) केशोंकी पूजा करनी चाहिये और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोको भोजन कराना तथा दोहदमें गुड़ एवं अदरखका दान करना चाहिये। इन नक्षत्रोंके योगोंमें जगत्पित-(विण्यु-) की पूजा करनेके बाद पारणकर स्त्री और पुरुषके लिये दो सुन्दर वस्त्र दे। बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मणको सफेद छाता, एक जोड़ा ज्ता, सप्तयान्य, स्तर्ण एवं घीसे भरे पात्रका दान करे। प्रत्येक नक्षत्रके योगमें ब्राह्मणोंकी पूजा करनी विद्याहिये। यही नक्षत्रमय नित्य सनातन पुरुष माने गये हैं ॥ २६–२९॥

नक्षत्रपुरुषाख्यं हि व्रतानामुत्तमं व्रतम् । पूर्वे कृतं हि भृगुणा सर्वपातकनाशनम् ॥ ३० ॥ अङ्गोपाङ्गानि देवर्षे पूजयित्वा जगद्गुरोः । सुरूपाण्यभिजायन्ते प्रत्यङ्गाङ्गानि चेव हि ॥ ३१ ॥ सप्तजन्मकृतं पापं कुळसंगागतं च यत् । पितृमातृसमुत्थं च तत्सर्वे हन्ति केशवः ॥ ३२ ॥ सर्वाणि भद्राण्याप्नोति शरीरारोग्यमुत्तमम् । अनन्तां मनसः प्रीतिं रूपं चातीव शोभनम् ॥ ३३ ॥

नक्षत्र-पुरुष नामका वृत सभी वर्तों में श्रेष्ठ है। प्राचीन समयमें मृगुने समस्त पापोंके विनाश करनेवाले इस वृतकों किया था। देवर्षे ! भगवान्के अङ्गों और उपाङ्गोंकी पूजा करनेसे मनुष्यके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुन्दर होते हैं। सात जन्मोंमें (अपने खयंके) किये हुए, कुळक्रमसे प्राप्त एवं माता-पिताके कारण प्राप्त पापों—सब प्रकारके पापोंकों केशव पूर्णतया नष्ट कर देते हैं; और इस प्रकार भगवान्का पूजन करनेसे समस्त प्रकारके कल्याग प्राप्त होते हैं; शरीर उत्तम आरोग्यसे सम्पन्न होता है, मनमें अनन्त प्रसन्तता प्राप्त होती है और अत्यन्त सुन्दर रूपा भी प्राप्त हो जाता है। ॥ ३०—३३॥

वाङ्माधुर्ये तथा कान्ति यचान्यद्भिवाञ्छितम् । ददाति नक्षत्रपुमान् पूजितस्तु जनार्दनः ॥ ३४ ॥ उपोष्य सम्यगेतेषु क्रमेणक्षेषु नारद् । अरुन्धती महाभागा ख्यातिमध्यां जगाम ह ॥ ३५ ॥ आदित्यस्तनयार्थाय नक्षत्राङ्गं जनार्दनम् । सम्पूजियत्वा गोविन्दं रेवन्तं पुत्रमातवान् ॥ ३६ ॥ रम्भा रूपमवापाध्यं वाङ्माधुर्यं च मेनका । कान्ति विधुरवापाध्यां राज्यं राजा पुरूरवाः ॥ ३७ ॥ एवं विधानतो ब्रह्मन्नक्षत्राङ्गो जनार्दनः । पूजितो रूपधारी यैस्तैः प्राप्ता तु सुकामिता ॥ ३८ ॥

एतत् तवोक्तं परमं पवित्रं धन्यं यशस्यं शुभरूपदायि। नक्षत्रपुंसः परमं विधानं शृंणुष्व पुण्यामिह तीर्थयात्राम्॥३९॥ इति श्रीवामनपुराणे अशीतितमोऽध्यायः॥८०॥ इस प्रकार पूजित होनेपर नक्षत्रपुरुष जनार्दन भगवान् मधुर वाणी, कान्ति तथा अन्य मनोऽभिलिति पदार्थ प्रदान करते हैं। नारदजी ! इन नक्षत्रोंके योगमें क्रमशः उपवासकर महाभाग्यशालिनी अरुव्यतीने उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आदित्यने पुत्रकी इच्छासे नक्षत्र-पुरुष जनार्दनकी अर्चनाकर रेवन्तनामक पुत्र प्राप्त किया था। (नक्षत्राङ्ग जनार्दनकी पूजा करके) रम्भाने श्रेष्ठ रूप, मेनकाने वाणीकी मधुरता, चन्द्रने उत्तम कान्ति तथा पुरूरवाने राज्य प्राप्त किया था। [पुल्ल्यजी कहते हैं कि—] ब्रह्मन् ! इस प्रकार जिसने नक्षत्राङ्ग-रूपधारी जनार्दनकी पूजा की, उसने अपने मनोरथोंकी मलीभोंति पूर्ति कर ली। मैने आपसे भगवान् नक्षत्रपुरुषके परम पवित्र धन देनेवाले, कीर्ति बढ़ानेवाले और सुन्दर रूपको देनेवाले व्रतके विधानका वर्णन कर दिया। अत्र पवित्र तीर्थयात्राका वर्णन सुनिये॥ ३४–३९॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अस्सीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८० ॥

## [ अथैकाशीतितमोऽध्यायः ]

पुरुस्य उवाच

इरावतीमनुप्राप्य पुण्यां तामृषिकन्यकाम् । स्नात्वा सम्पूजयामास चैत्राष्टम्यां जनार्दनम् ॥ १ ॥ नक्षत्रपुरुषं चीर्त्वा वर्तं पुण्यप्रदं शुचिः । जगाम स कुरुक्षेत्रं प्रह्लादो दानवेदवरः ॥ २ ॥ ऐरावतेन मन्त्रेण चक्रतीर्थे सुदर्शनम् । उपामन्त्र्य ततः सस्नौ वेदोक्तविधिना मुने ॥ ३ ॥ उपोष्य क्षणदां भक्त्या पूजियत्वा कुरुष्वजम् । कृतशौचो जगामाथ द्रष्टुं पुरुषकेसिरिम् ॥ ४ ॥ इक्यासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( प्रह्लादकी अनुक्रमिक तीर्थयात्राका वर्णन और जलोद्भवका आख्यान ),

पुलस्त्यजी बोले—(नारदजी!) प्रह्लादने परम पिनत्र ऋषिकन्या उस इरावती नदीके पास जाकर स्नान किया और चैत्र मासकी अष्टमी तिथिमें जनादनकी, पूजा की । वहाँ पिनत्र पुण्यदायक नक्षत्र-पुरुषके वतका अनुष्ठान कर दानवेश्वर प्रह्लाद कुरुक्षेत्र चले गये । मुने । उन्होने ऐरावत-मन्त्रसे सुदर्शनचक्र तीर्थका आवाहन करके वेदिनिहित विधिसे स्नान किया । वहाँ एक रात्रि निवास कर श्रद्धासे कुरुष्वजका पूजन किया और शौचाचारसे शुद्ध होकर रहिसहका दर्शन करनेके लिये चले गये ॥ १–४॥

स्नात्वा तु देविकायां च मृसिंहं प्रतिपूज्य च। तत्रोष्य रजनीमेकां गोकणं दानवो ययो॥ ५॥ तिसान् स्नात्वा तथा प्राचीं पूज्यशं विद्वकिर्मिणम्। प्राचीने चापरे दैत्यो दृष्टुं कामेदवरं ययो॥ ६॥ तत्र स्नात्वा च दृष्ट्वा च पूजयित्वा च शह्करम्। दृष्टुं ययो च प्रह्लादः पुण्डरीकं महाम्भिस॥ ७॥ तत्र स्नात्वा च दृष्ट्वा च संतर्ष्य पितृदेवताः। पुण्डरीकं च सम्पूज्य उवास दिवसत्रयम्॥ ८॥ विशाखयूपे तदनु दृष्ट्वा देवं तथाजितम्। स्नात्वा तथा कृष्णतीर्थे त्रिरात्रं न्यवसच्छुचिः॥ ९॥

दानव-( प्रह्लाद-)ने वहाँ देविकामें स्नान कर नृसिंहकी पूजा की और एक रात वहाँ निवासकर गोकण तीर्थ चले गये। वहाँ प्राची-( पूज्य-पूजकके मध्य स्थान-)में स्नान कर पहले उन्होंने विश्वकर्मा भगवान्की पूजा की। उसके बाद दूसरे प्राचीन-( परकोटा या चहारदिवारी-)में कामेश्वरका दर्शन करनेके लिये गये। वहाँ स्नान करनेके बाद शंकरमगवान्का दर्शन और पूजनकर प्रह्लाद श्रेष्ठ जलमें स्थित पुण्डरीकका दर्शन करने चले गये। वहाँ भी स्नानकर उन्होंने पितरोंका तर्पण और पुण्डरीकका दर्शन-पूजन

किया । तीन दिनोंतक वहाँ निवास किया । उसके बाद विशाग्वयूपमें देव अजितका दर्शनकर उन्होंने कृष्ण-तीर्थमें स्तान किया और तीन गत्रितक वहाँ भी पवित्रतापूर्वक निवास किया ॥ ५-९ ॥

ततो हंसपदे हंसं हण्ट्या सम्पूज्य चेद्वरम् । जगामासी पर्याण्णायामखण्डं द्रष्ट्वमीद्वरम् ॥ १० ॥ स्नात्वा पर्योण्ण्याः सिलले पूज्याखण्डं जगत्पतिम् । द्रष्टुं जगाम मितमान् वितस्तायां कुमारिलम् ॥ ११ ॥ तत्र स्नात्वाऽर्च्य देवेदां वालखिल्यंर्मरीचिपः । आराध्यमानं यद्यत्र कृतं पापप्रणाद्यनम् ॥ १२ ॥ यत्र सा सुरभिदंवी खसुतां कपिलां शुभाम् । देविषयार्थमसृजस्तितार्थे जगतस्तया ॥ १३ ॥

उसके बाद हंसपदमें भगवान् हंसका दर्शन एवं पूजन कर वे पयोण्णीक समीपमें अखण्डेश्वरका दर्शन करने चले गये। पयोण्णीके जलमें स्नानकर उन्होंने जगत्पित अखण्डेश्वरकी पूजा की। उसके बाद बुद्धिमान् (प्रह्णादजी) वित्ततामें कुमारिलके दर्शनार्थ चले गये। वहाँ स्नान करनेके पश्चात् (सूर्यकी) किरणोंका पान करनेवाले वालखिल्योंसे आराधित किये जा रहे पापोंको नष्ट करनेवाले देवेशका पूजन किया। जहाँ देवी धुरमिने देवकी प्रीति एवं जगत्की भलाईके लिये अपनी पुत्री कल्याणी किपिलाका त्याग किया था॥ १०-१३॥

तत्र देवहदे स्नात्वा शम्भुं सम्पूज्य भिक्ततः। विधिवह्यि च प्राद्य मिणमन्तं ततो यथां॥१४॥
तत्र तीर्थवरे स्नात्वा प्राजापत्ये महामितः। ददर्श शम्भुं ब्रह्माणं देवेशं च प्रजापितम्॥१५॥
विधानतस्तु तान् देवान् पूजयित्वा तपोधन। पड्रात्रं तत्र च स्थित्वा जगाम मधुनिदनीम्॥१६॥
मधुमत्सिलिले स्नात्वा देवं चक्रथरं हरम्। शूलवाहुं च गोविन्दं ददर्श दनुपुङ्गवः॥१७॥

वहाँ देवहदमें स्नानकर उन्होंने मिलपूर्वक दांगुका पूजन किया और विधिपूर्वक दही खानेके बाद मिणमान् तीर्थमें गये । प्रजापितके उस उत्तम तीर्थमें स्नानकर महामित-( प्रहाद-) ने शंकर, ब्रह्मा एवं देवेश प्रजापितका दर्शन किया । [ पुलस्त्यजी कहते हैं—] तपोधन ! विधिपूर्वक उन देवोंका पूजन करनेके बाद वहाँ छः रात्रियोंतक निवासकर (वे ) मधुनिद्विनीमें चले गये । मधुमत्के जलमे स्नानकर दानवश्रेष्ट-( प्रहाद-) ने चक्रधारी शिव और शूल्यारी गोविन्दका दर्शन किया ॥ १४-१७॥

### नारद उवाच

किमर्थं भगवान् शम्भुर्दधाराथ सुदर्शनम्। शूलं तथा वासुदेवो ममैतद् बृहि पृच्छतः॥१८॥ नारदजीने पूछा—मुझ प्रश्नकर्ताको आप (कृपया) यह वतलाइये कि भगवान् शिव सुदर्शन और वासुदेवने शुल क्यों धारण किया था !॥ १८॥

पुलस्त्य उवाच

श्र्यतां कथियणामि कथामेतां पुरातनीम्। कथयामास यां विष्णुर्भविष्यमनवे पुरा॥१९॥ जलोक्क्वो नाम महासुरेन्द्रो घोरं स तप्त्वा तप उन्नवीर्यः। आराधयामास विरक्षिमारात् स तस्य तुष्टो वरदो चभूव॥२०॥ देवासुराणामजयो महाहवे निजेश्च शस्त्रेरमरेरवध्यः। त्रह्मपिंशापेश्च निरीप्सितार्थो जले च वह्नो स्वगुणोपहर्ता॥२१॥ प्रवम्प्रभावो द्वपुङ्कवोऽसौ देवान् महर्षीन् नृपतीन् समप्रान्। आवाधमानो विचचार भूम्यां सर्वाः क्रिया नाशयदुष्टम्पूर्तिः॥२२॥

पुलस्त्यजी योले—( नारदजी ! ) सुनिये; मै इस पुरानी कथाको कहता हूँ । पहले समयमें इसे मगवान् विण्युने भावी मनुसे कहा था । जलोद्गव नामका एक महान् दैत्यपति था । उस शक्तिशाली दैत्यने घोर तपकर परिश्रमसे ब्रह्माकी आराधना की । संतुष्ट होकर ब्रह्माने उसे वर दिया कि युद्धमें उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे । देवोके अपने श्रुलोंसे भी उसका वध नहीं हो सकेगा । ब्रह्मर्षि-( जनों-)के शापोका भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्निका भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकारका प्रभावशाली वह दनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओको कष्ट पहुँचाता हुआ पृथ्वीपर विचरण करने छगा। (फिर तो ) उस कूरने समस्त कमोंका विनाश कर दिया ॥ १९-२२ ॥

> ततोऽमरा भूमिभवाः सभूपाः जग्मुः शरण्यं हरिमीशितारम्। तैश्चापि सार्द्धे भगवाञ्चगाम हिमालयं यत्र हरस्त्रिनेत्रः॥२३॥ सम्मन्त्र्य देवर्षिहितं च कार्यं मतिं च कृत्वा निधनाय रात्रोः। निजायुधानां च विपर्ययं तौ देवाधिपौ चक्रतुरुप्रकर्मिणौ॥२४॥ ततश्चासौ दानवो विष्णुरावौं समायातौ तिज्ज्ञघांसू सुरेशौ। मत्वाऽजेयौ शत्रुभिर्घोररूपौ भयात्तोये निम्नगायां विवेश॥२५॥ हात्वा प्रनष्टं त्रिदिवेन्द्रशञ्जं नदीं विशालां मधुमत्सुपुण्याम्। द्वयोः सरास्त्रौ तटयोईरीशौ प्रच्छन्नमूर्ती सहसा वभूवतुः॥२६॥

उसके बाद पृथ्वीपर आविर्भूत हुए देवगण राजाओंके साथ शरण देनेवाले एवं (सबके) नियामक विष्णुकी शरणमें गये। भगवान् भी उन सभीके साथ हिमालयपर गये, जहाँ त्रिनेत्र हर अवस्थित थे। देवता और ऋषियोंके कल्याणकारी कार्यकी मन्त्रणा करनेके बाद रात्रुको मारनेका निश्चय कर उन दोनों उप्रकर्मी देवाधिपोंने अपने आयुधोंका परिवर्तन कर लिया। फिर मारनेकी इच्छासे आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णुको देखकर और उन भयंकर मूर्त्तिधारियोंको शत्रुओंसे अजेय जानकर वह दानव भयसे नदीके जलमें पैठ गया। देवशत्रुको पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदीमें उसे छिपा हुआ जानकर शक्षसहित शंकर और विष्णु सहसा नदीके दोनों तटोंपर छिप गये ॥ २३--२६ ॥

जलोद्भवश्चापि जलं विमुच्य ज्ञात्वा गतौ शङ्करवासुदेवौ । दिशस्समीक्ष्य भयकातराक्षो दुर्ग हिमाद्रि च तदारुरोह ॥ २७ ॥ महीभ्रश्रङ्गोपरि विष्णुशम्भू चञ्चूर्यमाणं खरिपुं च दृष्ट्वा । वेगादुभौ दुद्भवतुः सशस्त्रो विष्णुस्त्रिशूली गिरिशश्च चक्री ॥ २८ ॥ ताभ्यां स दृष्टस्त्रिदशोत्तमाभ्यां चक्रेण शूलेन च भिन्नदेहः। पपात शैलात् तपनीयवर्णो यथाऽन्तरिक्षाद् विमला च तारा॥ २९॥ पवं त्रिशूळं च दधार विष्णुश्चकं त्रिनेत्रोऽप्यरिसुदनार्थम्। यत्राघहन्त्री हाभवद् वितस्ता हराङ्घ्रिपाताच्छिशिराचलातु ॥ ३०॥ तत्प्राप्य तीर्थे त्रिद्शाधिपाभ्यां पूजां च कृत्वा हरिशङ्कराभ्याम् । उपोष्य भक्त्या हिमवन्तमागाद् द्रष्टुं गिरीशं शिवविष्णुगुप्तम् ॥ ३१ ॥ तं समभ्यच्यं विधिवद् दत्त्वा दानं द्विजातिषु । विस्तृते हिमवत्पादे भृगुतुङ्गं जगाम सः ॥ ३२ ॥

देववरस्य विष्णोः प्रादाद्वथाङ्गप्रवरायुधं वै। यत्रेश्वरो येन प्रचिच्छेद त्रिधैव शहुरं जिशासमानोऽस्त्रवलं महात्मा ॥ ३३ ॥ शंकर और वासुदेवको गया हुआ जानकर जलोद्भव जलसे बाहर निकला तथा भयसे चब्रल नेत्रोंसे दिशाओं में (इयर-उधर) देखकर दुर्गम हिमालय पर्वतपर चढ़ गया। पर्वतकी चोटीपर अपने शत्रुको विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विण्णु एवं चक्रधारी शिव शल लिये हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन सुरोत्तमोंने उसे देखकर चक्र और शूलसे उसके शरीरका भेदन कर दिया। वह सुवर्णके समान कान्तिवाला अन्तरिक्षसे गिरनेवाले विमल तारेके समान पर्वतसे गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रुके विनाशके लिये विण्णुने त्रिशूल तथा शंकरने चक्र धारण किया था। जहाँ शंकरका चरण गिरा था, उस हिमालय पर्वतसे पापविनाशिनी वितस्ता उत्पन्न हुई। उस तीर्थमें पहुँचकर प्रह्लादने उन विष्णु एवं शंकर—इन दोनों देवोंकी अर्चा की तथा भक्तिसे वहाँ निवास कर वे शिव एवं विष्णुसे रक्षित गिरिराज हिमालयका दर्शन करने चले गये। प्रह्लाद वहाँ विधिके अनुसार उसकी पूजा करनेके बाद बाह्मणोंको दान देकर हिमालयके विस्तृत चरणमें (उपत्यकामें विद्यमान) मृगुतुङ्ग तीर्थमें गये। वहाँ भगवान् शंसुने देवश्रेष्ठ विष्णुको श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। उस अस्त—चक्रको जाननेकी इच्छासे उन महात्माने उससे शंकरको तीन टुकड़ोंमें काट दिया था। २७-३३॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८१ ॥

# [ अथ द्वचशीतितमोऽध्यायः ]

नारद उवाच भगवँँत्लोकनाथाय विष्णवे विषमेक्षणः। किमर्थमायुधं चक्रं दत्तवाँत्लोकपूजितम्॥१॥ बयासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( चकदानके कथा-प्रसङ्गमें उपमन्यु तथा श्रीदामाका वृत्तान्त, ज्ञिबद्वारा विष्णुको चक देना, हरका विरूपाक्ष हो जाना और श्रीदाम-वघ )

नारदजीने पूछा—भगवन् ! तीन नेत्रोंवाले शंकरने जगत्पति विष्णुको समस्त लोकोमें पूजित चक्र नामका आयुध क्यों दिया था ! ॥ १॥

पुल्सय उवाच श्रृणुष्वाविहतो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम् । चक्रप्रदानसम्बद्धां शिवमाहात्म्यविधेनीम् ॥ २ ॥ आसीद् द्विजातिप्रवरो वेदवेदाङ्गपारगः । गृहाश्रमी महाभागो वीतमन्युरिति स्मृतः ॥ ३ ॥ तस्यात्रेयी महाभागा भार्यासीच्छीलसम्मता । पतिव्रता पतिप्राणा धर्मशीलेति विश्वता ॥ ४ ॥ तस्यामस्य महर्षेस्तु भ्रातुकालाभिगामिनः । सम्बभूव स्नुतः श्रीमान् उपमन्युरिति स्मृतः ॥ ५ ॥

पुलस्त्यजी बोले—(नारदजी!) आप चक्रके प्रदान करनेसे सम्बद्ध और शिवकी महिमाको वढ़ानेवाली इस प्राचीन कथाको सावधान होकर सुनिये। वेद-वेदाङ्ग-पारङ्गत, गृहस्थ और महाभाग्यशाली वीतमन्यु नामके एक श्रेष्ठ बाह्मण थे। उनकी महाभाग्यशालिनी, शीलसे सम्पन्न, पतिव्रता एवं पतिमें ही अपने प्राणोंको निहित किये रहनेवाली आत्रेयी नामकी पत्नी थी। वह धर्मशीला नामसे प्रसिद्ध थी। ऋतुकालमें ही उसके साथ समागम करनेवाले उन महर्पिके उससे उपमन्यु नामका एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २—५॥

तं माता मुनिशार्दूछ शालिपिष्टरसेन वै। पोषयामास वदती क्षीरमेतत् सुदुर्गता ॥ ६॥ सोऽजानानोऽथ क्षीरस्य सादुतां पय इत्यथ। सम्भावनामप्यकरोच्छालिपिष्टरसेऽपि हि॥ ७॥

स त्वेकदा समं पित्रा कुत्रचिद् द्विजवेश्मिन । क्षीरौदनं च बुभुजे सुस्रादु प्राणपुष्टिदम् ॥ ८ ॥ स लब्ध्वानुपमं स्रादं क्षीरस्य ऋषिदारकः । मात्रा दत्तं द्वितीयेऽिक नादत्ते पिष्टवारितत् ॥ ९ ॥

मुनिश्रेष्ठ ! अत्यन्त दरिद्रतासे जर्जर हुई उसकी माता पिसे हुए चावलके जलको यह दूध है—ऐसा कहकर उससे उस-( पुत्र-) का पालन करती थी । दूवके खादसे अपिरचित होनेके कारण वह पिसे चावलके रस-( जल-) में ही दूधकी संभावना करता था । एक दिन उसने अपने पिताके साथ किसी ब्राह्मणके घर प्राणको खस्थ वनानेवाली मधुर खीरका भोजन किया । ऋतिके उस पुत्रने दूधके अद्भुत खादको पाकर दूसरे दिन माताके द्वारा दिये गये पिसे हुए चावलके उस रसको प्रहण नहीं किया ॥ ६—९ ॥

रुरोदाय ततो वाल्यात् पयोऽधीं चातको यथा। तं माता रुदती प्राह् वाष्पगद्गद्या गिरा॥ १०॥ उमापतौ पशुपतौ शूलधारिणि शङ्करे। अप्रसन्ने विरूपाक्षे कुतः क्षीरेण भोजनम् ॥ ११॥ यदीच्छिस पयो भोक्तं सद्यः पुष्टिकरं सुत। तदाराधय देवेशं विरूपाक्षं त्रिशूलिनम् ॥ १२॥ तिस्मस्तुष्टे जगद्धाम्नि सर्वकल्याणदायिनि। प्राप्यतेऽसृतपायित्वं कि पुनः क्षीरभोजनम् ॥ १३॥

उसके बाद दूध चाह्नेवाला वह बालक बचपनके कारण प्यासे चातककी भाँति रोने लगा। रोती हुई माताने आँखोंमें ऑसू भरे गद्गद वाणीमें उससे कहा—शूल धारण करनेवाले पार्वतीपति पशुपति विरूपाक्ष शंकरके असंतुष्ट रहते दूधसे मिला भोजन कहाँसे प्राप्त हो सकता है ! पुत्र ! यदि तुम तत्काल खारध्यकर दूध पीना चहते हो तो त्रिशूल धारण करनेवाले विरूपाक्ष महादेवकी सेवा करो। संसारके आधार, सभी प्रकारसे कल्याण करनेवाले उन शंकरके संतुष्ट होनेपर अमृत पीनेको मिल सकता है, दूध पीनेकी तो बात ही क्या है ॥ १०—१३ ॥

तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा चीतमन्युसुतोऽत्रवीत् । कोऽयं विरूपाक्ष इति त्वयाराध्यस्तु कीर्तितः ॥ १४ ॥ ततः सुतं धर्मशीला धर्माख्यं वाक्यमव्रवीत् । योऽयं विरूपाक्ष इति श्रूयतां कथयामि ते ॥ १५ ॥ आसीन्महासुरपतिः श्रीदाम इति विश्रुतः । तेनाक्रम्य जगत्सर्वं श्रीनीता स्ववशं पुरा ॥ १६ ॥ निःश्रीकास्तु त्रयो लोकाः कृतास्तेन दुरात्मना । श्रीवत्सं वासुदेवस्य हर्तुमैच्छन्महावलः ॥ १७ ॥

माताके उस वचनको सुनकर वीतमन्युके पुत्रने कहा—आप जिनकी सेवा-पूजा करनेको कहती हैं, वे विरूपाक्ष कौन हैं ! उसके बाद धर्मशीलाने पुत्रसे धर्मसे युक्त वचन कहा—( बेटा !) सुनो, मैं तुम्हें वतलाती हूँ कि ये विरूपाक्ष कौन हैं ! प्राचीन कालमें श्रीदामा नामसे विख्यात एक महान् असुरोक्ता राजा था। उसने सारे संसारको अपने अधीन करके लक्ष्मीको अपने वशमें कर लिया (सारे विश्वपर अपना अधिकार जमा लिया)। (फिर तो) उस दुष्टात्माने तीनों लोकोंको ही श्रीसे रहित कर दिया। उसके बाद उस महाबलशाली असुरने वासुदेवके श्रीवत्सको छीन लेनेकी कामना की ॥ १४–१७॥

तमस्य दुष्टं भगवानभिप्रायं जनार्दनः। ज्ञात्वा तस्य वधाकाङ्क्षी महेरवरमुपागमत्॥१८॥ पतस्मिन्नन्तरे राम्भुयोंगमूर्तिवरोऽव्ययः। तस्यौ हिमाचलप्रस्थमाश्चित्य रूलक्ष्णभूतलम्॥१९॥ अथाभ्येत्य जगन्नाथं सहस्रशिरसं विभुम्। आराध्यामास हरिः स्वयमात्मानमात्मना॥२०॥ सात्रं वर्षसहस्रं तु पादाङ्कष्ठेन तस्थिवान्। गृणंस्तत्परमं ब्रह्म योगिन्नेयमलक्षणम्॥२१॥

उसकी उस दूपित इच्छाको जानकर भगवान् जनार्दन उसके मारनेकी इच्छासे महेश्वरके पास गये। उस समय योगम् तिके धारण करनेवाले अविनाशी शंकर हिमालयकी ऊँची चोटीके चिकने भूतलपर स्थित थे। उसके बाद सहस्रशीर्षा सर्वसमर्थ जगन्नाथजीके पास जाकर विष्णुने अपने द्वारा ख़यं अपनी ही अर्चना की। योगियोंद्वारा जाननेयोग्य उस अन्यक्त परम ब्रह्मका जप करते हुए वे एक इजार वर्षसे अविक समयतक परके अँपूठेपर खड़े रहे ॥ १८–२१॥

ततः प्रीतः प्रभुः प्रादाद् विष्णवे परमं वरम् । प्रत्यक्षं तैजसं श्रीमान् दिव्यं चकं सुदर्शनम् ॥ २२ ॥ तद् दत्वा देवदेवाय सर्वभृतभयप्रदम् । कालचक्रनिभं चकं राद्वरो विष्णुमव्रवीत् ॥ २३ ॥ वरायुधोऽयं देवेश सर्वायुधनिवर्दणः । सुदर्शनो द्वादशारः पण्णाभिर्द्धियुगो जवी ॥ २४ ॥ आरासंस्थास्त्वमी चास्य देवा मासाश्च राशयः । शिष्टानां रक्षणार्थाय संस्थिता ऋतवश्च पट् ॥ २५ ॥ अग्निः सोमस्तथा मित्रो वर्षणोऽय शचीपतिः । इन्द्राग्नी चाष्यथो विद्ये प्रजापतय एव च ॥ २६ ॥ इन्द्रमांश्चाय वलवान् देवो धन्वन्तरिस्तथा ।

तपक्चेव तपस्यश्च द्वादशैते प्रतिष्ठिताः । चैत्राद्याः फाल्गुनान्ताश्च मासास्तत्र प्रतिष्ठिताः ॥ २७ ॥

उसके बाद श्रीमान् महादेवने संतुष्ट होकर विष्णुको परमश्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेजसे युक्त दिन्य सुदर्शनचक्ष प्रदान किया। सभी प्राणियोंके लिये भयदायक कालचक्रके समान वह चक्र देवाविदेव विष्णुको देकर शंकरने उनसे कहा—देवेश! बारह अरों, छः नाभियों एवं दो युगोंसे युक्त तीव्रगतिशील और समस्त आयुधोंका नाश करनेवाल सुदर्शन नामका यह श्रेष्ठ आयुध है। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये इसके अरोमें देवता, मास, राशियाँ, छः ऋतुण्, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, बल्वान् हनूमान्, धन्वन्तरि देव, तप एवं तपस्या—ये तथा चैत्रसे लेकर फाल्युनतकके बारह महीने प्रतिष्ठित हैं॥ २२—२७॥

त्वमेवमाधाय विभो वरायुधं शत्रुं खुराणां जिह मा विशिद्धयाः। अमोघ प्योऽमरराजपूजितो धृतो मया नेत्रगतस्तपोवळात्॥२८॥ इत्युक्तः शम्भुना विष्णुः भवं वचनमद्भवीत्। कथं शम्भो विजानीयाममोघो मोघ एव वा॥२९॥ यद्यमोघो विभो चक्रः सर्वनाप्रतिघस्तव। जिक्कासार्थं तवैवेह प्रक्षेप्स्यामि प्रतीच्छ भोः॥३०॥ तद्वाक्यं वाखुदेवस्य निशम्याह पिनाकधृक्। यद्येवं प्रक्षिपस्वेति निर्विशद्वेन चेतसा॥३१॥

विभी ! आप इस श्रेष्ठ आयुधको लेकरके निर्मीक होकर देवोंके शत्रुका संहार करें । मैने असुरराजसे आरिधित इस अमोध आयुधको तपके वलसे अपने नेत्रमें स्थित कर लिया था । शस्भुके इस प्रकार कहनेपर विष्णुने शंकरसे यह वचन कहा—शस्मो ! मुझे यह कैसे माल्यम होगा कि यह अल अमोध या मोध है ! विभो ! यदि आपका यह चक्र अमोध तथा सर्वत्र विना किसी वाधाके निरन्तर गतिशील है तो इसको जाननेके लिये मैं आपके ही ऊपर इसे चलाता हूँ । आप इसे स्वीकार करें । वासुदेवके उस वचनको सुनकर पिनाकधारीने कहा—यदि ऐसा है तो निश्चित्त होकर मेरे ऊपर इसे चलाइये ॥ २८—३१॥

तन्मदेशानवचनं श्रुत्वा विष्णुः सुदर्शनम् । सुमोच तेजो जिह्नासुः शङ्करम्प्रति वेगवान् ॥ ३२ ॥ सुरारिकरविस्रष्टं चक्रमभ्येत्य शूलिनम् । त्रिधा चकार विश्वेशं यक्षेशं यक्षयाजकम् ॥ ३३ ॥ हरं हरिहित्रधासूतं दृष्ट्रा कृत्तं महासुजः । वीडोपण्लुतदेहस्तु प्रणिपातपरोऽभवत् ॥ ३४ ॥ पादमणामावनतं वीक्ष्य दामोदरं भवः । प्राह प्रीतिपरः श्रीमानुत्तिष्ठेति पुनः पुनः ॥ ३५ ॥

महेशके उस वचनको सुनकर विष्णुने सुदर्शनके तेजको जाननेकी अभिलापासे उसे वेगसे शंकरके ऊपर चलाया । विष्णुके हाथसे छोड़ा गया वह चक्र शंकरके निकट गया और उन्हें काटकर विश्वेश, यहेश तथा यज्ञयाजकके रूपमें तीन भागोंमें अटग कर दियाः। शंकरको तीन खण्डोंमें कटा हुआ देखकर महाबाहु विष्णु संकुचित हो गये । वे (शंकरको ) प्रणाम करने छगे । चरणोंमें प्रणत हुए दामोदरको देखकर श्रीमान् भवने (शंकरने ) प्रसन्ततापूर्वक वार-बार 'उठो-उठो' कहते हुए (यह ) कहा—॥ ३२–३५॥

प्राकृतोऽयं महावाहो विकारइचक्रनेमिना। निकृत्तो न खभावो मे सोऽच्छेद्योऽदाह्य एव च ॥ ३६॥ तद्यदेतानि चक्रेण त्रीणि भागानि केशव। कृतानि तानि पुण्यानि भविष्यन्ति न संशयः॥ ३७॥ हिरण्याक्षः स्मृतो होकः सुवर्णाक्षस्तथा परः। तृतीयश्च विरूपाक्षस्त्रयोऽमी पुण्यदा नृणाम्॥ ३८॥ उत्तिष्ठ गच्छस्व विभो निहन्तुममरार्दनम्। श्रीदाम्नि निहते विष्णो नन्द्यिष्यन्ति देवताः॥ ३९॥ इत्येवमुक्तो भगवान् हरेण गरुडध्वजः। गत्वा सुरगिरिप्रस्थं श्रीदामानं दद्शे ह॥ ४०॥ तं दृष्ट्या देवदर्पद्यं देववरो हरिः। मुमोच चक्रं वेगाढ्यं हतोऽसीति ह्यवन्मुहः॥ ४१॥

महावाहों ! चक्रकी नेमिद्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है । इसके द्वारा मेरा स्वभाव नहीं क्षत हुआ है । वह तो अच्छेद्य एवं अदाह्य है । केशव ! चक्रद्वारा किये गये ये तीनो अंश निस्तन्देह पुण्य प्रदान करनेवाले होंगे । एक अंश हिरण्याक्ष नामधारी, दूसरा सुवर्गाक्ष नामधारी और तीसरा विरूपाक्ष नामका होगा । ये तीनों अंश मनुष्योंके लिये पुण्यप्रदाता होंगे । विभो ! उठिये और देव-शत्रुका वव करनेके लिये जाइये । विष्णो ! श्रीदामाके वध किये जानेपर देवता प्रसन्न होगे । शंकरके इस प्रकार कहनेपर भगवान् गरुडध्वजने पर्वतकी ऊँची चोटीपर जाकर श्रीदामाको देखा । देवताओंके दर्पका विनाश करनेवाले उस दैत्यको देखकर देव-श्रेष्ठ विष्णुने बार-बार (यह लो ) 'तुम मारे गये' ऐसा कहते हुए तीत्र गतिसे चक्र चलाया ॥ ३६-४१ ॥

ततस्तु तेनाप्रतिपौरुषेण चक्रेण दैत्यस्य शिरो निकृत्तम्।
संछिन्नशीर्षो निपपात शैलाद् बज्राहतं शैलिशिरो यथैव॥४२॥
तस्मिन् इते देविरिपौ मुरारिरीशं समाराध्य विरूपनेत्रम्।
लब्धा च चक्रं प्रवरं महायुधं जगाम देवो निलयं पयोनिधिम्॥४३॥
सोऽयं पुत्र विरूपाक्षो देवदेवो महेश्वरः।तमाराध्य चेत् साधो शीरेणेच्छिस भोजनम्॥४४॥
तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा वीतमन्युसुतो वली।तमाराध्य विरूपाक्षं प्राप्तः शीरेण भोजनम्॥४५॥
पवं तवोक्तं परमं पवित्रं संछेदनं शर्वतनोः पुरा वै।
तत्तीर्थवर्यं स महासुरो वै समाससादाथ सुपुण्यहेतोः॥४६॥
इति श्रीवामनपुराणे द्वयशीतितमोऽध्यायः॥८२॥

फिर तो अनुपम पौरुववाले उस चक्रने दैत्यका मस्तक काट डाला । मस्तक कट जानेपर दैत्य पर्वतके जपरसे इस प्रकार गिरा जैसे वज्रसे आहत होकर पर्वतकी ऊँची चोटी गिरती है । उस देव-शत्रुके मारे जानेपर मुरारिने विरूपाक्ष शंकरकी आराधना की और चक्ररूपी श्रेष्ठ महायुध लेकर वे देव क्षीरसागरमें स्थित अपने गृहकों , चले गये । [ वीतमन्युकी धर्मशीला पत्नी आत्रेयी कहती हैं—] पुत्र ! ये वही देव-देव महेश्वर विरूपाक्ष हैं । साथों ! यदि तुम दूधके साथ भोजन करना चाहते हो तो उनकी सेवा-पूजा करो । माताके उस वचनको सुनकर वीतमन्युके वल्वान् पुत्रने उन विरूपाक्ष शंकरकी आराधनाकर दुग्धसे युक्त भोजन प्राप्त किया। [पुल्ल्यजी कहते हैं—] इस प्रकार प्राचीन कालमें घटित हुई शंकरके शरीर-छेदनसे सम्बद्ध परम पवित्र कथाको मैंने तुमसे कहा । उसी श्रेष्ठ तीर्थमें वे महान् असुर प्रह्वाद सुन्दर पुण्य-प्राप्तिके लिये गये ॥ ४२—४६ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें वयासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ८२॥

# [ अथ ज्यशीतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच तिसिस्तीर्थवरे स्नात्वा दृष्ट्वा देवं त्रिलोचनम्। प्रायित्वा मुवर्णाक्षं नैमिपं प्रयया ततः॥ १ ॥ तीर्थसहस्राणि त्रिशत्पापहराणि च। गोमन्याः काञ्चनाक्याश्च गुरुदायाश्च मध्यतः ॥ २ ॥ तेषु स्नात्वार्च्य देवेशं पीतवाससमच्युतम् । ऋपीनपि च सम्पृज्य नैमिपारण्यवासिनः ॥ ३ ॥ देवदेवं तथेशानं सम्पूज्य विधिना ततः। गयायां गोपति द्रुण्टं जगाम स महासुरः॥ ४ ॥ तिरासीयाँ अध्याय ग्रारम्भ

( प्रह्लादकी अनुक्रमागत तीर्थ-थात्रामें अनेक तीर्थीका महत्त्व ) पुलस्त्यजी बोले—प्रह्लादने उस उत्तम तीर्थमें स्नान कर त्रिनयन महादेवका दर्शन किया और सुवर्गाक्षकी पूजाकर वे नैमिपारण्य चले गये। वहाँ गोमती, काञ्चनाक्षी और गुरुटाके मध्यमें पाप-नाहा करनेवाले तीस हजार तीर्थ हैं। उनमें स्नानकर उन्होने पीताम्बर धारण करनेवाले देवेश्वर अच्युतकी पूजा की। निमिपारण्यमें रहनेवाले ऋपियोंकी पूजा करनेके पश्चात् देवायिदेव महेराका विविधूर्वक पूजन कर वे महासुर गोपनिका दर्शन करनेके लिये गयाती थेमें चले गये ॥ १-४ ॥

तत्र ब्रह्मध्यजे स्नात्वा कृत्वा चास्य प्रदक्षिणाम् । पिण्डनिर्वपणं पुण्यं पितृणां स चकार ह ॥ ५ ॥ उद्पाने तथा स्नात्वा तत्राभ्यर्च्य पितृन् वशी। गद्रापाणि समभ्यर्च्य गोपित चापि शहूरम्॥ ६॥ इन्द्रतीर्थे तथा स्नात्वा संतर्फ्य पितृदेवताः। महानदीजले स्नात्वा सरयूमाजगाम सः॥ ७॥ तस्यां स्नात्वा समभ्यर्च्य गोप्रतारे छुदोशयम्। उपोष्य रजनीमेकां विरज्ञां नगरीं ययौ॥ ८ ॥

वहाँ ब्रह्मन्वजमें स्नान और उसकी प्रदक्षिणा कर उन्होंने नितरोंक निमित्त पवित्र पिण्डदान किया। (फिर) उदपानमें स्नानकर जितेन्द्रिय- (प्रह्लाद-) ने पितरों, गदापाणि (विष्णु) एवं गौपित दांकरकी पूजा की। इन्द्रतीर्थमें (भी) स्नानकर उन्होंने पितरों एवं देवोंका तर्पण किया तथा महानदीके जलमें स्नानकर वे सरयूके समीप पहुँचे । उसमें स्नानकर उन्होंने गोप्रतारमें कुशेशयकी पूजा की एवं वहाँ एक रात्रि निवास कर वे विरजा नगरीमें गये ॥ ५-८ ॥

स्नात्वा विरजसे तीर्थे दस्वा पिण्डं पितृंस्तथा। दर्शनार्थं ययौ श्रीमानजितं पुरुपोत्तमम् ॥ ९ ॥ तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षमक्षरं परमं श्रुचिः। पड्रात्रमुख्य तत्रेव महेन्द्रं दक्षिणं ययौ ॥ १० ॥ तत्र देववरं शम्भुमर्द्धनारीश्वरं हरम्। दृष्ट्वाच्यं सम्पूज्य पितृन् महेन्द्रं चोत्तरं गतः॥ ११ ॥ तत्र देववरं शम्भुं गोपालं सोमपायिनम्। दृष्ट्वा स्नात्वा सोमतीर्थं सह्याचलमुपागतः॥ १२॥

विरजातीर्थमें स्नान करनेके बाद पितरोंको पिण्डदान कर वेश्रीमान् पुरुयोत्तम अजितका दर्शन करने चले गये । वे निप्पाप प्रह्लाद अतिनाशी पुण्डरीकाक्षका दर्शन करनेके पश्चात् छः रातोतक वहाँ निवासकर दक्षिण दिशामें स्थित महेन्द्र पर्वतपर चले गये। (वे) वहाँ देवश्रेष्ठ अर्धनारीश्वर महादेवका दर्शन तथा पूजनकर पितरोंकी अर्चना करके उत्तर दिशाकी ओर चले गये । वहाँ देववर शम्मु और सोमपायी गोपालका दर्शन करनेके पश्चात् सोमतीर्थमें स्नानकर वे सद्याचल पर गये ॥ ९-१२ ॥

तत्र स्नात्वा महोदक्यां वैकुण्डं चार्च्य भक्तितः। सुरान् पितृन् समभ्यर्च्यपारियात्रं गिरिं गतः॥ १३॥ तत्र स्नात्वा लाङ्गलिन्यां पृजयित्वाऽपराजितम्। कहोरुदेशं चाभ्येत्य विश्वरूपं द्दर्शे सः॥ १४॥ यत्र देववरः शम्भुर्गणानां तु सुपृजितम्। विश्वरूपमथात्मानं दर्शयामास योगवित्॥ १५॥ तत्र मङ्कृणिकातोये स्नात्वाभ्यर्च्यं महेश्वरम्। जगामाद्रि स सौगन्धिं प्रह्लादो मल्यावलम्॥ १६॥

वहाँ महोदकीमे स्नान करनेके बाद श्रद्धापूर्वक विष्णु, देवताओं एवं पितरोंका पूजन कर वे पारियात्र पर्वतपर चले गये। वहाँ लाङ्गलिनीमे स्नान करनेके बाद उन्होंने अपराजितका पूजन किया और कशेरुदेशमें जाकर विश्वरूपका दर्शन किया। वहाँ योगवित् देववर शम्भुने गणोसे पूजित अपना विश्वरूप प्रकट किया था; वहाँ मङ्गणिकाके जलमें स्नान करनेके बाद महेश्वरका पूजनकर प्रह्लाद सुगन्धियुक्त मलय पर्वतपर गये। १३-१६॥

महाहृदे ततः स्नात्वा पूजियत्वा च शङ्करम्। ततो जगाम योगात्मा द्रष्टुं विन्ध्ये सदाशिवम् ॥ १७ ॥ ततो विपाशासिक्छे स्नात्वाभ्यर्च्यं सदाशिवम् । त्रिरात्रं समुपोष्याथ अवन्तीं नगरीं ययौ ॥ १८ ॥ तत्र शिप्राज्ञके स्नात्वा विष्णुं सम्पूज्य भिक्तः। इमशानस्थं ददर्शाय महाकाळवपुर्धरम् ॥ १९ ॥ तिसन् हि सर्वसत्त्वानां तेन रूपेण शङ्करः। तामसं रूपमास्थाय संहारं कुरुते वशी ॥ २० ॥

उसके बाद महाहदमें स्नान करनेके पश्चात् शंकरकी पूजाकर योगात्मा प्रह्लाद सदाशिवका दर्शन करनेके लिये विन्ध्यप्रवंतपर गये। उसके बाद विपाशांके जलमें उन्होंने स्नान किया और सदाशिवका पूजन किया। उसके पश्चात् तीन रातोंतक वहाँ निवास करके वे अवन्ती नगरीमे गये। वहाँ शिप्राके जलमें स्नान करनेके बाद श्रद्धापूर्वक विष्णुका पूजनकर उन्होंने शमशानमें त्थित महाकाल-शरीरधारीका दर्शन किया। वहाँ उस रूपमें स्थित आत्मवशी शंकर तामसरूप धारण करके समस्त प्राणियोका संहार करते हैं ॥ १७–२०॥

तत्रस्थेन सुरेशेन श्वेतिकर्नाम भूपितः। रक्षितस्वन्तकं दग्ध्वा सर्वभूतापहारिणम्॥ २१॥ तत्रातिहृष्टो वसित नित्यं शर्वः सहोमया। वृतः प्रमथकोटीभिर्वहुभिस्त्रिदशार्चितः॥ २२॥ तं दृष्ट्वाथ महाकालं कालकालान्तकान्तकम्। यमसंयमनं मृत्योर्मृत्युं चित्रविचित्रकम्॥ २३॥ श्मशानितलयं शम्मुं भूतनाथं जगत्पितम्। पूजयित्वा शूलधरं जगाम निषधान् प्रति॥ २४॥

वहाँपर स्थित हुए सुरेशने सर्वभूतापहारी (समस्त भूतोका अपहरण करनेवाले) अन्तकको जलाकर स्वेतिक नामक राजाकी रक्षा की थी। करोड़ों गणोंसे घिरे हुए एव देवोसे पूजित भगवान् शंकर उमाके साथ अत्यन्त प्रसन्ततापूर्वक वहाँ नित्य निवास करते हैं। उन कालोके काल, अन्तकोंके अन्तक, यमोके नियामक, मृत्युके मृत्यु, चित्रविचित्र स्मशानके वासी, भूतपित, जगत्पित, शूल धारण करनेवाले शंकरका दर्शन एवं पूजनकर वे नियध-देशकी ओर चले गये।। २१–२४॥

तत्रामरेइवरं देवं दृष्ट्वा सम्पूज्य भिक्ततः। महोद्यं समभ्येत्य दृयग्रीवं दृद्र्शं सः॥ २५॥ अश्वतीर्थं ततः स्नात्वा दृष्ट्वा च तुरगाननम्। श्रीधरं चैव सम्पूज्य पञ्चालविषयं ययौ॥ २६॥ तत्रेश्वरगुणैर्युक्तं पुत्रमर्थपतेरथ। पाञ्चालिकं वृशो दृष्ट्वा प्रयागं परतो ययौ॥ २७॥ स्नात्वा सिन्निहिते तीर्थं यामुने लोकविश्रुते। दृष्ट्वा वटेश्वरं रुद्धं माधवं योगशायिनम्॥ २८॥ द्वावेव भिक्ततः पूज्यौ पूजयित्वा महासुरः। माधमासमथोपोष्य ततो वाराणसीं गतः॥ २९॥

वहाँ श्रद्धापूर्वक अमरेश्वर देवका दर्शन एवं अर्चन करनेके बाद उन्होने महोदयमे जाकर हयग्रीवका दर्शन किया। उसके वाद अश्वतीर्थमे स्नान कर अश्वमुखका दर्शन तथा श्रीवरका अर्चन कर वे पाञ्चाल देशमें गये। जितेन्द्रिय प्रह्लाद वहाँ ईश्वरीय गुगोसे सम्पन्न धनपति कुवेरके पुत्र पाञ्चालिकका दर्शनकर प्रयाग चले गये। निकटमे रहनेवाले यमुनाके विख्यात तीर्थमें स्नान करनेके पश्चात् वटेश्वर रुद्ध तथा योगशायी माधवका दर्शन एवं श्रद्धापूर्वक उन दोनो प्जनीयोंका अर्चन कर उन महासुरने माघमासमें वहाँ निवास किया। उसके बाद वे वाराणसी चले गये॥ २५-२९॥

ततोऽस्यां वरणायां च तीथेंषु च पृथक् पृथक् । सर्वपापहराद्येषु स्तात्वाऽर्च्य पितृदेवताः ॥ ३० ॥ प्रदक्षिणीकृत्य पुर्री पूज्याविमुक्तकेशवौ । लोलं दिवाकरं दृष्ट्वा ततो मधुवनं ययो ॥ ३१ ॥ तत्र स्वयम्भुवं देवं दृद्शीसुरसत्तमः । तमभ्यर्च्यं महातेजाः पुष्करारण्यमागमत् ॥ ३२ ॥ तेषु त्रिष्वपि तीथेषु स्तात्वाऽर्च्यं पितृदेवताः । पुष्कराक्षमयोगिन्धं व्रह्माणं चाप्यपूजयत् ॥ ३३ ॥ ततो भूयः सरस्तत्यास्तीथें त्रेलोक्यविश्रुते । कोटितीथें रुद्रकोटिं दृद्शं वृपभध्वजम् ॥ ३४ ॥

उसके बाद समस्त पापोंका अपहरण करनेवाले असी और वरुणाके विभिन्न तीथोंमें स्नानके वाद पितरों एवं देवोंका अर्चनकर उन्होंने (वाराणसी) पुरीकी प्रदक्षिणा की। उसके वाद अविमुक्तिश्वर एवं केशवकी पूजा तथा लोलाकिका दर्शन करके वे मधुवन चले गये। महातेजस्त्री असुरोत्तम प्रह्लाद वहाँ स्वयम्भू देवका दर्शन एवं पूजनकर पुष्करारण्यमें गये। उन तीनों तीथोंमें स्नान करनेके बाद पितरों एवं देवोंका पूजन कर उन्होंने अयोगन्वि, पुष्कराक्ष तथा ब्रह्माका अर्चन किया। उसके बाद उन्होंने कोटितीथमें सरस्रतीके तटपर स्थित लोकविस्यात रुद्रकोटि वृपमध्यजका दर्शन किया। ३०-३४॥

नैमिषेया द्विजवरा मागधेयाः ससैन्धवाः। धमारण्याः पौष्करेया दण्डकारण्यकास्तथा॥३५॥ चाम्पेया भारुकच्छेया देविकातीरगाश्च ये। ते तत्र शङ्करं द्रष्टुं समायाता द्विजातयः॥३६॥ कोटिसंख्यास्तपःसिद्धा हरदर्शनलालसाः। अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं वादिनो मुने॥३७॥ तान् संशुच्धान् हरो हष्ट्रा महर्पीन् दग्धिकिल्विपान्। तेपामेवानुकम्पार्थं कोटिमूर्त्तिरभूद् भवः॥३८॥

(कथा है कि प्राचीन समयमें) नैमिपारण्य, मगध, सिन्धुप्रदेश, धर्मारण्य, पुष्कर, दण्डकारण्य, चम्पा, भरुकच्छ एवं देविकाके तटपर रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ शंकरका दर्शन करने आये थे। मुने ! शिनके दर्शनकी इच्छावाले करोड़ों सिद्ध तपस्ती भी पहले दर्शन करूँगा, भी पहले दर्शन करूँगा। इस प्रकारका विवाद करने लगे। उन निष्पाप महर्षियोंको विशेष अधीर हुआ देखकर शंकरने उनपर कृपाकर करोड़ों मूर्त्तियाँ धारण कर लीं। ३५-३८॥

ततस्ते मुनयः प्रीताः सर्व एव महेरवरम्। सम्पूजयन्तस्तस्थुवे तीर्थं कृत्वा पृथक् पृथक्। इत्येवं रुद्रकोद्यीति नाम्ना शम्भुरजायत॥३९॥ तं ददर्शे महातेजाः प्रह्लादो भक्तिमान् वशी।

तं ददर्श महातेजाः प्रह्लादो भिक्तमान् वशी।
कोटितीर्थे ततः स्नात्वा तर्पयित्वा वसून् पितृन्। छद्रकोटि समभ्यच्यं जगाम कुरुजाङ्गलम् ॥ ४०॥
तत्र देववरं स्थाणुं शङ्करं पार्वतीप्रियम्। सरस्वतीजले मग्नं ददर्श सुरपूजितम्॥ ४१॥
सारस्वतेऽस्भिस स्नात्वा स्थाणुं सम्पूज्य भिक्तः। स्नात्वा दशाश्वमेधे च सम्पूज्य च सुरान् पितृन्॥ ४२॥

उसके बाद वे सभी मुनि हर्षपूर्वक अलग-अलग तीर्थ वनाकर महेश्वरकी पूजा करते हुए निवास करने लगे। इस प्रकार राम्भुका नाम रुद्रकोटि हुआ। महातेजखी श्रद्धालु जितेन्द्रिय प्रह्लादने उनका दर्शन किया एवं कोटितीर्थमें स्नानकर वसुओं तथा पितरोंका तर्पण किया। उसके बाद रुद्रकोटिका अर्चनकर वे कुरुजाङ्गलमें चले गये। उन्होंने वहाँ सरखतीके जलमें निमग्न हुए देवताओंसे पूजित स्थाणु—पार्वतीपित भगवान् रांकरका दर्शन किया। सरखतीके जलमें स्नानकर उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्थाणुकी पूजा की तथा दशाश्वमेधमें स्नानकर देवों एवं पितरोंका अर्चन किया। ३९-४२॥

सहस्रिलिश्नं सम्पूज्य स्नात्वा कन्याहरे श्रुचिः । अभिवाद्य गुरुं श्रुकं सोमतीर्थं जगाम ह ॥ ४३ ॥ तत्र स्नात्वाऽच्यं च पितृन् सोमं सम्पूज्य भक्तितः । श्लीरिकावासमभ्येत्य स्नानं चक्रे महायशाः ॥ ४४ ॥ प्रदक्षिणीकृत्य तरुं वरुणं चार्च्यं बुद्धिमान् । भूयः कुरुध्वजं द्वष्ट्वा पद्माख्यां नगरीं गतः ॥ ४५ ॥

तत्रार्च्य मित्रावरुणौ भास्करौ लोकपूजितौ । कुमारधारामभ्येत्य ददर्श खामिनं वशौ ॥ ४६ ॥ स्नात्वा कपिलधारायां संतप्यार्च्य पितृन् सुरान् । दृष्ट्वा स्कन्दं समभ्यर्च्य नर्मदायां जगाम ह ॥ ४७ ॥ तस्यां स्नात्वा समभ्यर्च्य वासुदेवं श्रियः पतिम् । जगाम भूधरं द्रष्टुं वाराहं चक्रधारिणम् ॥ ४८ ॥

कन्याहदमें स्नान करनेके बाद पित्र होकर उन्होंने सहस्रलिङ्गका अर्चन किया। इसके बाद (शुक्रतीर्थमे) गुरु शुक्राचार्यको प्रणामकर वे सोमतीर्थ चले गये। वहाँ स्नान करनेके बाद श्रद्धापूर्वक पितरों एवं सोमका अर्चन करके उन महायशाखीने क्षीरिकावासमे जाकर स्नान किया। वहाँके वृक्षकी प्रदक्षिणाकर तथा वरुणकी पूजा करनेके पश्चात् बुद्धिमान् प्रह्लाद फिर कुरुध्वजका दर्शनकर पद्मा नामकी नगरीमें चले गये। वहाँ लोकपूजित तेजस्वी मित्रावरुणका पूजन करनेके बाद कुमारधारामें जाकर जितेन्द्रिय प्रह्लादने स्वामी कार्तिकेयका दर्शन किया। कपिलधारामे स्नान करके पितृत्र्पण, देवपूजन एवं स्कन्दका दर्शन तथा अर्चन कर वे नर्मदाके निकर गये। उसमें स्नान करके जश्मीपित वासुदेवकी अर्चना कर वे चक्र धारण करनेवाले भूधर वाराहदेवका दर्शन करने गये॥ ४३–४८॥

स्तात्वा कोकामुखे तीथें सम्पूज्य धरणीधरम् । त्रिसौवर्ण महादेवमर्बुदेशं जगाम ह ॥ ४९ ॥ तत्र नारीहदे स्तात्वा पूजियत्वा च शहुरम् । कालिञ्जरं समभ्येत्य नीलकण्ठं ददर्श सः ॥ ५० ॥ नीलतीर्थजले स्तात्वा पूजियत्वा ततः शिवम् । जगाम सागरानूपे प्रभासे द्रष्टुमीश्वरम् ॥ ५१ ॥ स्नात्वा च संगमे नद्याः सरस्वत्यार्णवस्य च । सोमेश्वरं लोकपति ददर्श स कपर्दिनम् ॥ ५२ ॥ यो दक्षशापनिर्दृग्धः क्षयी ताराधिपः शशी । आप्यायितः शहुरेण विष्णुना सकपर्दिना ॥ ५३ ॥

वे कोकामुख़ तीर्थमे स्नान और धरणीधरकी पूजा करके अर्बुदेशमें त्रिसौवर्ण महादेवके पास गये । वहाँ उन्होंने नारीहृदमे स्नान और शंकरकी अर्चना करनेके बाद कालिंजरमे आकर नीलकण्ठका दर्शन किया । नीलतीर्थके जलमें स्नान करनेके बाद शिवका पूजन कर वे समुद्रके तटपर प्रभासतीर्थमें भगवान्का दर्शन करने गये । वहाँ उन्होंने सरखती नदी और सागरके संगममे स्नानकर लोकपति कपर्दी सोमेखरका दर्शन किया । कपर्दी शंकर एवं विष्णुने दक्षके शापसे दग्ध हुए एव क्षयरोगसे प्रसित ताराधिप चन्द्रमाको पूर्ण किया था ॥ ४९—५३॥

तावर्च देवप्रवरों प्रजगाम महालयम् । तत्र रुद्धं समभ्यर्च्यं प्रजगामोत्तरान् कुरून् ॥ ५४ ॥ पद्मनामं स तत्रार्च्यं सप्तगोदावरं ययो । तत्र स्नात्वाऽर्च्यं विश्वेशं भीमं त्रेलोक्यविस्तम् ॥ ५५ ॥ गत्वा दारुवने श्रीमान् लिङ्गं स दद्शं ह । तमर्च्यं ब्राह्मणीं गत्वा स्नात्वाऽर्च्यं त्रिद्शेश्वरम् ॥ ५६ ॥ प्लक्षावतरणं गत्वा श्रीनिवासमपूजयत् । ततश्च कुण्डिनं गत्वा सम्पूज्य प्राणतृप्तिदम् ॥ ५७ ॥ शूर्पारके चतुर्वाहुं पूजयित्वा विधानतः । मागधारण्यमासाद्य दद्शं वसुधाधिपम् ॥ ५८ ॥ तमर्चयित्वा विश्वेशं स जगाम प्रजामुखम् । महातीर्थे ततः स्नात्वा वास्रुदेवं प्रणम्य च ॥ ५९ ॥ शोणं सम्प्राप्य सम्पूज्य रुद्मवर्माणमीश्वरम् । महातीर्थे ततः स्वात्वां हंसाख्यं भिक्तमानथ ॥ ६० ॥ पूजयित्वा जगामाथ सैन्धवारण्यमृत्तमम् ।

तत्रेक्वरं सुनेत्राख्यं शङ्खाशूळधरं गुरुम्। पूजियत्वा महावाहुः प्रजगाम त्रिविष्टपम् ॥ ६१ ॥ उन दोनों श्रेष्ठ देवोंका पूजनकर वे महाळय गये; वहाँ रुद्रका पूजन कर वे उत्तरकुरु गये। वहाँ पद्मनामका अर्चन कर वे सप्तगोदावर-तीर्थमें गये। वहाँ स्नान करनेके बाद उन्होंने तीनों छोकोंसे वन्दित भीमविश्वेश्वरका पूजन किया। दारुवनमे जाकर श्रीमान् प्रह्लादने लिङ्गका दर्शन किया। उनकी पूजा करनेके पश्चात् ब्राह्मणी- (नदी-) में जाकर उन्होंने स्नान और त्रिदशेश्वर महादेवकी अर्चना की। उसके बाद प्रक्षावतरणमें जाकर

उन्होंने श्रीनिवासकी अर्चना की । फिर कुण्डिनमें जाकर प्राणोंके तृतिदाता देवका अर्चन किया । उन्होंने शूर्णारकमें चतुर्भुज देवकी भलीभाँति पूजा करनेके बाद मागधारण्यमें जाकर वसुवाधिपका दर्शन किया । उन विश्वेशका पूजन कर वे प्रजामुखमें गये । उसके बाद उन्होंने महातीर्थमे स्नानकर वासुदेवको प्रणाम किया । उन्होंने शोणतटपर जाकर खर्णकवच धारण करनेवाले ईश्वरका पूजन किया । उसके वाद श्रद्धासु-(प्रह्नाद-) ने महाकोशीमें हंस नामक महादेवका अर्चन किया एव श्रेष्ट सैन्धवारण्यमे जाकर शक्ष तथा शुल धारण करनेवाले सुनेत्र नामक पूज्य ईश्वरका पूजन किया । उसके बाद वे महावाह त्रिविष्टप चले गये ॥ ५४–६१॥

तत्र देवं महेशानं जटाधरमिति श्रुतम्। तं दृष्ट्वाऽच्यं हरिं चासौ तीर्थं कनखलं ययौ ॥ ६२ ॥ तत्राच्यं भद्रकालीशं वीरभद्रं च दानवः। धनाधिपं च मेघाद्वं ययावय गिरिवजम् ॥ ६३ ॥ तत्र देवं पञ्जपति लोकनाथं महेश्वरम्। सम्पूजयित्वा विधिवन्कामरूपं जगाम ह ॥ ६४ ॥ शिक्षमभं देववरं त्रिनेत्रं सम्पूजयित्वा सह वै मृडान्या।

जगाम तीर्थेमवरं महाख्यं तिसान् महादेवमपूजयत् सः॥ ६५॥ वहाँ जटायर नामसे प्रसिद्ध महेशान देवका दर्शन और विण्णुकी पूजा कर वे कनखल तीर्यमें गये। दानव प्रह्लाद वहाँ मद्रकालीश और वोश्मद तथा बनाबिश मेबाङ्ककी पूजा कर गिरिवज चले गये। वहाँ लोकनाथ महेश्वर पशुपित देवका विधिवत् अर्चन कर वे कामरूप चले गये। वहाँ चन्द्रकी कान्तिसे युक्त देवश्रेष्ठ त्रिनेत्र शंकरकी मृडानी-(पार्वती-)के साथ विधिवत् अर्चना कर प्रह्लाद श्रेष्ठ महाख्य तीर्थमें गये और वहाँपर (भी) उन्होंने महादेवकी अर्चना की ॥ ६२—६५ ॥

ततिस्त्रक्टं गिरिमित्रिपुत्रं जगाम द्रष्टुं स हि चक्रपाणिनम्। तमीख्य भक्त्या तु गजेन्द्रमोक्षणं जजाप जप्यं परमं पिवत्रम्॥६६॥ तत्रोष्य दैत्येश्वरस् नुराद्रान्मासत्रयं मूलफलाम्बुभक्षी। निवेद्य विप्रप्रवरेपु काञ्चनं जगाम घोरं स हि दण्डकं वनम्॥६७॥ तत्र दिव्यं महाशाखं वनस्पतिवपुर्धरम्। द्दर्श पुण्डरीकाक्षं महाश्वापद्वारणम्॥६८॥ तस्याधस्थात् त्रिरात्रं स महाभागवतोऽसुरः। स्थितः स्थण्डिलशायोतु पठन् सारस्वतं स्तवम्॥६९॥

उसके बाद वे अत्रिपुत्र चक्रपाणि विष्णुका दर्शन करनेक लिये त्रिकृट पर्वतपर चले गये और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा कर उन्होंने परम पित्र जपनेयोग्य गजेन्द्र-मोक्षणस्तवका पाठ किया । मूल, फल एवं जलका मक्षण करते हुए दैत्येक्वर-पुत्र प्रह्लादने वहाँ तीन मासतक श्रद्धापूर्वक निवास किया । उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सुवर्ण दान कर वे घोर दण्डकवन चले गये । वहाँ उन्होंने महान् हिंस्र पशुओंके निवारक, महान् शाखाओंसे युक्त वनस्पतिका शरीर धारण करनेवाले पुण्डरीकाक्षका दर्शन किया । सारस्वतस्तोत्रका पाठ करते हुए महान् विष्णुभक्त असुर प्रह्लादने तीन रातोतक उसके नीचे विना विस्तरके चबूतरेपर शयन किया ॥ ६६–६९ ॥

तसात् तीर्थवरं विद्वान् सर्वपापप्रमोचनम्। जगाम दानवो द्रष्टुं सर्वपापहरं हिरम्॥ ७०॥ तस्यात्रतो जजापासौ स्तवौ पापप्रणाशनौ। यो पुरा भगवान् प्राह क्रोडरूपी जनार्दनः॥ ७१॥ तस्माद्थागाद् दैत्येन्द्रः शालग्रामं महाफलम्। यत्र संनिहितो विष्णुश्चरेषु स्थावरेषु च॥ ७२॥ तत्र सर्वगतं विष्णुं मत्वा चक्रे रीतं वली। पूजयन् भगवत्पादौ महाभागवतो मुने॥ ७३॥

इयं तवोक्ता मुनिसंघजुष्टा प्रह्लादतीर्थानुगतिः सुपुण्या । यत्कोर्त्तनाच्छ्रवणात् स्पर्शनाच्च विमुक्तपापा मनुजा भवन्ति ॥ ७४ ॥ इति श्रीवामनपुराणे त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ विद्वान् दानव (प्रह्लादजी) वहाँसे सर्वपापहारी हरिका दर्शन करनेके छिये सर्वपापनांशक श्रेष्ठ तीर्थमें चले गये। उन्होंने उनके सामने प्राचीन कालमें कोडरूपी जनार्दनसे कथित पापनाश करनेवाले दो स्तोत्रोंका पाठ किया। उसके बाद वे वहाँसे दैत्येन्द्र (प्रह्लाद) महाफलदायक शालप्रामतीर्थमें गये। वहाँ विष्णु समस्त चर और स्थावर पदार्थोंमे विराजमान है। [पुलस्त्यजी कहते हैं—] मुने! वहाँ महान् विष्णुभक्त बलवान् प्रह्लाद विष्णुको सर्वव्यापी जानकर भगवान्के चरणोकी पूजा करते हुए उन- (की भक्ति-) में परायण हो गये। मैने तुमसे मुनियोंके सम्होसे सेवित अत्यन्त पवित्र प्रह्लादकी तीर्थयात्राका वर्णन कर दिया जिसके कीर्तन, श्रवण एवं स्पर्शसे मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं।। ७०-७४।।

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमं तिरासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८३ ॥ [ द्रोष अध्याय अगले अङ्कमें \* ]

भगवान् वामनसे श्रेयःकामना

येनेन्द्रसन्त्रासविनाराहेतचे स्वमायया वामनवित्रहो धृतः। त्रिविकमत्वेन वर्षि ववन्ध यः स माधवः दां वितरत्वहर्निराम्॥

जिन्होंने देवराज इन्द्रके (दैत्योसे पराजय-रूप) कष्टकी निवृत्तिके लिये अपनी मायासे वामन-(वटु-)का शरीर धारण कर लिया, विराट्वपु त्रिविक्रम बनकर तीन पगोसे सम्पूर्ण त्रिलोक्तीको नापते हुए जिन्होंने दैत्यराज बलिको बाँध लिया (अर्थात् उसे अनुग्रहपूर्वक ऐश्वर्य-रहित कर दिया) ऐसे वे लक्ष्मीपित भगवान् (वामन) श्रीहरि अहर्निश (हम सबका) कल्याण करें।
—श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र, पविनयः

# ं नम्र निवेदन और क्षमा-याचना

भगवान् वामनका लघु पूजनरूप यह विशेषाङ्क 'कल्याण'के पाठकोंके करकमलोमे सादर समर्पित है। इसकी अच्छाइयाँ भगवत्कृपाकी प्रसाद-खरूपा हैं और त्रुटियाँ इमारी अल्पन्नता—अज्ञताकी खाभाविक अनिवायता। अतः हमारी त्रुटियाँ पाठकोंके समञ्ज इस दृष्टिसे क्षम्य होंगी और इस प्रराणके उपयोगी, उपादेय वस्तुविषय सर्वया रुचिप्रद, पठनीय, मननीय एवं अनुपालनीय होवन कल्याणकारी होगे—यही हमारी आशा और आशंसा है।

भगवान् व्यासदेवकी कल्याणकारिणी लेखनीने पुराणोंको प्रस्तुत कर विश्वका—विशेषतः साधारण जनवर्गका, जो तत्त्वविमर्शा क्लिष्ट शाल्गेकी दुरूहता और प्रगल्मताको सरलतया आत्मसा । नहीं कर सकते, उनका—महान् कल्याण किया है। पुराण-विद्या सर्वसुलम, सबके लिये सुगम है और पुराण हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृतिके प्रकाश-स्तम्भ है, जिनसे हमारे जीवनके कल्याण-पक्ष प्रकाशित एवं निर्देशित हैं। पुराणोमे हमारी संस्कृतिके मूर्तरूप तीर्थ, व्रत, पुरावृत्त, देवी-देवताओं, सृष्टिकम (सर्ग-प्रतिसर्ग) राजवंशो, मन्वन्तरों आदिका सुनिपुण वर्णन तो मिलता ही है, नीति और धर्मके प्रशस्त विवेचन भी सोदाहरण प्रस्तुत हुए हैं। पुराण वेदार्थके उपबृहण है, ज्ञान-विज्ञानकी सांस्कृतिक सम्पत्ति हैं। यदि हम पुराण-प्रदर्शित पथसे चले, उनकी शिक्षा और

<sup>\*</sup> इस जनवरी-(१९८२) के विशेषाङ्कमे स्थानाभावसे हम पूरा वामनपुराण न दे सके, अतः अगले अङ्कमें इसे पूरा कर रहे हैं।

उपदेशोंका अनुपालन करें तो इमारा मङ्गलमय लोक और कल्यागमय परलोक—उभय साथ-साथ सिद्ध होते चले जायँ । आज जगद्गुरु भारतके लिये यह अत्यन्त आवश्यक हैं ।

वामनपुराण अष्टादशपुराणोंकी शृद्धलामें चौदहवीं कड़ीके रूपमें परिगणित है। इसमे भगवान् त्रिविक्रम- (वामन-) का माहात्म्य प्रमुखतया वर्णित है। इस पुराणमें मुख्यतः वामन-त्रिक चिरत्रके अतिरिक्त शिव-पार्वती एवं नर-नारायणकी कथा, विष्णु-शिव-संवाद, देवीमाहात्म्य, पृथ्दक तीर्थ, कुरुजाङ्गल क्षेत्रादि तथा अनेक अन्य तीर्थों और मूर्तियोंका सुविशद वर्णन है। कई महत्त्वके स्तोत्र (सरखतीस्तोत्र, पापप्रशमनस्तोत्र, गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र प्रमृति) एवं प्रहाद, श्रीदामा आदिके चरित्र वर्णित हैं। वर्तोके वर्णन और माहात्म्य भी सुन्दरतासे निरूपित हैं। कर्क-चतुर्यीकथा, कायज्ञवनीत्रतकथा, गङ्गामानसिक स्नान, गङ्गामाहात्म्य, दिवामनस्तोत्र, वाराहमाहात्म्य, वेङ्कट-गिरिमाहात्म्य आदि इसीके अन्तर्गत माने जाते हैं। योड़ेमे यह कहा जा सकता है कि यह पुराण नितान्त स्पयोगी अत्रण्व सर्वया उपादेय है। हिन्दी-अनुवादसिहत यह पुराण ८३ वे अध्यायतक कल्याण के स्थ्यन वर्षके प्रथम एवं विशेष अङ्कके रूपमें हम प्राहकोंको मेंट कर रहे हैं। (शेष दूसरे (फरवरीके) अङ्कमे देकर उपलब्ध पुराणको पूर्ण किया जा रहा है।)

यह पुराण वैष्णवपुराण तो है ही, शिव-पार्वतीके विशद चरित्र-वर्णन होनेसे शैव भी है। विष्णु और शिवके ऐक्यका अन्द्रा प्रतिपादन इस पुराणकी अद्वितीय विशेषता है।

जिन श्रद्धेय सन्त-महात्माओं, प्ज्य आचायों, मनीपी लेखकोंने शुभाशंसाएँ, शुभाशीर्वाद एवं रचनाएँ भेज-कर हमें अनुगृहीत किया है, उनका चिरऋण हमारे ऊपर है और उनके प्रतिदानमें हम उनसे प्रणिपातपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । वे सहज कृपालुता-वश हमें अनुगृहीत करते रहेंगे—ऐसी आशा है ।

विशेपाद्म के परिसीमित कलेबरमें स्थानाभावसे हम जिनके लेखादि न दे सके हैं, वे हमारी उस विवशताको देखते हुए क्षमा करेंगे जिससे हम बाध्य होकर प्रकृत जनवरीके अङ्कमें पूर्ण श्रीवामनपुराण ही न दे सके हैं और अगले अद्भमें शेपांश देकर इसे पूरा करनेके लिये विवश हुए हैं।

वामनपुराणके अनुवाद करनेमें जिन प्रतियोसे हमें यथास्थान सहायता मिली है उनके सहृदय प्रकाशकों एवं संस्थानोक हम कृतज्ञ हैं और उनका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। पाठ-निर्द्धारणादि कार्योमें हमें सर्वभारतीय काशिराजन्यासकी प्रतियोंसे और वेंकटेश्वर प्रेससे प्रकाशित सटीक एवं मूल प्रतियोंसे उल्लेख्य सहायताएँ मिली हैं। हम इन दोनो संस्थानोक विशेष आभारी हैं।

सम्पादन-कार्यमें जिन विद्वद्दरों और कर्मचारियोंने मनोयोगसे हमारी सहायता की है, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं । प्रूफ पढ़नेवाले एवं अन्य कर्मचारियोंने भी अपने कर्तव्यके प्रति तत्परंता तथा कर्तव्यक्षीलता दिखलायी है । वे प्रशंसाक पात्र हैं ।

कल्याणका कार्य भगवान्का कार्य है और 'श्रीवागनपुराणाङ्क' तो साक्षात् भगवान्की वाड्मयी मूर्ति ही है। इस मूर्तिकी अर्चा-प्जामें जिनका सहयोग है, वे सुतरां कल्याणके मागी हैं, उनकी कर्तव्य-निष्ठा मङ्गलमयी हो यदी हमारी उन प्रमुसे प्रार्थना है।

—मोतीलाल जालान (सम्पादक)



केशाय धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे॥

### भगवान् वामस्का छवन

अदितिरुवाच

यह्नेश्वः यह्नपुरुषाच्युत तीर्थणाद तीर्थणाद श्रवणमङ्गलनामवेष ।
आपमलोकष्ट्रजिनोपश्चमोदयाद शं नः कृथीष्ट भगवन्निस दीननादः ॥
विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्तैरं गृहीतपुरुष्विद्युणाव भूमते ।
स्रक्षाय श्रश्रदुपश्चंदितपूर्णवोधच्यात्रादिद्युत्स्वतमके हरके नमर्दे ॥
आयुः परं वपुरभीष्टमतुत्यलक्ष्मीर्वोध्युल्हाः सकलयोगगुणासिवर्णः ।
हानं च केमलमनन्त भवन्ति तुष्टाद त्वको नृष्णं किश्व सपरमञ्यादिराशीः ॥
(श्रीमना ८। १७) ८-१०)

अदितिने कहा—आप यज्ञके खाभी हैं आर खायं यज्ञ भी आप ही हैं। अपुत । आपके करण भी संसारसे तारनेवाळा है। आपके नामोंके अवणमात्रसे ही कत्याण हो आता है। आदिपुत्र । को आपको नामोंके अवणमात्रसे ही कत्याण हो आता है। आदिपुत्र । को आपको तारामें आ जाता है, आप उसकी सारी विपत्तियों का नाजा कर देते हैं। मनवन् । की दीनोंके खामी हैं। आप हमारा कल्याण की जिये । आप विक्र के उर्घाल, स्विति और प्रव्यके द्वाराक हैं और विश्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त होनेपर भी खन्छ दक्षि, स्विति और प्रव्यके द्वाराक हैं और विश्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त होनेपर भी खन्छ दक्षि आप अनेक शक्ति और प्रविक्ष खीमार कर लेते हैं। आप सदा अपने खरूप ही स्विक्ष रहते हैं। निरम-विरम्यर बढ़ते हुए पूर्ण बोधके हारा आप हदयके अन्यकारको नष्ट करते रहते हैं। भगवन् । में आपको नमस्त्रार धरती हूँ। प्रभो ! अनन्त ! जब आप प्रसन्त हो जाते हैं, तब मनुष्योंको अन्याभीकी दीर्घ आयु, उनके हैं समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, शतुब्वित धन, खर्म, प्रयों, पाताल, योगकी समर्प सिहियाँ, अर्थ-धर्म-कामरूप त्रिवर्ग और अदितीय ज्ञानतक प्राप्त हो जाता है; फर शतुओंपर विभव प्राप्त करना आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सन्यन्त्यें को कहार हो क्या है।

\_\_\_

Free of charge 1

LEREAL AVENTOR

्बिना मूस्य

आदि सम्पादक—नित्यलीलाडीन भारेजी श्रीहनुमानप्रकादकी पोदार सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक—मोर्ताखाल जान्यन, गीटावेख, गीरसापुर

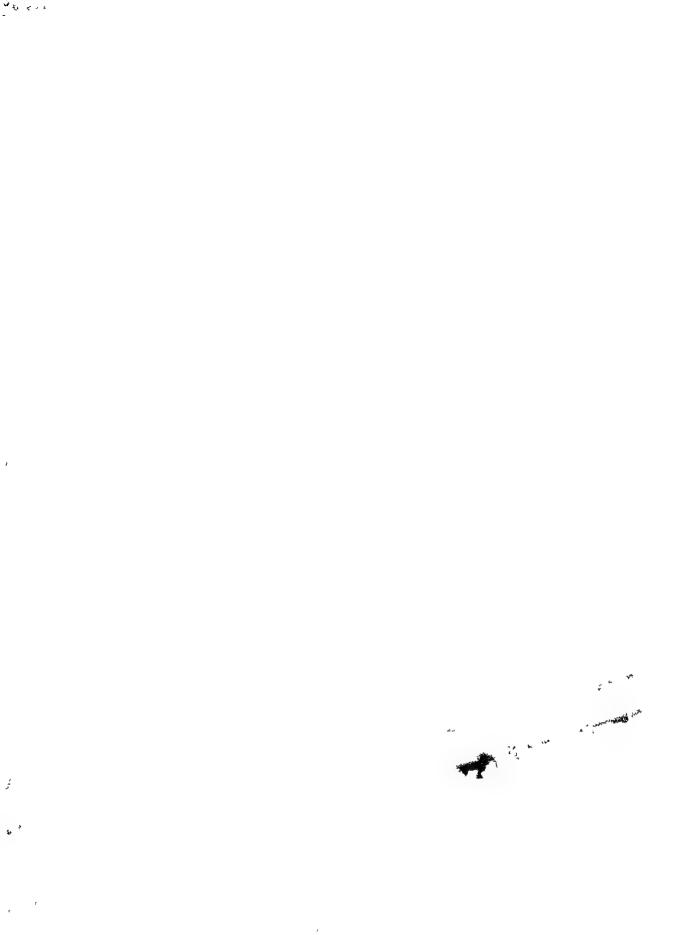



शरणागत गजेन्द्रकी पाशोसे मुक्ति



मानवा विगतरागपरापरज्ञा नारायणं सुरगुरुं सततं सारन्ति । ते धौतपाण्डरपुटा इव राजहंसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारम् ॥ ( श्रीवा॰ पु॰ ९३। ७१ )

वर्ष ५६ है गोरखपुर, सौर फाल्गुन, श्रीऋष्ण-संवत् ५२०७, फरवरी १९८२ ई० है पूर्ण संख्या ६६३

### गजेन्द्रपर श्रीहरिका अनुग्रह

सोऽग्तःसरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्रा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कुच्छा-न्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥ '( श्रीमद्भा० ८। ३। ३२ )

सरोवरके भीतर बळवान् प्राहने गजेन्द्रको पकड़ रखा था और वह अत्यन्त व्याकुर हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाशमे गरुइपर स्वार होकर हाथमे चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ गये है, तब अपनी सूँड़मे कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने ऊपरको उठाया और बड़े कष्टसे बोळा---'नारायण ! जगद्गुरो ! भगवन् ! आपको नमस्कार है ।

りんかんかんかんかん

# [ अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः ]

नारद उवाच

यान् जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादो दानवोऽजपत्। गजेन्द्रमोक्षणादींस्तु चतुरस्तान् वदस्व मे ॥ १ ॥ चौरासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( प्रह्लादके तीर्थयात्रा-प्रसङ्गमें त्रिकूटगिरिस्थित सरोवरमें माहद्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना, गजेन्द्रद्वारा विण्णुकी स्तुति, गज-माहका उद्धार एवं 'गजेन्द्रमोक्षणस्तोत्र'की फलथुति )

नारदर्जीने कहा—दनुवंशमें उत्पन्न हुए प्रह्लादने भगत्रान्की भक्तिसे भावित होकर जए (पाठ) करनेयोग्य गजेन्द्रमोक्षणादि जिन चार स्तोत्रोंका जप किया था उन चारों स्तोत्रोंको आप मुझे वतलावें ॥ १॥

#### पुलस्त्य उवाच

श्रृणुष्व कथयिष्यामि जप्यानेतांस्तपोधन । दुःखप्ननाशो भवति यैरुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः ॥ २ ॥ गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ श्रृणुष्व तदनन्तरम् । सारखतं ततः पुण्यौ पापप्रशमनौ स्तवौ ॥ ३ ॥ सर्वरत्नमयः श्रीमांस्त्रिक्त्यो नाम पर्वतः । स्तवः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युतेः ॥ ४ ॥ श्लीरोद्जलवीच्यप्रैशैतामलशिलातलः । उत्थितः सागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः ॥ ५ ॥

पुलस्त्यजी बोले—ताधन! मै उन (जप करनेयोग्य) स्तोत्रोंका वर्गन करता हूँ जिनके कहने, सुनने और समरण करनेसे दु:खप्नोका विनाश होता है उसे आप सुनें। पहले गजेन्द्रमोक्षण-स्तोत्र सुनिये। उसके वाद सारखतस्तोत्र एवं उसके वाद पापोंके प्रशमन करनेवाले (दो पित्रत्र) स्तोत्रोंका वर्णन करूँगा। सूर्यके सदश कान्तिवाले पर्वतराज सुमेरुका पुत्र सर्वरत्नोसे भरा श्रीसे सम्पन्न त्रिकृट नामका एक पर्वत है। क्षीरसागरके जलकी लहरोंसे धुले हुए निमल शिलातलवाला वह पर्वत समुद्रका भेदन कर उसके ऊपर निकल आया है एवं देवता और ऋषिगण वहाँ सदा निवास करते हैं। २—५॥

अप्सरोभिः परिवृतः श्रीमान् प्रस्नवणाकुलः । गन्धर्वेः किन्नरैर्यक्षैः सिद्धचारणपन्नगैः ॥ ६ ॥ विद्याधरैः सपत्नीकैः संयतेश्च तपस्तिभिः । वृकद्वीपिगजेन्द्रैश्च वृतगात्रो विराजते ॥ ७ ॥ पुनागैः कर्णिकारैश्च विख्यामलकपाटलैः । चृतनीपकद्मवेश्च चन्दनागुरुचम्पकैः ॥ ८ ॥ शालैस्तालैस्तमालैश्च सरलार्जुनपर्पटैः । तथान्यैर्विविधेर्वृक्षैः सर्वतः समलद्भतः ॥ ९ ॥

अप्सराओंसे घिरा, झरते हुए झरनोंत्राळा, गन्धर्वों, किन्नरों, यक्षों, सिद्धों, चारणो, पन्नगों, पत्नीके साथ विद्यावरों, संयमका पाळन करनेवाले तपिखयों और मेड़ियों, चीतों एवं गजेन्द्रोंसे भरा-पूरा वह शोभाशाळी पर्वत अत्यन्त सुशोभित है। पुंनाग, कर्णिकार, विल्व, आमळक, पाटळ, आम्र, नीप, कदम्व, चन्दन, अग्रुरु, चम्पक, शाळ, ताळ, ताळ, सरळ, अर्जुन, पर्पट तथा दूसरे बहुत प्रकारके बुक्षोसे वह पर्वत सव तरहसे सुशोभित है। ६-९॥

नानाधात्विद्धतेः श्रङ्काः प्रस्रविद्धः समन्ततः । शोभितो रुचिरप्रख्यैस्त्रिभिर्विस्तीर्णसानुभिः ॥१०॥ मृगैः शाखामृगैः सिंहैर्मातङ्गैश्च सदामदैः । जीवंजीवकसंघुष्टैश्चकोरशिखिनादितैः ॥११॥ तस्यैकं काञ्चनं श्रङ्कं सेवते यं दिवाकरः । नानापुष्पसमाकीर्णः नानागन्धाधिवासितम् ॥१२॥ द्वितीयं राजतं श्रङ्कं सेवते यं निशाकरः । पाण्डुराम्बुद्संकाशं तुषारचयसंनिभम् ॥१२॥

वह पर्वत भॉति-भॉतिकी धातुओंसे चमकती चोटियों, चारों ओरसे बहनेवाले झरनों और अत्यन्त मनोहर तथा सुदूर देशमें फैल हुए तीन शिखरोंसे शोभित है। वह पर्वत हरिण, वन्दर, सिंह, मदसे मतवाले हाथी, चातक, चकोर एवं मोर आदिके शब्दोंसे सदा शब्दायमान होता रहता है । कई प्रकारके फ्लोसे भरे-पूरे एवं तरह-तरहकी सुगन्वोसे सुवासित उसके एक सुनहले शिखरका सेवन सूर्य करते हैं । सफेद बादलोकी तरह एवं वर्फके ढेरके समान चॉदी-जैसी उसकी दूसरी चोटीका सेवन चन्द्रमा करते हैं ॥ १०-१३॥

वज्रेन्द्रनीलवैड्स्यतेजोभिभीसयम् दिशः। तृतीयं ब्रह्मसद्नं प्रकृष्टं श्टङ्गमुत्तमम्॥१४॥ न तत् कृतन्ताः पर्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः। नातप्ततपसो लोके ये च पापकृतो जनाः॥१५॥ तस्य सानुमतः पृष्ठे सरः काञ्चनपङ्कजम्। कारण्डवसमाकीर्णं राजहंसोपशोभितम्॥१६॥ कुमुदोत्पलकहारैः पुण्डरीकेश्च मण्डितम्। कमलैः शतपत्रेश्च काञ्चनेः समलङ्कतम्॥१७॥ पत्रैमरकतप्रस्यैः पुष्पैः काञ्चनसंनिमैः। गुल्मैः कीचकवेणूनां समन्तात् परिवेष्टितम्॥१८॥

हीरा, इन्द्रनील, बैंड्र्य आदि रत्नोंकी चमकसे दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला उसका अत्यन्त उत्तम तीसरा शिखर ब्रह्माका निवास-स्थान है। इतष्त्र, क्रूर, नास्तिक, तपस्यासे हीन एवं लोकमे पापकमे करनेवाले मनुष्य उसे नहीं देख सकते। उस पर्वतके पीछेकी ओर कमलोंसे युक्त, कारण्डव पिक्षयोंसे भरे, राजहंसोसे सुशोभित, कुमुद, उत्पल, कहार, पुण्डरीक आदि अनेक प्रकारके सुनहले कमलोसे अलङ्कृत एवं सुनहले शत्पत्रोवाले तथा अन्य प्रकारके कमलोसे (और भी) सुशोभित एवं मरकतके सदश पत्तो तथा सोनेके समान पुष्पों और हवासे चूँ-चूँ शब्द करनेवाले वॉसके झाड़ोंसे चारो ओरसे विरा एक सरोवर है।। १४–१८।।

तसिन् सरित दुप्रातमा विरूपोऽन्तर्जलेशयः। आसीद् ग्राहो गजेन्द्राणां रिपुराकेकरेक्षणः॥१९॥ अथ दन्तोज्ज्वलमुखः कदाचिद् गजयूथपः। मदस्रावी जलाकाङ्की पादचारीव पर्वतः॥२०॥ वासयन्मद्गन्धेन गिरिमैरावतोपमः। गजो ह्यञ्जनसंकाशो मदाचलितलोचनः॥२१॥ तृषितः पातुकामोऽसौ अवतीर्णश्च तज्जलम्। सलीलः पद्वजवने यूथमध्यगतश्चरम्॥२२॥ यृहीतस्तेन रौद्रेण ग्राहेणाव्यक्तमूर्तिना। पश्चन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तीनां च दारुणम्॥२३॥ हियते पद्वजवने ग्राहेणात्वित्रलीयसा। वारुणैः संयतः पाशैनिष्य्यत्नगतिः कृतः॥२४॥

उस सरोवरके जलमे हाथियोका शत्रु दुष्ट खभावका आधी खुली ऑखोवाला कुरूप एक मगर रहता था। एक समय उज्ज्वल दॉतोवाला, मदसावी, पैरसे चलनेवाले पर्वतके समान, मदके गन्धसे वासित ऐरावतके सहश अञ्चनकी भॉति काला, मदके कारण चन्नल नेत्रोवाला, प्यासा एक गजयूथपित पानी पीनेकी इच्छासे उस सरोवरके जलमें पैठा और कमलोके समूहमें अपने झुंडके बीचमे रहकर क्रीडा करने लगा। (जलके भीतर) अपने शरीरको लियाये हुए एक भयंकर प्राहने उसे पकड़ लिया। करुण खरसे चिग्घाड़ कर रही हिथिनियोंके देखते-ही-देखते अत्यन्त बलवान् प्राह उसे कमलोसे संकुल जलमे खींच ले गया और वरुणके पाशोंसे व्यवत उसे चेष्टारहित एवं गतिहीन (विवश) कर दिया। १९-२४॥

वेष्ट्यमानः खुद्योरैस्तु पाद्यौर्नागो द्रद्वैस्तथा। विस्फूर्य च यथाशक्ति विक्रोशंश्च महारवान्॥ २५॥ व्यथितः स निरुत्साहो गृहीतो घोरकर्मणा। परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्त्वखरिम्॥ २६॥ स तु नागवरः श्रीमान् नारायणगरागगः। तमेव अर्गं देवं गतः सर्वात्मना तदा॥ २७॥ एकात्मा निगृहीतात्मा विशुद्धेनान्तगत्मना। जन्मजन्मान्तराभ्यासाद् भक्तिमान् गरुडध्वजे॥ २८॥ नान्यं देवं महादेवात् पूजयामास केञ्चवात्। मथितामृतफेनामं शङ्कचक्रगदाधरम्॥ २९॥ सहस्रश्चभनामानमादिदेवमजं विभुम्।

प्रगृद्य पुण्कराग्रेण काञ्चनं कमलोत्तमम् । आपद्विमोक्षमन्विच्छन् गजः स्तोत्रमुदीरयत् ॥ ३०॥

वहाँ गुदृढ और भयद्भर पाशोंसे आयद्ध हो जानेक कारण गजराज यथाशक्ति छटपटाकर कॅंचे खरसे चिग्वाइने छगा। क्रूर कमवाले-( उस प्राह-)के हारा प्रकंड जानेपर वह पीड़ित और उत्साहरहित हो गया। भारी विपत्तिमे पड़कर वह मनसे भगवान् श्रीहरिका ध्यान करने छगा। वह सुन्दर गजराज ( पूर्वजन्मका ) नारायणका भक्त था। इसिंहिये वह उस समय सर्वतोभावेन उन्हीं देवकी शरणमे प्रपन्न हो गया। वह गजराज जन्म-जन्मात्तर-के अभ्याससे एकाप्र एवं संयतिचत्त होकर विश्वद्व अन्तःकरणसे गरुडध्वज भगवान् विष्णुकी भिक्तमें छग गया था। उराने महान् देव केशव ( श्रीविष्णु ) के सिवा अन्य देवनाओकी पूजा नहीं की। उस गजने मथे हुए अमृतके फेनके समान कान्तिवाले, शङ्ख तथा चक्र और गदाको धारण करनेवाले, सहन्रों छुम नामोंवाले, आदिवे एवं अजन्मा सर्वत्यापक विष्णु-( नारायग- ) का ध्यान किया और अपने छुण्डके अप्रमागमें एक उत्तम खर्ग-कमल लेकर ( इस ) आपित्तिसे मुक्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे इस स्तोत्रका पाठ करने छगा।। २५-३०।।

क नमो मूळव्कृतये अजिताय महात्मने । अनाधिनाय देवाय निःस्पृहाय नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ नम आद्याय वीजाय आपयाय प्रवर्तिने । अनन्तराय नैकाय अव्यक्ताय नमो नमः ॥ ३२ ॥ नमो गुह्याय गृहाय गुणाय गुणवर्तिने । अनतक्याप्रमेयाय अतुलाय नमो नमः ॥ ३३ ॥ नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय यशिखने । सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः ॥ ३४ ॥

गजेन्द्र वोळा—ॐ मूलप्रकृतिसक्ष्प महान् आत्मा अजित विष्णुभगवान्को नमस्तार है। अन्योपर आश्रित न रहते वाले एवं ( किसी वस्तुकी प्राप्तिकी ) इच्छाने रिहत आप देवको नमस्तार है। आद्यवीजस्वस्प, ऋपियोंके आराध्यदेव संसारचक्रके प्रवर्तक आपको नमस्तार है। अन्तररिहत—सर्वत्र व्याप्त एकमात्र अव्यक्तको पुन:-पुन: नमस्तार है। गुह्य, गूढ़, गुणस्क्ष्प एवं गुणोमे रहनेवालेको नमस्तार है। तर्कसे अतीत, निर्णयासिका बुद्धिसे भी नहीं समझे जानेयोग्य, अतुलनीय ( आप )को बार-बार नमस्तार है। प्रथम मङ्गरूमय, शान्त, निश्चिन्त, यशसी, सनातन और पुराणपुरुषको बार-बार नमस्कार है। ३१–३१।

नमो द्वाधिहेवाय खभावाय नमो नमः । नमो जगत्यतिष्ठाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३५ ॥ नमोऽस्तु पद्मनाभाय नमो योगोद्भवाय च । विश्वेद्द्वराय देवाय शिवाय हरये नमः ॥ ३६ ॥ नमोऽस्तु तस्मै देवाय विर्जुणाय गुणात्मने । नारायणाय विद्वाय देवानां परमात्मने ॥ ३७ ॥ नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय ।

र्थाशाङ्गचक्रासिगदाश्रराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय॥ ३८॥

आप देवाविदेवको नमस्कार हैं । खमावखरूपी आपको वार-वार नमस्कार है । जगत्की प्रतिष्ठा करनेवाले-(आप-) को ननस्कार है । गोविन्दको वार-वार नमस्कार है । पद्मनामको नमस्कार है और योगसे उत्पन्न होनेवाले (आप) योगोद्भवको नमस्कार है । विश्वेश्वर, देव, शिव, हिएको नमस्कार है । निर्मुण और गुणात्मा उन (प्रसिद्ध) देवको नमस्कार है । विश्वातमा, नारायण एवं देवोके परम आत्मा-(आप-) को नमस्कार है । कारणवश् वामनरूप धारम करनेवाले, अतुल विकायले नारायमको नमस्कार है । श्री, शार्क्स, चक्र, तलवार एवं गदा धारम करनेवाले उन पुरुपोत्तमको नमस्कार हे ॥ ३५-३८॥

गुह्याय वेदिनळ्याय महोद्राय सिंहाय दैत्यिनथनाय चतुर्भुजाय। प्रह्मेन्द्रस्द्रमुनिचारणसंस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमोऽच्युताय॥३९॥ नोभेन्द्रदेहरायनासनसुधियाय गोक्षीरहेमशुक्तनीळघनोपमाय। पीताम्बराय मधुकैद्रभनाशनाय विश्वाय चारुमुकुदाय नमोऽजराय॥४०॥ नामिप्रजातकमळस्थचतुर्मुखाय कीरोदकार्णवनिकेतयशोधराय । नानाविचित्रमुकुटाङ्गदभूपणाय सर्वेदवराय वरदाय नमो वगय ॥ ४१ ॥ भक्तिप्रियाय वरदीप्तसुदर्शनाय फुल्लारविन्दविषुलायतले। ननाय । देवेन्द्रविष्नशमनोद्यतपीरुपाय योगेश्वराय विरजाय नमो वराय ॥ ४२ ॥

गुद्य, वेदनिलय, महोदर, दैत्यके निधनके लिये सिंहरूप धारण करनेवाले, चार मुजाओवाले, ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, मुनि तथा चारणोंके द्वारा स्तुत किये गये वरदानी देवोत्तम अच्युत भगवान्को नमस्कार है। रेषनागके शरीरपर प्रसन्ततापूर्वक शयन वरनेवाले, गोदुग्ध, स्वर्ण, छुक एवं नीलघनकी उपमासे युक्त, पीला वख धारण करनेवाले, मधु-केटभका विनाश करनेवाले, सुन्दर मुकुट धारण करनेवाले, चृद्धावस्थासे रहित, विश्वकी आत्मा आप देवको नमस्कार है। नामिसे उत्पन्न हुए कमलपर स्थित ब्रह्मासे युक्त, क्षीरसमुद्रको अपना निवास बनानेवाले, यशस्वी, अनेक प्रकारके विचित्र मुकुट एवं अङ्गद आदि आभूपणोंसे युक्त, वरदानी तथा वरस्वरूप सर्वेश्वरको नमस्कार है। मिक्तिके प्रेमी, श्रेष्ठ दीप्तिसे सर्वथा पूर्ण सुन्दर दिखलायी देनेवाले, खिले हुए कमलके समान विशाल आँखोंबालें, देवेन्द्रके विन्नोंका विनाश करनेके लिये पुरुपार्थ करनेको उद्यत वरस्वरूप, विरक्त योगेश्वरको नमस्कार है। ३९–४२॥

ब्रह्मायनाय त्रिद्शायनाय ठोकाधिताथाय भवापनाय ।
नारायणायात्मिहतायनाय महावराहाय नमस्करोमि ॥ ४३ ॥
क्रूटस्थ्रमव्यक्तमचिन्त्यरूपं नारायणं कारणमादिदेवम् ।
युगान्तशेपं पुरुपं पुराणं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ ४४ ॥
योगेश्वरं चाहविचित्रमौलिम्रह्मेयमध्यं प्रकृतेः परस्थ्रम् ।
क्षेत्रज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं तं वास्तुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ ४५ ॥
अदृश्यमव्यक्तमचिन्त्यमृत्ययं महर्पयो व्रह्ममयं सनातनम् ।
वदन्ति यं वे पुरुपं सनातनं तं देवगुद्यं शरणं प्रपद्ये ॥ ४६ ॥

ब्रह्मा और अन्य देवोके आधारस्त्ररूप, लोकाधिनाथ, भवहत्तां, नारायण आत्महितके आश्रयस्थान महावराहको नमस्कार करता हूँ । मै कूटस्थ, अव्यक्त, अचिन्य रूपवाले, कारणस्वरूप, आदिदेव नारायण, युगान्तमे शेष रहनेवाले पुराणपुरुप, देवाधिदेवकी शरण ग्रहण करता हूँ । मै योगेश्वर, सुन्दर विचित्र रंगोंसे युक्त मुकुटको धारण करनेवाले, अज्ञेय, स्वेश्रेष्ठ, प्रकृतिके परे अवस्थित, क्षेत्रज्ञ, आत्मप्रभव, वरेण्य उन वासुदेवकी शरण ग्रहण करता हूँ । ब्रह्मपिंजन जिन्हे अदृश्य, अव्यक्त, अचिन्तनीय, अव्यय, ब्रह्ममय और सनातन पुरुप कहते हैं, उन देवगुह्मकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ४३–४६ ॥

यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशस्य यं सृत्युसुखात् प्रमुच्यते ।
तमीश्वरं तप्तमनुत्तमिर्गुणैः परायणं विष्णुसुपैमि शाश्वतम् ॥ ४७ ॥
कार्यं किया कारणमप्रमेयं हिरण्यवाहुं वरपञ्चलाभम् ।
महावलं वेदनिधि सुरेशं वजामि विष्णुं शरणं जनार्दनम् ॥ ४८ ॥
किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर्मण्युत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् ।
पीतास्वरं काञ्चनभांकेचित्रं मालाधरं केशवमस्युपैमि ॥ ४९ ॥
भवोद्भवं वेदविदां वरिष्टं योगात्मनां सांस्यविदां वरिष्टम् ।
आदित्यच्द्राश्चिवसुप्रभावं प्रशुं प्रपद्येऽच्युतमात्मवन्तम् ॥ ५० ॥

( त्रसवेत्ता ) जिसे अक्षर एवं सर्वच्यापी ब्रह्म कहते हैं तथा जिसके श्रवणमे मृत्युके मुक्ते मृति मिल जाती है, में उसी श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त, आत्मतृत, शाश्चत आश्रयख्यस्य ईश्वरकी शरण प्रत्ण करता हूँ । में कार्य, किया और कारणखरूप, प्रमाणसे अगम्य, हिरण्यवाह, नामिंगे श्रेष्ठ कम्ल धारण करनेवाले, महावलशाली, वेदोंकी निधि, सुरेश्वर जनार्दन विष्णुकी शरणमें जाता हूँ । में किरीट, केयूर एवं अतिमृत्यवान् श्रेष्ठ मणियोंसे सुसज्जित समस्त शरीरवाले, पीताम्बर धारण करनेवाले, खर्णिम पत्र-चनासे अलङ्कृत, माला धारण करनेवाले केशवकी शरणमें जाता हूँ । में संसारको उत्पन्न करनेवाले, वेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, योगात्माओं तथा सांख्यशास्त्रके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ, आदित्य, रुद्र, अश्वनीकुमार एवं वसुओंके प्रभावसे युक्त अच्युन, आत्मख्यस्प प्रभुकी शरण प्रहण करता हूँ ॥ ४७-५० ॥

श्रीवात्साङ्कं महिद्देवं देवगुहामनीपमम् । प्रपद्ये सुक्षममचळं घरेण्यमभयप्रदम् ॥ ५१ ॥ प्रभवं सर्वभूतानां निर्गुणं परमेश्वरम् । प्रपद्ये मुक्तसङ्गानां यतीनां परमां गितम् ॥ ५२ ॥ भगवन्तं गुणाध्यक्षमक्षरं पुष्करेक्षणम् । शरण्यं शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलम् ॥ ५३ ॥ विविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहम् । योगात्मानं महात्मानं प्रपप्येऽहं जनार्दनम् ॥ ५४ ॥ आदिदेवमजं शरभुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् । नारायणमणीयांसं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियम् ॥ ५५ ॥

मै श्रीवर्त्त-चिह्न धारण करनेवाले, महान् देव, देवताओमें गुह्य, उपमार्त रहित, सृहम, अचल तथा अभय देनेवाले वरेण्य देवकी शरण प्रहण करता हूँ । मैं समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले, निर्गुण, निःसङ्ग, यम और नियमका पालन करनेवाले संन्यासियोंकी परम गतिखरूप परमेश्वरकी शरण प्रहण करता हूँ । मैं गुणाध्यक्ष, अक्षर, कमलनयन, आश्रय प्रहण करनेयोग्य, शरण देनेवाले, मत्तोंसे प्रेम रखनेवाले भगवान्की श्रद्धापूर्वक शरण प्रहण करता हूँ । मैं तीन पगोमें तीनों लोकोंको नाप लेनेवाले, तीनों लोकोंके ईश्वर, सभीके प्रपितामह, योगकी मूर्ति, महात्मा जनाईनकी शरण प्रहण करता हूँ । मै आदिदेव, अजन्मा, शम्भु, व्यक्त और अव्यक्तखरूप, सनातन, परम सृहम, ब्राह्मणप्रिय नारायणकी शरण प्रहण करता हूँ ॥ ५१–५५॥

नमो वराय देवाय नमः सर्वसहाय च। प्रपद्ये देवदेवेशमणीयांसमणोः सदा॥ ५६॥ एकाय छोकतत्त्वाय परतः परमात्मने। नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने॥ ५७॥ त्वामेव परमं देवसृपयो वेदपारगाः। कीर्तयन्ति च यं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणम्॥ ५८॥ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयप्रद। सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्॥ ५९॥

श्रेष्ठ देवको नमस्कार है । सर्वशक्तिमान्को नमस्कार है । मैं सदा सृद्धम-से-सृद्धम देवदेवेशको शरण हूँ । लोकत्वस्क्र्प, एकमात्र, परात्पर परमात्मा, सहस्रशीर्ष महात्मा अनन्तको नमस्कार है । वेदोंके पारगामी ऋपिगण आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवोंका आश्रयस्थान कहते हैं । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे भक्तोंको अभयदान देनेथाले ! आपको नमस्कार है । सुब्रह्मण्य ! आपको नमस्कार है । साप मुझ शरणागतकी रक्षा करें ॥५६–५९॥

पुलस्य उवाच भक्ति नम्यानुसंचिन्त्य नागस्यामोधसम्भवः। प्रीतिमानभवद् विष्णुः शङ्ख्चकगदाधरः॥ ६०॥ सान्निष्यं करुपयामास तस्मिन् सरसि केशवः। गरुडस्थो जगत्स्वामी लोकाधारस्तपोधनः॥ ६१॥ प्राहत्रस्तं गजेन्द्रं तं तं च प्राहं जलाशयात्। उज्जहाराप्रमेयात्मा तरसा मधुस्द्रनः॥ ६२॥ स्थेलस्थं दारयामास ब्राहं चक्रेण माधवः। मोक्षयामास नागेन्द्रं पाद्येभ्यः शरणागतम्॥ ६३॥ स हि देवलशापेन हृहर्गन्धर्वसत्तमः। ब्राहत्वमगमत् कृण्णाद् वधं प्राप्य दिवंगतः॥ ६४॥

पुलस्त्यजी वोले—राह्व, चक्र एवं गदाको धारण करनेवाले, सफलताके आश्रय विण्णु उस गजेन्द्रकी भक्तिका विचार कर प्रसन्न हो गये। उसके बाद संसारके आधार जगत्स्वामी तपोधन केशव गरुड़पर सवार हो उस सरोवरके निकट गये। अप्रमेय आत्मखरूप मधुसूदनने प्राहके द्वारा पकडे गये उस गजेन्द्र तथा उस प्राहको वेगपूर्वक सरोवरसे बाहर निकाला। माधवने पृथ्वीपर स्थित प्राहको चक्रके द्वारा विदीर्ण कर शरणापन्न गजेन्द्रको बन्धनसे मुक्त कर दिया। देवलके शापरो प्राह बना हुआ गन्धविश्रेष्ठ हुहू भगवान् श्रीकृष्णसे मृत्यु पाकर खर्ग चला गया॥ ६०—६४॥

- गजोऽपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्यवपुः पुमान् । आपिद्वमुक्तौ युगपद् गजगन्धर्वसत्तमौ ॥ ६५ ॥ भीतिमान् पुण्डरीकाक्षः शरणागतवत्सलः । अभवत् त्वथ देवेशस्ताभ्यां चैव प्रपूजितः ॥ ६६ ॥ इदं च भगवान् योगी गजेन्द्रं शरणागतम् । प्रोवाच मुनिशार्द्दल मधुरं मधुस्दनः ॥ ६७ ॥

भगवान् विष्णुका स्पर्श होनेसे वह हाथी भी दिव्य शरीर धारण करनेवाला पुरुप हो गया । इस प्रकार हाथी एवं गन्धर्वश्रेष्ठ दोनों एक ही साथ संकटसे मुक्त हो गये । मुनिवर ! उसके बाद उन दोनोंसे पूजित होकर शरणागतवरसल पुण्डरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हुए और उन योगी भगवान् मधुसूदनने शरणागत गजेन्द्रसे यह मधुर वचन कहा—।। ६५–६७ ॥

### श्रीभगवानुवाच

ये मां त्वां च सरइचैव ग्राहस्य च विदारणम्। गुल्मकीचकरेणूनां रूपं मेरोः सुतस्य च ॥ ६८॥ अइवत्थं भास्करं गङ्गां नैमिषारण्यमेव च । संस्मरिष्यन्ति मनुजाः प्रयताः स्थिरवुद्धयः ॥ ६९॥ कीर्तियिष्यन्ति भक्त्या च श्रोष्यन्ति च शुचिव्रताः । दुःखप्नो नइयते तेपां सुखप्नश्च भविष्यति ॥ ७०॥ मात्स्यं कीर्मञ्च वाराहं वामनं तार्क्यमेव च । नार्रासहं च नागेन्द्रं सृष्टिप्रलयकारकम् ॥ ७१॥ । एतानि प्रातस्थाय संसारिष्यन्ति ये नराः । सर्वपापैः प्रमुच्यन्ते पुण्यं लोकमवाष्नुयुः ॥ ७२॥

श्रीभगवान्ने कहा—िस्थर बुद्धिसे पित्र व्रत धारण करनेवाले जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक मेरा, तुम्हारा तथा इस सरोवरका एवं प्राहके विदारण, गुल्म, कीचक, रेणु एवं मेरु पुत्रके रूप, पीपल, सूर्य, गङ्गा और नैमिपारण्यका श्रद्धापूर्वक स्मरण एवं कीर्तन तथा श्रवण करेगे उनके दुःखप्नका विनाश हो जायगा एवं सुखप्नकी सृष्टि होगी। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहाधतार, वामनावतार, गरुड़, नरसिंहावतार, गजेन्द्र और सृष्टि-प्रलय करनेवाले-(भगवान्-) का स्मरण करेगे, वे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पुण्यलोकको प्राप्त करेंगे॥ ६८—७२॥

#### पुलस्त्य उवाच

पवमुक्त्वा हृषीकेशो गजेन्द्रं गरुडध्वजः। स्पर्शयामास हस्तेन गजं गन्धर्वमेव च॥ ७३॥ ततो . दिव्यवपुर्भूत्वा गजेन्द्रो मधुसुद्दनम्। जगाम शरणं विष्र नारायणपरायणः॥ ७४॥ ततो नारायणः श्रीमान् मोक्षयित्वा गजोत्तमम्। पापवन्धाच शापाच ग्राहं चाद्भुतकर्मकृत्॥ ७५॥ भ्राषिभिः स्त्यमानश्च देवगुह्यपरायणैः। गतः स भगवान् विष्णुर्दुर्विद्वेयगितः प्रभुः॥ ७६॥

पुलस्त्यजी बोले—( नारदजी ! ) गजेन्द्रसे ऐसा कहकर गरुइध्वज ह्यीकेशने हाथसे गजेन्द्र और गन्धव दोनोंका स्पर्श किया । हे विष्र ! उसके बाद नारायणकी आराधना करनेमें लीन गजेन्द्र दिन्य शरीर धारणकर मधुसृदनकी गरणमें चला गया । उसके बाद अद्भुत कम बारनेवाले श्रीमान् नारायणने गजोत्तम एवं प्राहको पापबन्धसे एवं शापसे मुक्त किया । भगवद्गक्त ऋगियोद्वारा स्तुत होते हुए वे अविज्ञेय गनिवाले प्रभु भगवान् विष्णु ( अपने धाम ) चले गये ॥ ७३–७६ ॥

, गजेन्द्रमोक्षणं हष्ट्वा देवाः शक्षपुरोगमाः। ववन्दिरे महात्मानं प्रभुं नारायणं हरिम् ॥ ७७ ॥ महर्षयश्चारणाश्च हष्ट्वा गजविमोक्षणम् । विस्मयोत्फुल्टनयनाः संस्तुवन्ति जनार्दनम् ॥ ७८ ॥ प्रजापतिपतिर्वक्षा चक्रपाणिविचेष्टितम् । गजेन्द्रमोक्षणं हष्ट्वा इदं वचनमव्रवीत् ॥ ७९ ॥ य हदं श्रृणुयाज्ञित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । प्राप्नुयात् परमांसिद्धि दुःखप्नस्तस्य नश्यति ॥ ८० ॥

गजेन्द्रके मोक्षको देखकर इन्द्र आदि देवोंने महात्मा प्रमु नारायण श्रीहरिकी वन्द्रना की । गजको प्राहसे मुक्त हुए देखकर विस्मयसे खिले नेत्रोंवाले महर्पियों एवं चारणोंने जनार्द्रनकी स्तृति की । चक्रपाणिके गजेन्द्रमोक्षणरूपी कर्मको देखकर प्रजापित ब्रह्माने यह वचन कहा—जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिरिन इसे सुनेगा, वह परमिसिद्रको प्राप्त करेगा और उसका दुःस्वप्न विनष्ट हो जायगा ॥ ७७-८० ॥

गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं सर्वपापप्रणाशतम्।
कथितेन स्मृतेनाथ श्रुतेन च तपोधन। गजेन्द्रमोक्षणेनेह सद्यः पापात् प्रमुख्यते ॥ ८१ ॥
एतत्पवित्रं परमं सुपुण्यं संकीर्तनीयं चिरते मुरारेः।
यस्मिन् किलोक्ते बहुपापवन्धनात् लभ्येत मोक्षो द्विरदेन यहत्॥ ८२ ॥
अजं वरेण्यं वरपद्मनाभं नारायणं ब्रह्मनिधि सुरेशम्।
तं देवगुद्यं पुरुषं पुराणं वन्दाम्यहं लोकपति वरेण्यम्॥ ८३ ॥

तपोधन ! गजेन्द्रमोक्ष पवित्र और सब प्रकारके पापोंका नाश करनेवाला है । इस गजेन्द्रमोक्षके कहने, स्मरण करने और सुननेसे मनुष्य तुरंत सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है । मुरारि विष्णुका यह पवित्र चरित्र पुण्य प्रदान करनेवाला तथा कीर्तन करने योग्य है । इसे कहनेसे मनुष्य गजेन्द्रके समान अनेक पापोंके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । मै अज, वरेण्य, श्रेष्ठ, पश्चनाग, नारायण, ब्रह्मनिधि, सुरेश, देवगुह्म, पुराणपुरुष उन लोक-स्वामीकी वन्दना करता हूँ ॥ ८१–८३ ॥

### पुलस्त्य उवाच

एतत् तवोक्तं प्रवरं स्तवानां स्तवं मुरारेर्वरनागकीर्ननम् । यं कीर्त्य संश्रुत्य तथा विचिन्त्य पापापनोदं पुरुषो लभेत ॥ ८४ ॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥

पुलस्त्यजी बोले—स्तुतियोंमे श्रेष्ठ गजेन्द्रद्वारा कीर्तित मुरास्कि इस श्रेष्ठ स्तोत्रको मैने तुमसे कहा । इसके कीर्तन, श्रवण तथा चिन्तन करनेसे मनुष्य पापोसे विमुक्ति पा जाता है ॥ ८४ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौरासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८४॥

## [ अथ पञ्चाज्ञीतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

कश्चिद्दासीद् हिजद्रोग्धा पिशुनः क्षत्रियाधमः। परपीडाक्तिः श्चद्रः खभावाद्दि निर्घृणः॥ १॥ पर्यासिताः सदा तेन पितृदेवद्विजातयः। स त्वायुपि परिक्षीणे जन्ने घोरो निशाचरः॥ २॥ तेनैव कर्मदोपेण स्वेन पापकृतां वरः। कृरैश्चके नतो वृत्तिं राक्षसत्वाद् विशेषतः॥ ३॥ तस्य पापरतस्यैयं जग्मुर्वर्षशतानि तु। तेनैव कर्मदोपेण नान्यां वृत्तिमरोचयत्॥ ४॥ यं यं पदयित सत्त्वं स तं तमादाय राक्षसः। चखाद रौद्रकर्मासौ वाहुगोचरमागतम्॥ ५॥

### पचासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( सारस्वतस्तोत्रके संदर्भमें विष्णुपश्चरस्तोत्र, सारस्वतस्तव-कथन-प्रसङ्गमें राक्षस-वृत्तान्त, राक्षसमस्त मुनिकी अग्नि-प्रार्थना, सारस्वतस्तोत्र और मुनिद्वारा राक्षसको उपदेश )

पुलस्त्यजी बोले—(नारदजी!) ब्राह्मणसेवर और घृणा रखनेवाला, चुगल्खोर, दूसरोंको कष्ट देनेवाला, नीच, खमावसे भी निर्दय एक अधम क्षत्रिय था। उसने सदा ही पितरों, देवों एवं द्विजातियोंका अपमान किया। आयु समाप्त होनेपर वह भयंकर राक्षस हुआ। अपने उसी कर्मके दोप एवं विशेपकर राक्षस होनेके कारण वह नीच पापी अद्युभ कर्मोद्वारा जीवनका निर्वाह करता रहा। पापकर्म करते हुए उसके सौ वर्ष वीत गये। उसी कर्मदोषके कारण जीविकाके दूसरे साधनोंमें उसकी इच्छा नहीं होती थी। वह निन्दनीय कर्म करनेवाला राक्षस जिस प्राणीको देखता उसे अपनी मुजाओंसे पकड़कर खा जाता था।। १—५।।

पवं तस्यातिदुष्टस्य कुर्वतः प्राणिनां वधम्। जगाम च महान् कालः परिणामं तथा वयः ॥ ६ ॥ स कदाचित् तपस्यन्तं ददर्शं सरितस्तटे। महाभागमूर्ध्वभुजं यथावत्संयतेन्द्रियम्॥ ७ ॥ अनया रक्षया ब्रह्मन् कृतरक्षं तपोनिधिम्। योगाचार्यं द्युचि दक्षं वासुदेवपरायणम्॥ ८ ॥ विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चकी विष्णुदेक्षिणतो गदी। प्रतीच्यां शाई धृग्विष्णुविष्णुः खड्ठी ममोत्तरे॥ ९ ॥ हपीकेशो विकोणेषु तिष्छद्वेषु जनार्दनः। कोडक्ष्पी हरिर्भूमौ नार्रिसहोऽम्बरे मम॥ १०॥ श्रुरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत् सुदर्शनम्। अस्यांद्यमाला दुष्पेक्ष्या हन्तुं भेतनिशाचरान्॥ ११॥

इस प्रकार प्राणियोंका संहार करते हुए उस अतिद्धुष्टका अधिक समय बीत गया और उसकी अवस्था दलने लगी। किसी समय उसने नदी-तीरपर बाँह ऊपर उठाये एवं, भलीमाँति इन्द्रियोपर संयत किये हुए महाभाग्यशाली ऋपिको तपस्या करते हुए देखा। ब्रह्मन् ! तपोनिधि पित्रत दक्ष और बासुदेक्की आराधना करनेमें तत्पर उस योगाचामने अपनी रक्षा इस रक्षामन्त्रके द्वारा कर ली थी कि पूर्विद्शामें चक्र धारण करनेवाले विण्यु, दिक्षण दिशामें गदा धारण करनेवाले विण्यु, पश्चिम दिशामे शार्त्र धारण करनेवाले विण्यु और उत्तर दिशामे खड्ग धारण करनेवाले विण्यु मेरी रक्षा करे। दिशाओके को गो-(अग्निकोण, नैर्ऋत्यकोण, वायव्यकोण, ईशानकोणो-)मे हमीकेश, उन दिशाओ और को गोंके मध्य अवशिष्ट स्थानोमे जनार्दन, भूमिमें बराहरूप धारण करनेवाले हिए एव आकाशमे नुसिंहभगवान् मेरी रक्षा करे। प्रेतो एवं निशाचरोंके संहारके लिये छुरेकी धारके समान अत्यन्त तीक्ष्ण यह निर्मल सुदर्शन चक्र घृम रहा है। इसकी किर्णमालाका दर्शन होना प्रयन्त करनेपर भी सम्भव नहीं है॥ ६-११॥

गदा चेयं सहस्रार्चिकद्वमन् पावको यथा। रक्षोभूतिपशाचानां डाकिनीनां च शातनी॥१२॥ शार्क्षं विस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिप्न्। तिर्यङ्मनुष्यकृष्माण्डप्रेतादीन् हत्त्वशेषतः॥१३॥ खडगधाराज्वळज्ज्योत्स्नानिर्धृता ये ममाहिताः। ते यान्तु सौम्यतां सद्यो गरुडेनेत्र पन्नगाः॥१४॥ ये कृष्माण्डास्तथा यक्षा दैत्या ये च निशाचराः। प्रेता विनायकाः कृरा मनुष्या जृम्भकाः खगाः॥१५॥ सिंहादयो ये पश्चो दन्दश्कारच पन्नगाः। सर्वे भवन्तु मे सौम्या विष्णुचकरवाहताः॥१६॥

ज्वाला उगलनेवाली अग्निकी भाँति हजारों किरणोंसे युक्त यह गटा राक्षसों, भृतों, पिशाचों और डािकिनियोंका संहार करें । वासुदेवका चमकनेवाला शाई बनुप मेरे साथ शत्रुका काम करनेवाले हिंसक पशु-पिक्षयों, मनुष्यों, दानवो तथा प्रतोंका जड़-मूलसे विनाश करें । जैसे गहड़को देखकर सांप शान्त हो जाते हैं, उसी प्रकार (विण्युके) खड़की चमकती हुई तेज धारसे मेरा अहित करनेवाले निष्प्रभ होकर तत्काल शान्त हो जायें । सारे कृष्माण्ड, यक्ष, देत्य, निशाचर, प्रेत, विनायक, कृर मनुष्य, जृम्भक, पक्षी, सिंह दि पशु एवं तीत्र दाँतोंसे कार खानेवाले सर्प आदि—ये सभी विण्युके चककी तीत्र गितसे घायल होकर मेरे प्रति सरल वन जायें ॥ १२—१६ ॥ चिक्तवृक्तिहरा ये च ये जनाः स्मृतिहारकाः। यलोजसां च हर्तारदछायाविष्यंसकादच ये॥ १७॥ ये चोपभोगहर्तारो ये च लक्षणनाशकाः। कृष्माण्डास्ते प्रणदयन्तु विष्णुचकरवाहताः॥ १८॥

बुद्धिखास्थ्यं मनःखास्थ्यं खास्थ्यमैन्द्रियकं तथा । ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् ॥ १९ ॥ पृण्ठे पुरस्तादथ दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः । तमीड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति ॥ २० ॥

जो चित्तकी वृत्तियों—मानसिक आचार-ज्यवहारोंका हरण करनेवाले, स्पृतिको हरण करनेवाले, बल और ओजको अपहरण करनेवाले, कान्तिका विष्यंस करनेवाले, सुखोंका विनाश करनेवाले तथा सुलक्षणोंके विनाशक हैं, वे सभी कूप्पाण्डादि (भूत-प्रेत) विष्णुके चक्रकी तीव गतिसे घायल होकर नष्ट हो जायँ। देवदेव वासुदेवके कीर्तनसे मुझे बुद्धि, मन तथा इन्द्रियोकी सवलता प्राप्त हो। जनार्दन हिर मेरे पीछे, आगे, दायें, वायें एवं दिशाओंके कोणों-(अग्निकोण, नैऋत्यकोण, वायव्यकोण, ईशानकोण-) में स्थित रहें। स्तुतियोग्य उन ईशान, अनन्त, अन्यत जनार्दनको साप्टाङ्ग प्रणिपात करनेवाला मनुष्य दु:खी नहीं होता।। १७-२०॥

यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परं जगत्वरूपश्च स एव केशवः। श्रुतेन तेनाच्युतनामकीर्तनात्प्रणाशमेतु त्रिविधं ममाशुभम्॥२१॥ इत्यसावात्मरक्षार्थं कृत्वा वे विष्णुपक्षरम्। संस्थितोऽसाविप वक्षी राक्षसः समुपाद्रवत्॥२२॥ ततो द्विजनियुक्तायां रक्षायां रजनीचरः। निर्धूतवेगः सहसा तस्थौ मासचतुष्र्यम्॥२३॥ यावद् द्विजस्य देवपं समाप्तिचं समाधितः। जाते जण्यावसानेऽसौ तं दद्शं निशाचरम्॥२४॥ द्वेनं हतवकोत्साहं कान्दिशीकं हतौजसम्। तं हृष्ट्या कृपयाविष्टः समाश्वास्य निशाचरम्॥२४॥ पप्रच्छागमने हेतुं स चाचष्ट यथातथम्। स्वभावमात्मनो द्रष्टुं रक्षया तेजसः क्षितिम्॥२६॥ कथित्वा च तद्रक्षः कारणं विविधं ततः। प्रसंदित्यव्रवीद् विद्रं निर्विण्णः स्वेन कर्मणा॥२७॥

जैसे ब्रह्म श्रेष्ठ है उसी प्रकार इरि भी श्रेष्ठ हैं। वे केराव इी जगत्के (नित्य) खरूप हैं। अन्युत भगवान्के नाम-कीर्तनके उस सत्यद्वारा मेरे तीनों प्रकारके अमङ्गळ नष्ट हो जायँ। इस प्रकार अपनी रक्षाके लिये विष्णुपञ्चरस्तोत्रका पाठकर वे खड़े थे। वह वलवान् राक्षस उनकी ओर दौड़ा। देवर्षे ! उसके वाद द्विजद्वारा रक्षाकी व्यवस्था रहनेपर वह राक्षस गिनहीन होकर चार मासनक, जवतक कि ब्राह्मणकी समाधि समाप्त नहीं हुई तवतक, रका रहा । जप समाप्त होनेपर उन्होंने उस निशाचरको देखा । उन्होंने दीन, वलसे हीन, उत्साहसे रहित, भयसे आकुल तथा निस्तेज हुए उस निशाचरको देखकर दयापूर्वक उसे निर्भयता प्रदान कर दी तथा उसके आनेका कारण पूछा । उसने अपने यथार्थ स्वभाववश देखनेकी इच्छा एवं आनेपर नेजका नाश होना वताया । उसके बाद दूसरे और भी बहुत-से कारणोका वर्णन कर अपने कमसे दुखी हुए उस राक्षसने ब्राह्मणसे कहा—आप प्रसन्न हो जाय ॥ २१–२०॥

यहूनि पापानि मया कृतानि वहनो हताः।

कृताः स्त्रियो मया वह्नयो विधवाः पुत्रवर्जिताः। अनागसां च सत्त्वानामत्पकानां क्षयः कृतः॥ २८॥ तसात् पापादहं मोक्षमिच्छामि त्वत्प्रसादतः। पापप्रशमनायालं कुरु मे धर्मदेशनम्॥ २९॥ पापस्यास्य क्षयकरमुपदेशं प्रयच्छ मे। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राक्षसस्य द्विजोत्तमः॥ ३०॥ वचनं प्राह धर्मात्मा हेतुमच सुभापितम्।

कयं क्रस्सभावस्य सतस्तव निशाचर। सहसैव समायाता जिक्कासा धर्मवर्त्मित ॥ ३१ ॥ मैने वहुत पाप किये हैं । मैने वहुत-से मनुष्योंको माग है । मैने वहुत-सी श्रियोको विधवा एवं पुत्रसे हीन कर दिया है तथा निर्दोप और निर्वल प्राणियोंका विनाश किया है । आपकी दयासे मै उन पापोसे मुक्त होना चाहता हूँ; अतः आप मुझे पापोंका नाश करनेवाले धर्माचरणका उपदेश दे । आप मुझे इस पापको नष्ट करनेवाला उपदेश प्रदान करें । उस राक्षसके उस वचनको सुनकर धर्मात्मा हिजोत्तमने युक्तियुक्त मधुर वचन कहा—निशाचर ! क्रूर स्वभावके होते हुए भी एकाएक धर्मके मार्गमें तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई ! ॥ २८–३ १ ॥

राक्षस उवाच

त्वां वै समागतोऽस्म्यच क्षिसोऽहं रक्षया वळात्। तव संसर्गतो ब्रह्मन् जातो निर्वेद उत्तमः॥ ३२॥ का सा रक्षा न तां वेद्यि वेद्यि नास्याः परायणम्। यस्याः संसर्गमासाच निर्वेदं प्रापितं परम्॥ ३३॥ त्वं कृपां कुरु धर्मक मय्यनुक्रोशमावह। यथा पापापनोदो मे भवत्वार्य तथा कुरु॥ ३४॥

राक्षसने कहा—मैं आज आपके निकट आते ही वलपूर्वक रक्षाद्वारा फेक दिया गया। ब्रह्मन् ! आपके सम्पर्कसे मुझे श्रेष्ठ वैराग्य प्राप्त हो गया। मै यह नहीं समझ पाता हूँ कि जिसका सम्पर्क पाकर मुझे श्रेष्ठ वैराग्य उत्पन्न हुआ है वह रक्षा क्या है और उसका आधार कीन है ! धर्मज़! आर्य! आप कृपा करें। मेरे ऊपर दया करें। आप वह कार्य करें जिससे मेरे पापोका विनाश हो जाय॥ ३२–३४॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्तः स मुनिस्तदा वै तेन रक्षसा। प्रत्युवाच महाभागो विमृश्य सुचिरं मुनिः॥ ३५॥ पुलस्त्यजी वोले—उस राश्वसके इस प्रकार कहनेपर उन महाभाग मुनिने वहुत देरतक विचार कर उत्तर दिया॥ ३५॥

ऋषिस्वाच यन्ममाहोपदेशार्थं निर्विण्णः स्वेन कर्मणा। युक्तमेतद्धि पापानां निवृत्तिरूपकारिका॥ ३६॥ करिण्ये यातुधानानां न त्वहं धर्मदेशनम्।तान् सम्पृच्छद्विजान् सौम्यये वैप्रवचने रताः॥ ३७॥ पवसुक्त्वा ययो विप्रश्चिन्तामाप स राक्षसः। कथं पापापनोदः स्थादिति चिन्ताकुलेन्द्रियः॥ ३८॥ न चखाद स सत्त्वानि शुधा सम्वाधितोऽपि सन्। वण्ठे पण्ठे तदा काले जन्तुमेकमभक्षयत्॥ ३९॥ स कदाचित्सुधाविष्टः पर्यटन् विपुले वने। ददर्शाय फलाहारमागतं ब्रह्मचारिणम्॥ ४०॥ गृहीतो रक्षसा तेन स तदा सुनिदारकः। निराशो जीविते प्राह सामपूर्वं निशाचरम्॥ ४१॥ भ्रापिने उत्तर दिया—अपने कर्मसे पीड़ित होकर तुमने मुझसे जो उपदेश देनेक लिये कहा है, सो ठीक ही है। पापोंकी निवृत्तिसे उपकार होता है। परंतु में राक्षसोको धर्मका उपदेश नहीं दूँगा। अतः मले राक्षस! इस विपयको तुम उन ब्रावणोंसे पूछो जो विपयोंपर शाखीय व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार कहकर वह ब्रावण चला गया। वह राक्षस चिन्तासे आकुल हो गया। मेरे पाप किम प्रकार दृग होंगे—इस विपयको चिन्तासे उसकी इन्द्रिया धवड़ा गर्यी। (पर) भूखसे कप्र पानेपर भी उसने प्राणियोंका मक्षण करना छोड़ विया। (प्रतिदिन) प्रत्येक छठे समय एक जीवका आहार करने लगा। किसी समय भृत्वसे पीड़ित होकर विशाल वनमें वृपते हुए उसने फल लेनेके लिये आये हुए एक ब्रह्मचारीको देखा। राक्षसने मुनिपुत्रको पकड़ लिया। उसके बाद जीवनसे निराश होकर उस ब्रह्मचारीने शान्त भाव प्रकट करनेवाला वचन कहा॥ ३६—४१॥

बादाण उवाच

भो भद्र बृहि यत् कार्यं गृहीतो येन हेतुना। तद्रनुबृहि भद्रं ते अयमस्म्यनुशाधि माम् ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणने कहा—भद्र! यह वतलाओ कि तुम्हारा क्या कार्य है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है! तुम्हारा कल्याण हो । यह मै प्रस्तुत हूँ । मुझे आज्ञा दो ॥ ४२ ॥ राअस उवाच

पण्डे काले त्वमाहारः श्रुधितस्य समागतः। निःश्रीकस्यातिपापस्य निर्घृणस्य द्विजद्वहः॥ ४३॥ पक्षसने कहा—ब्रह्मचारिन् । इस समय में ब्राह्मणोंसे द्वेप और वृणा करनेके कारण श्रीसे हीन, अन्यतः पापी और निर्दय हो गया हूँ । मुझे भूख लगी हुई है । आज छठे समयमें तुम मेरे भोजनके रूपमें आये हो ॥४३॥ वाह्मण उवाच

यद्यवर्यं त्वया चाहं भक्षितव्यो निशाचर। आयास्यामि तत्राचैव निवेच गुरवे फलम् ॥ ४४ ॥ गुर्वथमेतदागत्य यत्फलग्रहणं कृतम्। ममात्र निष्ठा प्राप्तस्य फलानि विनिवेदितुम् ॥ ४५ ॥ स त्वं मुहूर्तमात्रं मामत्रेव प्रतिपालय। निवेच गुरवे यावदिहागच्छाम्यहं फलम् ॥ ४६ ॥

ब्राह्मणने कहा—निशाचर ! यदि अवस्य ही तुम मुझे खाना चाहते हो तो मै ये फल गुरुको समर्पित करने अभी आ जाता हूँ । यहाँ आकर गुरुको लिये मैने जो फल एकत्र किये हैं, उन्हें गुरुको समर्पित करने के लिये मेरी अत्यन्त श्रद्धा है । अतः तुम यहाँ मुहूर्तमात्र मेरी प्रतीक्षा करो, जवतकि मै इन फलोको गुरुको देकर लीट आता हूँ ॥ ४४–४६ ॥

#### राक्षस उवाच

पण्ठे काले न मे ब्रह्मन् कश्चिद् ब्रह्मागातः। प्रतिमुच्येत देवोऽपि इति मे पापजीविका ॥ ४७ ॥ एक एवात्र मोक्षस्य तव हेतुः श्र्णुण्व तत्। मुक्चाम्यहमसंदिग्धं यदि तत् कुरुते भवान् ॥ ४८ ॥

राक्षसने कहा—ब्रह्मन् ! छठे समयमें मेरे पंजेमें आया हुआ कोई देवता भी छूट नहीं सकता । यही मेरी पापजीविका है । तुम्हारे छूटनेका एक ही उपाय है, उसे सुनो । यदि तुम उसे करो तो निःसंदेह मै तुमको छोड़ दूँगा ॥ ४७-४८ ॥

#### वाहाण उवाच

गुरोर्थन्न विरोधाय यन्न धर्मोपरोधकम् । तत् करिप्याम्यहं रक्षो यन्न वतहरं मम ॥ ४९ ॥ व्राह्मणने कहा—राक्षस ! यदि वह कार्य गुरुकी सेवाकार्यमें विरोध डाळनेवाळा, धर्मके विषयमें वाधा डाळनेवाळा एवं मेरे व्रतको नष्ट करनेवाळा न होगा तो मै उसे करूँगा केवळ तुमसे अपने छुटकारेके ळिये नहीं ॥ ४९ ॥

#### राक्षम उवाच

मया निसर्गतो ब्रह्मन् जातिदोपाद् विशेषतः। निर्विवेकेन चित्तेन पापकर्म सदा कृतम्॥ ५०॥ आवाल्यात्मम पापेषु न धर्मेषु रतं मनः। तत्पापसंक्षयात्मोक्षं प्राप्नुयां येन तद् वद्॥ ५१॥ यानि पापानि कर्माणि वाळत्वाचरितानि च। दुणं योनिमिमां प्राप्य तन्मुक्ति कथय द्विज ॥ ५२॥ यद्येतद् द्विजपुत्र त्वं समाख्यास्यस्यशेषतः। ततः श्रुधार्तान्मत्तस्त्वं नियतं मोश्रमाप्स्यस्य ॥ ५३॥ न चेत् तत्पापशीलोऽहमत्यर्थं श्रुत्पिपासितः। पष्टे काले मृशंसातमा भश्रयिष्यामि निर्मृणः॥ ५४॥

राक्षसने कहा—ब्रह्मन् ! मैने खमावतः तथा विशेषतः जातिदोपके कारण और विचारशक्तिसे रहित मन के कारण सदा पापका कार्य किया है। बाल्यावस्थासे हो मेरा मन धर्ममे नहीं, अपित पापमे आसक्त रहा है। इसिन्निये तुम वह उपाय बताओ जिससे पापका नाश होकर मेरी मुक्ति हो जाय। द्विज ! इस पापयोनिको पाकर अज्ञानवश मैने जिन पापकर्मोका आचरण किया है, उनसे छुटकारा पानेका उपाय बतलाओ। ब्राह्मणपुत्र ! यदि तुम मुझे यह भलीमाँति बतलाओ तो मुझ भूखसे पीड़ित हुएसे निःसंटेह छुटकारा पा जाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अत्यन्त भूखा-ध्यासा निर्दय हुआ मै छठे समयमे (प्राप्त हुए) तुमको खा जाऊँगा ॥ ५०-५४॥

#### पुलस्त्य उवाच

प्यमुको मुनिसुतस्तेन घोरेण रक्षसा। चिन्तामयाप महतीमराक्षस्तद्वदीरणे॥ ५५॥ स विमृश्य चिरं विद्रः शरणं जातवेदसम्। जगाम क्षानदानाय संशयं परमं गतः॥ ५६॥ यदि शुश्रृषितो विह्यर्भुषणाद्नु। व्रतानि या सुर्चीणीनि सप्ताचिः पातु मां ततः॥ ५७॥ न मातरं न पितरं गौरवेण यथा गुरुम्। सर्वदैवावगच्छामि तथा मां पातु पावकः॥ ५८॥ यथा गुरुं न मनसा कर्मणा वचसाऽपि या। अवजानास्यहं तेन पातु सत्येन पावकः॥ ५९॥ स्त्येवं मनसा सत्यान् कुर्वतः शपथान् पुनः। सप्तार्चिषा समादिष्टा प्रादुरासीत् सरस्वतं॥ ६०॥ सा प्रोवाच द्विजसुतं राक्षस्त्रहणाकुलम्। मा भैद्विजसुताहं त्वां मोक्षयिष्यामि संकटात्॥ ६१॥ यदस्य रक्षसः श्रेयो जिह्नाग्रे संस्थिता तव। तत् सर्वं कथिष्यामि ततो मोक्षमवाष्यसि॥ ६२॥ अदस्य रक्षसः श्रेयो जिह्नाग्रे संस्थिता तव। तत् सर्वं कथिष्यामि ततो मोक्षमवाष्यसि॥ ६२॥ अदस्या रक्षसा तेन प्रोक्तवेत्थं सा सरस्वति। अदर्शनं गता सोऽपि द्विजः प्राह निशाचरम्॥ ६३॥

पुलस्त्यजी बोले—उस भयंकर राक्षसके इस प्रकार कहनेपर मुनिपुत्र (राक्षसकी पापसे मुक्तिका उपाय) कहनेमें असमर्थ होनेसे बहुत चिन्तित हुआ । बहुत समयतक विचार करनेके पश्चात् अत्यन्त संशयधुक्त ब्राह्मण ज्ञानदानके हेतु अग्निके पास गया । (उसने कहा—) अग्निदेव ! गुरुकी सेवा करनेके बाद यदि मैने आपकी सेवा की हो तथा ब्रतोका अच्छी तरह पालन किया हो तो हे सप्तार्चि ! आप मेरी रक्षा करें । अग्निदेव ! यदि मैने गौरवमे माता-पितासे गुरुको अञ्चिक महत्त्व दिया हो तो आप मेरी रक्षा करें । यदि मन, कर्म एवं वाणीसे भी मैने गुरुका अनादर न किया हो तो उस सत्यके कारण अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें । इस प्रकार मनसे सत्य शपथोके लेनेवाले उसके सामने अग्निदेवके आदेशसे सरस्वती प्रकट हुई । उन्होने राक्षसके द्वारा पकडे जानेके कारण व्याकुल हुए ब्राह्मणके पुत्रसे कहा—ब्राह्मणपुत्र ! उरो मतः। मै तुम्हे संकटसे मुक्त करूँगी । तुम्हारी जीमके अग्रमागपर स्थित होकर मै राक्षसके कल्याणकारी समस्त विषयोका कथन करूँगी । उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे । उस राक्षससे अदृश्य रहती हुई सरस्वती ऐसा कहनेके बाद अन्तर्धन हो गयी । उस ब्राह्मणने निशाचरसे (सरस्वतीको शक्तसे ) कहा—॥ ५५–६३॥

#### ब्राह्मण उवाच

श्र्यतां तव यच्छ्रेयस्तथाऽन्येपां च पापिनाम् । समस्तपापशुद्धर्यं पुण्योपचयदं च यत् ॥ ६४ ॥ प्रातक्तथाय जप्तव्यं मध्याद्वेऽह्नःक्ष्यंऽिप वा । असंशयं सदा जज्यो जपतां पुष्टिशान्तिदः ॥ ६५ ॥ ॐ हरिं कृष्णं हृपोकेशं वासुदेवं जनार्दनम् । प्रणतोऽिस जगन्नाथं स म पापं व्यपोहतु ॥ ६६ ॥ चराचरगुरुं नाथं गोविन्दं शेपशायिनम् । प्रणतोऽिस परं देवं स म पापं व्यपोहतु ॥ ६७ ॥ शिक्ष्वां चिक्रणं शार्क्षधारिणं स्त्रप्यरं परम् । प्रणतोऽिस पति स्वरूपाः स मेपापं व्यपोहतु ॥ ६८ ॥ दामोदरसुदाराक्षं पुण्डरोकाक्षमच्युतम् । प्रणतोऽिस स्तृतं स्तृत्येः स म पापं व्यपोहतु ॥ ६० ॥ नारायणं नरं शोरिं माववं मधुसद्दनम् । प्रणतोऽिस धरावारं स मे पापं व्यपोहतु ॥ ६० ॥

ब्राह्मणने कहा—( निशाचर!) सुनी! तुम्हारे और दूसरे अन्य पापियों के लिये कल्याणकर सारे पापों की शुद्धि एवं पुण्य बद्धानेवाले तत्त्वोको में कहता हूँ । प्रातःकाल उठकर, मध्याद्धमें अथवा सायंकाल इस जपने योग्य स्तीत्रका सङा जप करना चाहिये । यह जप जप करनेवालेको निःसंदेह शान्ति एवं पुष्टि प्रदान करता है । ॐ, हरि, कृष्ण, हृशीकेश, वासुदेव, जनार्दन, जगनाथको में प्रणाम करना हूँ । वे मेरे पापको दूर करें । चर और अचरके गुरु, नाथ, शेपश्यापर विराजमान, परमदेव गोविन्द्रको में प्रणाम करना हूँ । वे मेरे पापको दूर करें । शङ्क धारण करनेवाले, चक्र धारण करनेवाले, शार्क्ष धारण करनेवाले एवं उत्तन मालाधारी, लक्ष्मीपनिको में प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पापको दूर करें । दामोदर, उदाराक्ष, पुण्डरीकाक्ष, स्तवनीय स्तोत्रोसे स्तुन अन्युतको में नमस्कार करता हूँ । वे मेरे पापको दूर करें । वारायण, नर, शौरि, मावव, मधुसूदन एवं धराको धारण करनेवाले भगवान्को में प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पापको दूर करें । ६४—७० ॥

केशवं चन्द्रस्याक्षं कंसकेशिनिपृद्नम् । प्रणतोऽस्मि महावाहुं स मे पापं व्यपोहतु ॥ ७१ ॥ श्रीवत्सवक्षसं श्रीशं श्रीधरं श्रीनिकेतनम् । प्रणतोऽस्मि श्रियः कान्तं स मे पापं व्यपोहतु ॥ ७२ ॥ यमीशं सर्वभृतानां ध्यायन्ति यतयोऽक्षरम् । वासुदेवमनिर्देश्यं तमस्मि शरणं गतः ॥ ७३ ॥ समस्तालम्बनेभ्यो यं व्यावृत्य मनसो गतिम् । ध्यायन्ति वासुदेवाख्यं तमस्मि शरणं गतः ॥ ७४ ॥ सर्वगं सर्वभृतं च सर्वस्याधारमीश्वरम् । वासुदेवं परं ब्रह्म तमस्मि शरणं गतः ॥ ७५ ॥ परमात्मानमव्यक्तं यं प्रयान्ति सुमेधसः । कर्मक्षयेऽक्षयं देवं तमस्मि शरणं गतः ॥ ७६ ॥ पुण्यपापविनिर्मुक्ता यं प्रविश्य पुनर्भवम् । न योगिनः प्राप्नुवन्ति तमस्मि शरणं गतः ॥ ७७ ॥ ब्रह्मा भृत्वा जगत् सर्वं सदेवासुरमानुपम् । यः स्वजत्यच्युतो देवस्तमस्मि शरणं गतः ॥ ७८ ॥

चन्द्र एवं स्प्रेंक्सी नेत्रोंबाले, क्स और केशीको मारनेवाले महाबाहु केशबको मे प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पापोको दूर करे । बक्षःस्थ रुपर श्रीवन्स धारण करनेवाले, श्रीश, श्रीवर, श्रीनिकेतन एवं श्रीकान्तको में प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पापोंको दूर करे । संयम करनेवाले छोग जिन सब प्राणियोंके खामी, अक्षर एवं अनिर्देश्य वासुवंबका ब्यान करते हैं में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ । (संन्यासी छोग) अन्य समस्त सहारोसे मनकी गितको छोटाकर जिस वासुवंब नामक ईश्वरका ब्यान करते हैं, में उनकी शरणमें जाता हूँ । में सर्वगत, सर्वभूत, सर्वावार ईश्वर एवं बासुवंब नामक परव्रह्मकी शरण जाता हूँ । श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न छोग कर्मका नाश होनेपर जिन अदृष्ट, अविनाशी, परमात्मदेवको प्राप्त करते हैं, में उनकी शरणमें जाता हूँ । पुण्य तथा पापसे रहित योगीछोग जिन्हें पाकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करते, में उनकी शरणमें जाता हूँ । व्रह्मका रूप वारण कर देवता, देव्य एवं मनुष्योसे युक्त सारे जगत्की सृष्टि करनेवाले अच्युत देवकी में शरणमें जाता हूँ ॥ ७१–७८ ॥

ब्रह्मत्वे वषत्रेभ्यश्चतुर्वेदमयं वपुः। प्रभुः पुरातनो जन्ने तमस्मि शरणं गतः॥ ७९॥ यस्य देवं जगद्योनि जनार्दनम् । स्रपृत्वे संस्थितं सृप्टौ प्रणतोऽस्मि सनातनम् ॥ ८० ॥ व्रह्मरूपधरं भृत्वा स्थितो योगी स्थितावसुरसूद्दनः। तमादिपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि जनार्दनम्॥८१॥ मही हता दैत्याः परित्रातास्तथा सुराः। येन तं विष्णुमाद्येशं पणतोऽस्मि जनाईनम् ॥ ८२ ॥ यं विप्रा यज्ञेशं यज्ञभावनम् । तं यज्ञपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि सनातनम् ॥ ८३ ॥ यज्ञैर्यजन्ति पातालवीथीभृतानि तथा लोकान् निहन्ति यः। तमन्तपुरुपं रुद्रं भणतोऽस्मि सनातनम्॥८४॥ यथासृष्टमिदं जगत्। यो वै नृत्यति रुद्रातमा प्रणतोऽस्मि जनार्दनम्॥ ८५॥ सम्भक्षयित्वा सकलं यक्षगन्धर्वराक्षसाः । सम्भूता यस्य देवस्य सर्वगं तं नमाम्यहम् ॥ ८६ ॥ पितृगणाः स्रास्राः

त्रहाका रूप धारण करनेपर जिनके मुखोसे चारों वेदोंसे युक्त शरीर धारण करनेवाले पुरातन प्रभुका आविर्भाव हुआ था, मै उनकी शरणमें जाता हूँ । मै सृष्टिके लिये स्नष्टारूपसे स्थित त्रह्मरूप धारण करनेवाले सनातन जगद्योनि जनार्दनको प्रणाम करता हूँ । सृष्टिकर्ता होकर योगिरूपमे विद्यमान एवं स्थितिकालमें राक्षसोका नाश करनेवाले आदिपुरुष जनार्दनको मै प्रणाम करता हूँ । मैं उन आदि पुरुप ईश्वर जनार्दन विण्युको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पृथ्वीको धारण किया है, दैत्योंको मारा है एवं देवताओकी रक्षा की है । ब्राह्मणलोग यज्ञोके द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, मैं उन यज्ञपुरुप, यज्ञभावन, यज्ञेश, सनातन विण्युको प्रणाम करता हूँ । मैं पाताललोकमें रहनेवाले प्राणियों तथा लोकोका विनाश करनेवाले उन अन्तपुरुप सनातन रहको प्रणाम करता हूँ । सृष्ट किये गये इस समस्त जगत्का भक्षणकर नृत्य करनेवाले रहात्मा जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ । मै सर्वत्र गमन करनेवाले देवको प्रणाम करता हूँ, जिनसे समस्त सुर, असुर, पितृगण, यक्ष, गन्वर्व एवं राक्षस उत्पन्न हुए हैं ॥ ७९—८६ ॥

समस्तदेवाः सकला मनुष्याणां च जातयः। यस्यांशभूता देवस्य सर्वगं तं नतोऽस्म्यहम्॥८७॥ वृक्षगुल्मादयो यस्य तथा पशुमृगादयः। एकांशभूता देवस्य सर्वगं तं नमाम्यहम्॥८८॥ यस्मान्नान्यत् परं किञ्चिद् यस्मिन् सर्व महातमि । यः सर्वमध्यगोऽनन्तः सर्वगं तं नमाम्यहम्॥८९॥ यथा सर्वेषु भूतेषु गृहोऽग्निरिव दारुषु। विष्णुरेवं तथा पापं ममाशेपं प्रणद्यतु॥९०॥ यथा विष्णुमयं सर्वे ब्रह्मादि सचराचरम्। यच्च ज्ञानपरिच्छेद्यं पापं नदयतु मे तथा॥९१॥ शुभाशुभानि कमाणि रजःसत्त्वतमांसि च। अनेकजन्मकर्मात्थं पापं नदयतु मे तथा॥९२॥ यन्निशायां च यत्प्रातर्यन्मध्याह्मपराह्मयोः। सन्ध्ययोश्च कृतं पापं कर्मणा मनसा गिरा॥९३॥ यत् तिष्ठता यद् वजता यच्च शय्यागतेन मे। कृतं यद्शुभं कर्म कायेन मनसा गिरा॥९४॥ अज्ञानतो ज्ञानतो वा मदाचिलतमानसैः। तत् क्षिप्रं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्॥९५॥

मैं उन सर्वव्यापी देवको प्रणाम करता हूँ जिनके अंशसे सम्पूर्ण देव एवं मनुष्योकी सभी जातियाँ उत्पन्न हुई हैं। वृक्ष, गुल्म आदि तथा पशु, मृग आदि जिन परमदेवके एक अंशरूप हैं, मै उन सर्वगामी देवको प्रणाम करता हूँ । मै उन सर्वव्यापी देवको प्रणाम करता हूँ जिनसे पृथक कोई वस्तु नहीं है एवं जिन महात्मामें सम्पूर्ण पदार्थ स्थित हैं तथा जो सभीके अन्तः करणमें रहनेवाले और अनन्त हैं। काष्टमें अग्निके समान समस्त प्राणियोमे व्याप्त विष्णु मेरे सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करें; क्योंकि विष्णुसे ब्रह्मा आदि समस्त चराचरात्मक जगत् व्याप्त है तथा जो ज्ञानके द्वारा धारण करने योग्य हैं। इसिलिये मेरे पाप नष्ट हो जायँ। (विष्णुकी कृपासे) मेरे शुभ तथा अशुभ कर्म, सन्व, रज एवं तमोगुण तथा अनेक जन्मोंके कर्मसे उत्पन्न पाप नष्ट हो जायँ। शरीर,

कर्म, मन एवं वाणीके द्वारा रात्रिम तथा प्रातःकार, मध्याहकार, अपरातकार और सन्ध्याकारमें चरते, बंदते और शयन करते हुए ज्ञान या अज्ञानपूर्वक अथवा निरहंकार मनसे मेने जो अञ्चम (पाप) कर्म किये हो वे वासुदेवके नाम-कीर्ननसे ज्ञाव नट हो जाय ॥ ८७-९५॥

परदारपरद्रव्यवाञ्छाद्रोहोद्भवं च यत्। पर्पाडोद्भवां निन्दां कुर्वता यःमहानमनाम् ॥ ९६ ॥ यच्च भोष्ये तथा पेये भक्ष्यं चाण्ये विलेहने। तद् यातु विलयं तोय यथा लवणभाजनम् ॥ ९७ ॥ यद् वाल्ये यच्च कामारे यत् पापं योत्रने मम । वयः परिणतो यच्च यच्च ज्ञानान्तरे कृतम् ॥ ९८ ॥ तन्तारायण गोविन्द् हरिकृष्णेश कोर्तनात्। प्रयातु विलयं तोये यथा लवणभाजनम् ॥ ९८ ॥ विष्णवे वासुद्वाय हरये केशवाय च । जनार्द्वाय कृष्णाय नमो भृयो नमो नमः ॥ १०० ॥ भविष्यन्तरक्षनाय नमः कंसविधातिने । अरिष्टकेशिचाण्रद्वारिक्षयिणं नमः ॥ १०० ॥ कोऽन्यो वलेर्वञ्चयिता त्वामृते चै भविष्यति । कोऽन्यो नाशयित वलाद् हर्षे हैहयभू पतेः ॥ १०२ ॥ कः करिष्यत्यथाऽन्यो चै सागरे सेतुवन्धनम् । विषयति दश्योवं कः सामात्यपुरःसरम् ॥ १०३ ॥

परली और परवनकी कामना, होह, पर्पो इा, महात्माओकी निन्दा तथा (निपिद्व) भोज्य, पेय, भत्य, चोण्य एव चाटनेवाले वस्तुके कारण उत्पन्न सम्पूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाय जसे लवा रखनेवाला मिट्टीका पात्र पानीमे (पड़ते ही) नष्ट हो जाता है। नारायण, गोविन्द, हिर, कृष्ण, ईशका कीर्तन करनेसे वाल्यकाल, कुमारावस्था, योवन, वार्द्धक्य एव जन्मान्तरमे किये गये मेरे सम्पूर्ण पाप इस प्रकार नट हो जायँ जैसे जलमे नमक रखनेसे मिट्टीका वर्तन विलीन हो जाता (गल जाता) है। हिर, विष्णु, वासुदेव, केशब, जनार्दन, कृष्णको पुनः-पुनः प्रणाम है। भावी नरकका नाश करनेवाले तथा कंसको मारनेवालेको नमस्कार है। अरिष्ट, केशी एवं चाण्र आदि राक्षसोंके नष्ट करनेवालेको नमस्कार है। आपके सिवाय विलको कीन छल सकता था एवं आपके विना हैहयनरेशके बमंडको कीन नष्ट कर सकता था १ आपके सिवाय समुद्रमें सेतुको कीन बाँच सकता था तथा मन्त्री आदिक साथ ही दशर्पाव गवणको कीन मार सकता था॥ ९६—१०३॥

कस्त्वामृतेऽन्यो नन्दस्य गोकुल रितमेण्यित ।

प्रक्रम्वपूतनादीनां त्वामृते मधुस्त्रन् । निहन्ताऽत्यथवा शास्ता देवदेव भविष्यित ॥१०४॥ जपन्नेवं नरः पुण्यं वैष्णवं धर्ममुत्तमम् । इष्टानिष्ट्रप्रसंगेभ्यो ज्ञानतोऽऽपि वा ॥१०५॥ छतं तेन तु यत् पापं सप्तजन्मान्तराणि वै । महापातकसंज्ञं वा तपा चैवोपपातकम् ॥१०६॥ यज्ञादीनि च पुण्यानि जपहोमवतानि च । नाशयेद् योगिनां सर्वमामपान्नमिवाम्भिस ॥१०७॥ नरः संवत्सरं पूर्णं तिलपात्राणि पोडश । अहन्यहिन यो द्यात् पठत्येतच्च तन्समम् ॥१०८॥ अविलुप्तव्रह्मचर्यं सम्प्राप्य स्मरणं हरेः । विष्णुलाकमवाष्नोति सत्यमतन्मयोदितम् ॥१०९॥ यथैतत् सत्यमुक्तं मे न हाल्पमिष मे मृपा । राक्षसस्त्रस्तसर्वाङ्गं तथा मामेष मुञ्जतु ॥११०॥ यथैतत् सत्यमुक्तं मे न हाल्पमिष मे मृपा । राक्षसस्त्रस्तसर्वाङ्गं तथा मामेष मुञ्जतु ॥११०॥

मधुस्टन ! आपके सिवाय कीन ऐसा है जो नन्दके गोकुल्यमे प्रेममयी क्रीडा कर सके ! देव उंव ! आपके सिवा प्रलम्ब और पूतना आदिका बब एवं शासन कीन कर सकता था ! इस धर्ममय उत्तम बैष्णव-मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य इप्ट और अनिष्टकं प्रमङ्गवश तथा ज्ञान या अज्ञानपूर्वक सात जन्मोमे किये अपने महापातकों, उपपातकों, यज्ञ, होम एवं व्रत आदिके पुण्य कर्मोंके मी योगको इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे जलमे मिट्टीका कच्चा घड़ा नष्ट हो जाता है । मैं यह सत्य कहता हूँ कि अखण्डित ब्रह्मचर्य एवं हरिस्मरणपूर्वक एक वर्षतक इस

स्तांत्रके पाठके साथ प्रतिदिन तिलसे भरे सोल्ह पात्रोंका दान करनेवाला मनुष्य त्रिण्युलोकको प्राप्त अस्ता है। यदि मैंने यह सत्य कहा हो एवं इसमे अल्पमात्र भी असत्य न हो तो यह राक्षस सव अङ्गोसे पीड़ित हो चुके मुझे छोड़ दे॥ १०४–११०॥

### पुलस्त्य उवाच

पवमुचारिते तेन मुक्तो विश्रस्तु रक्षसा। अकामेन द्विजो भृयस्तमाह रजनीचरम् ॥१११॥ पुलस्त्यजी चोले—उसके ऐसा कहते ही राक्षसने ब्राह्मणको छोड़ दिया। पुनः द्विजने निष्कामभावसे राक्षससे कहा —॥ १११॥

### व्राह्मण उवाच

पतद् भद्र मया ख्यातं तव पातकनाशनम्। विष्णोः सारस्वतं स्तोत्रं यज्जगाद सरस्वती ॥११२॥ हुताशनेन प्रहिता मम जिह्वाग्रसंस्थिता। जगादैनं स्तवं विष्णोः सर्वेपां चोपशान्तिदम् ॥११३॥ अनेनैव जगन्नाथं त्वमाराथय केशवम्। ततः शापापनोदं तु स्तुते छण्स्यसि केशवे ॥११४॥ अहिंनेशं हृपीकेशं स्तवेनानेन राक्षसः। स्तुहि भक्ति हृढां कृत्वा ततः पापाद् विमोक्ष्यसे॥११५॥ स्तुतो हि सर्वपापानि नाशियप्यत्यसंशयम्। स्तुतो हि भक्त्या नृणां वे सर्वपापहरो हरिः॥११६॥

ब्राह्मणने कहा—भद्र ! सरखती देवीने जिस पापका नाश करनेवाले सारखत विष्णुस्तोत्रको कहा है, उसे मैने तुमसे कह दिया । अग्निदेवसे भेजी गयी एवं मेरी जिह्नाके अग्नभागमे स्थित सरखतीने सभीको शान्ति देनेवाले इस विष्णुस्तोत्रको कहा है । तुम इसीसे जगत्खामी केशवकी आराधना करो । उसके बाद केशवकी स्तुति करनेसे तुम शापसे मुक्त हो जाओगे । राक्षस ! इस स्तुतिके द्वारा दृढ मिक्तपूर्वक दिन-रात हृषीकेशकी स्तुति करो । तब तुम पापसे मुक्त हो जाओगे । स्तुति किये गये हिर निःसंदेह समस्त पापोको नष्ट करेगे । मिक्तपूर्वक स्तुति करनेसे सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाले हिर मनुष्योंके सब पापोंका नाश कर देते है ॥ ११२—११६ ॥

## पुलस्त्य उवाच

ततः प्रणम्य तं विष्रं प्रसाद्य स निशासरः। तदैव तपसे श्रीमान् शालग्राममगाद् वशी ॥११७॥ अहर्निशं स पर्यनं जपन् सारस्ततं स्तवम्। देविकयारितभूत्वा तपस्तेपे निशासरः॥११८॥ समाराध्य जगन्नाथं स तत्र पुरुषोत्तमम्। सर्वपापिविनर्भको विष्णुलोकमवाप्तवान् ॥११९॥ एतत् ते कथितं ब्रह्मन् विष्णोः सारस्ततं स्तवम्। विश्वकत्रस्थया सम्यक् सरस्तया समीरितम्॥१२०॥ य एतत् परमं स्तोत्रं वास्तुदेवस्य मानवः। पिठष्यति स सर्वभ्यः पापेभ्यो मोक्षमाण्स्यति ॥१२१॥ इति श्रीवामनपुराणे पद्माशीतितमोऽध्यायः॥ ८५॥

पुलस्त्यजी बोले—उसके बाद आत्मिनष्ट वह राक्षस ब्राह्मणको प्रणाम एवं प्रसन्त करनेके पश्चात् उसी समय तपस्याके लिये शालप्राम नामक स्थानमे चला गया । वह राक्षस दिन-रात इसी सारखतस्तोत्रका जप करते हुए देविक्रयामे लीन होकर तप करने लगा । वहाँ पुरुषोत्तम जगनाथकी पूजा कर सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर उसने विष्णुलोक प्राप्त किया । ब्रह्मन् ! मैने तुमसे ब्राह्मणके मुखसे सरखतीद्वारा कहा गया विष्णुका यह सारखतस्तोत्र कहा । वासुदेवके इस श्रेष्ठ स्तोत्रको पढनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जायगा ॥ ११७–१२१॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥

# [ अथ पडशीतितमोऽध्यायः ]

पुलस्य उवाच

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते। वागुदेव नमस्तेऽस्तु वहुरुप नमोऽस्तु ते॥ १॥ पकश्दक्ष नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृपाप्तपे। श्रीनिवास नमस्तेऽस्तु नमस्तं भृतभावन॥ २॥ विष्वपस्तेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते। ध्रुवध्यज्ञ नमस्तेऽस्तु सस्यध्यज्ञ नमोऽस्तु ते॥ ३॥ यद्मध्यज्ञ नमस्तुभ्यं धर्मध्यज्ञ नमोऽस्तु ने। तालध्यज्ञ नमस्तेऽस्तु नमस्ते गरुष्टध्यज्ञ॥ ४॥ वरेण्य विष्णो वेकुण्ड नमस्ते पुरुपोत्तम। नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित॥ ५॥ छतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते। अनावाद्यन्त मध्यान्त नमस्ते पद्मजप्रिय॥ ६॥ पुरुअय नमस्तुभ्यं दानुअय नमोऽस्तु ते। द्युभअय नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु धनअय॥ ७॥ सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं द्युक्षयवः पृथुश्रवः। नमो दिरण्यगर्भाय पद्मगभाय ते नमः॥ ८॥ छियासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( स्तात्रोंक कममें पुलस्त्यजीद्वारा उपदिष्ट महं भर-कथित पापप्रशमनम्तीत्र )

पुरुस्त्यजी चोले—हे जनजाय ! आपको नमस्कार है । हे वंदेव । आपको नमस्कार है । हे वासुदेव । आपको नमस्कार है । हे अनन्त रूप धारण करनेवाले । आपको नमस्कार है । हे एकश्च ! आपको नमस्कार है । हे श्रुपक्ष ! आपको नमस्कार है । हे विष्यक्ष सेन ! आपको नमस्कार है । हे वास्वज ! आपको नमस्कार है । हे समस्वज ! आपको नमस्कार है । हे यहस्वज ! आपको नमस्कार है । हे वास्वज ! अपको नमस्कार है । हे वास्वज ! हे विष्यो ! हे वें कुण्ठ । हे पुरुपोत्तम ! आपको नमस्कार है । हे जयन्त ! हे विजय ! हे जय ! हे अनाहि एवं आहि बीर अन्तम नमस्कार है । हे प्रतावत ! हे महावत ! हे महावत ! आपको नमस्कार है । हे अनाहि एवं आहि बीर अन्तम विद्यान ! हे मध्यान्त, ! (मध्य और अन्तवाले ) हे पद्मजिय ! आपको प्रणाम है । हे प्रतावत ! आपको नमस्कार है । हे शत्रव्य ! आपको प्रणाम है । हे स्थितो अपने सुरक्षित रखनेवाले । अवण मात्रसे ही प्रवित्र कर देनेवाले हे श्रुचित्रव ! आपको नमस्कार है । आप पद्मणमिको नमस्कार है । आपको नमस्कार है । है स्वर्यं । स्वर्यं । स्वर्यं । स्वर्यं । स्वर्यं । स्वर्

नमः कमछनेत्राय कालनेत्राय ते नमः। कालनाभ नमस्तुग्यं महानाभ नमो नमः॥ ९॥ वृष्टिमूल महामूल मूलावास नमोऽस्तु ते। धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते॥ १०॥ धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष छोकाध्यक्ष नमो नमः। सेनाध्यक्ष नमस्तुग्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते॥ ११॥ गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर। वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर॥ १२॥ आर्चिपेण महासेन नमस्तेऽस्तु पुरुष्टुत। बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुल ॥ १२॥ सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिञ्चे इवेत केशव। नील रक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते॥ १४॥ द्वाद्शात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक। ब्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते॥ १५॥ हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोऽस्तु ते॥ १५॥

आप कमलनेत्रको प्रणाम है । आप कालनेत्रको प्रणाम है । हे कालनाम । आपको प्रणाम है । हे महानाम । धापको बारम्बार प्रणाम है । हे दृष्टिमूळ । हे महामूळ । हे मूळावास । आपको प्रणाम है । हे धर्मावास । हे जळावास ।

है श्रीनिवास ! आपको प्रणाम है । हे धर्मध्यक्ष ! हे प्रजाध्यक्ष ! हे लोकान्यक्ष ! आपको वार-वार प्रणाम है । हे सेनाध्यक्ष ! आपको प्रणाम है । हे कालाध्यक्ष ! आपको प्रणाम है । हे श्रुतिवर ! हे चक्रध्य ! हे श्रीवर ! वनमाला और पृथ्वीको धारण करनेवाले हे हरे ! आपको प्रणाम है । हे आर्चिण्ण ! हे महासेन ! हे पुरुसे स्तृत ! आपको प्रणाम है । हे बहुकल्प ! हे महाकल्प ! हे कल्पनामुख ! आपको प्रणाम है । हे सर्वात्मन् ! हे सर्वात्म ! हे विशेषा ! हे विरिश्चिन् ! हे उनेत ! हे केशव ! हे नील ! हे रक्त ! हे महानील ! हे अनिरुद्ध ! आपको नमस्कार है । हे द्वादशात्मक ! हे कालात्मन् ! हे सामात्मन् ! हे परमात्मक ! हे आवाशात्मक ! हे सुब्रह्मन् ! हे भूतात्मक ! आपको प्रणाम है । हे हरिकेश ! हे महाकेश ! हे गुड़ाकेश ! आपको प्रणाम है । हे महाकेश ! हे सुन्तिकश ! हे स्वीकेश ! हो स्वीकेश ! हो स्वीकेश ! हे स्वीकेश ! हो स्वीकेश

स्दम स्थूल महास्थूल महास्थ्म शुभद्भर । इवेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ कुरोशय नमस्तेऽस्तु पद्मेशय जलेशय । गोविन्द प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बरिय ॥ १८ ॥ अधोक्षज नमस्तुभ्यं सीरध्वज जनार्दन । वामनाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते मशुस्दन ॥ १९ ॥ सहस्रशीपीय नमो ब्रह्मशीपाय ते नमः । नमः सहस्रनेत्राय सोमस्यानलेक्षण ॥ २० ॥ नमश्चाधविशिरसे महाशीपीय ते नमः । नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः ॥ २१ ॥ नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे । नमो यह्मराहाय महास्त्राय ते नमः ॥ २२ ॥ नमस्ते विश्वदेवाय विश्वातम् विश्वसम्भव । विश्वस्य नमस्तेऽस्तु त्वत्तो विश्वमभृदिदम् ॥ २३ ॥ न्यप्रोधस्त्वं महाशाखस्त्वं मृलकुसुमार्चितः । स्कन्धपत्राङ्करलतापञ्चवाय नमोऽस्तु ते ॥ २४ ॥

हे सूक्ष ! हे स्थूल ! हे महास्थृल ! हे महासूक्ष ! हे शुभङ्कर ! हे उज्ज्वल-पीले बल को धारण करने वाले ! हे पीलिकतः ! को प्रणाम है । हे कुशपर शयन करने वाले ! हे जलमें शयन करने वाले ! हे पीलिकतः ! हे हि पीलाम्बरप्रिय ! आपको नमस्कार है । हे अबोक्षल ! हे सीरध्वल ! हे जनार्टन ! आपको प्रणाम है । हे वामन ! आपको प्रणाम है । हे वामन ! आपको प्रणाम है । हे पधुसूदन ! आपको प्रणाम है । आप सहस्रति वालेको नमस्कार है । आप ब्रह्मशीर्पको प्रणाम है । आप सहस्रते के और चन्द्र, सूर्य एवं अग्निक्पी ऑखबालेको प्रणाम है । अथवंशिराको नमस्कार है । महाशीर्पको प्रणाम है । धर्मने ब्रह्मो प्रणाम है । महाने ब्रह्मो प्रणाम है । सहस्रो प्रजाभ है । विश्व देवको प्रणाम है । हे विश्व सम्भव ! हे विश्व स्पर्भ । आपको नमस्कार है । आप महारूपको नमस्कार है । विश्व देवको प्रणाम है । हे विश्व सम्भव ! हे विश्व स्पर्भ । आपको नमस्कार है । आपसे यह विश्व उत्पन हुआ है । आप न्यप्रोय और महाशाख है अप ही मूलकुरमुमार्चित है । स्कन्द, पत्र, अङ्कर, लग एवं पल्लव खरूप आपको नमस्कार है ॥ १०-२४ ॥

मूळं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्धस्ते क्षत्रियाः प्रभो । वैद्ययाः शाखा दळं शुद्धा वनस्पते नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ ब्राह्मणाः साग्नयो वक्त्राः दोर्षण्डाः सायुधा नृपाः। पादर्वाद् विश्वश्चोस्युगाज्ञाताः शुद्धाश्च पादतः ॥ २६ ॥ तेत्राद् भानुरभृत् तुभ्यं पद्भवां भूः श्रोत्रयोदिंशः । नाभ्या ह्यभूदन्तिरक्षं शशाङ्को मनसस्तव ॥ २७ ॥ प्राणाद् वायुः समभवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः । कोधात् त्रिनयनो रुद्धः शीर्ष्णोः द्योः समवर्तत ॥ २८ ॥ इन्द्राग्नी वदनात् तुभ्यं पश्चो मलसम्भवाः । ओपध्यो रोमसम्भृता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते ॥ २९ ॥ पुष्पद्दास नमस्तेऽस्तु महाद्दास नमोऽस्तु ते । ॐकारस्त्वं वपट्कारो वीपट् त्वं च स्वधा सुधा ॥ ३० ॥ स्वाद्दाकार नमस्तेऽस्तु महाद्दास नमोऽस्तु ते । सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ स्वाद्दाकार वेदाकार नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ सर्वेद्दानयो देवः सर्वदेवमयस्तथा । सर्वतीर्थमयद्वीव सर्वयक्षमयस्तथा ॥ ३२ ॥

ब्रह्मन् ! ब्राह्मण आपके मूळ हैं । प्रमो ! क्षत्रिय आपके स्कन्य, वैश्य शाखा एतं शूद्र पत्ते हैं । वनस्पते ! आपको नमस्कार है । अग्निसहित ब्राह्मण आपके मुख एवं शखसहित क्षत्रिय आपकी भुजाएँ हैं । वेश्य आपके दोनो जाँघोंके पार्श्वभागसे तथा शूद्र आपके चरणोसे उत्पन्न हुए हैं । आपके नेत्रसे सूर्य उत्पन्न हुए हैं । आपके चरणोसे पृथ्वी, कानोसे दिशाएँ, नामिसे अन्तरिक्ष तथा मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए हैं । आपके प्राणसे वायु, कामसे पितामह ब्रह्मा, क्रोधसे त्रिनंत्र रुद्र और सिरसे खुळोक आविर्भूत हुए हैं । आपके मुखसे इन्द्र और अग्नि, मल्रसे पशु तथा रोमसे ओपधियाँ उत्पन्न हुई । आप विराज हैं । आपको नमस्कार है । हे पुणहास ! आपको प्रणाम है । हे महाहास ! आपको प्रणाम है । क्षा ओइहार, वयद्कार और वीपट् हैं । आप खधा और सुवा हैं । हे खाहाकार ! आपको प्रणाम है । हे हन्तकार ! आपको प्रणाम है । हे सर्वाकार ! हे निराकार ! हे वेदाकार ! आपको प्रणाम है । आप वेदमय देव तथा सर्वदेवमय हैं । आप सर्वतीर्थमय और सर्वयञ्चमय हैं ॥ २५-३२ ॥

नमस्ते यहपुरुप यहभागभुजे नमः। नमः सहस्रधाराय रातधाराय ते नमः॥ ३३॥ भूर्भुवःखःखरूपाय गोदायामृतदायिने। सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः॥ ३४॥ ब्रह्मराय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपघृक्। परब्रह्म नमस्तेऽस्तु राव्दब्रह्म नमोऽस्तु ते॥ ३५॥ विद्यास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेद्वनीयस्त्वमेव च। बुद्धिस्त्वमिप वोध्यश्च वोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते॥ ३६॥ होता होमश्च हव्यं च हृयमानश्च हव्यवाट्। पाता पोता च पृतश्च पावनीयश्च ॐ नमः॥ ३७॥ हन्ता च हन्यमानश्च ह्वियमाणस्त्वमेव च। हक्ती नेता च नीतिश्च पृज्योऽद्रयो विद्वधार्यसि॥ ३८॥ स्रुक्सुवो परधामासि कपालोलूखलोऽरिणः। यहपात्रारणेयस्त्वमेकधा बहुधा त्रिधा॥ ३९॥ यहस्त्वं यजमानस्त्वमीद्यस्त्वमसि याजकः। हाता होयस्तथा हानं ध्येयो ध्याताऽसि चेद्वर ॥ ४०॥ ध्यानयोगश्च योगी च गतिमोंक्षो धृतिः सुखम्। योगाङ्गानि त्वमीद्यानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते॥ ४१॥

यज्ञपुरुप ! आपको प्रणाम है । हे यज्ञभागके भोक्तः ! आपको प्रणाम है । सहस्रवार और शतवारको प्रणाम है । भूभुवःखःखरूप, गोदाता, अमृतदाता, सुवर्ण और ब्रह्म (संसारके निमित्त और उपादान कारण आदि) के भी जन्मदाता तथा सर्वदाता आपको प्रणाम है । आप ब्रह्मेशको नमस्कार है । हे ब्रह्मादि ! हे ब्रह्मरूपधारिन् ! हे परमब्रह्म ! आपको प्रणाम है । हे शब्दब्रह्म ! आपको प्रणाम है । आप ही विद्या, आप ही वेद्यरूप तथा आप ही जानने योग्य हैं । आप ही ब्रद्धि, बोध्य और बोधरूप हैं । आपको प्रणाम है । आप होता, होम, हव्य, हूयमान द्रव्य तथा ह्व्यवाट, पाता, पोता, पूत तथा पावनीय ओद्धार हैं । आपको नमस्कार है । आप हन्ता, हन्त्यमान, हियमाण, हर्ता, नेता, नीति, पूच्य, श्रेष्ट तथा संसारको धारण करनेवाले हैं । आप सुक्र, सुव, परधाम, कपाली, उद्यखल, अरिण, यज्ञपात्र, आरिणेय, एकधा, त्रिधा और बहुधा है । आप यज्ञ हैं और आप यज्ञमान हैं । आप स्तुत्य और याजक है । आप जाता, जेय, ज्ञान, ध्येय, ध्याता तथा ईश्वर हैं । आप ध्यानयोग, योगी, गित, मोक्ष, धृति, सुख, योगाङ्क, ईशान एवं सर्वग हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३३–४१ ॥

त्रह्मा होता तथोद्गाता साम यूपोऽथ दक्षिणा। दीक्षा त्वं त्वं पुरोडाशस्त्वं पशुः पशुवाह्मसि॥ ४२॥ गुह्मो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा। महाजनो निरयनः सहस्राकेन्दुरूपवान्॥ ४३॥ द्वादशारोऽथ पण्णाभित्रिक्यूहो द्वियुगस्तथा। कालचको भवानीशो नमस्त पुरुपोत्तमः॥ ४४॥ पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हर्राइवरः। नरेदवरोऽथ ब्रह्मेशः स्र्यंशस्त्वं नमोऽस्तु ते॥ ४५॥ अद्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुः शकः प्रभञ्जनः। मित्रावरुणमूर्तिस्त्वममूर्तिरनधः परः॥ ४६॥ प्राग्वंशकायो भृतादिर्महाभृतोऽच्युतो द्विजः। त्वमूर्ध्वकर्त्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते॥ ४७॥ महापातकहा त्वं च उपपातकहा तथा। अनीशः सर्ववारेशस्त्वामहं शरणं गतः॥ ४८॥

इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापममोचनम्। महेद्दवरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने॥ ४९॥ केदावस्यामतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके। उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवशात् ततः॥ ५०॥ एतत् पवित्रं त्रिपुरम्नभापितं पठन् नरो विष्णुपरो महर्षे। विमुक्तपापो ह्यपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः॥ ५१॥ इति श्रीवामनपुराणे षडशीतितमोऽध्यायः॥ ८६॥

आप ब्रह्मा, होता, उद्गाता, साम, यूप, दक्षिणा तथा दीक्षा हैं। आप पुरोडाश एवं आप ही पशु तथा पशुवाही हैं। आप गुह्म, धाता, परम, शिव, नारायण, महाजन, निराश्रय तथा हजारों सूर्य और चन्द्रमाके समान रूपवान् हैं। आप वारह अरो, छः नामियो, तीन व्यूहों एवं दो युगोंवाले कालचक्र तथा ईश एवं पुरुपोत्तम हैं। आपको नमस्कार है। आप पराक्रम, विक्रम, हयप्रीव, हरीश्वर, नरेश्वर, ब्रह्मेश और सूर्येश हैं। आपको नमस्कार है। आप अश्ववक्र, महामेवा, शम्भु, शक्र, प्रमञ्जन, मित्रावरुणकी मूर्ति, अमूर्ति, निष्पाप और श्रेष्ठ हैं। आप प्राग्वंशकाय (मूलपुरुर), भूतादि, महाभूत, अच्युत और दिज हैं। आप ऊर्व्वक्रत्ती, ऊर्व्व और ऊर्व्वरेता हैं। आपको नमस्कार है। आप महापातकोंका विनाश करनेवाले तथा उपपातकोंके नाशक हैं। आप सभी पापोंसे निर्लित हैं। मै आपकी शरणमे आया हूँ। मुने ! प्राचीन कालमें महेश्वरने सन्यूर्ण पापोंसे मुक्ति देनेवाले इस श्रेष्ठ स्तोत्रको वाराणसीमें कहा था। तीर्थके खच्छ जलमें स्नान कर केशवक्रा दर्शन करनेसे रुद्र पापके प्रमावसे मुक्त एवं शान्त हुए थे। महर्पे! त्रिपुरारिके द्वारा कहे गये इस स्तोत्रका पाठ करनेसे विष्णुभक्त मनुष्य पापसे मुक्त और सौम्य होकर प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ देवताओंसे पूजित होता है। १२२-५१।।

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छियासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८६॥

# [ अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

द्वितीयं पापशमनं स्तवं वक्ष्यामि ते मुने। येन सम्यगधीतेन पापं नाशं तु गच्छिति॥ १॥
सत्स्यं नमस्ये देवेशं कूर्म गोविन्द्मेव च। हयशीर्षं नमस्येऽहं भवं विष्णुं त्रिविक्रमम्॥ २॥
नमस्ये माधवेशानौ हृषीकेशकुमारिणौ। नारायणं नमस्येऽहं नमस्ये गरुडासनम्॥ ३॥
कर्ध्वकेशं नृसिंहं च रूपधारं कुरुध्वजम्। कामपालमखण्डं च नमस्ये ब्राह्मणित्रयम्॥ ४॥
अजितं विश्वकर्माणं पुण्डरीकं द्विजित्रयम्। हंसं शम्भुं नमस्ये च ब्रह्माणं सप्रजापतिम्॥ ५॥
नमस्ये शूलवाहुं च देवं चक्रधरं तथा। शिवं विष्णुं सुवर्णाक्षं गोपितं पीतवाससम्॥ ६॥
नमस्ये च गदापाणि नमस्ये च कुशेशयम्। अर्धनारीश्वरं देवं नमस्ये पापनाशनम्॥ ७॥
गोपालं च सवैकुण्डं नमस्ये चापराजितम्। नमस्ये विश्वकृषं च सौगन्धं सर्वदाशिवम्॥ ८॥

### सतासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( अगस्त्यद्वारा कथित पापप्रशमनस्तोत्र )

पुलस्त्यजी चोले—मुने ! अव मै आपसे पापोंका निवारण करनेवाला दूसरा स्तोत्र कहूँगा; जिसका भलीमाँति अध्ययन (पाठ) करनेसे पाप विनष्ट हो जाता है । मै मत्स्य एव कच्छपका रूप धारण करनेवाले देवेश गोविन्द भगवान्को नमस्कार करता हूँ । मै हयशीर्ष, भव और त्रिविकाम विष्णु भगवान्को नमस्कार करता हूँ । मैं माथव, ईशान, हषीकेश और कुमारको नमस्कार करता हूँ । मै नारायणको नमस्कार करता हूँ । मै गरुडासन भगवान्को नमस्कार करता हूँ । मैं ऊर्ध्वकेश तथा नरसिंहका रूप धारण करनेवाले एवं कुरुध्वज, कामपाल,

धाखण्ड और ब्राह्मणप्रिय देवको नमस्कार करता हूँ । मैं अजित, विश्वकर्मा, पुण्डरीक, द्विजप्रिय, इंस, राम्भु तया प्रजापतिके सिहत ब्रह्माको नमस्कार करता हूँ । मैं शूलवाहु, चक्रधरदेव, शिव, विष्णु, सुवर्णाक्ष और गोपित तथा पीतवासाको प्रणाम करता हूँ । मैं गढा धारण करनेवाले गदाधर भगवान्को नमस्कार करता हूँ और कुशेशयको नमस्कार करता हूँ । मैं पापका नाश करनेवाले अर्थनारीश्वर देवको नमस्कार करता हूँ । मैं वैकुण्ठसिहत गोपाल तथा अपराजितको नमस्कार करता हूँ । मैं विश्वरूप, सौगन्वि और सदाशिवको प्रणाम करता हूँ ॥ १-८ ॥

स्वयम्भुवममरेश्वरम् । नमस्ये पुष्कराक्षं च पयोगन्धिं च केशवम् ॥ ९ ॥ पाञ्चालिकं ह्यग्रीवं अविमुक्तं च लोलं च ज्येष्ठेशं मध्यमं तथा। उपशान्तं नमस्येऽहं मार्कण्डेयं सजम्बुकम् ॥ १०॥ नमस्ये पद्मिकरणं नमस्ये वडवामुखम । कार्तिकेयं नमस्येऽहं वाह्नीकं शिखिनं तथा ॥ ११ ॥ वनमालिनम् । नमस्ये लाङ्गलीशं च नमस्येऽहं श्रियः पतिम् ॥ १२ ॥ स्थाणुमनघं नमस्ये नमस्ये नमस्ये च त्रिनयनं नमस्ये ह्व्यवाहनम्। नमस्ये च त्रिसीवर्णं नमस्ये धरणीधरम्॥१३॥ शशिभूषणम् । कपर्दिनं नमस्ये च सवामयविनाशनम् ॥ १४ ॥ त्रिणाचिकेतं नमस्ये ब्रह्मेशं नमस्ये शशिनं सूर्यं धुवं रौद्रं महौजसम्। पश्चनाभं हिरण्याक्षं नमस्ये स्कन्दमन्ययम्॥ १५॥ नमस्ये भीमहंसी च नमस्ये हाटकेश्वरम्। सदाहंसं नमस्ये च नमस्ये प्राणतर्पणम्॥१६॥

मैं पाखालिक, हयग्रीय, खयम्भुय, अमरेश्वर, पुष्कराक्ष, पयोगित्य और केशवको नमस्कार करता हूँ । मैं अविमुक्त, लोल, ज्येण्ठेश, मध्यम, उपशान्त तथा जम्बुकसिहत मार्कण्डेयको नमस्कार करता हूँ । मैं पद्मिकरणको नमस्कार करता हूँ । मैं वडवामुखको नमस्कार करता हूँ । मैं कार्तिकेय, बाह्रीक तथा शिखीको प्रणाम करता हूँ । मैं स्थाणु एवं अनघको नमस्कार करता हूँ तथा वनमालीको नमस्कार करता हूँ । मैं लिङ्गलीश तथा लक्ष्मीपितको नमस्कार करता हूँ । मैं त्रिनेत्रको प्रणाम करता हूँ तथा हव्यवाहनको नमस्कार करता हूँ । मैं त्रिसीवर्णको नमस्कार करता हूँ । मैं त्रिनेत्रको प्रणाम करता हूँ । मैं त्रिणाचिकेत, ब्रह्मेश तथा शिक्ष्मिणको नमस्कार करता हूँ । मैं सम्पूर्ण रोगोंको नए करनेवाले कपर्दी मगवान्को प्रणाम करता हूँ । मैं चन्द्र, सूर्य, ध्रुव तथा महान् ओजस्त्री रुद्धमगवान्को प्रणाम करता हूँ । मैं पद्मनाम, हिरण्याक्ष तथा अव्यय स्कन्दको प्रणाम करता हूँ । मै भीम और हसको प्रणाम करता हूँ । मै हाटकेबरको प्रणाम करता हूँ । मैं सदाहसको प्रणाम करता हूँ । मै शालोको तप्त करनेवालेको प्रणाम करता हूँ । मै हाटकेबरको प्रणाम करता हूँ । मैं सदाहसको प्रणाम करता हूँ और प्राणोको तप्त करनेवालेको प्रणाम करता हूँ ॥ ९–१६ ॥

नमस्ये महायोगिनमीइवरम् । नमस्ये श्रीनिवासं च नमस्ये पुरुषोत्तमम् ॥ १७॥ रुक्मकवन्त्रं नमस्ये च चतुर्वाहुं नमस्ये वसुधाधिपम् । वनस्पति पशुपति नमस्ये प्रभुमन्ययम् ॥ १८॥ सद्ण्डिनम् । नमस्ये सर्वमनधं गौरीशं नकुलीश्वरम् ॥ १९॥ श्रीकण्ठं वासुदेवं नीलकण्ठं मनोहरं कृष्णकेशं चक्रपाणिनम् । यशोधरं महावाहुं नमस्ये च कुशप्रियम् ॥ २०॥ नमस्ये श्लशिक्षिनम्। भद्राक्षं वीरभद्रं च नमस्ये श्रह्कार्णिकम्॥ २१॥ भूधरं छादितगदं सुनेत्रं महेरां च विश्वामित्रं शशिपभम्। उपेन्द्रं चैव गोविन्दं नमस्ये पद्भजप्रियम्॥ २२॥ वृपध्वजं कुन्दमालिनम् । कालाग्नि रुद्रदेवेशं नमस्ये कृत्तिवाससम् ॥ २३॥ सहस्रविरसं देवं नमस्ये पद्भजासनम्। सहस्राक्षं कोकनदं नमस्ये हरिराद्वरम्॥ २४॥ नम₹ये च नमस्ये छागलेशं

मै रुक्म-कवच धारण करनेवाले महायोगी ईश्वरको नमस्कार करता हूँ और पुरुषोत्तम श्रीनिवास भगवान्को नमस्कार करता हूँ । मैं चार भुजा धारण करनेवाले देवको प्रणाम करता हूँ । मैं पृथ्वीके अधिपतिको प्रणाम करता हूँ । मैं वनस्पति, पशुपति और अन्यय प्रभुको प्रणाम करता हूँ । मै श्रीकण्ठ वासुदेव, दण्डिसहित नीळकण्ठ, सर्व, अनव, गौरीश तथा नकुलीश्वर भगवान्को नमस्कार करता हूँ । मैं मनको हरण करनेवाले कृष्णकेश चक्रपाणि

भगवान्को नमस्कार करता हूँ और यशोधारी, महाबाहु कुशप्रियको नमस्कार करता हूँ । मैं भूवर, छादितगद, धुनेत्र, शूलशंखी, भद्राक्ष, वीरभद्र तथा शंकुकार्णिकको नमस्कार करता हूँ । मैं वृपध्वज, महेश, विश्वामित्र, शिश्रम, उपेन्द्र, गोविन्द तथा पङ्कजप्रियको नमस्कार करता हूँ । मै सहस्नशीर्षा तथा कुन्दमाछी देवको नमस्कार करता हूँ । मैं कालाग्नि, रुद्रदेवेश तथा कृत्विवासाको प्रणाम करता हूँ । मै छागलेशको नमस्कार करता हूँ तथा पङ्कजासनको नमस्कार करता हूँ । मै सहस्नाक्ष, कोकनद तथा हरिशंकरको नमस्कार करता हूँ ॥ १७–२४॥

अगस्त्यं गरुडं विष्णुं कपिलं ब्रह्मवाद्धायम् । सनातनं च ब्रह्माणं नमस्ये ब्रह्मतत्परम् ॥ २५ ॥ अप्रतक्यं चतुर्वाहुं सहस्रांशुं तपोमयम् । नमस्ये धर्मराजानं देवं गरुडवाहनम् ॥ २६ ॥ सर्वभूतगतं शान्तं निर्मलं सर्वलक्षणम् । महायोगिनमव्यक्तं नमस्ये पापनाशनम् ॥ २७ ॥ निरञ्जनं निराकारं निर्मुणं निर्मलं पदम् । नमस्ये पापहन्तारं शरण्यं शरणं वजे ॥ २८ ॥ पतत् पवित्रं परमं पुराणं प्रोक्तं त्वगस्त्येन महर्षिणा च । धन्यं यशस्यं बहुपापनाशनं संर्कार्तनात् स्मरणात् संश्रवाच्य ॥ २९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥

में अगस्य, गरुइ, विष्णु, कपिन्न, त्रज्ञवाङ्गय, सनातन, ब्रह्मा तथा व्रज्ञतत्परको नमस्कार करता हूँ । में अनुमानसे परे, चार भुजाधारी, सहस्रांशु, तपोमूर्ति, थमराज गरुइवाहन देवको नमस्कार करता हूँ । में सम्पूर्ण प्राणियोमें व्याप्त, शान्तस्रहरूप, निर्मल, समस्त लक्षणोसे युक्त, महान् योगी, अन्यक्तस्रहरूप एवं पाप नाश करनेवाले भगवान्को नमस्कार करता हूँ । में निरक्षन, निराक्तार, गुणोंसे रहित, निर्मलपदस्रहरूप, पाप हरण करनेवालेको नमस्कार करता हूँ तथा शरणागतकी रक्षा करनेवालेको शरणमें जाता हूँ ।

महर्पि अगस्यने इस परम पवित्र पुरातन स्तीत्रको कहा था। इसके कथन, स्मरण तथा श्रवण करनेसे अनेक पापोका विनाश हो जाता है और मनुष्य धन्य एवं यशबी हो जाता है ॥ २५-२९ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सतासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८७ ॥

# [ अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः ]

पुलस्य उदाश्व
गतेऽथ तीर्थयात्रायां प्रह्लादे दानवेदवरे। कुरुक्षेत्रं समध्यागाद् यण्टुं वैरोचनो विलः ॥ १ ॥ तिसन् महाधर्मयुते तीर्थे ब्राह्मणपुङ्गवः। शुक्रो द्विजातिप्रवरानामन्त्रयत भागवान् ॥ २ ॥ भृगुनामन्त्रयमाणान् वै श्रुत्वात्रयाः सगौतमाः। कौशिकाङ्गिरसद्येव तत्यजुः कुरुजाङ्गलान् ॥ २ ॥ उत्तराशं प्रज्ञगमुस्ते नदीमनु शतदुकाम्। शातद्ववे जले स्नात्वा विषाशां प्रययुस्ततः॥ ४ ॥ विश्वाय तत्राप्यरीतं स्नात्वाऽर्च्यं पितदेवताः। प्रज्ञगमुः किरणां पुण्यां दिनेशिकिरणच्युताम्॥ ५ ॥ तस्यां स्नात्वाऽर्च्यं देवपं सर्व पत्र महर्षयः। पेरावतीं सुपुण्योदां स्नात्वा जग्मुरथेश्वरीम् ॥ ६ ॥ देविकाया जले स्नात्वा पयोष्ण्यां चैव तापसाः। अवतीर्णा मुने स्नातुमात्रेयाद्याः शुमां नदीम् ॥ ७ ॥ ततो निमग्ना दृदशुः प्रतिविग्वमथात्मनः। अन्तर्जले द्विजश्रेष्ठ महद्वाश्चर्यकारकम् ॥ ८ ॥ अद्वासीवाँ अभ्याय प्रारम्भ

( बलिका कुरुक्षेत्रमें आना, वहाँके मुनियोंका पलायन, वामनका आविर्भाव, उनकी स्तुति, बलिके यन्नमें जानेकी उत्कण्ठा और भरद्वाजसे स्वस्थानका कथन )

पुलस्त्यजी बोले—दानवेश्वर प्रह्लादके तीर्घयानाक लिये चले जानेपर विरोचनका पुत्र विल कुरुक्षेत्रमें यझ करनेके लिये गया । उस मद्दान् धर्मथुक तीर्घमें बाह्यणश्रेष्ठ ब्राह्माचार्यनं द्विजीमें अत्यन्त श्रेष्ठ भार्यवीको आमन्त्रित किया भृगुवंशीय ब्राह्मणोंका आमित्रत किया जाना मुनका अत्रि, गीनन, कीशिक और अहिएगोत्रीय ब्राह्मणोंने बुरुजाहरू का त्याग कर दिया। वे उत्तर दिशामें शनदू नदीके नरपा गये। शनरुके जरुमें स्नान कानेके आद ये वहांमें विपाशा नदीके निकर चले गये। वहाँ भी मनके अनुकृष्ट न होनेके काएग वे सब स्नान करनेके पश्चात् पितर्गे एवं देवोंका पूजन कर सूर्यकी किरणोंसे उत्तन किरणा नदीके समीप गये। देवर्गे! उसमें स्नान और अर्चन करनेके बाद सभी महर्षि पित्रत्र जलवाली ऐरावनी नदीके निकर गये तथा उसमें म्नान करका ईश्वरी नदीके नरपर चले गये। मुने! देविका और पयोष्णीमें स्नान करके आत्रेय आदि तपित्रयोंने शुमा नामकी नदीमें स्नान करनेके दिये प्रवेश किया। दिजश्रेष्ठ ! जलमें गीता लगानेपर उन लोगोंने जलके भीतर महान् आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली अपनी-अपनी परहाई देखी॥ १-८॥

उत्मज्जने च दृहशुः पुनर्विस्मितमानसाः। ततः स्तात्यां,समुन्तीणा ऋषयः मर्व एव हि॥ ९॥ जग्मुस्ततोऽि ते ब्रह्मन् कथयन्तः परस्परम्। चिन्तयन्तः मततं किमेनदिति विस्मिताः॥ १०॥ ततो दृराद्पद्यन्त चनपण्डं सुविस्तृतम्। वनं हर्गलद्यामं ग्वगध्यनितिनादितम्॥ ११॥ अतितुङ्गतया च्योम आदृण्वानं नगोत्तमम्। विस्तृताभिर्जटाभिस्तु अन्तर्मृमि च नारद्॥ १२॥ काननं पुण्यतेर्वृक्षरितभाति समन्ततः। दृशार्क्ववर्णः सुखद्निभस्तारागणेरिव ॥ १३॥ तं दृष्ट्वा कमलेर्व्याप्नं पुण्डरीकैश्च शोभितम्। तद्वत् कोकनदैर्व्याप्तं चनं पद्मवनं यथा॥ १४॥ प्रजग्मुस्तुष्टिमतुलां ते ह्वादं परमं ययुः। विविद्यः प्रीतमनसो हंसा इव महासरः॥ १५॥ तन्मध्ये दृहशुः पुण्यमाश्रमं लोकप्जितम्। चतुर्णां लोकपालानां वर्गाणां मुनिसत्तम ॥ १६॥

महर्पियोने डुबकी लगानेके बाद जब सिर ऊपर किया तब पुनः वैसा ही देखा; इसते वे आश्चर्यमें भर गये। उसके बाद स्नान करके सभी ऋगि बाहर निकले। ब्रह्मन् ! उसके पश्चात् वे मभी लोग यह क्या है !— इस विययमें आश्चर्यपूर्वक आपसमें वातचीत एवं विचार-विमर्श करते हुए बर्शेसे भी चले गये। उसके बाद उन लोगोंने दूरसे ही अनिविस्तृत, शंकरके कण्ठकी भाँति स्थामवर्णवाले और पिश्चर्योको ध्वनिसे भरा एक ब्रुशंका समूद (वन) देखा। नारदजी! वह बन अन्यन्त ऊँचा होनेके कारण आकाशको घेरे हुए था तथा उसकी नीचेकी भूमि बिखरे हुए फलोंसे दबी रहती थी। वह वन तारागणोमे जगमगाते हुए आकाशके समान खिले हुए पँचरंगे ब्रुशोसे बहुत सुन्दर लग रहा था। कमल-वनके समान कमलोंसे व्याप्त, पुण्डरीकोंसे विभूतित एवं कोकत्वोंसे भरे उस वनको देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न एवं गद्गद हो गये। वे लोग संतुष्ट-चित्तसे उसमें इस प्रकार प्रविद्य हुए, जिस प्रकार हंस महासरोवरमे प्रवेश करते हैं। सुनिसत्तम! उन लोगोंने उसके बीचमें लोकपालोंके चार वर्गी-(धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-) का लोकपूजित पवित्र आश्चम देखा। ९—१६॥

श्रमीश्रमं प्राङ्मुखं तु पलाश्विटपावृतम्। प्रतीच्यभिमुखं ब्रह्मन् वर्थस्येक्ष्रचनावृतम्॥ १०॥ दक्षिणभिमुखं काम्यं रम्भाशोकचनावृतम्। उद्ङ्मुखं च मोक्षस्य शुद्धस्फटिकवर्चसम्॥ १८॥ छतान्ते त्वाश्रमी मोक्षः कामस्त्रेतान्तरे श्रमी। आश्रम्यर्थो हापरान्ते तिष्याद्दौधर्म आश्रमी॥ १९॥ तान्याश्रमाणि मुनयो द्रष्ट्रात्रेयाद्योऽत्ययाः। तत्रैव च रितं चक्ररखण्डे सिललाप्लुते॥ २०॥ धर्माद्दौर्भगवान् विष्णुरखण्ड इति विश्रुतः। चतुर्मूर्तिर्जभन्नायः पूर्वमेव प्रतिष्ठितः॥ २१॥ तमर्चयन्ति श्रम्पयो योगतमानो वद्दश्रुताः। शुश्रूपयाऽथ तपसा ब्रह्मचर्यण नारद॥ २२॥ पवं ते न्यवसंस्तत्र समेता मुनयो वने। असुरेभ्यस्तद्दाभीताः साश्चित्याखण्डपर्वतम्॥ २३॥ तथाऽन्ये ब्राह्मणा ब्रह्मन् अदमकुद्दा मरीचिपाः। स्नात्वा जले हि कालिन्द्याः प्रजग्मुद्क्षिणामुखाः॥ २४॥

ब्रह्मन् ! पूर्व दिशाकी ओर मुखवाल पलाशकृक्षसे घिरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिममुख इक्षुवनसे घिरा हुआ अर्थाश्रम, दक्षिणकी ओर कदली और अशोकके वनसे घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तरकी ओर शुद्धस्फिटकके समान तेजस्वी मोक्षाश्रम स्थित था। सत्ययुगके अन्तमे मोक्ष अपने आश्रममे निवास करने लगता है, त्रेतामे काम आश्रमशासी हो जाता है, द्वापरके अन्तमे अर्थ आश्रमी वन जाता है और किंक आदिमे धर्म आश्रममें रहना प्रारम्भ करता है। अव्यय, आत्रेय आदि मुनियोने उन आश्रमोक्षो देखकर अखण्ड जलसे परिपूर्ण उस स्थानमे सुखसे रहनेका निश्चय किया। धर्म आदिके द्वारा भगवान् विण्यु अखण्ड नामसे विष्यात हैं। जगनाय चार मूर्तियोवाले हैं, यह पहलेसे ही निश्चित है। नारदजी! बहुश्रुत योगातमा ऋषिलोग सेवा, तप और ब्रह्मचर्यके द्वारा उनकी पूजा करते है। असुरोंसे बस्त होकर वे मुनिगम सम्पिलितक्ष्पसे उस अखण्ड पर्वतका मलीमाँति आश्रयण कर रहने लगे। ब्रह्मन् ! केवल पत्थरसे कूटे हुए अनको खानेवाले वानप्रस्थी साधु तथा सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले अन्य ब्राह्मण आदि कालिन्दीके जलमें स्नान कर दक्षिण दिशाकी ओर चले गये॥१०-२४॥

अवन्तिविषयं प्राप्य विष्णुमासाद्य संस्थिताः। विष्णोरिष प्रसादेन दुष्प्रवेशं महासुरैः॥ २५॥ वालिखित्यादयो जग्मुरवशा दानवाद् भयात्। रुद्रकोटि समाश्रित्य स्थितास्ते ब्रह्मचारिणः॥ २६॥ एवं गतेषु विषेषु गौतमाङ्गिरसादिपु। शुक्रस्तु भागवान् सर्वान् निन्ये यहविधौ मुने॥ २०॥ अधिष्ठिते भागवेस्तु महायहोऽमितद्युते। यहादीक्षां वलेः शुक्रश्चकार विधिना स्वयम्॥ २८॥ स्वेताम्बरधरो दैत्यः स्वेतमाल्यानुलेपनः। मृगाजिनावृतः पृष्ठे वर्हिपत्रविचित्रितः॥ २९॥ समास्ते वितते यह्ये सदस्यैरभिसंवृतः। हयब्रीवप्रलम्बाद्यमयवाणपुरोगमैः ॥ ३०॥ पत्नी विन्ध्यावली चास्य दीक्षिता यह्यकर्मणि। ललनानां सहस्रस्य प्रधाना ऋषिकन्यका॥ ३१॥ शुक्रेणाइवः स्वेतवर्णो मधुमासे सुलक्षणः। महीं विहर्तुमुरस्रप्रस्तारकाक्षोऽन्वगाच्च तम्॥ ३२॥

वे विण्यु भगवान्की कृपासे महान् असुरोके कारण प्रवेश पानेमे कठिन अवन्ति नगरीमे पहुँचे और उनके निकट रहने लगे। दानवोंके डरसे विवश होकर वालिखत्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोटि चले गये और वहाँ रहने लगे। सुने! इस प्रकार गौतम और आङ्गिरस आदि ब्राह्मणोके चले जानेपर शुक्राचार्य सभी मार्गववंशीय ब्राह्मणोको यज्ञ-कार्यमे ले गये। अमिततेजिखन्! भार्गववंशीय ब्राह्मणोसे अधिकृत शुक्राचार्यने बलिको महायज्ञमें खयं विविवत् यज्ञकी दीक्षा दी। श्वेत वल्ल धारण करनेवाले, श्वेत माल्य एवं अनुलेपनसे युक्त, मृगचमसे आवृत एवं मयूरपुच्छसे सुसज्जित दैत्य बलिने हयग्रीव, प्रलम्ब, मय एव वाण आदि सदस्योसे घरे हुए विस्तृत यज्ञ-मण्डपमे आसन प्रहण किया। उसकी पत्नी विन्थ्यावली भी यज्ञकर्ममे दीक्षित हुई। वह ऋणिकन्या हजारो ललनाओमे प्रधान थी। शुक्राचार्यने चैत्रमासमें सुलक्षण अश्व पृथ्वीपर विचरण करनेके लिये छोड़ा। तारकाञ्च नामका असुर उसके पीछे-पीछे चलने लगा॥ २५–३२॥

एवमस्वे समुत्सुष्टे वितथे यक्षकर्मणि। गते च मासत्रितये ह्यमाने च पावके॥ ३३॥ प्रथमानेषु दैत्येषु मिथुनस्थे दिवाकरे। सुपुवे देवजननी माध्यं वामनाकृतिम्॥ ३४॥ तं जातमात्रं भगवन्तमीशं नारायणं छोकपित पुरागम्। व्रह्मा समभ्येत्य समं महर्षिभिः स्तोत्रं जगादाथ विभोर्महर्षे॥ ३५॥ नमोऽस्तु ते मायव सस्वमूर्ते नमोऽस्तु ते शाश्वत विश्वरूप। नमोऽस्तु ते शतुवनेन्धनाग्ने नमोऽस्तु वे पापमहादवाग्ने॥ ३६॥

नमस्ते पुण्डरीकाश्र नमस्ते विश्वभावन । नमस्ते जगदाधार नमस्ते पुण्योत्तम् ॥ ३७ ॥ नारायण जगनमूर्ते जगन्नाथ गदाधर । पीतवासः थ्रियःकान्त जनार्दन नमोऽस्तु ते ॥ ३८ ॥ भवांस्त्राता च गोप्ता च विश्वातमा सर्वगोऽन्ययः । सर्वधारी धराधारी रूपधारी नमोऽस्तु ते ॥ ३९ ॥ वर्धस वर्धितारोपत्रैलोक्य सर्पृजित । कुरुष्य देवतपते मधोनाऽश्रुप्रमार्जनम् ॥ ४० ॥ त्वं धाता च विधाता च संहता त्वं महश्वरः । महालय महायोगिन् यागशायिन् नमोऽस्तु ते ॥ ४१ ॥

इस प्रकार उस अश्वक छोडे जानेपर यज्ञकमेंके चलते हुए अग्निमें हवन करने तीन मास व्यनीत हो जानेपर तथा देंत्योंके पूजित होने और सूर्यक मिथुन राशिमें सड्क्रमण करनेपर देवमाना अदिनिने वामनके आकारवाले माधवको जन्म दिया । महर्षे ! उन भगवान्, ईश, नारायण, लोकपित पुराण-पुरुषके अवनार होते ही हमा महर्पियोंके साथ उनके निकट गये तथा (उन) विभुक्ती स्तृति करने लगे । है सत्वमूर्ते ! हे माधव ! आपको नमस्कार है । हे शास्वम ! हे विश्वस्प ! आपको नमस्कार है । शास्क्रम किये हे अग्निस्कर्प ! आपको नमस्कार है । पापस्पी वनके लिये हे महादवाग्निस्कर्प ! आपको नमस्कार है । हे पुण्डरीकाक्ष ! आपको नमस्कार है । हे विश्वकी सृष्टि करनेवाले ! आपको नमस्कार है । हे जगन्मे आपको नमस्कार है । हे पुण्डरीकार ! हे पीताम्बर धारण करनेवाले ! हे लक्ष्मीपते ! हे जनार्टन ! आपको नमस्कार है । हे जगन्मे ! हे गरावर ! हे पीताम्बर धारण करनेवाले ! हे लक्ष्मीपते ! हे जनार्टन ! आपको नमस्कार है । आप पालन करनेवाले, राज्य, विश्वकी आत्मा, सर्वत्र गमन करनेवाले, अविनाशी, सबको धारण करनेवाले, पृथ्वीको धारण करनेवाले तथा क्रम धारण करनेवाले है । आपको नमस्कार है । हे देवपूजित ! हे सारी जिलोकीको वढानेवाले ! जापका अन्युटय हो । हे दैवतपते ! आप इन्द्रके ऑसू पोछे । आप धाता, विधाता, संहर्ता, महेश्वर, महाल्य, महायोगी और योगशायी हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३२-४१ ॥

इत्थं स्तुतो जगन्नाथः सर्वातमा सर्वगो हिरः। प्रोवाच भगवान् महां कुरूपनयनं विभो ॥ ४२ ॥ ततश्चकार देवस्य जातकमीदिकाः कियाः। भरद्वाजो महातेजा वार्हस्पत्यस्तपोधनः॥ ४३ ॥ वतवन्धं तथेशस्य कृतवान् सर्वशास्त्रवित्। ततो दृदुः प्रीतियुताः सर्व एव वरान् क्रमात् ॥ ४४ ॥ यज्ञोपवीतं पुलहस्त्वहं च सितवाससी। मृगाजिनं कुम्भयोनिर्भरद्वाजस्तु मेखलाम् ॥ ४५ ॥ पालाशामददद् दण्डं मरीचिर्वह्मणः सुतः। अक्षसूत्रं वारुणिस्तु कोदयं वेदमथाङ्गिराः॥ ४६ ॥

इस प्रकारकी स्तृति किये जानेपर सर्वातमा, सर्वगामी जगनाथ भगवान् श्रीहरिने कहा—विभो ! मेरा उपनयन-संस्कार की जिये । उसके वाद बृहस्पतिवंशमें उत्पन्न महातेजस्वी तपोधन भगद्वाजने वामनकी जातकमें आदि सभी किया मिपन करायों । उसके पश्चात् सभी शाखों के वेत्ता भरद्वाजने ईश्वरका व्रतवन्य (यज्ञोपवीन) कराया । उसके वाद अन्य सभीने प्रसन्न होकर बहुकको क्रमशः श्रेष्टरान दिये । पुलहने यज्ञोपवीन, मै- (पुलस्य-) ने दो शुक्र वस्न, अगस्यने मृगचर्म तथा भरद्वाजने मेखना दी । ब्रह्माके पुत्र मरीचिने पलाशदण्ड, वारुणि-(विसष्ट-) ने अश्वरमूत्र एवं अङ्गिराने रेशमी वस्न तथा वेद दिया ॥ ४२—४६ ॥

छत्रं प्रादाद् रघू राजा उपानद्युगलं नृगः। कमण्डलं वृहत्तेजाः प्रादाद्विष्णोर्गृहस्पतिः॥ ४७॥ एवं कृतोपनयनो भगवान् भूतभावनः। संस्तूयमानो ऋपिभिः साङ्गं वेदमधीयत॥ ४८॥ भरद्वाजादाङ्गिरसात् सामवेदं महाध्वनिम्। महदास्थानसंयुक्तं गन्धर्वसिहतं मुने॥ ४९॥ मासेनैकेन भगवान् ज्ञानश्चतिमहार्णवः। लोकाचारप्रवृत्त्यर्थमभूद्धृतिविद्यारदः ॥ ५०॥ सर्वशास्त्रेषु नेषुण्यं गत्वा देवोऽक्षयोऽव्ययः। प्रोवाच ब्राह्मणश्चेष्ठं भरद्वाजिमहं चचः॥ ५१॥

राजा रघुने छत्र, नृगने एक जोड़ा ज्ता एवं अत्यन्त तेजस्वी बृहस्पतिने विष्णुको कमण्डल दिया। इस प्रकार उपनयन-संस्कार हो जानेपर ऋषियोसे संस्तृत होते हुए भगवान् सूतभावनने (शिक्षा, कल्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिय—इन) अङ्गोके साथ चारों वेदोंका अध्ययन किया। मुने! उन्होने आङ्गिरस भरद्वाजसे गन्धविद्याके साथ महान् आख्यानोसे पूर्ण महाध्वन्यात्मक सामवेदका अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञानखरूप वेदके अगाध समुद्र भगवान् एक मासमे लोकाचारके व्यवहारके लिये वेदविशारद हो गये। समस्त शाखोंमें निपुण होकर अक्षय, अव्यय वामनने ब्राह्मणश्रेष्ठ भरद्वाजजीसे यह वचन कहा—॥ ४७—५१॥

#### श्रीवामन उवाच

ब्रह्मन् व्रजामि देहाशां कुरुक्षेत्रं महोव्यम्। तत्र वैत्यपतेः पुण्यो हयमेधः प्रवर्तते॥ ५२॥ समाविष्टानि पद्यस्व तेजांसि पृथिवीतले। ये संनिधानाः सततं मदंशाः पुण्यवर्धनाः। तेनाहं प्रतिजानामि कुरुक्षेत्रं गतो विलः॥ ५२॥ श्रीवामनजीने कहा—ब्रह्मन् ! में अत्यन्त उत्तम कुरुक्षेत्र तीर्थमें जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिये। वहाँ दैत्यराज विल्का पित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। देखिये, पृथ्वीतलपर पुण्यकी वृद्धि करनेवाले मेरे स्थानोमें तेजोंका समावेश हो रहा है। अतः मुझे यह माळ्म हो रहा है कि बिल कुरुक्षेत्रमें स्थित हैं॥ ५२-५३॥

### भरहाज उवाच

स्वेच्छया तिष्ठ वा गच्छ नाहमाद्रापयामि ते। गमिष्यामो वयं विष्णो वलेरध्वरं मा खिद् ॥ ५४ ॥ यद् भवन्तमहं देव परिपृच्छामि तद् वद।

केषु केषु विभो नित्यं स्थानेषु पुरुषोत्तम। सान्निध्यं भवतो बृहि झातुमिच्छामि तत्त्वतः॥ ५५॥

भरद्वाजजीने कहा—आप अपनी इच्छासे यहाँ रहें अथवा जायँ। मै आपको आदेश नहीं दूँगा। विष्णो ! हमलोग बिलके यज्ञमें जायँगे। आप चिन्ता न करें। देव! मै आपसे जो पूछता हूँ उसे आप बतलायें। विभो ! पुरुषोत्तम! में यथार्थ रूपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप किन-किन स्थानोमे रहते हैं। ५४-५५॥

#### वामन उवाच

श्र्यतां कथिष्यामि येषु येषु गुरो अहम्। निवसामि सुपुण्येषु स्थानेषु बहुद्धपवान्॥ ५६॥ ममावतारैर्वसुधा नभस्तलं पातालमम्भोनिधयो दिवं च। दिशः समस्ता गिरयोऽम्बुदाश्च न्याप्ता भरद्वाज ममानुरूपैः॥ ५७॥ ये दिन्या ये च भौमा जलगगनचराः स्थावरा जङ्गमाश्च

सेन्द्राः सार्काः सचन्द्रा यमवसुवरुणा ह्यग्नयः सर्वपालाः ।

ब्रह्माचाः स्थावरान्ता द्विजलगसहिता मूर्तिमन्तो ह्यमूर्ताः

स्ते सर्वे मत्प्रस्ता यहुविविधगुणाः पूरणार्थे पृथिव्याः ॥ ५८ ॥ पते हि मुख्याः सुरसिद्धदानवैः पूज्यास्तथा संनिहिता महीतले । यहिष्टमात्रैः सहसैव नाशं प्रयाति पापं द्विजवर्य कीर्ननैः ॥ ५९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

श्रीवामनजी बोले—गुरो ! अनेक रूपोसे युक्त होकर जिन-जिन पवित्र त्यानोमें में रहता हूँ, उनका में वर्णन कर रहा हूँ; उसे आप सुनें । भरद्राजजी ! मेरे अनुरूप मेरे अवतारोंसे पृथ्वी, आकाश, पाताल, समुद्र, खर्ग,

सभी दिशाएँ, पर्वत तथा मेघ व्याप्त हैं । ब्रह्मन् ! दिव्य, पार्थिव, जलचर, आकाशचर, स्थावर, जद्गम, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यम, वसु, वरुण, सभी अग्नियाँ, समस्त प्राणियोक पालक, ब्रद्मामे लेकर स्थावरतक पशु-पित्रसिंदित सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ, माँति-माँतिक गुणोंसे सम्पन्न—ये सभी पदार्थ पृथ्वीकी पृतिके लिये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं । पृथ्वीपर स्थित ये सभी मुख्य पदार्थ देवों, सिद्धों एवं दानवोंके पूजनीय हैं । दिजशेष्ठ ! इनके कीर्तन एवं दर्शनमात्रसे पाप शीव्र नग्र हो जाता है ॥ ५६—५९ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अद्वासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८८ ॥ - →÷э∰e÷—

# [ अथैकाननवतितमाऽध्यायः ]

आद्यं मात्स्यं महदूषं संस्थितं व कोर्ममन्यत्सिक्षयां कोरिक्यां त्रिविकमं च कालिन्द्यां लिङ्गमेदे व नारायणं वद्यों च वाराहे रूपधारमिरावत्यां कुरुक्षेत्रे प्राचीने कामपालं च पुण्डरीकं पयोष्णायामखण्डं च वितस्तायां

शुलवाहं

चक्रधरं

मधुनद्यां

श्रीभगवानुवाच

मानसं हरें । सर्वपापक्षयकरं कीर्तनस्पर्धनादिभिः ॥ १ ॥

पापनाशनम् । हयशीर्षं च कृष्णांशे गोविन्दं हस्तिनापुरे ॥ २ ॥

भवं विभुम् । केदारे माथवं द्योरिं कुश्नाम्ने हृष्टमूर्धनम् ॥ ३ ॥

गरुडासनम् । जयेशं भद्रकणे च विपाशायां हिजियम् ॥ ४ ॥

कुरुव्यजम् । कृतशोंचे चृसिहं च गोकणे विश्वकर्मिणम् ॥ ५ ॥

महाम्भसि । विशाखयूपं हाजितं हंसं हंसपदे तथा ॥ ६ ॥

कुमारिलम् । मणिमन्पर्वते द्यामुं ब्रह्मण्ये च प्रजापतिम् ॥ ७ ॥

हिमालये । विद्धि विष्णुं मुनिश्रेष्ट स्थितमोपिधसानुनि ॥ ८ ॥

नवासीवाँ अध्याय प्रारम्भ

( वामन भगवान्का विविध स्थानोंमें निवास-वर्णन और कुरुजाङ्गलके लिये प्रस्थान करना )

श्रीभगवान् चोलं—मेग प्रथम विशाल मत्स्यरूप मानससरोवरमें स्थित है । वह कीर्तन और सर्श आदिसे सभी पापोका विनाश करनेवाला है । दूसरा पापका विनाश करनेवाला मेरा कूर्मावतार कौशिकी नदीमें स्थित है । कृष्णांशमें ह्यर्थार्य और हिस्तिनापुरमें गोविन्ट नामसे विराजमान हैं । कालिन्दीमें त्रिविक्रम तथा लिक्नमेंद्रमें व्यापक भव, केदार तीर्थमें मावव, शौरि और कुट्याम्रमें हृष्टमूर्यज स्थित हैं । वदारिकाश्रममें नारायण, वाराहमें गरुडासन, मदक्रणमें जयेश एवं विपाशा नदीके तथ्यर द्विष्ठिय विद्यमान हैं । इगवतीमें रूपचार, कुरुक्षेत्रमें कुरुव्यज, कृतशौचमें चृसिह और गोकणमें विश्वकर्मा वर्तमान हैं । प्राचीन स्थानमे कामपाल, महास्मस्में पुण्डरीक, विशाखयूपमें अजित तथा हंसपदमें हंसरूप विद्यमान हैं । प्राचीन स्थानमें कामपाल, महास्मस्में पुण्डरीक, विशाखयूपमें अजित तथा हंसपदमें हंसरूप विद्यमान हैं । प्राचीन खावनी क्वारा कुमारिल, मिणमान् पर्वतपर शस्म एवं व्रह्मण्यमें प्रजापित रूप स्थित हैं । मुनिश्रेष्ठ ! मञ्चनदीमें चक्रवर, हिमालयमें शुल्व्याह और ओपविप्रस्थमें मेरे विष्णु रूपको अवस्थित जानें ॥ १-८ ॥

नैमिये पीनवाससम्। गयायां गोपति देवं गदापाणिनमीश्वरम्॥ ९॥ भृगुन्हें सुवर्णाक्षं कुदोशयम् । अर्द्धनारीश्वरं पुण्ये माहेन्द्रे दक्षिणे गिरौ ॥ १०॥ **बैलोफ्यना**यं गामतारे वरदं सोमपीथिनम् । वैकुण्ठमपि सह्याद्रौ पारियात्रे पराजितम् ॥ ११ ॥ गोपालमुत्तरे निन्यं महेन्द्रे तपोधनम् । मलयाद्रौ च सौगन्धिं विन्ध्यपदि सदाशिवम् ॥ १२ ॥ करोरुदेशे देवेशं विश्वरूपं निपचेष्वमरेदवरम् । पाञ्चालिकं च ब्रह्मर्वे पाञ्चालेषु व्यवस्थितम् ॥ १३ ॥ अवन्तिविपये विष्णुं योगशायिनम् । स्वयम्भुवं मधुचने अयोगन्धिं च पुष्करे ॥ १४ ॥ महोदये हययीवं **प्रयाग** 

तथैव विप्रप्रवर वाराणस्थां च केशवम्। अविमुक्तकमत्रैव लोलश्चात्रैव गीयते ॥ १५ ॥ पद्मायां पद्मिकरणं समुद्रे चडवामुखम्। कुमारधारे वाह्लीशं कार्तिकेयं च वर्हिणम् ॥ १६ ॥

मृगुतुङ्गमे सुवर्णाक्ष, नैमियमे पीतवासा एवं गयामें गोपित गडाचर ईश्वररूपसे वर्तमान है। गोप्रतारमे वरदायक, तीनो लोकोंके खामी कुशेशय एवं पिवत्र महेन्द्र पर्वतपर दिश्च गमें अर्घनारिश्वर रूप विद्यमान है। महेन्द्र पर्वतपर उत्तरमे सोमपीयी गोपाल, सद्याद्वि पर्वतपर वैकुण्ठ एवं पारियात्रमें अपराजितरूप स्थित है। कशेरु देशमें तपोधन, विश्वरूप देशेश, मलय पर्वतपर सौगन्धि तथा विन्ध्यपादमें सदाशिव रूप वर्तमान है। ब्रह्मर्षे! अवन्तिदेशमे विष्णु, निष्धदेशमे अमरेश्वर और पाञ्चालदेशमें मेरा पाञ्चालिक रूप अवस्थित है। महोदयमे हयग्रीव, प्रयागमें योगशायी, मधुवनमे खयम्भुव और पुष्करमें अयोगन्धि रूप विद्यमान है। विप्रश्रेष्ठ! उसी प्रकार वाराणसीमें मेरा केशवरूप तथा यहींपर अविमुक्तक तथा लोठरूप स्थित कहा गया है। पद्मामें पद्मितरण, समुद्रमे वडवामुख तथा कुमारधारमे बाह्मीश और वहीं कार्तिकेय रूपसे स्थित हैं॥ ९—१६॥

अजेशे राम्भुमनघं स्थाणुं च कुरुजाङ्गले। चनमालिनमाहुर्मा किष्किन्धावासिनो जनाः॥१७॥ वीरं कुत्रलयारूढं राङ्ख्यकगदाधरम्। श्रीवत्साङ्कमुदाराङ्गं नर्मदायां श्रियः पितम्॥१८॥ माहिष्मत्यां त्रित्रयनं तत्रैव च हुतारानम्। अर्बुदे च त्रिसौपणं क्ष्माधरं राक्तराचले॥१९॥ त्रिणाचिकेतं ब्रह्मपं प्रभासे च कपर्दिनम्। तथैवात्रापि विख्यातं तृतीयं राशिरोखरम्॥२०॥ उदये राशिनं सूर्यं धृवं च त्रितयं स्थितम्। हेमकूटे हिरण्याक्षं स्कन्दं राखणे मुने॥२१॥ महालयं स्मृतं रुद्रमुत्तरेषु कुरुष्वथ। पद्मनाभं मुनिश्रेष्ठ सर्वसौख्यप्रदायकम्॥२२॥ सप्तगोदावरे ब्रह्मन् विख्यातं हाटकेश्वरम्। तत्रैव च महाहंसं प्रयागेऽपि वटेश्वरम्॥२३॥ शोणे च रुक्मकवचं कुण्डिने व्याणतर्पणम्। भिल्लीवने महायोगं माद्रेषु पुरुषोत्तमम्॥२४॥

अजेशमे अनघ शम्भु तथा कुरुजाङ्गलमे स्थाणुमूर्ति हैं। किष्किन्धाके निवासी लोग मुझे वनमाली कहते हैं। नर्मदाके क्षेत्रमे मुझे वीर, कुवलयारूढ, शङ्ख-चक्र-गदाधर, श्रीवत्साङ्क एव उदाराङ्ग श्रीपति कहा जाता है। माहिष्मतीमे मेरा त्रिनयन एव हुताशन रूप विद्यमान है। इसी प्रकार अर्बुदमे त्रिसीपर्ण एवं श्कराचलमे मेरा क्ष्माधर रूप अवस्थित है। वसर्पे ! प्रभासमे मेरा त्रिणाचिकेत, कपर्दी और तृतीय शशिशेखर रूप विख्यात है। उदयगिरिमे चन्द्र, सूर्य और ध्रव—ये तीन मूर्तियाँ अवस्थित हैं। मुने ! हेमकूटमे हिरण्याक्ष एव शरवणमे स्कन्दनामक रूप विद्यमान है। मुनिश्रेष्ठ ! महालयमे रुद्र एवं उत्तरकुरुमे हर प्रकारका सुख प्रदान करनेवाला पद्मनाम रूप विख्यात है। ब्रह्मन् ! सप्तगोदावरमे हाटकेश्वर एवं महाहंस तथा प्रयागमे वटेश्वर रूप अवस्थित है । शोणमे रुक्मकवच, कुण्डिनमे व्राणतर्पण, मिल्लीवनमे महायोग, माद्रमे पुरुशेत्तम रूप विद्यान है। १७—२४॥

प्लक्षावतरणे विद्दं श्रोनिवासं द्विजोत्तम। शूर्पारके चतुर्वाहुं मगधायां सुधापितम्॥ २५॥ तिरिव्रजे पशुपितं श्रीकण्ठं यमुनानटे। वनस्पितं समाख्यातं दण्डकारण्यवासिनम्॥ २६॥ कालिखरे नीलकण्ठं सर्व्यां शम्भुमुत्तमम्। हंसयुक्तं महाकोश्यां सर्वपापपणाशनम्॥ २०॥ गोकणें दक्षिणे शर्वं वासुदेवं प्रजामुखे। विन्ध्यश्टक्षे महाशौरि कन्थायां मधुसूद्दनम्॥ २८॥ त्रिक्टशिखरे व्रह्मम् चक्रपाणिनमीश्वरम्। लौहदण्डे हृपीकेशं कोसलायां मनोहरम्॥ २९॥ महावाहुं सुराष्ट्रे च नवराष्ट्रे यशोधरम्। भूधरं देविकानयां महोदायां कुशियम्॥ ३०॥ गोमत्यां छादितगदं शङ्कोद्धारे च शङ्किनम्। सुनेत्रं सैन्यवारण्ये शूरं शूरपुरे स्थितम्॥ ३१॥ हृद्राख्यं च हिरण्वत्यां वीरभद्रं त्रिविष्रपे। शङ्ककर्णं च भोमायां भीमं शालवने विदुः॥ ३२॥

दिजोत्तम ! प्लक्षावतरणमें विश्वारमक श्रीनियास, शूर्णारकमें चतुर्वाह एव मगधामें सुधापित रूप स्थित हैं। गिरिवजमें पशुपित, यमुनातटपर श्रीकण्ठ एवं दण्डकारण्यमें मेरा वनस्पित रूप विष्ट्यात है। कालिखरमें नीलकण्ठ, सरयूमें उत्तम शम्भु और महाकोशीमें सभी पापोंका विनाश करनेवाला हंसयुक्त रूप स्थित है। दक्षिण गोक्तर्गमें शर्व, प्रजामुखमें वासुदेव, विव्यपर्वतके शिष्यमें महाशीरि और कत्यामें मधुमूद्रन रूप विद्यमान है। श्रह्मत् ! त्रिकृटपर्वतकी कॅची चोटीपर चक्रपाणि ईश्वर, लौहदण्डमें हरीकेश तथा कोसचामें मनोहर रूप वर्तमान हैं। सुराष्ट्रमें महाबाह, नवराष्ट्रमें यशोवर, देविका नदीमें भूधर तथा महोदामें कुशिय रूप स्थित है। गोमतीमें द्यदितगढ, श्रद्धोद्धारमें शक्ति, सैन्यवाण्यमें सुनेत्र एव श्रूरपुर्तम श्रूर रूप विद्यमान है। हिरण्यतीमें रुट, त्रिविष्टपूर्मे वीरमढ़, भीमामें शक्तुकर्ण श्रीर शालवनमे भीमनामक रूपको लोग जानते हैं॥ २५–३२॥

विश्वामित्रं न गदितं कैलासे नृपभष्वजम् । महेरां महिलारीले कामरूपे राशिप्रभम् ॥ ३३ ॥ कटाहे पद्भजिपयम्। उपेन्द्रं सिहलद्वीपे शकाहे कुन्दमालिनम्॥ ३४॥ वलभ्यामपि गोमित्रं मुने। कालाग्निमहं तत्रैय तथाऽन्यं कृतिवाससम्॥ ३५॥ सहस्रशिरमं रसातले च विख्यातं पहुजासनम् । महानले गुरा स्यानं देवेदां छागलेश्वरम् ॥ ३६॥ सुतले कुर्ममचलं वितले सहस्रभुजमीश्वरम् । सहस्राश्चं परिख्यानं मुसलाक्रष्टदानवम् ॥ ३७ ॥ तले सहस्रचरणं पाताले योगिनामीशं स्थितं च हरिशङ्करम् । धरावले कोकनदं मेदिन्यां चक्रपाणिनम् ॥ ३८॥ विष्णुमञ्ययम् । मद्दलंकि तथाऽगस्त्यं कपिलं च जने स्थितम्॥ ३९॥ भुवर्लीके च गरुडं खर्लीके सत्यसंयुतम्। ब्रह्माणं ब्रह्मलोके च सप्तमे वै प्रतिष्ठितम्॥ ४०॥ तपोलोकेऽखिलं ब्रह्मन् वाङ्मयं

कैलासमें च्यमच्वज और विश्वामित्र, महिलाशैलमें महेश और कामक्यमें शिश्रप्रम रूप वर्तमान हैं। बठनीमें गोमित्र, कटाहमें पङ्कजिय, सिंहलढीपमें उपेन्द्र एवं शक्ताह्वमें कुन्द्रमाली नामक रूप स्थित है। मुने ! रसातलमें विख्यात सहस्रशीर्पा एवं काल्यान्न-रुद्र तथा कृतिवासा नामक रूप विद्यमान हैं। गुरो ! सुतलमें अचल कूर्म, वितलमें पङ्कजासन तथा महातलमें छागलेश्वर नामक विख्यात देवेशरूप स्थित है। तलमें सहस्रचरण, सहस्रवाह एवं मुसलसे दानवको आकृष्ट करनेवाला मेरा सहस्राक्ष-रूप अवस्थित है। पातालमें योगीश हरिशहर, धरातल्यर कोकनद तथा मेदिनीमें चक्रपाणि-रूप वर्तमान है। मुवलीकमें गरुड, खलीकमें अन्यय विष्णु, महलीकमें अगस्य तथा जनलोकमें कपिल नामक रूप विद्यमान है। बहान् ! तपोलोकमें सन्यसे संयुक्त अखिल वाहमय एवं सप्तम ब्रह्मलोकमें बह्मा नामक रूप प्रतिष्ठित है।। ३३—४०॥

सनातनं तथा शैवे परं ब्रह्म च वैष्णवे। अप्रतक्यें निरालस्ये निराकाशे तपोमयम् ॥ ४१ ॥ जम्बूद्वीप चतुर्वाहुं कुशद्वीपे कुशशयम्। प्लक्षद्वीपे मुनिश्रेष्ठ स्यातं गरुडवाहनम् ॥ ४२ ॥ पद्मनाभं तथा क्रीञ्चे शालमले वृपभष्वजम्। सहस्रांग्रुःस्थितः शाके धर्मराट् पुष्करेस्थितः ॥ ४३ ॥ तथा पृथिव्यां ब्रह्मर्षे शालग्रामे स्थितोऽस्म्यहम्। सजलस्थलपर्यन्तं चरेषु स्थावरेषु च ॥ ४४ ॥

ममालयानि ब्रह्मन् पतानि पुण्यानि पुराणानि सनातनानि । महोजसानि ं धर्मप्रदानीह संकीर्तनीयान्यघनारानानि ॥ ४५॥ सरणाद् दर्शनाच संस्पर्शनादेव च संकीर्तनात् े देवतायाः । धर्मार्थकामाद्यपवर्गमेव लभिनत देवा संसाध्याः ॥ ४६॥ मनुजाः पतानि तुभ्यं चिनिवेदितानि तपोमयानि । **ममालयानी**ह **ए** थिष्ठ गन्छामि महासुरस्य यत्रं सुराणां हि हिताय विम ॥ ४७ ॥

शिवलोकमे सनातन, विष्णुलोकमें परम ब्रह्म, निरालम्बमें अप्रतर्क्य और निराक्ताशमे तपोमय नामक रूप स्थित है। मुनिश्रेष्ठ ! जम्बूद्दीपमे चतुर्वाहु, कुशह्दीपमे कुशेशय और प्रश्नद्वीपमे गरुडवाहन नाममे विष्ट्यात रूप वर्तमान है। कौब्बद्वीपमे पद्मनाम, शात्मलद्वीपमें वृषमध्यज, शांकहीपमे सहस्रांशु तथा पुण्करद्वीपमें धर्मराज नामक रूप विद्यमान हैं। ब्रह्मर्षे ! इसी प्रकार पृथ्वीमें मै शालप्रामके भीतर अवस्थित हूं। इस प्रकार जलसे लेकर स्वरूपयन्त समस्त चराचरमें मै वर्तमान हूं। ब्रह्मन् ! ये ही मेरे पुण्य, पुरातन एव सनातन धर्मप्रद, अत्यन्त ओजस्ती, सङ्गीननके योग्य एवं अद्योंके नाश करनेवाले निवास-स्थान हैं। देव, मनुष्य और साध्यलोग देवताके कीर्तन, स्वरण, दर्शन और स्पर्श करनेसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं। विप्र ! मैंने आपसे अपने इन तपोमय स्थानोको कह दिया। हे विप्र ! अब आप उठिये; देवताओंका हित-साधन करनेके लिये मैं बलिके यद्भमें जाता हूँ ॥ ४१–४०॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवसुक्त्वा वचनं महर्षे विष्णुर्भर द्वाजमृपि महात्सा । विलासलीलागमनो गिरीन्द्रात् स चाभ्यगच्छत् कुरुजाङ्गलं हि ॥ ४८ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पृकोननवितिमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥

पुलस्त्यजी बोले—महर्षे ! महात्मा विष्णु महर्षि भरद्वाजसे इस प्रकारका वचन कहकर मनोहर चालसे चलते हुए ग्रिनिद्रसे कुरुजाङ्गलमें पहुँचे ॥ ४८ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें नवासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८९ ॥

# [ अथ नवतितमोऽध्यायः ]

पुलस्य उवाच

नतः समागच्छिति वासुदेवे मही चक्रमपे गिरयश्च चेलुः।
शुन्धाः समुद्रा दिवि ऋक्षमण्डलो वभौ विपर्यस्तगितमृहुषे॥१॥
यक्षः समागात् परमाकुलत्वं न वेश्वि कि मे मधुहा करिण्यति।
यथा प्रद्रश्वीऽस्मि महेश्वरेण कि मां न संधक्ष्यित वासुदेवः॥२॥
ऋक्षाममन्त्राहुतिभिर्द्धुताभिर्वितानकीयान् ज्वलनास्तु भागान्।
भक्त्या द्विजेन्द्रैरिप सम्प्रपादितान् नैव प्रतीच्लिन्त विभोर्भयेन॥३॥
घोरक्षपांस्तु उत्पातान् दानवेदवरः।पप्रच्लोशनसं शुक्रं प्रणिपत्य स्ताञ्जलिः॥ ॥॥

तान् दृष्ट्वा घोरक्षपांस्तु उत्पातान् दानवेश्वरः। पप्रच्छोशनसं शुक्तं प्रणिपत्य इताञ्जितः किमर्थमाचार्य मही सशैला रम्भेत्र वाताभिहता चचाल। किमासुरीयान् सुहुतानपीह भागान् न गृह्वन्ति दुताशनाश्च॥ ५॥ श्रुब्धाः किमर्थं मकरालयाश्च भो श्रुक्षा न खे कि प्रचरन्ति पूर्ववत्। दिशः किमर्थं तमसा परिष्ठुता दोषणं कत्याद्य वदस्व मे गुरो॥ ६॥ नब्देवॉ अध्याय प्रारम्भ

( भगवान् वामनके आगमनसे पृथिवीकी क्षुट्यता, बलि और शुक्रके सवाद-प्रसंगमें कोशकारकी कथा )

पुलस्त्यजी बोले—महर्षे । उसके बाद वामनका रूप धारण करनेवाले वासुदेवके आनेपर पृथ्वी कॉपने लगी, पर्वत अपने स्थानसे डिंग गये, समुद्रमें जोरसे टहरें उठने लगीं और आकाशमें तारासमूहकी गति अन्यवस्थित हो गयी । यह भी अत्यन्त न्याकुल हो गया और सोचने लगा—न जाने मधुसूदन भगवान् वासुदेव

आकर मेरी क्या गित करेंगे ! जैसे महंश्वरने मुझे दग्न कर दिया था, नया वाकुंद्रत्र भी तो मुझे वंसे ही दग्न (ध्वन्त) नहीं कर देगे ! अग्नि विष्णुके भयसे श्रेष्ट द्विजोंके द्वारा श्रद्धापूर्वक ऋग्वेद एवं मामंत्रदके मन्त्रींकी आदृतियोंसे ह्वन किये गये यज्ञीय भागोको ग्रहण नहीं कर रहे थे । उन घोर उत्पातोंको देखका टानवेश्वर-( बिट-)ने उशना शुक्राचार्यको प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कार उनसे पूला—आचार्यजी ! पर्वतोंक साथ पृथ्वी वायुके झोंकसे केलेके बुक्षके सनान क्यों कांप रही है और अग्निवेच भी विधिपूर्वक ह्वन किये गये आसुरीय भागोंको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं ! समुद्रमें भयंकर लहरे क्यों उठ रही हैं ! आकाशमें नक्षत्र पहलेकी भाँति क्यों नहीं सुत्र्यवस्थित रूपसे स्थित हैं और दिशाएँ क्यों अन्वकारसे भर गयी हैं ! गुरो ! मुझे आप कृपया यह बनलायें कि किसके अपगवसे यह सब हो रहा है ! ॥ १–६॥

#### पुलस्य उवाच

शुक्रस्तद् वाक्यमाकर्ण्य विरोचनसुतेरितम्। अथ ज्ञात्वा कारणं च विल वचनमववीत्॥ ७॥ पुलस्त्यजी वोले—विरोचनपुत्रके द्वारा कहे गये उस वाक्यको सुननेके वाद पूछे गये प्रश्नके कारणको जानकर शुक्राचार्यने विलसे कहा—॥ ७॥

### शुक्र उवाच

श्यणुष्य दैत्येश्वर येन भागान् नामी प्रतीच्छन्ति हि आसुरीयान् । हुताशना मन्त्रहुतानपीह नृतं समागच्छिति वासुदेवः॥८॥ तदङ्घिविक्षेपमपारयन्ती मही सशैला चिलता दितीश। त्रस्यां चलत्यां मकरालयामी उद्वृत्तवेला दितिजाद्य जाताः॥९॥

शुक्राचार्यने कहा—दैत्येश्वर ! सुनो । निश्चय ही बासुदेव आ रहे हैं । इसीलिय अग्निदेव मन्त्रके द्वारा आहुति देनेपर भी आसुरीय भागोंको नहीं ग्रहण कर रहे हैं । दितीश ! उनके चरण रखनेके भारको सहन न कर सक्तनेके कारण पर्वतोंसहित पृथ्वी कॉप रही हैं । दितिज ! पृथ्वीके कम्पनसे ये समुद्र आज तडका उल्लब्धन कर गये हैं ॥ ८-९ ॥

### पुलस्य उवाच

गुक्रस्य वचनं श्रुत्वा विहर्भार्गवमव्यीत्। धर्मं सत्यं च पथ्यं च सर्वोत्साहसमीरितम् ॥ १०॥
पुलस्त्यजी बोले—गुक्राचार्यका वचन सुनकर विने उनसे धर्मसे युक्त, सत्य, कल्याणप्रद और सभी
प्रकारके उत्साहसे भरा वचन कहा ॥ १०॥

### विरुक्वाच

आयाते वासुदेवे वद मम भगवन् धर्मकामार्थतत्त्वं किं कार्यं किं च देयं मणिकनकमथो भूगजाश्वादिकं वा। किं वा वाच्यं मुरारेर्निजहितमथवा तद्धितं वा प्रयुञ्जे तथ्यं पथ्यं प्रियं भो मम वद शुभदं तत्करिष्ये न चान्यत्॥११॥

विलेने कहा—भगवन् ! वासुदेवके आनेपर मेरे करने योग्य धर्म, काम एवं अर्थके तत्त्वको वतलाये । मै उन्हें मिण, खर्ण, पृथ्वी, हाथी अथवा अश्वमेसे क्या टान करूँ ! मै मुरारिसे क्या कहूँ ! अपना अथवा उनका क्या कल्याण सिद्ध करूँ ! आप मुझे कल्याणकारी, मङ्गलमय तथा प्रिय तथ्य वतलाये । मै वही करूँगा, अन्य कुछ नहीं करूँगा ॥ ११ ॥

#### पुलस्त्य उवाच

तद्वाक्यं भागवः श्रुत्वा दैत्यनाथेरितं वरम्। विचिन्त्य नारद् प्राह्ष भूतभव्यविदी व्वरः॥१२॥
त्वया कृता यन्तभुजोऽसुरेन्द्रा बहिष्कृता ये श्रुति हिर्मिग् ।
श्रुतिप्रमाणं मखभोजिनो बिहः सुरास्तद्र्यं हिरिम्युपैति॥१२॥
तस्याध्वरं दैत्यसमागतस्य कार्यं हि किं मां परिपृच्छसे यत्।
कार्यं न देयं हि विभो तृणाग्रं यद्घ्वरे भूकनकादिकं वा॥१४॥
वाच्यं तथा साम निर्थकं विभो कस्ते वरं दातुमलं हि शक्ष्मुयात्।
यस्योदरे भूभुवनाकपालरसातलेशा निवसन्ति नित्यशः॥१५॥

पुलस्त्यजी वोले—नारदजी ! दैत्यपितद्वारा कहें गये उस उत्तम वचनको सुननेके पश्चात् भूत एवं भिवण्यके जाननेवाले भागवने विचार कर कहा—तुमने श्रुतिद्वारा प्रतिपादित मार्गमें अनिधिकत असुरेन्द्रो-( दैत्यो-)को यज्ञभागका भोक्ता वनाया है एवं वेदप्रमाणके अनुसार यज्ञभोक्ता देवोको अधिकाररिहत कर दिया है । इसी कारण हिर आ रहे हैं । दैत्य ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया कि यज्ञमें उनके आनेपर क्या करना चाहिये, तो ( उसके विषयमें मेरा यह कहना है कि ) यज्ञमे तिनकेके नोकके बराबर भी पृथ्वी या सुवर्ण आदि (कुछ भी ) उन्हें नहीं देना चाहिये । इस तरहका अर्थहीन और सामयुक्त वचन उनसे कहना चाहिये कि विभो ! जिसके पेटमें भूलोक, अवलेंक एवं सर्लोकके खामी तथा रसातलके शासक सदा निवास करते हैं ऐसे आपको दान देनेमे कौन समर्थ हो सकता है ! ॥ १२—१५॥

### बिछिरुवाच

मया न चोक्तं वचनं हि भागेव न चास्ति महां न च दातुमुत्सहे।
समागतेऽप्यर्थिनि हीनवृत्ते जनार्दने लोकपतौ कथं तु॥१६॥
एवं च श्रूयते इलोकः सतां कथयतां विभो।
सद्भावो ब्राह्मणेष्वेव कर्त्तव्यो भूतिमिच्छता। दृश्यते हि तथा तच्च सत्यं ब्राह्मणसत्तम॥१७॥
पूर्वाभ्यासेन कर्माणि सम्भवन्ति नृणां स्फुटम्। बाह्मायमानसानीह योन्यन्तरगतान्यपि॥१८॥
कि वा त्वया द्विजश्रेष्ठ पौराणी न श्रुता कथा। या वृत्ता मलये पूर्वं कोशकारसुनस्य तु॥१९॥

बिलने कहा—भागित ! मैने निम्नकोटिकी वृत्तिवाले याचकके आनेपर भी यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ नहीं है और मै देना नहीं चाहता तो लोकपित जनाईनके याचक वनकर आनेपर मै इस प्रकार कैसे कह सकता हूँ । विभो ! सञ्जनोके द्वारा कही गयी इस तरहकी पिवत्र वाणी सुनी जाती है कि ऐश्वर्य चाहनेवाले मनुष्यको विद्याले प्रति अच्छे भाव रखने चाहिये । ब्राह्मणेश्वेष्ठ ! यह सत्य भी माछ्म होता है कि वचन, शरीर एव मनके द्वारा किये गये मनुष्योके कर्म दूसरी योनियोंमें भी पहलेके अभ्याससे स्पष्टरूपसे प्रकट होते हैं । द्विजश्रेष्ठ ! प्राचीन कालमे मलयपर्वतपर घटित हुई कोशकारके पुत्रकी प्राचीन कथाको क्या आपने नहीं सुना है ! ॥ १६—१९॥

#### शुक्र स्वाच

कथयस्व महावाहो कोशकारस्रुताश्रयाम् । कथां पौराणिकीं पुण्यां महाकोत्हलं हि मे ॥ २० ॥ शुक्राचार्यने कहा—महात्राहो ! कोशकारकी पुत्रसम्बन्धिनी पवित्र प्राचीन कथाको मुझसे कहो । उसे धुननेके लिये मुझे महान् कीत्हल हो रहा है ॥ २० ॥

फरवरी ५-६--

#### बलिरुवाच

श्रणुष्व कथयिष्यामि कथामेनां मखान्तरे। पूर्वाभ्यासनिवद्धां हि सत्यां भृगुकुलोहह ॥ २१ ॥ मुद्रलस्य मुनेः पुत्रो ज्ञानिवशानपारगः। काशकार इति स्यात आसीद् ब्रह्मस्तपोरतः॥ २२ ॥ तस्यासीद् द्यिता साघ्वी धर्मिष्ठा नामतः श्रुता। सती वात्म्यायनस्तृता धर्मशीला पतिव्रता ॥ २३ ॥ तस्यामस्य सुतो जातः प्रकृत्या वै जडाकृतिः। मूकव्यालपित सन च पश्यित चान्धवत् ॥ २४ ॥ तं जातं ब्राह्मणी पुत्रं उद्यं मूकं त्वचक्षुपम्। मन्यमाना गृहद्वारि पण्डेऽहिन समुतस्वतत् ॥ २५ ॥ ततोऽभ्यागाद् दुराचारा राक्षसी जातहारिणी। स्वं शिद्युं कशमादाय सपार्धा नाम नामतः ॥ २६ ॥ तत्रोतस्त्वय खपुत्रं सा जप्राह द्विजनन्दनम्। तमादाय जगामाथ भोकुं शालोदरे गिरी ॥ २७ ॥ तत्रस्तामागतां वीक्ष्य तस्या भर्ता घटोदरः। नेब्रहीनः प्रन्युवाच किमानीतस्त्वया प्रिये ॥ २८ ॥

चिलने कहा—मृगुकुलश्रेष्ठ ! पूर्वके अभ्याससे सम्बद्ध इस सन्य कथाको में यहमें कह रहा हूँ; आप सुनें। ब्रह्मन् ! महिर्प मुद्रलका कोशकार नामसे प्रसिद्ध एवं ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न एक तपसी पुत्र था। उसकी पत्नीका नाम था धर्मिष्ठा। वह वात्स्यायनकी कन्या पतित्रता, साध्वी, धर्मका आचरण करनेवाली तया पितिकी सेवा करनेमें निष्ठा रखनेवाली थी। उस क्षीके गर्भसे एक पुत्र हुआ, जो स्वभावसे ही मूढ था। वह गूँगे मनुष्यकी तरह न वोलता और अन्वेकी मॉनि वह देखता भी नहीं था। अपने उस जन्मे हुए पुत्रको मूर्ख, गूँगा और अंधा समझकर ब्राह्मणीने छठे दिन उसे घरके द्वारपर फेंक दिया। उसके बाट सूर्पाक्षी नामकी एक दुराचारिणी एवं नवजात बालकोंको चुरा लेनेवाली राक्षसी अपने दुवले-पतले पुत्रकं, लेकर वहाँ आयी और अपने पुत्रको वहाँ छोड़कर उसने ब्राह्मणपुत्रको उठा लिया। उसे लेकर खानेके लिये शालोदर नामक पर्वतपर चली गयी। उसके बाद उसे आयी हुई जानकर घटोदर नामके उसके अंधे पितने पूछा—प्रिये! तुम क्या लायी हो !॥ २१-२८॥

साऽव्रवीद् राक्षसपते मया स्थाप्य निजं शिशुम्। कोशकारिष्ठजगृहे तस्यानीतः प्रभो सुतः॥ २९॥ स प्राह न त्वया भद्रे भद्रमाचिरतं त्विति। महाञानी द्विजेन्द्रोऽसी ततः शप्यिति कोपितः॥ ३०॥ तसाच्छीव्रमिमं त्यक्त्वा मनुजं घोररूपिणम्। अन्यस्य कस्यचित् पुत्रं शीव्रमानय सुन्दिरि॥ ३१॥ इत्येवप्रका सा रौद्रा राक्षसी कामचारिणी। समाजगाम त्वरिता समुत्यत्य विहायसम्॥ ३२॥ स चापि राक्षससुतो निस्प्रो गृहवाद्यतः। रुरोद सुखरं ब्रह्मन् प्रक्षिण्याङ्गुष्टमानने॥ ३३॥ सा क्रितं चिराच्छुत्वा धर्मिष्ठा पतिमत्रवीत्। पश्य स्वयं सुनिश्रेष्ठ सशब्दस्तनयस्तव॥ ३४॥ त्रस्ता सा निर्जगामाथ गृहमध्यात् तपिस्तिनं। स चापि ब्राह्मणश्रेष्टः समपश्यत तं शिशुम्॥ ३५॥ वर्णक्रपादिसंयुक्तं यथा स्वतनयं तथा। ततो विहस्य प्रोवाच कोशकारो निजां प्रियाम्॥ ३६॥

उसने कहा—राक्षसपते ! प्रमो ! मै अपने वन्चेकों कोशकार मुनिके घरमें रखकर उनके पुत्रको लायी हूँ । राक्षसने कहा—मद्रे ! तुमने यह ठीक नहीं किया । वह श्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी तो है; किंतु वह (इस कार्यसे) कुपित होकर (तुम्हे ) शाप दे देगा । सुन्दरि ! इसल्यि शीव इस रोद्र रूपवाले मनुष्यको छोड़कर तुम किसी दूसरेके पुत्रको ले आओ । ऐसा कहनेपर वह खन्छन्दचारिणी उरावनी राक्षसी आकाशमें उड़ती हुई शीव (वहाँ) चली गयी । ब्रह्मन् ! घरके बाहर छोड़ा गया वह राक्षस-पुत्र भी मुखमें अंगूठा डालकर उच खरसे रोने लगा । उस धर्मिष्ठाने अधिक समयके बाद रुव्हाई सुनकर पतिसे कहा—मुनिश्रेष्ठ ! पुत्रको खयं देखिये, आपका यह पुत्र शब्द करने लगा । उरकर वह तपिंदीनी गृहके भीतरसे वाहर निकली । उस श्रेष्ठ

ब्राह्मणने भी उस शिशुको देखा । अपने पुत्रके ही समान रंग और रूप आदिसे युक्त उस वालको देखकर कोशकार मुनिने हँसकर अपनी पत्नीसे कहा—॥ २९–३६॥

पतेनाविद्य धर्मिष्टे भाव्यं भृतेन सार्यतम्। कोऽप्यसाकं छलियतुं सुक्षी भुवि संखितः॥ ३०॥ इत्युक्त्वा वचनं मन्त्री मन्त्रेस्तं राक्षसात्मजम्। वयनधोल्लिख्य वसुधां सकुदोनाथ पाणिना॥ ३८॥ पतिसान्तन्तरे प्राप्ता सूर्पाक्षी विभवालकम्। अन्तर्धानगता भूमो निक्षेष गृहदूरतः॥ ३९॥ तं क्षिप्तमात्रं जग्राह कोशकारः खकं सुनम्। साचाभ्येत्यत्रहीतुं स्वंनाशकद् राक्षसं सुतम्॥ ४०॥ इतद्येतश्च विभ्रण्या सा भर्तारमुपागमत्। कथयामास यद् वृत्तं सिद्वजात्मजहारिणम्॥ ४१॥ पवं गतायां राक्षस्यां ब्राह्मणेन महात्मना। स राक्षस्विश्चित्रं भार्यये विनिचेदितः॥ ४२॥ स चात्मतनयः पित्रा कपिलायाः सवत्सयाः। द्वना संयोजितोऽत्यर्थं धारेणेक्षरसेन च॥ ४३॥ हावेव वर्धितौ वालौ संजातौ सप्तवार्पिका। पित्रा च कृतनामाना निशाकरिद्याकरो॥ ४४॥

धर्मिष्ठे! इस गालकके अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है। हमलोगोंको धोखा देनेके लिये सुन्दर रूपवाला कोई ( भूत ) इस स्थानपर विद्यमान है। ऐसा कहकर उस मन्त्रवेत्ताने हाथमें कुशा लेकर मन्त्रोके द्वारा भूमिको रेखासे अङ्कितकर राक्षसपुत्रको वाँध दिया। इसी बीच सूर्पाक्षी वहाँ पहुँची और अदृश्यरूपमें ( ल्यिकर ) घरसे दूर स्थित होकर उसने ब्राह्मणके वालकको फेंका। फेंकते ही कोशकारने अपने उस पुत्रको पकड़ लिया। परंतु वह राक्षसी वहाँ जाकर अपने पुत्रको नहीं पकड़ सकी। दोनो ओरसे हाथ धोकर वह अपने पतिके पास गयी और अपने पुत्र तथा ब्राह्मणपुत्र दोनोके खोनेकी घटना कह सुनायी। ब्रह्मन् ! इस प्रकार राक्षसीके चले जानेपर महात्मा ब्राह्मणने अपनी पत्नीको उस राक्षस-पुत्रको दे दिया। पिताने अपने पुत्रको सबत्सा कपिला गायके दूध, दही और ईखके रससे पाला-पोसा। दोनों ही बालक बढ़कर सात वर्षके हो गये। पिताने उन दोनोंका नाम निशाकर और दिवाकर रखा। ३७–४४॥

नैशाचिरिर्विंगकीर्निर्मिशाकीर्तिः खपुत्रकः। तयोश्चकार विमोऽसौ मतवन्धिकयां कमात्॥ ४५॥ मतवन्धे कृते वेदं पपाटासौ दिवाकरः। निशाकरो जहतया न पपाहेति नः शुराम्॥ ४६॥ तं वान्धवाश्च पितरो माता भ्राता गुरुस्तथा। पर्यनिन्दंस्तथा ये च जना मह्यवासिनः॥ ४७॥ ततः स पित्रा कृद्धेन क्षिप्तः कृपे निरूदके। महाशिलां चोपिर वे पिधानमवरोपयत्॥ ४८॥ पवं क्षिप्तस्तदा कृपे चहुवर्पगणान् स्थितः। तत्रास्त्यामलकीगुरुमः पोषाय फल्हितोऽभवत्॥ ४९॥ ततो दशसु वर्षेषु समतीतेषु भागव। तस्य माताऽगमत् कृपं तमन्धं शिल्याचितम्॥ ५०॥ सा दृष्ट्वा निचितं कृपं शिल्या गिरिकरूपया। उच्चेः प्रावाच केनेयं कृपापिर शिला कृता॥ ५१॥ कृपान्तस्थः स तां वाणी श्रुत्वा मातुर्निशाकरः। प्राह प्रदत्ता पित्रा मे कृपोपिर शिला न्वियम्॥ ५२॥ साऽनिर्माताऽव्यति कोऽसि कृपान्तस्थाऽद्भुतस्वरः। सोऽप्याह नय पुत्रोऽस्मि निशाकरेनि विश्रुतः॥ ५२॥

राक्षसके बालकका नाम दिवाकीर्ति (दिवाकर) और ब्राह्मणके वालकका नाम निशाकीर्ति (निशाकर) था। ब्राह्मणने क्रमशः दोनोका उपनयन-संस्कार किया। उपनयन (जनेक) हो जानेपर दिवाकर वेदपाठ करने लगा। किंतु निशाकर नइताके कारण वेदाध्ययन नहीं करना या—ऐसा हमलोगोने सुना है। माता, पिता, माई, वन्युजन, गुरु और दूसरे मलयके निवासी उसकी निन्दा करने लगे। उसके बाद पिताने कुपित होकर उसे जलरहित कुएँमें फेंक दिया और ऊपरसे एक बड़ी शिलासे देंक दिया। इस प्रकार कुएँमें फेंक दिये जानेपर वह बालक कुत दिनोतक वहाँ पढ़ा रहा। उस कुएँमें एक ऑबलेका छोटा वृक्ष (क्ष्प ) था। उस बालकके लहन-पाकनके

मारो । तपोधन ! मेरा बचन सुनकर उन लोगोंने मुझे राक्षस समझा और बृक्षमें कसकर वाँधकर मार डाला । परकी-सेवनके कारण फिर में नरकमें गया और हजारों वर्षोंके बाद वहाँसे खुटकारा होनेपर में सफेट गढहेकी योगिमें जनमा ॥ ७६--८३ ॥

ष्राह्मणस्याग्निवेदयम्य नेते निष्फालिशियाः । तथापि सर्वविद्यानं प्रत्यभासन नतो सम ॥ ८४ ॥ उपवाह्यः कृतश्चास्मि विजयोपिद्धिराद्दात् । एकदा नवर्गाष्ट्रीया भार्या नस्याप्रजन्मनः ॥ ८५ ॥ विमतिनीमनः स्थाना गन्तुमैच्छद् गृहं पितुः । तामुवाच पितर्गच्छ भारुद्य द्वेतगर्दभम् ॥ ८६ ॥ मासेनागमनं कार्य न स्थेयं परनस्तनः । इत्येवमुक्ता सा भर्ता नर्न्या सामधिरुद्य च ॥ ८७ ॥ वन्धनाद्वमुच्याथ जगाम त्विरिता मुने । ननोऽर्धपिथ सा नर्न्या सत्पृष्ठाद्वरुद्य व ॥ ८८ ॥ अवतीणी नदीं स्नातुं स्वरूप चाईवाससा । साङ्गोपाङ्गां रूपवर्नी दृष्टा नामहमाद्वम् ॥ ८९ ॥ अवतीणी नदीं स्नातुं स्वरूप चाईवाससा । साङ्गोपाङ्गां रूपवर्नी दृष्टा नामहमाद्वम् ॥ ८९ ॥ मया चाभिद्वता तृर्णे पितता पृथिवीनले । नम्यासुपि भो नान पिननोऽहं भृशातुरः ॥ ९० ॥ उद्यो भर्षानुस्रस्वेत नृणा नद्वसारिणा । प्रोत्थिष्य यप्ति मां वहान् समाधावत् त्वरान्विनः॥ ९१ ॥

उस योनिमें मै अनेक त्रियोंबाले अग्निवेश्य नामके ब्राह्मणके बरमें रहना था। वहाँ भी पूर्वजनमें अर्जित सारे ज्ञानोंका आभास मुझे हो रहा था। ब्राह्मणके वरकी प्रियोने मुझे प्रेमसे स्वारीके काममें लगाया। एक समय उस ब्राह्मणकी नवराष्ट्रदेशकी विमित नामक पत्नी अपने पिनाके दर जानेके लिये उत्सुक हुई। उसके पिने उससे कहा—इस सफेद गढ़िएर सवार होकर चली जाओ और एक महीनेके भीतर चली आना। उससे अधिक समयतक न रहना। मुने ! पितके इस प्रकार कहनेपर वह सुन्दरी मेरा वन्धन खोल तत्काल मेरे उपर सवार हुई और चल पड़ी। उसके बाद आधे मार्गमें वह सुन्दरी मेरी पीठसे उत्तरकर नदीमें नहानेके लिये उत्तरी। भींगे वल होनेसे उसका अङ्ग स्पष्ट दिखायी पड़ा। उस सर्वाङ्गसुन्दरीको देखकर में उसकी ओर अपटा। मेरे अपटनेपर वह तत्काल पृथ्वीपर गिर पड़ी। नात! मै अत्यन्त आतुर होकर उसके ऊपर गिर गया। ब्रह्मन् ! खामीके आदेशसे उस क्षीके पीछे-पीछे आनेवाले अनुचरने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर वह वेगसे मेरी ओर दौड़ पड़ा॥ ८४—९१॥

तद्भयास् तां परित्यन्य प्रद्धुतो दक्षिणामृखः। क्तोऽभिद्रवतस्तूर्णं खलीनरसना मुने॥ ९२॥ ममासका वंशगुल्मे दुर्मोक्षे प्राणनाशने। तप्रासकस्य पड्राज्ञान्ममामून्जीवितक्षयः॥ ९३॥ गतोऽस्मि नरकं भूयस्तसान्मुकोऽभवं ग्रुकः। महारण्ये तथा बद्धः शवरेण दुरात्मना॥ ९४॥ पक्षरे क्षिण्य विक्रीतो विणक्षुत्राय शालिने। तेनाप्यन्तःपुरवरे युवतीनां समीपतः॥ ९५॥ शब्यशास्त्रविदित्येवं वोपक्षक्रेत्यवस्थितः। तत्रास्ततस्त्रक्ण्यस्ता क्षोदनाम्बुफलदिभिः॥ ९६॥ भक्ष्येश्च दादिमफलः पुन्नत्यहरहः पितः। कदाचित् पद्मपत्राक्षी इयामा पीनपयोधरा॥ ९७॥ सुश्रोणी तनुमच्या च विणक्षुत्रप्रिया शुभा। नाम्ना चन्द्रावली नाम समुद्धाव्याथ पक्षरम्॥ ९८॥ मां जन्नाह सुचार्वक्षो कराभ्यां चारुहासिनी। चकारोपरि पीनाभ्यां स्तनाभ्यां साहि मां ततः॥ ९९॥

उसके आतङ्कसे उस खीको छोड़कर मै उसी समय दक्षिण दिशाकी ओर भागा । मुने ! बहुत शीव्रतासे दौड़ते हुए मेरी लगामकी रस्सी प्राणघातिनी वॉसकी विकट झाड़ीमें फँस गयी । वहाँ फँसा हुआ मै छः रातके बाद मर गया । उसके वाद मुझे फिर नरकमें जाना पड़ा । वहाँसे छुटकारा पानेके वाद मै शुक्र पक्षीकी योनिमें उत्पन्न हुआ । उस योनिमें विशाल वनमें दुप्रात्मा शवरने मुझे बाँध लिया । पिंजड़ेमें रखकर ( उसने मुझे ) एक गृहस्थ विगक्त पुत्रके हाथ वेंच दिया । उसने भी उत्तम महलमें युवतियोंके पास मुझे सम्पूर्ण शास्त्रका

जाननेवाळा तथा दोषोंको दूर करनेवाळा समझकर रख दिया । पिताजी ! वहाँ रहते समय वे युवितयाँ प्रतिदिन मुझे भात, जळ, अनारके फळ तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ खिळाकर पाळने ळगीं । एक समय विश्वक्ष्म कमळदळके समान नेत्रोंवाळी श्यामा, विशाळ स्तनों तथा सुन्दर जंघाओं एवं सूक्ष्मकिटवाळी कल्याणी चन्द्रावळी नामकी प्रियाने पिंजड़ेको खोळा । मधुर मुसकानवाळी सुन्दरीने मुझे दोनों हाथोंमें पकड़ ळिया और अपने दोनों स्तनोंपर रख ळिया ॥ ९२—९९ ॥

ततोऽहं कृतवान् भावं तस्यां विलिसतुं प्लवन् । ततोऽनुप्लवतस्तत्र हारे मर्कटवन्धनम् ॥१००॥ बद्धोऽहं पापसंयुक्तो सृतश्च तदनन्तरम् । भूयोऽपि नरकं घोरं प्रपन्नोऽसि सुदुर्मतिः ॥१०१॥ तसाधाहं वृषत्वं वे गतश्चाण्डालपक्वणे । स चैकदा मां शकटे नियोज्य खां विलासिनीम्॥१०२॥ समारोप्य महातेजा गन्तुं कृतमित्वनम् । ततोऽग्रतः स चण्डालो गतस्त्वेवास्य पृष्ठतः ॥१०३॥ गायन्ती याति तच्छुत्वा जातोऽहं व्यथितेन्द्रियः । पृष्ठतस्तु समालोक्य विपर्यस्तस्त्रथोत्प्लुतः ॥१०४॥ पिततो भूमिमगमं तद्धे क्षणविक्रमात् । योक्त्रे सुवद्ध एवास्मि पञ्चत्वमगमं ततः ॥१०५॥ भूयो निमग्नो नरके दशवर्षशतान्यपि । अतस्तव गृहे जातस्त्वहं जातिमनुस्मरन् ॥१०६॥ तावन्त्येवाद्य जन्मानि स्मरामि चानुपूर्वशः । पूर्वाभ्यासाद्य शास्त्राणि वन्धनं चागतं मम ॥१०७॥ तद्दहं जातविज्ञानो नाचरिष्ये कथंचन । पापानि घोरस्पाणि मनसा कर्मणा गिरा ॥१०८॥

उसके बाद मैंने चन्द्रावलीके साथ विहार करनेका आशय प्रकट किया । तब पापमें आसक्त होकर यूमता हुआ मैं उसके हारमें बंदरके बन्धनकी भाँति बँधकर मर गया । मै पुनः अत्यन्त पापमय बुद्धि होनेके कारण भयंकर नरकमें पड़ गया । उसके बाद मैं बैल होकर चाण्डालके घरमें पहुँचा । उसने एक दिन मुझे गाड़ीमें जोतकर उस गाड़ीपर अपनी स्त्रीको चढ़ाया । इस प्रकार वनमें जानेकी इच्छासे वह महातेजस्ती चाण्डाल आगे चला और उसके पीछे वह गाती हुई चली । उसका गान सुनकर मेरी इन्द्रियाँ विकल हो उठीं । मैने पीछे यूमकर देखा और कूदा तथा उलट गया । क्षणमात्रके विपरीत गतिके कारण मैं भूमिपर गिर पड़ा और रस्सीमें अत्यन्त बँध जानेसे मृत्युको प्राप्त हो गया । मै फिर हजार वर्षतक नरकमें पड़ा रहा । वहाँसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण करता हुआ मैं आपके गृहमें उत्पन्न हुआ हूँ । मैं आज उन्हीं जन्मोंका क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ । पूर्व अभ्याससे मुझे शास्त्रोंका ज्ञान तथा बन्धन मिला है । अतः ज्ञानी होकर मैं मन, कर्म और वाणीसे कभी घोर पापकमोंका आचरण नहीं करूँगा ॥ १००-१०८ ॥

शुभं वाष्यशुभं वाऽिप खाष्यायं शास्त्रजीविका। वन्धनं वा वधो वाऽिप पूर्वाभ्यासेन जायते ॥१०९॥ जाितं यदा पौर्विकीं तु सारते तात मानवः। तदा स तेभ्यः पापेभ्यो निवृत्ति हि करोित वै ॥११०॥ तसाद् गिमध्ये शुभवर्धनाय पापक्षयायाथ सुने हारण्यम्। भवान् दिवाकीितिममं सुपुत्रं गार्हस्थ्यधर्मे विनियोजयस्व ॥१११॥

मङ्गल, अमङ्गल, खाध्याय, शास्त्रजीविका, बन्धन या वध पूर्व अभ्यासवश ही होते हैं। तात ! मनुष्यको जब अपने पूर्व-जन्मका स्मरण होता है तब वह उन पापेंसे दूर रहता है। अतः मुने ! शुभकी वृद्धि और पापके क्षयके लिये मै वनमें जाऊँगा। आप इस सुपुत्र दिवाकीर्तिको गृहस्थवर्ममे लगायें॥ १०९-१११॥

बिरुवाच इत्येवमुक्त्था स निशाकरस्तदा प्रणम्य मातापितरौ महर्षे। जगाम पुण्यं सदनं मुरारेः ख्यातं वद्याश्रममाद्यमीङ्ग्म॥११२॥ एवं पुराभ्यासरतस्य पुंसो भवन्ति दानाध्ययनादिकानि । तस्माच पूर्वे द्विजवर्ये वे मया अभ्यस्तमासीन्ननु ते व्रवीमि ॥११३॥ दानं तपो वाऽध्ययनं महर्षे स्तेयं महापातकमग्निदाहम् । द्यानानि चैवाभ्यसतां हि पूर्वे भवन्ति धर्मार्थयशांसि नाथ ॥११४॥

बिलने कहा—महर्षे ! इस प्रकार कहनेके बाद माता-पिताको प्रणाम कर वह निशाकर भगवान् नारायणके श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध पवित्र निवास बदिरिकाश्रममें चला गया । इसी प्रकार पूर्वके अभ्यासवश मनुष्यके दान एवं अध्ययन आदि कार्य होते हैं । द्विजवर ! इसीसे निश्चय ही मैं आपसे अपने पूर्व अभ्यासके तथ्यको कह रहा हूँ । महर्षे ! नाय ! दान, तप, अध्ययन, चोरी, महापातक, अग्निदाह, ज्ञान, धर्म, अर्थ एवं यश आदि सभी पूर्वजन्मोंके अम्याससे उत्पन्न होते हैं ॥ ११२—११४ ॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवसुक्त्वा बळवान् स शुक्रं देत्येश्वरः स्वं गुरुमीशितारम्। ध्यायंस्तदास्ते मधुकेटभष्नं नारायणं चक्रगदासिपाणिम् ॥११५॥ इति श्रीवामनपुराणे नवितितमोऽध्यायः॥ ९०॥

पुलस्त्यजी बोले—दैत्येश्वर बळवान् बळि अपने गुरु और नियमन करनेवाले शुक्राचार्यसे इस प्रकार कहकर मधुकैटभके संहारकारी चक्र-गदा तथा खक्न धारण करनेवाले नारायणका ध्यान करने लगा ॥ ११५॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें नन्धेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९०॥

# [ अथैकनवतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

पतिसन्तरे प्राप्तो भगवान् वामनाकृतिः। यज्ञवारसुपागस्य उच्चैर्वचनमञ्ज्ञीत्॥१॥ ॐकारपूर्वाः श्रुतयो मखेऽस्मिन् तिष्ठन्ति रूपेण तपोधनानाम्। यज्ञोऽद्यमेधः प्रवरः कृत्नां सुख्यस्तथा सन्तिषु दैत्यनाथः॥२॥ इत्थं वचनमाकण्यं दानवाधिपतिर्वशी। सार्घपानः समभ्यागाद्यत्र देवः स्थितोऽभवत्॥३॥ ततोऽर्च्य देवदेवेशमर्च्यमर्थादिनासुरः । भरद्वाजर्षिणा सार्ध यज्ञ्ञवारं प्रवेशयत्॥४॥ प्रविष्टमात्रं देवेशं प्रतिपूज्य विधानतः। प्रोवाच भगवन् ब्रूह् किं दृशि नव मानद्॥५॥ इक्यान्वेवाँ अध्याय प्रारम्भ

(वामनकी विलेके यज्ञमें जाकर उससे तीन पग भूमिकी याचना, वामनका विराट्रूप ग्रहण करना एव त्रिविक्रमत्व, वामनका विलेक्न्यन-विषयक प्रश्न, विलेको वर, विलेका पाताल और वामनका स्वर्ग गमन )

पुलस्त्यजी वोले—इतनेमें वामनके रूपमें भगवान् आ गये। यज्ञशालाके निकट आकर वे जँचे खरसे बोले—ओंकारपूर्वक वेदमन्त्र तपस्ती ऋपियोंके रूपमें इस यज्ञमें स्थित हैं। यज्ञोंमें अश्वमेधयज्ञ सर्वोत्तम है और दैत्योंके खामी विल यज्ञ करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकारकी वातको सुनकर इन्द्रियोंको जीत लेनेवाले दानवोंके खामी विल अर्थ्यपत्र लेकर, जहाँ वामनदेव स्थित थे, वहाँ गये। इसके बाद अर्थ आदिसे देवके देवकी अर्चना करके दानवोंके खामी विलने भरद्वाज ऋपिके साथ उन्हें यज्ञशालामें प्रवेश कराना। यज्ञशालामें प्रवेश करते ही बिलने वामन भगवान्की विविध्वक पूजा की और कहा—मान देनेवाले भगवन् ! बोलिये, मै आपको क्या दूँ ! ॥१—५॥

ततोऽज्ञवीत् सुरश्रेष्ठो दैत्यराजानभव्ययः । विद्यस्य सुचिरं कालं भरद्वाजमवेक्य च ॥ ६ ॥ गुरोर्मदीयस्य गुरुस्तस्यास्त्यग्निपरिग्रहः । न स धारयते भूभ्यां पारक्यां जातवेदसम् ॥ ७ ॥ तद्वर्थमभियाचेऽहं मम दानवपार्थिव । मच्छरीरप्रमाणेन देहि राजन् पदत्रयम् ॥ ८ ॥ मुरारेर्वचनं श्रुत्वा विह्यर्भार्यामवेक्ष्य च । वाणं च तनयं वीक्ष्य इदं वचनमव्रवीत् ॥ ९ ॥ न केवलं प्रमाणेन वामनोऽयं लघुः प्रिये । येन क्रमत्रयं मौर्ष्याद् याचते बुद्धितोऽपि च ॥ १० ॥

इसके बाद देवों में श्रेष्ठ अविनाशी भगवान्ने देरतक हँसकर और भरद्वाजको देखकर दैत्यराजसे कहा— मेरे गुरुके गुरु अग्निहोत्री (यज्ञके अनुष्ठाता) हैं। वे दूसरेकी भूमिमें अग्निस्थापन नहीं करते। दानवपते ! राजन्! मै उनके लिये आपसे याचना करता हूँ कि मेरे शरीरके परिमाणसे आप तीन पग (भूमि) मुझे देनेकी कृपा करें। मुरारि-(भगवान्-)का वचन सुननेके बाद बलिने पत्नी और पुत्र वाणको देखकर (अपनी पत्नीसे) यह वचन कहा—प्रिये! यह वामन केवल प्रमाणसे ही छोटा नहीं है, बल्कि यह बुद्धिका भी छोटा है; क्योंकि अज्ञानवश यह मुझसे केवल तीन पग-(भूमि-) की याचना करता है।। ६—१०॥

प्रायो विधाताऽल्पिथां नराणां चिह्नकृतानां च महानुभाग्यैः।
धनादिकं भूरि न वे ददाति यथेह विष्णोर्न चहुप्रयासः॥ ११॥
न ददाति विधिन्तस्य यस्य भाग्यविपर्ययः। मिय दातिर यश्चायमद्य याचेत् पद्त्रयम्॥ १२॥
इत्येवमुक्त्वा वचनं महातमा भूयोऽप्युवाचाय हरिं दनूजः।
याचस्व विष्णो गजवाजिभूमि दासीहिरण्यं यदभीष्सितं च॥ १३॥
भवान् याचियता विष्णो अहं दाता जगत्यितः। दातुर्याचियतुर्क्ज्जा कथं न स्यात् पद्त्रये॥ १४॥
रसातलं चा पृथिवीं भुवं नाकमथापि चा। एतेभ्यः कतमं दद्यां स्थानं याचस्व वामन ॥ १५॥

विधाता प्रायः कम बुद्धिवाले अभागे मनुष्योंको अधिक धन आदि नहीं देते — जैसािक इस यज्ञमें विष्णुने अधिकके लिये प्रयत्न नहीं किया । जिसका भाग्य अनुकूल नहीं होता है, उसे ईश्वर नहीं देते हैं । मेरे-जैसे दानीसे भी आज ये तीन पग-( मूिम-)की ही थाचना करते हैं ! इस प्रकार कहकर महात्मा बलिने फिर हिरसे कहा—विष्णों ! हाथी, घोड़ा, भूमि, दासी तथा सोना आदि ( इसके अतिरिक्त और भी ) जो आप चाहते हों, वह माँगिये । विष्णों ! आप याचना करनेवाले हैं और मैं जगत्पति देनेवाला हूँ । ऐसी अवस्थामें केवल तीन पग-( भूमि-)का दान करनेमें देने एवं लेनेवालेको क्या लज्जा न होगी ! वामन ! यदि आप याचना करते हैं तो (कहिये) रसातल, पृथ्वी, मुवलोंक अथवा खर्गलोकमेसे मैं किस स्थानका टान कर्ले ! उसे माँगिये ॥ ११-१५ ॥

गजाइचभूहिरण्यादि नदिर्थिभ्यः प्रदीयताम्। एतावता त्वहं चार्थी देहि राजन् पद्त्रयम्॥१६॥ इत्येवमुक्ते वचने वागनेन भहासुरः। विलर्भृङ्गारमादाय ददौ विष्णोः क्रमत्रयम्॥१७॥ पाणौ तु पतिते तोये दिव्यं रूपं चकार ह। त्रैलोक्यकमणार्थाय वहुरूपं जगन्मयम्॥१८॥ पादे भूमिस्तथा जङ्घे नभक्षैलोक्यवन्दितम्। सत्यं तपो जानुयुग्मे ऊरूस्तो मेरमन्द्ररौ॥१९॥ विश्वेदेवा कटीभागे मरुतो वस्तिर्शार्थगाः। लिङ्गे स्थितो मन्मथश्च वृपणाभ्यां प्रजापितः॥२०॥ कुक्षिभ्यामर्णवाः सप्त जठरे भुवनानि च। विलयु त्रिषु नद्यश्च यज्ञास्तु जठरे स्थिताः॥२१॥ इप्टापूर्ताद्यः सर्वाः कियास्तत्र तु संस्थिताः। पृष्ठस्था वसवो देवाः स्कन्धौ रुद्गैरिधिष्ठितौ॥२२॥

भगवान् वामन बोले—हाथी, घोड़ा, भूमि, सोना आदि वस्तुएँ उन्हें चाह्नेवालेको ही दीजिये। गान् ! में इतनेकी ही याचना करता हूँ। इसिल्ये मुझे तीन पग (भूमि) प्रदान करें। वामनभगवान्के इस प्रकार कहनेपर महान् असुर बलिने कमण्डल लेकर विष्णुको तीन पग-( भूमि-) का टान दिया । हाथपर जल गिरते ही तीनों छोकोंको नापनेक छिये विष्णुने दिव्य रूप धारण कर छिया—तीनों छोकोंको नापनेक छिये जगन्मय विशाल रूप वना लिया । उनके पैरोंमें भूमि, खंघाओंमें तीनों लोकोंसे सत्कार-प्राप्त आकाश, दोनों जानुओंमें सत्यलोक और तपोलोक, दोनों ऊरुओंमें मेरु और मन्दर पर्वत, कटिप्रदेशमें विश्वेदेव, वन्तिप्रदेशके शीर्पस्थानपर मरुद्रण, लिङ्गमें कामदेव, वृपणोंमें प्रजापति, कुक्षियोंमें सातों समुद्र, जटरमें सम्पूर्ण मुवन, त्रिवलीमें नदियाँ एवं उनके जठरमें यज्ञ स्थित थे । जठरमें ही इप्रापूर्त आदि समम्त क्रियाएँ भी अवस्थित थीं । उनकी पीठमें वसुगण और देवगण तथा कन्वोंमें रुद्रगण स्थित थे ॥ १६-२२ ॥

वाह्यश्च दिशः सवा वसवाऽधौ करे स्मृताः। हृद्ये संस्थितो ब्रह्मा कुलिशो हृद्यास्थिपु ॥ २३ ॥ श्रीससुद्रा उरामध्ये चन्द्रमा मनसि स्थितः। श्रीवादितिर्देवमाना विद्यास्तहलयस्थिताः॥२४॥ मुखे तु साग्नयो विप्राः संस्कारा दशनच्छदाः । धर्मकामार्थमोक्षीयाः शाखाः शौचसमन्विताः ॥ २५ ॥ ळहुम्या सह ळळाटस्थाः श्रवणाभ्यामथादिवना । इवासस्थो मानरिदवा च मरुतः सर्वसंधिषु ॥ २६ ॥ सर्वस्रुक्तानि दशना जिहा देवी सरस्वनी। चन्द्रादित्या च नयने पक्ष्मस्थाः ग्रुक्तिकादयः॥ २७॥ शिखायां देवदेवस्य ध्रुवो राजा न्यपीदत । नारका रोमकृपेश्या रोमाणि च महर्पयः ॥ २८ ॥ गुणैः सर्वमयो भूत्वा भगवान् भूतभावनः। क्रमणैकेन जगर्ना जहार सचराचराम्॥२९॥

सारी दिशाएँ उनके वाहुखरूप थीं । उनके हाथोंमें आठों वसु, हृदयमें ब्रह्मा एवं हृदयकी हि इयोंमें कुलिश स्थित या । छातीके बीच श्री तथा समुद्र, मनमें चन्द्रमा, ग्रीवामें देवमाता अदिति तथा वलयोंमें सारी विद्याण व्यवस्थित थीं । मुखमें अग्निके सिहत ब्राह्मण, ओप्टमें सभी धार्मिक संस्कार, ललाटमें लक्ष्मीसिहत तथा पित्रताक साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षसम्बन्धी शास्त्र, कणोमि अधिनीकुमार, श्वासमें वायु एवं सभी जोड़के स्थानोंमें महद्गण स्थित थे। उनके दाँतीमें सम्पूर्ण स्क, जिह्नामें सरखती देवी, दोनों नेत्रोंमें चन्द्र और सूर्य तथा बरोनियोंमें कृत्तिका आदि नक्षत्र स्थित थे । देवदेवकी शिखामें राजा ध्रव, रोमकूपोंमें नाराप्र और रोमोमें महर्पि छोग अवस्थित थे । भूतभावन भगवान्ने गुणोंद्वारा सर्वमय होकर एक पदमें ही चराचरसहित सारी gध्वीका हरण कर लिया ॥ २३--२९ ॥

भृमि विक्रममाणस्य महारूपस्य तस्य वै। दक्षिणोऽभृत् स्तमश्चन्द्रः सूर्योऽभृत्य चोत्तरः। नभश्चाकमनो नाभि सूर्येन्द्र सव्यदक्षिणो॥ ३०॥ स्रमहर्जनतापसाः । क्रान्ताधीर्धन वैराजं मध्येनापूर्यताम्यरम् ॥ ३१ ॥ क्रमेणाथ ततः प्रतापिना ब्रह्मन् वृष्टद्विष्ण्वङ्घिणाम्बरे । ब्रह्माण्डोद्ररमाहत्य निरालोकं जगास ह ॥ ३२ ॥ विश्वाङ्चिणा प्रसरना कटाहो भेदिना वलात्। कुटिला विष्णुपादे तु समेत्य कुटिला ततः॥ ३३॥

तस्या विष्णुपदीत्येवं नामास्यानमभूनमुने । तथा सुरनदीत्येवं तामसेवन्त नापसाः । भगवानप्यसम्पूर्णे तृतीये तु क्रमे विभुः ॥ ३४ ॥ समभ्येत्य वर्षि प्राद्य ईपत् प्रस्फुरिताधरः । घरणाद् भवति दैत्येन्द्र वन्थनं घोरदर्शनम् । त्वं पूर्य पदं तन्मे नो चेद् वन्धं प्रतीच्छ भोः॥ ३५ ॥

तन्मुरारियचः श्रुत्वा विद्दस्याथ वलेः सुतः। वाणः प्राह्ममरपति वचनं देतुसंयुतम्॥३६॥

भूमिको नापते हुए उन विशाल रूपधारीके चन्द्रमा और सूर्य दक्षिण तथा उत्तर स्तन हो गये । इसी प्रकार आकाशकी ओर पग बढ़ाते समय सूर्य और चन्द्रमा उनकी नाभिके वाम तथा दक्षिणभागमें अवस्थित

हुए । इसके बाद उन्होंने द्वितीय चरणके आचेसे खर्ळीक, महर्ळीक, जनलोक और तपोलोक तथा पग बढाकर शेष आघेसे वैराजलोक और मध्यभागसे आकाशको पूरा किया । ब्रह्मन् ! इसके बाद विष्णुका प्रतापी विशाल चरण आकाशमें ब्रह्माण्डके उदरभागको भेदकर निरालोकमें चला गया। विष्णुके बढ़ते चरणने बलपूर्वक कटाहका मेदन कर दिया । विष्णुका चरण कुटिला नदीके निकट पहुँच गया । मुने ! इससे कुटिला विष्णुपदी नामसे प्रसिद्ध हुई । तपस्या करनेवाले लोग देवनदीके रूपमे उसकी सेवा करने लगे । सर्वसमर्थ भगवान् तीसरे चरणके पूर्ण न होनेपर बलिके समीप गये और ओठको किंचित् स्फरित करते हुए वोले—दैत्येन्द्र! ऋण न चुकानेपर देखनेमे भयंकर बन्धन प्राप्त होता है। अतः तुम मेरे शेप पदको पूरा करो, नहीं तो वन्धन खीकार करों। मुरारि-(भगवान्-)के उस वचनको सुनकर विलक्षे पुत्र वाणने अमरपितसे हँसकर हेतुसे युक्त वचन कहा ॥२०--३६॥ वाण उवाच

> महीमल्पतरां जगत्पते खायम्भुवादिभुवनानि वै कथं विंछ प्रार्थयसे सुविस्तृतां यां प्राग्भवान् नो विपुलामथाकरोत्॥३७॥ त्वयाऽच सृष्टा समेता भुवनान्तराहैः। मही यावतीयं च तातेन हि तावतीयं कि वाक्छलेनेष निवध्यतेऽद्य॥ ३८॥ या नैच शक्या भवता हि पूरितुं कथं वितन्याद् दितिजेश्वरोऽसौ। शक्तस्तु सम्पूजयितुं मुरारे प्रसीद मा वन्धनमादिशस्त्र ॥ ३९॥ श्रुतौ भवतापीरा वाक्यं दानं पात्रे भवते सौख्यदायि। देशे सुपुण्ये वरदे यच काले तचाशेषं दश्यते चक्रपाणे॥ ४०॥

बाजने कहा-जगत्पते ! आपने खायम्भुव आदि छः भुवनोंका ही निर्माणकर पृथ्वीको छोटा बनाया है । आपने भूमिको पहले ही विशाल नहीं बनाया, अतः आप बलिसे अत्यन्त विशाल भूमि कैसे मॉगते हैं। विभो ! मुवनोंके मध्यवर्ती स्थानोंके साथ जितनी पृथ्वीकी सृष्टि आपने की थी उसे मेरे पिताने आज आपको दे दिया। अतः आप कपटके द्वारा उन्हें क्यों बॉधते हैं ! मुरारे ! जिस पृथ्वीकी कमीको आप पूरा नहीं कर सकते, उसको ये दानवपति कैसे विस्तृत कर सर्केंगे ? ये आपकी पूजा करनेमें समर्थ हैं । अतः आप प्रसन्न हों और इन्हें बन्धन प्राप्त करनेका आदेश न दें। प्रभो ! आपने ही श्रुतिमें यह कहा है कि पित्रत्र देश, काल एवं वर देनेके समय सत्पात्रमें दिया गया दान सुख देनेवाळा होता है । चक्रपाणे ! वह सम्पूर्ण ( सुयोग ) दिखळायी पड़ रहा है॥ ३७-४०॥

दानं भूमिः सर्वकामप्रदेयं भवान् पात्रं देवदेवो जितात्मा। कालो ज्येष्ठामूलयोगे मृगाङ्कः कुरुक्षेत्रं पुण्यदेशं प्रसिद्धम् ॥ ४१ ॥ कि वा देवोऽसाद्विधेर्वुद्धिहीनैः शिक्षापनीयः साधु वाऽसाधु चैव। खयं श्रुतीनामि चादिकर्ता व्याप्य स्थितः सदसद् यो जगद् वै ॥ ४२॥ कृत्वा प्रमाणं खयमेव होनं पदत्रयं याचितवान् भुवश्च । कि त्वं न गृह्णासि जगत्त्रयं भो रूपेण लोकत्रयवन्दितेन ॥ ४३ ॥ नात्राश्चर्य यज्जगद् वे समग्रं क्रमत्रयं नैव पूर्ण तवाद्य। क्रमेण त्वं लह्वयितुं समर्थो लीलामेतां कृतवान् लोकनाथ ॥ ४४ ॥ प्रमाणहीनां खयमेव कृत्वा वसुन्धरां माधव पद्मनाभ। विष्णो न वध्नासि विल न दूरे प्रभुर्यदेषेच्छति तत्करोति ॥ ४५॥

समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाला भूमिका दान हो रहा है, देवों के अधिदेव अपने-आपको नियन्तित रखनेवाले आप पात्र हैं, ज्येष्ठा एवं मूलके योगमें स्थित चन्द्रमासे युक्त काल है तथा प्रसिद्ध पित्रत कुरुक्षेत्रका देश है अथवा हम-जैसे बुद्धिहीन लोगों के द्वारा आप भगवान्कों उचित और अनुचित शिक्षा क्या दी जाय ! आप स्वयं वेदों के भी आदिस्त्रष्टा और सदसद्-विश्वको व्याप्त कर अवस्थित हैं । आपने ख्यं अपने प्रमाण-(शारीिक आका-) को छोटा बनाकर तीन पग भूमि माँगी थी । देव ! क्या आपने तीनों लोकों में अपने बन्दित रूपसे तीनों लोकोंको प्रहण नहीं कर लिया है ! आपके तीन पगोंको सारा संसार परा नहीं कर सका—इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आप इसको अपने एक पगसे ही लाँच सकते हैं । लोकनाथ ! आपने तो यह लीला ही की है । माध्य ! पद्मनाभ ! विष्णो ! पृथ्वीको अपने-आप छोटे पैमानेमें बनाकर बलिको बाँचना उचित नहीं । (ठीक है, आप ) प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं ।। ११—१५ ॥

पुलस्त्य उवाच

इत्येवमुक्ते चचने वाणेन बलिसुनुना । प्रोवाच भगवान् वाष्यमादिकर्ता जनाईनः ॥ ४६ ॥ पुलस्त्यजी वोले—बलिपुत्र वाणके इस प्रकार कहनेपर आदिस्रष्टा भगवान् जनाईनने यह वचन कहा—॥ ४६ ॥

### त्रिविकम उदाच

यान्युक्तानि वचांसीत्थं त्वया वालेय साम्प्रतम्। तेषां वे हेतुसंयुक्तं श्रणु प्रत्युक्तरं मम ॥ ४७ ॥ पूर्वमुक्तस्तव पिता मया राजन् पद्चयम्। देहि महां प्रमाणेन तदेतत् समनुष्ठितम् ॥ ४८ ॥ कि न वेत्ति प्रमाणं मे विल्यत्तव पितासुर। प्रायच्छद् येन निःशद्वं ममानन्तं क्रमत्रयम् ॥ ४९ ॥ सत्यं क्रमेण चेकेन क्रमेयं भूर्भुवादिकम्। वलेरिप हितार्थाय कृतमेतत् क्रमत्रयम् ॥ ५० ॥ तसाद् यन्मम वालेय त्वत्पित्राम्तु करे महत्। दक्तं तेनायुरेतस्य कल्पं यावद् भविष्यति ॥ ५१ ॥ गते मन्वन्तरे वाण श्राद्धदेवस्य साम्प्रतम्। सावर्णिके च सम्प्राप्ते विलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ५२ ॥ इत्यं प्रोक्त्वा विलिस्तं वाणं देविलिविक्रमः। प्रोवाच विलिसभ्येत्य वचनं मधुराक्षरम्॥ ५३ ॥

त्रिविकमने कहा—बिलन्दन ! तुमने इस समय इस प्रकार जिन वचनोंको कहा है उनका कारणसिंहत प्रत्युत्तर मुझसे सुनो । मैंने पहले ही तुम्हारे पितासे यह कहा था कि राजन् ! मेरे प्रमाणके अनुसार मुझे तीन पग भूमि दो । उन्होंने मछीभाँनि उसका सम्मान किया । असुर ! क्या तुम्हारे पिता बिल मेरा प्रमाण नहीं जानते थे, जो उन्होंने नि:शङ्क होकर मेरे अनन्त तीन पगोंके मानका दान किया । सचमुच ही मे अपने एक पैरसे समस्त भू:, मुब: आदि जगत्को नाप सकता हूँ । किंतु बिलके कल्याणके लिये ही मैने ये तीन पग किये हैं । बिलपुत्र ! तुम्हारे पिताने मेरे हाथमें शुद्ध संकल्पका जल दिया है, इससे उनकी आयु एक कल्पकी होगी । बाण ! श्राद्धदेवका वर्तमान मन्त्रन्तर वीत जानेके बाद सावर्णिक मन्त्रन्तरके आनेपर बिल इन्द्र बनेंगे । बिलके पुत्र वाणसे इस प्रकार कहनेके बाद विविक्षम देव बिलके निकट गये और उससे उन्होंने मधुर वचन कहा—॥ ४७—५३ ॥

श्रीभगवानुवाच आप्रणाद् दक्षिणाया गच्छ राजन् महाफलम्। खुतलं नाम पातालं वस तत्र निरामयः॥ ५४॥ श्रीभगवान्ने कहा—राजन् ! दक्षिणाकी सम्पन्नता होनेतक तुम्हें यह महान् फल प्राप्त करना होगा। तुम सुतल नामक पातालमें नीरोग—स्वस्थ होकर निवास करो॥ ५४॥

#### वलिखाच

सुतले वसतो नाथ मम भोगाः कुतोऽद्यागाः। भविष्यन्ति तु येनाहं निवत्स्यामि निरामयः॥ ५५॥ विष्यन्ते कहा—नाय ! सुतलमें निवास करते ममय नीरोग—स्वस्यरूपसे रहनेके लिये अक्षय अविनाणी-स्वास्थ्यप्रद भोग कहाँसे प्राप्त होगे ?॥ ५५॥

#### त्रिविक्रम उवाच

सुतल्रश्यस्य दैत्येन्द्र यानि भोगानि तेऽधुना। भविष्यन्ति महार्हाणि तानि वक्ष्यामि सर्वद्याः ॥ ५६ ॥ दानान्यविधिद्त्तानि श्राद्धान्यश्रोत्रियाणि च। तथाधीतान्यव्रतिभिद्दीस्यन्ति भवतः फल्लम् ॥ ५७ ॥ तथान्यमुत्सवं पुण्यं वृत्ते शक्तमहोत्सवे। द्वारप्रतिपदा नाम तव भावी महोत्सवः ॥ ५८ ॥ तत्र त्वां नरशार्द्द्रला हृष्टाः पुष्टाः स्वलंकृताः। पुष्पदीपप्रदानेन अर्चियष्यन्ति यत्नतः ॥ ५९ ॥ तत्रोत्सवो मुख्यतमो भविष्यति दिवानिशं हृष्टजनाभिरामम्। यथैव राज्ये भवतस्तु साम्प्रतं तथैव सा भाव्यथ कौमुदी च ॥ ६० ॥

त्रिविक्रमने कहा—दैत्येन्द्र ! मै इस समय तुम्हारे सामने उन सम्पूर्ण बहुमूल्य भोगोंका वर्णन करता हूँ जो सुतलमें निवास करते समय तुम्हें प्राप्त होंगे। अविधिपूर्वक किये गये दान, अश्रोत्रियद्वारा किये गये श्राद्ध एवं ब्रह्मचर्यव्रतरिहत अध्ययन आपको फल प्रदान करेंगे। इन्द्र-पूजनके बाद आनेवाली प्रतिपदाको तुम्हारे प्रजनके निमित्त दूसरा उत्सव मनाया जायगा, जिसका नाम होगा—'द्वारप्रतिपदा'। उस उत्सवके समय दृष्ट-पुष्ट, नरश्रेष्ठ लोग सुन्दर रूपसे सज-धजकर पुष्प और दीप देकर प्रयत्नपूर्वक आपकी अर्चना करेंगे। आपके राज्यमें इस समय जिस प्रकार दिन-रात जनसमुदायके प्रसन्न रहनेके कारण सुन्दर महोत्सव बना रहता है, उसी प्रकार स्त्रसवोंमे श्रेष्ठ वह 'कौमुदी' नामका उत्सव होगा॥ ५६–६०॥

इत्येवमुक्त्वा मधुहा दितीइवरं विसर्जियत्वा सुतलं सभार्यम्।
यशं समादाय जगाम तूर्णं स शक्तस्वामरसङ्घजुप्रम्॥६१॥
दत्त्वा मघोने च विमुह्मिविष्णं कृत्वा च देवान् मखभागभोक्तृन्।
अन्तर्द्धे विश्वपितमेहपं सम्पश्यतामेव सुराधिपानाम्॥६२॥
स्वर्गं गते धातरि वासुदेवे शाल्वोऽसुराणां महता वलेन।
कृत्वा पुरं सौभमिति प्रसिद्धं नदान्तरिक्षे विचचार कामात्॥६३॥
मयस्तु कृत्वा विपुरं महात्मा सुवर्णताम्रायसमग्र्यसौख्यम्।
स तारकाक्षः सह वैद्युतेन संतिष्ठते भृत्यकलत्रवान् सः॥६४॥

मधुसूदनने दानवेश्वर बिलसे इस प्रकार कहकर उसे पत्नीके साथ सुतल लोकमे भेज दिया। इसके बाद वे जीव्र यज्ञको—अग्निदेवको साथ ले देव-समूह से सेवित इन्द्रभवन चले गये। महर्षे! उसके बाद सबका पालन-पोपण करनेवाले व्यापक भगवान् विण्णु, इन्द्रको खर्ग देकर और देवताओंको यज्ञ-भागका अधिकारी बनाकर देवताओंके देखते-ही-देखते अन्तिर्हित हो गये। ब्रह्मा वासुदेवके खर्ग चले जानेपर दानव शाल्व दैत्यकी बड़ी सेना लेकर सौभ नामका प्रसिद्ध नगर बनाकर इच्छानुसार आकाशमें धूमने लगा। नौकरो और अपनी पत्नीके साथ महात्मा मय सोने, ताँवे एवं छोहेके तीन नगरोंका निर्माण करके तारकाक्ष तथा वैद्युतके साथ अत्यन्त सुखपूर्वक उनमें रहने लगा। ६१–६४॥

बाणोऽपि देवेन इते त्रिविष्टपे बद्धे बलौ चापि रसातलस्ये। इत्वा सुगुप्तं भुवि शोणितास्यं पुरं स चास्ते सह दानवेन्द्रेः॥६५॥

चक्रधरेण विष्णुना वड़ो विख्यामनम्प्रधारिणा। पर्व पुरा सुरकार्यसिद्धये हिनाय विपर्यभगोहिजानाम् ॥ ६६ ॥ शक्रप्रियार्थ महर्पे शुचिर्वामनम्याघहारी। प्रादुर्भवस्ते कथिनो पूण्यः श्रुते यसिन् संस्मृते फीर्तिते च पापं यानि प्रक्षयं पुण्यमित ॥ ६७ ॥ पुण्यकोत्तिः प्रादुर्भावो चित्रवन्धोऽव्ययस्य । प्रोक्तं भवतः नत्योच्यनां कथिययाम्यदोपम् ॥ ६८ ॥ यचाप्यन्यच्छोतुकामोऽसि विप्र इति ध्रीवामनपुराणे एकनवतितमोऽध्यायः॥ ९१॥

बाणासुर भी विष्णुके द्वारा खर्ग छीन लिये जानपर और विश्वक वैंधने तथा रसातलमें रहनेपर अत्यन्त सुरक्षित शोणित नामके पुरका निर्माण कर दानवेन्द्रोंके साथ रहने लगा । इस प्रकार प्राचीन कालमें चक्क धारण करनेवाले विष्णुने वामनरूप धारण कर इन्द्रकी भलाई, देवताओकी कार्यसिद्धि तथा ब्राह्मणों, ऋषियों (गार्योंके समूह) और द्विजोंके हितके लिये विद्यों वॉधा था । महर्षे ! मेने आपसे वामनके पापहारी, पुण्ययुक्त एवं पवित्र प्राद्ध्मीवका वर्णन किया । इसके सुनने और कीर्तनमें पापका नाश एवं पुण्यकी प्राप्ति होती हैं । विप्र ! मैंने अक्षय पुण्यकीर्तिवाले वामनदेवके आविर्माव तथा विद्यों वॉधनेकी कथाका आपसे वर्णन किया । अब आप अन्य जो कुछ सुनना चाहते हों, उसे किहये । में पूर्णतया उसका वर्णन करहँगा ॥ ६५—६८ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त दुआ ॥ ९१ ॥

# [ अथ द्विनवतितमोऽध्यायः ]

नारद उवाच

श्रुतं यथा भगवता विह्नविद्धो महात्मना। किंत्वस्त्यन्यत्तु प्रष्ट्यं तच्छुत्वा कथयाद्य मे ॥ १ ॥ भगवान् देवराजाय दत्त्वा विष्णुक्तिविष्टपम्। अन्तर्थानं गतः क्वासो सर्वात्मा नान कथ्यताम् ॥ २ ॥ सुतहस्थश्च दैत्येन्द्रः किमकार्पात् तथा वद्। का चेष्टा तस्य विष्रपं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ वानवेवा अध्याय प्रारम्भ

( वसलोकमे वामन भगवान्की पूजा, वहाकृत वामनकी स्तुति और वामनरूपमें विष्णुका स्वर्गमें निवास )

नारदर्जीने कहा—महातमा भगवान्ने जिस प्रकार विश्वो वांधा था उसे मैने सुना। परंतु प्रभो! आपसे और अन्य विषय भी मुझे पूछना है। उसे सुनकर आप मुझे उसके सम्बन्धों वतलाइये। तात! आप यह वतलाइये कि देवराज इन्द्रको स्वर्ग देनेके बाद वे सर्वात्म-ख़रूप भगवान् निष्णु अन्तर्हित होकर कहाँ चले गये। इसके सिवाय यह भी वतलाइये कि सुतलमे रहनेवाले दैत्यश्रेष्ठने क्या किया और त्रिप्रवर! आप मुझे विशेषरूपसे यह बताये कि उसके बाद उसकी कौन-सी चेष्टा रही !॥ १–३॥

पुलस्त्य उदाच

अन्तर्धाय सुरावासं वामनोऽभूदवामनः। जगाम व्रह्मसदनमधिरुह्योरगाशनम्॥ ४॥ वासुदेवं समायान्तं ज्ञात्वा ब्रह्माऽव्ययात्मकः। समुत्थायाथ सोहार्दात् सखजे कमलासनः॥ ५॥ पिरिष्वज्याच्यं विधिना वेधाः पूजादिना हरिम्। पप्रच्छ कि चिरेणेह भवतागमनं कृतम्॥ ६॥ अथोवाच जगत्स्वामी मया कार्यं मदत्कृतम्। सुराणां क्रतुभागार्थं खयंभो विवनधनम्॥ ७॥ पितामहस्तद् षचनं श्रुत्वा सुदितमानसः। कथं कथमिति प्राह्णत्वं मां दर्शितुम्हसि॥ ८॥

इत्येवमुक्ते वचने भगवान् गरुडध्वजः। द्र्शयामास तद्रूपं सर्वदेवमयं लघु॥ ९॥ तं दृष्ट्या पुण्डरीकाक्षं योजनायुतिवस्तृतम्। तावानेवोध्वमानेन ततोऽजः प्रणतोऽभवत्॥ १०॥ ततः प्रणम्य सुचिरं साधु साध्वित्युदीर्यं च। भक्तिनम्रो महादेवं पद्यजः स्तोत्रमीरयत्॥ ११॥

पुलस्त्यजी चोले—वामनदेवने अन्तर्धान होनेके बाद अपना वामन-सिह्प छोड़ दिया एवं गरुडपर चढ़कर वे देवोंके स्थान ब्रह्मलोकको चले गये। वासुदेवको आया हुआ जानकर कमलके आसनपर बैठे हुए नित्य-खरूपवाले ब्रह्मा (अपने आसनसे) उठे और सौहाईभावसे विष्णुको गले लगा लिये। आलिङ्गनके बाद विधिपूर्वक अर्चा आदिद्वारा हरिकी पूजा कर ब्रह्माने पूछा—(भगवान्) 'बहुत समयके बाद आपके यहाँ आनेका क्या कारण है ?' उसके बाद जगत्पतिने कहा—ब्रह्मन् ! 'मैने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। एक—देवोंके यज्ञभागके लिये मैने बलिको बाँधा है।' यह वचन सुनकर ब्रह्माने प्रसन्त होकर कहा—यह कैसे! यह कैसे! आप उस (बाँधनेके लिये धृत) रूपको मुझे दिखलाइये। ऐसा वचन कहे जानेपर भगवान् गरुड़ध्वज (विष्णु) ने शीव्रतासे वह सर्वदेव सरूप अपना रूप दिखला दिया। कमलनयन भगवान्के दस हजार योजन विस्तृत तथा उतने ही कॅचे उस रूपको देखकर पितामहने प्रणाम किया। उसके बाद देरतक प्रणाम कर ब्रह्माने साधु, साधु कहा और श्रद्धापूर्वक नम्रतासे (उन)महादेवकी स्तृति करने लगे—॥ ४-११॥

ॐ नमस्ते देवाधिदेव वासुदेव एकश्टङ्ग वहुरूप वृषाकपे भूतभावन सुरासुरवृष सुरासुरमथन पीतवासः श्रीनिवास असुरनिर्मितान्त अमितनिर्मित कपिल महाकपिल विष्वक्सेन नारायण। ध्रुवध्वज सत्यध्वज खद्गध्वज तालध्वज वैकुण्ड पुरुषोत्तम वरेण्य विष्णो अपराजित जय जयन्त विजय छतावते महादेव अनादे अनन्त आद्यन्तमध्यनिधन पुरञ्जय धनञ्जय शुचिश्रव पृदिनगर्भ । कमलगर्भ कमलायताक्ष श्रीपते विष्णुमूल मूलाधिवास धर्माधिवास धर्मवास धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष गदाधर श्रीधर श्रुतिधर वनमालाधर लक्ष्मीधर धरणीयर पद्मनाम । विरिक्चे आर्ष्टिपेण महासेन सेनाध्यक्ष पुरुष्ट्रत बहुकल्प महाकरप करपनामुख अनिरुद्ध सर्वग सवात्मन् द्वादशात्मक सुर्यात्मक सोमात्मक कालात्मक व्योमात्मक भूतात्मक। रसात्मक परमात्मन् सनातन मुञ्जकेश हरिकेश गुडाकेश केशव नील सूक्ष्म स्थूल पीत रक इवेत इवेताधिवास रक्ताम्बरिय प्रीतिकर प्रीतिवास हंस नीळवास सीरध्वज सर्वलोकाधिवास। कुशेशय अधाक्षज गोविन्द जनार्दन मधुस्द्रन वामन नमस्ते । सहस्रशीर्षोऽसि सहस्रहगसि सहस्र-पादोऽसि त्वं कमलोऽसि महापुरुषोऽसि सहस्रवाहुरसि सहस्रमृतिरिस त्वां देवाः प्राहुः सहस्रवदनं ते नमस्ते। ॐ नमस्ते विश्वदेवेश विश्वभूः विश्वात्मक विश्वरूप विश्वसम्भव त्वत्तो विश्वमिद्मभवद् ब्राह्मणास्त्वन्मुखेभ्योऽभवन् क्षत्रिया दोःसम्भूताः ऊष्युग्माद् विशोऽभवन् शूद्राश्चरणकमलेभ्यः। व्राह्मणास्त्वन्मुखभ्याऽभवन् कात्रया दाःसम्भूताः अध्युग्माद् ावसाऽस्त्रय रह्माञ्चरणमाणभ्यः। माभ्या भवतोऽन्तरिक्षमजायत इन्द्राग्नी वक्त्रतो नेत्राद् भानुरभूनमनसः शशाङ्कः अहं प्रसादजस्तव क्रोधात् , ज्यम्बकः प्राणाज्ञातो भवतो मातरिश्वा शिरसो चौरजायत ओत्राद् दिशो भूरियं चरणादभूत् ओत्रोद्भवा दिशो भवतः स्वयंभो क्षत्रास्तेजोद्भवाः। मूर्त्तयश्चामूर्तयश्च सर्वे त्वत्तः समुद्भूनाः। अतो विश्वातमकोऽसि कँ नमस्ते पुष्पहासोऽसि महाहासोऽसि परमोऽसि कँकारोऽसि वषदकारोऽसि स्वाहाकारोऽसि वौषदकारोऽसि स्वधाकारोऽसि वेदमयोऽसि तीर्थमयोऽसि यज्ञमानमयोऽसि । यज्ञमयोऽसि सर्वधानाऽसि यज्ञभोकाऽसि शुक्रधाताऽसि भूद्दे सुवर्द स्वर्ष स्वर्णद् गोद् अमृतदोऽसीति । ॐ ब्रह्मादिरसि ब्रह्ममयोऽसि यज्ञोऽसि वेदकामोऽसि वेद्योऽसि यज्ञधारोऽसि महामीनोऽसि महासेनोऽसि महाशिरा असि । नृकेसर्यसि होताऽसि होम्योऽसि इन्योऽसि ह्यमानोऽसि ह्यमेधोऽसि पोताऽसि पावयिताऽसि पूतोऽसि पूज्योऽसि दाताऽसि हन्यमानोऽसि हियमाणोऽसि हर्त्तासीति ॐ। नीतिरसि नेताऽसि अग्र्योऽसि विश्वधामाऽसि श्रुभाण्होऽसि

ध्रवोऽसि आरणेयोऽसि। घ्यानोऽसि घ्येयोऽसि श्रेयोऽसि जानोऽसि यग्नऽसि दानोऽसि भृमाऽसि ईक्ष्योऽसि ब्रह्माऽसि होताऽसि उद्घानऽसि गतिमनां गनिरमि जानिमां ज्ञानमीस योगिनां योगोऽसि मोक्षणामिनां मोक्षोऽसि श्रीमनां श्रीरसि गृह्योऽसि पानाऽसि परमितः। ग्रीमोऽसि स्वांऽसि द्वााऽसि द्वााऽसि परमितः। ग्रीमोऽसि स्वांऽसि द्वााऽसि द्वााऽसि नामोऽसि नामोऽसि कार्योऽसि महानयनोऽसि आदित्यप्रभयोऽसि गुर्गेन्नमोऽसि श्रीयरिन श्रुकोऽसि नामोऽसि सम्योऽसि इपोऽसि कर्जोऽसि सहाऽसि सहर्योऽसि नयोऽसि मप्योऽसि मध्रितः। भाधवोऽसि कालोऽसि संकमोऽसि विक्रमोऽसि पराक्रमोऽसि श्रीयर्थोऽसि महाभूनोऽसि हर्राश्वरोऽसि श्रमधुरसि व्रह्मेशोऽसि म्यूर्गेऽसि स्वांश्वरोऽसि श्रावर्योऽसि भृतादिरसि महाभूनोऽसि अर्थ्वकर्मोऽसि कर्जाऽसि म्यूर्गेऽसि महाभूनोऽसि अर्थवकर्मोऽसि कर्जाऽसि । सर्वपापविमोचनोऽसि विविक्रमोऽसि ॐ नमस्ते।

हे देवोंके देव ! वासुदेव ! एकश्रद्ध ! वहस्त्प ! वृपाकपे ! भूतमावन ! सुरे। और अपुरोमें श्रेष्ठ ! देवताओं और असुरोका मयन करनेवाले पीतवस्त्रधारिन् ! श्रीनिवाम ! असुरनिर्मितान्त ! अपितनिर्मित ! कांपिल ! महाकपिल ! विष्वक्सेन ! नारायण ! आपको नमस्कार है । ध्रवब्बज ! सन्यब्बज ! खुत्रवज ! नाकवज ! वैकुण्ठ ! पुरुगोत्तम ! वरेण्य ! विष्णो ! अपराजित ! जय ! जयन्त ! विजय ! कृतावर्त ! महादेव ! अनाद ! अनन्त ! आधन्त ! मध्यनिधन ! पुरस्रय ! धनस्रय ! शुचिश्रव ! पृश्तिगर्भ ! (आउको नगस्कार है । ) वागलगर्भ ! कागलयनाक्ष ! श्रीपते ! विष्णुमूळ ! मूळाविवास ! धर्माविवास ! धर्मवास ! धर्मान्यक ! प्रजान्यक ! गटावर ! श्रीवर ! श्रुतिवर ! वनमालावर ! टक्सीवर ! घरणीवर ! पद्मनाम ! ( आपको नमस्कार है । ) विरिञ्वं ! आर्ष्टिपंग ! महासेन ! सेनाध्यक्ष । पुरुप्तुत । बहुकल्प । महाकल्प ! कल्पनामुख । अनिरुद्र ! सर्वग ! सर्वानन् । द्वादद्वात्मक । मूर्यात्मक । सोमात्मक ! काळात्मक ! व्योमात्मक ! भूतात्मक ! ( आपको नमस्कार ई । ) रसात्मक ! परमात्मन् ! सनातन ! मुझकेश ! हरिकेश । गुडाकेश ! केशव ! नील ! मृहम ! रथूल ! पीन ! रक्त ! इतेन ! इतेताविवास ! रक्ताम्बरप्रिय ! प्रीतिकर ! प्रीतिवास ! इंस ! नीळ्वास ! मीरब्बन ! सर्वछोकाविवास ! कुशेराय ! अबोक्षन ! गोविन्द ! जनार्दन ! मधुसूदन ! वामन ! आपको नमस्तार है । आप सङक्रशीर्या, सहस्रनेत्र, सहस्रपाद, कमल, महापुरुप, सहस्रवाहु एवं सहस्रमूर्ति हैं। आपको देवगण सहस्रवदन करते हैं। आपको नमस्कार है। 🖐 विश्वदेवेश ! विश्वम् ! विश्वातमक ! विश्वम्य ! विश्वसम्भव ! आपको नमस्कार है । आपसे यह विश्व उत्पन हुआ है । आपके मुखसे त्राक्षण, बाहुसे क्षत्रिय, दोनों जोंबोसे बैंश्य एवं चरणकनलोसे शृद्र उत्पन्न हुए हैं । खयम्भो ! आपकी नाभिसे अन्तरिक्ष, मुखये इन्द्र एवं अग्नि, नेत्रसे सूर्य, मनये चन्द्रमा और आपके प्रसादसे मैं हुआ हूँ । आपके कोधसे त्रिनेत्र ( शंकरजी ), प्राणसे वायु, सिरसे खर्गछोक, कर्णसे दिशाएं, चरणांसे यह पृथ्वी, कानसे दिशाएँ एवं तेजसे नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं । सम्पूर्ण मूर्त और अमूर्त पदार्व आपसे उत्पन्न हुए हैं । अतः आप विस्वात्मक हैं । ॐ आपको नमस्कार है । आप पुष्पहास, महाद्यास, परम, ॐकार, वपट्कार, ख़ाहाकार, वौपट्कार, खवाकार, वेदमय, तीर्थमय, यजमानमय, यज्ञमय, सर्वधाता, यज्ञभोक्ता, शुक्रशाता, भूर्ट, भुवर्द, खर्द, खर्णद, गोद एवं अमृतद हैं । ॐ आप ब्रह्मादि, ब्रह्ममय, यज्ञ, बेदकाम, बेद्य, यज्ञधार, महामीन, महासेन, महाशिरा, चकेंसरी, होता, होम्य, हव्य, हूयमान, हयमेघ, पोता, पावियता, पूत, पूज्य, दाता, हन्यमान, हियमाग एवं हर्ता हैं। ॐ भाप नीति, नेता, अप्र्य, विश्वधाम, द्युमाण्ड, ध्रुव, आरणेय, घ्यान, ध्येय, ज्ञेय, ज्ञान, यटा, दान, भूमा, ईस्य, नद्या, होता, उद्गाता, गतिमानोंकी गति, ब्रानियोंके ब्रान, योगियोके योग, मोक्षार्थियोंके मोक्ष, श्रीमानोंकी श्री, गूब,

पाता एवं परम 🖁 । आप सोस, सूर्य, दीक्षा, दिक्षणा, नर, त्रिनयन, महानयन, आदित्यप्रभव, सुरोत्तम, शुचि, शुक्र, नभ, नभस्य, इष, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य, मधु, माधव, काल, संक्रम, विक्रम, पराक्रम, अश्वग्रीव, महामेध, शंकर, हरीश्वर, शम्भु, ब्रह्मेश, सूर्य, मित्रावरुण, प्राग्वंशकाय, भूतादि, महाभूत, ऊर्ध्वकर्मा, कर्त्ता, सर्वपापित्रमोचन एवं त्रिविक्रम हैं । आपको ॐ नमस्कार है ॥ ५-७० ॥

पद्मभदेन विष्णुस्तपिसिश्चाद्भुतकर्मकारी । गमर्द तु वरं वृणीष्वामलसत्त्ववृत्ते ॥ १२ ॥ इत्थं स्तृतः प्रिपतामदं ्तु प्रोवाच देवं तमप्रवीत् प्रीतियुतः पितामहो वरं ममेहाच विभो प्रयच्छ। पुण्येन विभो ह्यनेन संस्थीयतां मद्भवने सुरारे॥ १३॥ इत्यं वृते देववरेण प्रादात् प्रभुक्तथास्त्वित तमन्ययात्मा। तस्यो हि रूपेण हि वामनेन सम्पूज्यमानः सदने स्वयस्भोः॥१४॥ मृत्यन्ति तृत्राप्सरसां समृहा गायन्ति गीतानि छुरेन्द्रगायनाः। देवासुरसिद्धसङ्घाः॥ १५॥ विद्याधरास्तूर्यंदरांश्च वाद्यंद् स्तुवन्ति देवाखुरसिद्धसङ्घाः॥ ततः समाराष्य विधुं सुराधिपः पितामहो धौतमळः स शुद्धः। खर्गे विरिञ्चः सदनात् सुषुण्पाण्यानीय पूजां प्रचकार विष्णोः॥१६॥ खर्गे सहस्रं स तु योजनानां विष्णोः प्रमाणेन हि वामनोऽसूत्। तत्रास्य शकः प्रचकार पूजां स्वयम्भुवन्तुल्यगुणां महर्षे॥१७॥ प्तत् तवोक्तं भगवांस्त्रिविक्तमश्चकार यद् देवहितं महातमा। रस्नातलस्थो दितिजञ्जकार यत्तव्लृणुष्वाद्य वदामि विप्र॥१८॥ इति भौवासनपुराणे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥

पुलस्त्यजी बोले-ब्रह्मा एवं तपिखयोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर अद्भुत कर्म करनेवाले विष्णुने प्रिपतामह देवसे कहा-अमलसत्त्ववृत्ते ! ( निर्मल सत्खरूपवाले ) आप वर माँगिये । पितामहने प्रसन्ततापूर्वक **उनसे** कहा—िविभो ! मुरारे ! 'आप इस पवित्र रूपसे मेरे भवनमें स्थित रहें । मुझे यही वर प्रदान करें । इस प्रकार देवश्रेष्ठके वर माँगनेपर अन्ययातमा प्रभुने उनसे कहा—ऐसा ही होगा । उसके वाद वे खयम्भूके भवनमें वामनरूपसे पूजित होते हुए रहने छगे । वहाँ अप्सराओंका समृह चृत्य करने छगा, सुरेन्द्रके गायक गान करने लगे, विद्याधर श्रेष्ठ तूर्य बजाने लगे एवं देव, असुर तथा सिद्धोंके समूह स्तुति करने लगे। विभुकी समाराधनाके पश्चात् देवेश पितामह ब्रह्मा पापरहित एवं शुद्ध हो गये । स्वर्गमे ब्रह्माने घरमेसे सुन्दर पुप्पोंको लाकर उनसे विष्णुका पूजन किया । विष्णु खर्गमें वामन-रूपसे (वडकर ) हजार योजन विस्तृत हो गये । महर्पे ! वहाँ इन्द्रने ब्रह्माके समान गुणोसे युक्त पटार्थोसे उनकी पूजा की । विप्र ! महात्मा भगवान् त्रिविक्रमने विकारे रसातलमें भेजकर देवताओंका जो कल्याण-सावन किया था, वह मेने आपसे कहा । दैत्यन रसातलमें रहते हुए जो कार्य किया उसका वर्गन मै अब कर रहा हूँ, उसे सुनिये—॥ १२-१८॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमं वानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९२ ॥

# [ अथ त्रिनवतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

गत्वा रसातलं दैत्यो महाईमणिचित्रितम्। शुद्धस्फिटिकसोपानं कारयामास वै पुरम्॥१॥ तत्र मध्ये सुविस्तीर्णः प्रासादो वज्रवेदिकः। मुक्ताजालान्तरहारो निर्मितो विश्वकर्मणा॥२॥ तत्रास्ते विविधान् भोगान् भुञ्जन् दिव्यान् समानुपान्। नाम्ना विन्ध्यावलीत्येवं भार्योऽरय द्यिताऽभवत्॥३॥ युवतीनां सहस्रस्य प्रधाना शीलमण्डिता। तया सह महातेजा रेमे वैरोचिनर्मुने॥४॥ भोगासक्तस्य दैत्यस्य वसतः सुतले तदा। दैत्यतेजोहरः प्राप्तः पाताले वे सुदर्शनः॥५॥ तिरानबेवाँ अध्याय प्रारम्भ

> ( विलक्षा पातालमें वास, सुदर्शनचक्रका वहाँ प्रवेश, बिलद्वारा सुदर्शनचक्रकी स्तुति, प्रह्लादद्वारा विष्णुभक्तिकी प्रशंसा )

पुलस्त्यजी योले—(नारदजी!) रसातलमें जाकर दैत्यने बहुमूल्य मिणयोंसे चित्रित ग्रुद्ध रफिटकिके सोपानसे विभूषित नगर बनाया। विश्वकर्माने उसके बीचमें अत्यन्त विस्तृत वज्रमय वेदी बनायी तथा मोतीजड़ी खिड़िकयोंके मध्य फाटकवाला महल बनाया। बिल भाँति-भाँतिके खर्गीय तथा मनुष्योंके योग्य भोगोंका उपभोग करते हुए वहाँ निवास करने लगा। विन्थ्यावली नामकी उसकी प्रिय पत्नी थी। मुने! वह हजारों युवितयोंमें प्रधान तथा एक शीलवित खी थी। महातेजसी विरोचन-पुत्र बिल उसके साथ खुख करने लगा। एक दिन भोग भोगनेमें आसक्त दैत्यके ज्ये खुतल लोकमें रहते समय दैत्योंके तेजका हरण करनेवाला सुदर्शन चक्र पातालमें प्रवेश किया। १-५॥

चके प्रविष्टे पातालं दानवानां पुरे महान्। वभौ हलहलाशब्दः क्षुभितार्णवसंनिभः॥६॥ तं च श्रुत्वा महाशब्दं विलः खङ्गं समाद्दे। आः किमेतिद्तीत्थं च पप्रच्छासुरपुङ्गवः॥७॥ ततो विन्ध्यावली प्राह सान्त्वयन्ती निजं पतिम्। को्शे खङ्गं समावेश्य धर्मपत्नी श्रुचिव्रता॥८॥

एतद् भगवतश्चकं दैत्यचक्रक्षयंकरम् । सम्पूजनीयं दैत्येन्द्र वामनस्य महात्मनः । इत्येवमुक्त्वा चार्वज्ञी सार्घपात्रा विनिर्ययौ ॥ ९ ॥ अथाभ्यागात् सहस्रारं विष्णोश्चकं सुदर्शनम् ।

ततोऽसुरपितः प्रहः कृताञ्जलिपुरो मुने। सम्पूज्य विधिवचक्रमिदं स्तोत्रमुदीरयत्॥ १०॥

पातालमें सुदर्शन चक्रके प्रवेश करनेपर दानवोंके पुरमें क्षुन्य हुए सागरके समान महान् हळहला शब्द उत्पन्न हुआ । उस महान् शब्दको सुनकर असुरश्रेष्ठ बलिने हाथमें एक तलवार ले ली और इस प्रकार पूछा—'अरे ! यह क्या है' ? उसके वाद पवित्रताका वत करनेवाली धर्मपत्नी विध्यावलीने अपने पतिको सान्त्वना देकर तथा तलवारको म्यानमें रखवाकर यह कहा—ऐश्वर्य आदि छः विभृतियोंवाले महान् आत्मा वामनका दैत्यसमूहका संहार करनेवाला यह आराधनीय चक्र है । इस प्रकार कहकर वह सुन्दरी अर्ध्यपात्रके साथ बाहर गयी । उसी समय विष्णुका हजारों अरोंवाला सुदर्शनचक्र आ पहुँचा । मुने ! असुरपितने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर विधिवत् चक्रका पूजन किया तथा यह स्तुति की—॥ ६-१०॥

### विकरवाच

नमस्यामि हरेश्चकं दैत्यचकविदारणम् । सहस्रांशुं सहस्राभं सहस्रारं सुनिर्मलम् ॥ ११ ॥ नमस्यामि हरेश्चकं यस्य नाभ्यां पितामहः । तुण्डे त्रिशूलधृक् शर्वआरामूले महाद्रयः ॥ १२ ॥ आरेपु संस्थिता देवाः सेन्द्राः सार्काः सपावकाः । जवे यस्यस्थितो वायुरापोग्निः पृथिवी नभः ॥ १३ ॥

आरप्रान्तेषु जीमृताः सौदामिन्यृक्षतारकाः। वाह्यतो मुनयो यस्य वाळखिल्यादयस्तण ॥ १४ ॥ तमायुधवरं वन्दे वासुदेवस्य भक्तितः। यन्मे पापं शरीरोत्थं वाग्जं मानसमेव च ॥ १५ ॥ तन्मे दहस्य दीत्रांशो विष्णोश्चक्र सुदर्शन। यन्मे कुळोद्भवं पापं पैतृकं मातृकं तथा ॥ १६ ॥ तन्मे हरस्य तरसा नमस्ते अच्युतायुध। आधयो नमनदयन्तु व्यावयो यान्तु संक्ष्यम् ॥

त्वन्नामर्कार्तनाच्चक दुरितं यातु संक्षयम्॥१७॥

इत्येवमुक्त्वा मितमान् समभ्यच्यांध भक्तितः। संस्मरन् पुण्डरीकादां सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १८ ॥ बिलने स्तुति की—दैत्य-समूहका संहार करनेवाले, अनन्तिकरणोसे युक्त हजारो प्रकारकी आभावाले, हजारो अरोसे युक्त विण्युके निर्मल सुदर्शनचक्रको मै नमस्कार करता हूँ । विण्युके उस चक्रको मै नमस्कार करता हूँ । विण्युके उस चक्रको मै नमस्कार करता हूँ । विण्युके उस चक्रको मै नमस्कार करता हूँ । विण्युके निर्मल स्वीत् वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अरोके किनारोमें मेघ, विद्युत, नक्षत्र एवं ताराओके समूह तथा बाह्यभागमे बालखिल्य आदि मुनि स्थित हैं । मै श्रद्धापूर्वक वासुदेवके उस श्रेष्ठ आयुधको नमस्कार करता हूँ । विण्युके प्रदीप्त किरणवाले सुदर्शनचक्र ! मेरे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक पापोंका आप विनाश करे । अन्युतायुष ! मेरे कुलमें हुए पैतृक एवं मातृक पापोंका शीव्रनापूर्वक आप हरण करें । आपको नमस्कार है । मेरी सारी आधि-व्यावियोंका नाश हो जाय । चक्र ! आपके नामका कीर्तन करनेसे पापोंका नाश हो जाय । इस प्रकार बुद्धिमान् ( बिल-)ने श्रद्धापूर्वक चक्रकी पूजा की तथा समस्त पापोंका विनाश करनेवाले प्रण्डरीकाक्ष भगवान्का समरण किया ॥ ११–१८॥

पूजितं विलिता चक्रं कृत्वा निस्तेजसोऽसुरान् । निश्चकामाथ पातालाद् विपुवे दक्षिणे मुने ॥ १९ ॥ सुदर्शने निर्गते तु बिलिविक्लवतां गतः । परमामापदं प्राप्य सस्मार स्विपतामहम् ॥ २० ॥ स चापि संस्मृतः प्राप्तः सुतलं दानवेश्वरः । दृष्ट्वा तस्था महातेजाः सार्घपात्रो बिलिस्तदा ॥ २१ ॥ तमच्यं विधिता ब्रह्मन् पितुः पितरमीश्वरम् । कृताञ्जलिपुरो भूत्वा इदं वचनमब्रवीत् ॥ २२ ॥ संस्मृतोऽसि मया तात सुविषण्णेन चेतसा । तन्मे हितं च पृथ्यं च श्रेयोग्ध्यं वद तात मे ॥ २३ ॥ कि कार्यं तात संसारे वसता पुरुषण हि । कृतेन येन व नास्य वन्धः समुपजायते ॥ २४ ॥ संसाराणवमग्नानां नराणामल्पचेतसाम् । तरणे यो भवेत् पोतस्तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ २५ ॥

मुने ! बलिसे अर्चित हुआ चक्र असुरोंको तेजरहित करके पातालसे निकला और दक्षिण दिशाकी ओर चला गया । सुदर्शनके निकल जानेपर बलि अत्यन्त वेचैन हो गया । घोर संकट आनेपर उसने अपने पितामहको याद किया । स्मरण करते ही दैत्येश्वर (प्रह्लाद ) सुतलमें आ गये । (उन्हे ) देखते ही महातेजस्वी बिलि तुरंत हाथमें अर्घ्य लिये उठ खड़ा हुआ । ब्रह्मन् ! अपने समर्घ पितामहकी विधिपूर्वक पूजा करनेके बाद बिलिने हाथ जोड़कर यह बचन कहा—तात ! अत्यन्त शोकमग्न चित्तसे मैंने आपका स्मरण किया है । अतः तात ! मुझे हितकर, पथ्य एवं कल्याणकारी उत्तम उपदेश दें । तात ! मनुष्योंको संसारमें रहते हुए क्या करना चाहिये, जिसके करनेसे उसे बन्धन न हो । संसार-समुद्रमे निमग्न हुए अल्पमित मनुष्योंको तरनेके लिये पोतस्वरूप क्या है, आप मुझसे इसे बतावें ॥ १९—२५॥

पुलस्त्य उचाच

पतद्वचनमाकण्यं तत्पोत्राद् दानवेश्वरः। विचिन्त्य प्राह वचनं संसारे यद्धितं परम्॥ २६॥ पुलस्त्यजी बोल्ले—अपने उस पौत्रके वचनको सुननेके बाद दानवेश्वर-( प्रह्लाद-)ने विचारकर संसारमें कल्याणकर श्रेष्ठ वचन कहा—॥ २६॥

### महाद खदाच

लाघु दातवशार्ट्स यसे जाता मितिरित्वयम् । प्रयह्मामि हितं तेऽच तथाऽन्येषां हितं बढे ॥ २७ ॥

सवजलिययतीये मज्जतामण्डवानां स्वति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् ॥ २८ ॥

वे संश्रिता हित्मनन्तमनादिमध्यं नारायणं सुरगुर्हं शुअदं वरेण्यम् ।

शुद्धं खगेन्द्रगमनं कमलालयेशं ते धर्मराजकरणं न विशन्ति धीराः ॥ २९ ॥

स्वपुरुपमित्वीक्य पाशहरतं वद्दित यमः किल तस्य कर्णमूले ।

परिहर मधुसूद्दनप्रपन्नाव् प्रसुरहमन्यन्तृणां न वैष्णवानाम् ॥ २० ॥

महादने कहा—दानवश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, जो तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई । बले । अब मैं तुम्हारे और दूसरोंके लिये कल्याणकारी वचन कहता हूँ । संसाररूपी अगाय समुद्रमें हुवे हुए, द्वन्द्ररूपी वायुसे भाहत, पुष्क, कन्या, पत्नी आदिकी रक्षाके भारसे दुःखी, नौकाके विना भयंकर विषयरूपी जलमें डूबते हुए मनुष्योंके लिये विष्णुरूप नौका ही एकमात्र सहारा होता है । आदि, मध्य और अन्तसे रहित कल्याणप्रद, वरणीय, गरुड़वाहन, लक्ष्मीकान्त, पत्रित्र, देवगुरु, नारायण हरिका आश्रय प्रहण करनेवाले धैयशाली मनुष्य यमराजके शासनमें नहीं पड़ते । यमराज हाथमें पाश लिये खड़े अपने दूतको देखकर उसके कानमें कहते हैं कि मधुसूदनकी शरणमें गये हुए मनुष्योंको छोड़ देना; क्योंकि मैं अन्य मनुष्योंका ही शासक हूँ, वैष्णवोंका नहीं ॥ २७–३०॥

तथाऽन्यहुक्तं नरसत्तमेन इस्याङुपा अक्तियुतेन नृतद् ।
ये दिन्णुअक्ताः पुठवाः पृथिन्यां यमस्य दे निर्धिवया अदिन ॥ ३१ ॥
का जिह्या या हरि स्तीति तिव्यतं यत्तदर्षितम् । तावेव केवलं क्लाक्यी यी तत्युजाकरी करी ॥ ३२ ॥
न्तां न ती करी प्रोक्ती वृक्षशाखात्रपत्लवी । न यी पूजियतुं शक्ती हरिपादाम्बुजह्यम् ॥ ३३ ॥
न्तां नत्कण्ठशाल्यमथवा प्रतिजिह्वका । रोगो वाऽन्यो न सा जिह्या यान विक्त हरेर्गुणान् ॥ ३४ ॥
शोचनीयः स वन्धृनां जीवन्नि मृतो नरः । यः पादपहुजं विष्णोर्ने पूजयित अकितः ॥ ३५ ॥
ये नरा वासुदेवस्य सनतं पूजने रताः । सृता व्यपि न शोच्यास्ते सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥ ३६ ॥
शारीरं मानसं वाग्जं सूर्तीसूर्त चरावरम् । दश्यं स्पृक्ष्यमद्द्यं च तत्सर्वे केशवात्मकम् ॥ ३७ ॥

इसके सिवा श्रद्धायुक्त नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकुने कहा था कि मृत्युलोक्तमें विष्णुभक्त व्यक्ति यमके शासन-विषयसे वाहर हैं। वही जिह्वा है जो हिरक्ता गुणगान करनी है, वही चित्त है जो उनमें लीन है, वे ही हाथ प्रशंसाके योग्य हैं जो उनकी अर्चना करते हैं। जो हाथ श्रीहरिके दोनों चरण-कमलोंकी अर्चना नहीं करते, वे हाथ नहीं हैं, अपितु वृक्षकी शाखामें लगे हुए आगेके पल्लव हैं। जो जिह्वा हरिके गुणोंका वर्णन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, अपितु कण्टशालक—जिह्वासे युक्त मेटकका कण्ठ (केवल दिखावेके लिये लगी हुई निकम्मी जीम) अथवा अन्य कोई रोग है। श्रद्धापूर्वक विष्णुके चरण-कमलका अर्चन न करनेवाला मनुष्य जीता हुआ ही मरे हुएके समान है और वन्युजनोके लिये शोचनीय है। मै यह सत्य कहता हूँ कि वासुदेवके पूजनमें सर्वदा रत रहनेवाले मनुष्य मरनेपर भी शोचनीय नहीं होते। समस्त शारीरिक मानसिक, वाचिक, मृत्, अमूर्त, जङ्गम, स्थावर, दश्य, स्पृश्य एवं अदृश्य समस्त पदार्थ विष्णु-खरूप हैं। ३१–३०।।

येनार्चितो हि भगवान् चतुर्घा वै त्रिविक्रमः। तेनार्चिता न संदेहो छोकाः सामरदानवाः॥ ३८॥ यथा रत्नानि जलघेरसंख्येयानि पुत्रकः। तथा गुणा हि देवस्य त्वसंख्यातास्तु चिक्रणः॥ ३९॥ ये शङ्ख्यकाञ्जकरं सञ्चाङ्किणं खगेन्द्रकेतुं वरदं श्रियः पविष्र्।

समाश्रयन्ते भवभीतिनाशनं संसारगतं न पतन्ति ते पुनः॥४०॥ येषां मनिस गोविन्दो निवासी सततं वळे। न ते परिभवं यान्ति न मृत्योरुद्धिजन्ति च॥४१॥ देवं शार्क्षधरं विष्णुं ये प्रपन्नाः परायणम्। न तेषां यमसालाष्ट्रयं न च ते नरकोकसः॥४२॥ न तां गित प्राप्नुवन्ति श्रुतिशास्त्रविशारदाः। विष्रा दानवशार्द्रूल विष्णुभक्ता वजन्ति याम्॥४२॥ या गितिदैत्यशार्द्रूल हतानां तु महाहवे। ततोऽधिकां गित यान्ति विष्णुभक्ता नरोत्तमाः॥४४॥

त्रिविक्रम भगवान्की चार प्रकारसे अर्चना करनेवाले मनुष्योने निःसन्देह सुर और असुर-सिहत सम्पूर्ण लोकोका पूजन कर लिया है। पुत्र ! जिस प्रकार समुद्रके रत्न अर्नागनत हैं, उसी प्रकार चक्र धारण करनेवाले विष्णुके गुण भी असंख्य है। हाथोमे शह्व, चक्र, कमल एवं शार्क्षधनुप धारण करनेवाले गरुडध्वज, भवभीतिके नाश करनेवाले वरदानी लक्ष्मीपितका आश्रय प्रहण करनेवाले मनुष्य फिर संसारक्ष्मी गड्ढेमे नहीं पड़ते। बले ! जिनके मनमे गोविन्द निरन्तर निवास करते हैं, उनका अनादर नहीं होता और वे मृत्युसे आतिङ्कृत नहीं होते। मोक्ष-प्राप्त करनेके श्रेष्ठ शरण स्थान शार्ड्डधरदेव विष्णुकी शरणमें पहुँचे मनुष्योको यमलोक या नरकमे नहीं जाना पड़ता। दानवश्रेष्ठ ! वेदशासमे कुशल ब्राह्मणोको वह गित नहीं प्राप्त होती जो गित विष्णुभक्त प्राप्त करते हैं। दैस्यश्रेष्ठ ! महान् युद्धमें मारे गये व्यक्ति जो गित प्राप्त करते हैं, उस नरश्रेष्ठ विष्णुभक्तको उससे भी उत्तम गित प्राप्त होती है ॥ ३८—४४॥

या गतिर्धर्मशीलानां सारिवकानां महात्मनाम् । सा गतिर्गिदिता दैत्य भगवत्सेविनामि ॥ ४५ ॥ सर्वाचासं वासुदेवं सूक्ष्ममञ्यक्तविग्रहम् । प्रविश्वनित महात्मानं तङ्गका नान्यचेतसः ॥ ४६ ॥ अनन्यमनसो अदत्या ये नमस्यन्ति केशयम् । शुच्यस्ते महात्मानस्तीर्थभूता भवन्ति ते ॥ ४७ ॥ गच्छन् तिष्टन् स्वपन्न जात्रत पिवन्नश्चनश्चभीक्ष्णशः ।

गच्छन् तिष्ठन् खपञ् जाञ्रत् पिवन्नश्ननन्नभीक्ष्णशः। ध्यायन् नारायणं यस्तु न ततोऽन्पोऽस्ति पुण्यभाक्। वैद्धण्ठं खन्नपरश्चं भववन्धसमुच्छिद्म्॥ ४८॥ प्रणिपत्य यथान्यायं संसारे न पुनर्भवेत्। क्षेत्रेषु वसते नित्यं क्रीडन्नास्तेऽसितश्चतिः॥ ४९॥ आसीनः सर्वदेहेषु कर्मिभिनं स वध्यते। येषां विष्णुः प्रियो नित्यं ते विष्णोः सततं प्रियाः॥ ५०॥ न ते पुनः सम्भवित तङ्ककास्तत्परायणाः। ध्यायेद् व्याद्रं यस्तु भक्तिनम्रोऽर्चयेत वा॥ ५१॥ न स संसारपहेऽसिन् मण्डते दानवेश्वर।

कल्यसुरथाय ये अक्त्या खरन्ति मधुसुद्दनम्। स्तुवन्त्वण्यभिश्युण्वन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५२ ॥

दैत्य ! धर्मशील, सात्त्विक महात्पाओं को गित प्राप्त होती है, भगवद्गकों की भी वही गित कही गयी है । अनन्यश्रद्धासे भगवान् की भिक्त करनेवाले सर्वावास, स्रूक्ष, अव्यक्त शरीरवाले महात्मा वासुदेवमे प्रवेश करते हैं । अनन्यसनसे श्रद्धापूर्वक केशवको नमन करनेवाले मनुष्य पित्रत्र एवं तीर्थ खरूप होते हैं । चलते, खड़े, सोते, जागते एवं खाते-पीते हुए निरन्तर नारायणका ध्यान करनेवालेसे अधिक पुण्यका योग्य अधिकारी कोई नहीं होता । विधानानुकूल संसार-वन्यनका समुच्छेद करनेवाले खड़्न और परशु धारण करनेवाले वैकुण्ठदेवको नमस्कार करनेसे ससारमे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता । क्षेत्रमे निवास करते हुए सर्वदा क्रीडा करनेवाला अभितकात्तिमान् कृष्णभक्त समस्त शरीरोमें रहनेपर भी उनके कर्मों वन्धनमे नहीं पड़ता । विष्णु जिन्हे नित्य प्रिय हैं, वे सर्वदा

विष्णुके प्रिय होते हैं । दामोदरका चिन्तन करनेवाले उनके भक्त, उनके शरणागत अथवा श्रद्धापूर्वक उनका अर्चन करनेवाले मनुष्य फिर जन्म प्रहण नहीं करते । दानवेश्वर ! प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूर्वक मधुसूदनका चिन्तन करनेवाले मनुष्य इस संसाररूपी कीचड़में नहीं फँसते । उनका गुणगान करनेवाले ज्वं गुणोको श्रवण करनेवाले मनुष्य कठिनाइयोंको पार कर जाते हैं ॥ १५-५२ ॥

हरिवाक्यासृतं पीत्वा विमलैः श्रोत्रभाजनैः। प्रहृप्यति मनो येपां हुर्गाण्यतिनर्गति तं॥ ५३॥ येषां चक्रगदापाणौ भिक्तरव्यभिचारिणी। ते यान्ति नियतं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः॥ ५४॥ विष्णुकर्मप्रसक्तानां भक्तानां या परा गतिः। सा तु जन्मसहस्रोण न तपोभिरवाण्यते॥ ५५॥ किं जप्यस्तस्य मन्त्रेवां किं नपोभिः किमाश्रमेः। यस्य नास्ति परा भिक्तः सततं मधुसृद्ने॥ ५६॥ वृथा यक्षा वृथा वेदा वृथा दानं वृथा श्रुतम्। वृथा नपश्च कीर्तिश्च यो हेष्टि मधुसृद्दनम्॥ ५७॥ किं तस्य वहुभिर्मन्त्रैभिक्तर्यस्य जनार्दने। नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाथकः॥ ५८॥ विष्णुरेव गतिर्येपां कुतस्तेपां पराजयः। यपाभिन्दीवरद्यामो हृद्यस्थो जनार्दनः॥ ५९॥ सर्वमङ्गल्यं वरेण्यं वरदं प्रभुम्। नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्॥ ६०॥

विमल कर्णरूपी पात्रोंसे अमृतरूपी हरिक वचनोका पान कर ( श्रवण कर ) जिनका मन अत्यत्त आह्रादित होता है वे किटनाइयोको पार कर जाते हैं । चक्र-गदाधारी विण्णुमें स्थिर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्य नि संदेह योगेश्वर हिंदिक स्थानमें जाते हैं । विण्णुकी सेवामें तत्पर रहनेवाले मन्ताकों जो श्रेष्ठ गित प्राप्त होती है वह हजारों जन्मोंके भी तपसे नहीं प्राप्त हो सकती । मधुसूदनमें निरन्तर पराभिक्तिसे रिहत मनुष्योंके जप, मन्त्र, तप एवं आश्रमोंसे न्या लाभ ! मधुसूदनसे द्वेष करनेवाले मनुष्योंके यज्ञ, वेद, दान, ज्ञान, तप एवं कीर्ति व्यर्थ हैं । जनार्दनमें श्रद्धा रखनेवालोंको बहुत-से मन्त्रोंसे क्या लाभ ! 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र सभी अर्थोंका सिद्ध करनेवाला है । जिनकी गित विष्णु हैं एवं जिनके हृदयमें नील कमलके समान स्थाम वर्णवाले जनार्दन अवस्थित हैं, उनकी हार कहाँ सम्भव है ! सभी मङ्गलोंके मङ्गलम् तिं, वरेण्य, वरदानी प्रभु नारायणको नमस्कार कर समस्त कर्म करना चाहिये ॥ ५३—६०॥

विष्ठयो व्यतिपाताइच येऽन्ये दुर्नातिसम्भवाः। ते नामस्मरणाद्विष्णोर्नाशं यान्ति महासुर॥६१॥ तीर्थकोटिसहस्राणि तीर्थकोटिशतानि च। नारायणप्रणामस्य कलां नार्हन्ति पोडशीम्॥६२॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णोर्नाम्गनुर्कार्तनात्॥६३॥ प्राप्तुवन्ति न ताँल्लोकान् व्रतिनो वा तपस्तिनः। प्राप्यन्ते ये तु स्वष्णस्य नमस्कारपरैनरः॥६४॥ योऽप्यन्यदेवताभक्तो मिथ्यार्चयति केशवम्। सोऽपि गच्छिति साधूनां स्थानं पुण्यकृतां महत्॥६५॥ सातत्येन हषीकेशं पूजियत्वा तु यत्फलम्। सुचीर्णतपसां नृणां तत् फलं न कदाचन॥६६॥ जिसन्थ्यं पञ्चनामं तु ये स्वरन्ति सुमेथसः। ते लभन्त्युपवासस्य फलं नास्त्यत्र संशयः॥६७॥ प्रा

महासुर ! विष्टियाँ, व्यतिपात एवं दुर्नीतिसे उत्पन्न हुई अन्य सभी आपत्तियाँ विण्णुके नामका स्मरण करनेसे विनष्ट हो जाती हैं । सौ करोड़ एवं हजारों करोड़ तीर्य भी नारायणको प्रणाम करनेकी सोलहवीं कलाके भी वरावर नहीं हैं । मृत्युलोकमें जितने तीर्य और पवित्र स्थान—देवस्थान हैं, वे सभी विण्णुके नामके संकीर्तनसे प्राप्त होते हैं । श्रीकृष्णको नमन करनेवाले मनुष्य जिन लोकोको प्राप्त करते हैं, उन्हें व्रत करनेवाले या तपस्या करनेवाले लोग नहीं प्राप्त करते । अन्य देवताका भक्त होते हुए केशवकी आडम्बरपूर्ण भर्चना करनेवाला मनुष्य भी पुण्यकम करनेवाले साधुलोंके महान् स्थानको प्राप्त करता है । ग्रुपीकेशके निरनार पूजनसे जो फल प्राप्त

होता है घोर तप करनेवाले मनुष्योको वह फल कभी नहीं प्राप्त होता । तीनों संध्याओके समयमे पद्मनाभका स्मरण करनेवाले बुद्धिमान् पुरुपोंको निस्संदेह उपवासका फल प्राप्त होता है ॥ ६१–६७ ॥

सततं शास्त्रहष्टेन कर्मणा हरिमर्चय । तत्त्रसादात् परां सिद्धिं वले प्राप्स्यसि शाश्वतीम् ॥ ६८ ॥ तन्मना भव तद्भक्तस्तद्याजी तं नमस्कुरु । तमेवाश्रित्य देवेशं सुखं प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ ६९ ॥

आद्यं ह्यनन्तमजरं हिर्मिन्ययं च ये वै सारन्त्यहरहर्नृवरा भुविस्थाः। सर्वत्रगं ग्रुभदं ब्रह्ममयं पुराणं ते यान्ति वैष्णवपदं ध्रुवमक्षयञ्च॥ ७०॥ ये मानवा विगतरागपरापरज्ञा नारायणं सुरगुरुं सततं सारन्ति। ते धौतपाण्डुरपुदा इव राजहंसाः संसारसागरज्ञस्य तरन्ति पारम्॥ ७१॥ ध्यायन्ति ये सतत्मच्युतमीशितारं निष्कत्मषं प्रवरपद्मद्लायताक्षम्। ध्यानेन तेन हतकित्विषवेदनास्ते मातुः पयोधररसं न पुनः पिवन्ति॥ ७२॥

च्यानेन तेन इतकि ित्विषवेदनास्ते मातुः पयोधररसं न पुनः पिवन्ति ॥ ७२ ॥ बले ! शास्त्रोमें वर्णित कर्मद्वारा निरन्तर हिरका अर्चन करो । उनके प्रसादसे निरन्तर स्थिर रहनेवाली उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे । पुत्र ! तुम तन्मना, तद्भक्त एवं उनका भजन करनेवाला होकर उन्हे नमन करो; उन देवेशका ही आश्रय प्रहण कर तुम सुख प्राप्त करोगे । आद्य, अनन्त, अजर, सर्वत्रगामी, शुभदाता, ब्रह्ममय, पुराण, ब्रन्थय हिरका दिन-रात स्मरण करनेवाले मृत्युलोकके वासी श्रेष्ठ मनुष्य ध्रुव एवं अक्षय वैष्णव पदको प्राप्त करते हैं । जो आसक्तिहीन एवं पर और अपरके ज्ञाता मनुष्य निरन्तर गुरुदेव नारायणका चिन्तन करते हैं वे धुले हुए स्वेत पंखोंबाले राजहंसोंके समान विषय-रूपी जलसे भरे संसार-सागरको पार कर जाते हैं । जो मनुष्य उत्तम कमळ-दळके समान विस्तृत नेत्रोंबाले निर्दोष, नियमन करनेवाले अच्युतका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे उस ध्यानसे पाप-कष्टका नाश हो जानेपर फिर माताके पयोधरका रस नहीं पान करते (उनका पुनर्जन्म नहीं होता।)॥६८—७२॥

ये कीर्तयित वरदं वरपद्मनाभं शङ्खाव्जचकवरचापगदासिहस्तम्।
पद्मालयावदनपङ्कजषट्पदाख्यं नृनं प्रयान्ति सदनं मधुद्यातिनस्ते॥ ७३॥
प्रयानित ये भिक्तपरा मचुष्याः संकीर्त्यमानं भगवन्तमाद्यम्।
ते जुक्तपापाः खुखिनो भवन्ति यथाऽमृतप्राद्यानतिर्पतास्तु॥ ७४॥
तस्माद् ध्यानं स्वरणं कीर्तनं वा नाम्नां श्रवणं पठतां सज्जनाताम्।
कार्यं विष्णोः श्रद्दधानमेनुष्येः पूजातुल्यं तत् प्रद्यांसन्ति देवाः॥ ७५॥
बाह्यस्तथाऽन्तःकरणैरविकृवैयों नार्चयेत् केद्यवमीशितारम्।
पुष्पेश्च पत्रैर्जलपञ्चवादिभिर्मृनं स मुद्यो विधितस्करेण॥ ७६॥
हति श्रीद्यामगदुराणे विववतितमोऽध्यायः॥ ९३॥

हार्थोमें शहु, कमल, चक्र, श्रेष्ठ धनुष, गदा तथा तल्यार धारण करनेवाले, लक्ष्मीके मुखकमलके भ्रमर, वर देनेवाले पद्मनाभका कीर्तन करनेवाले मनुष्य निश्चय ही मधुसूदनका लोक प्राप्त करते हैं। अपृत पीनेसे तृप्त होनंवाले प्राणीके समान भक्तिपरायण मनुष्य आद्य भगवान्का कीर्तन सुनकर पापसे मुक्त एवं सुखी होते हैं। अतः श्रद्धाशील मनुष्यको विष्णुका ध्यान, स्मरण, कीर्तन अथवा पाठ करनेवाले मनुष्योंसे विष्णुके नामोंका श्रवण करना चाहिये। देवगण पूजाके समान उसकी प्रशंसा करते हैं। खस्थ, वाह्य तथा आन्तरिक इन्द्रियोसे जो मनुष्य पुष्प, पन्न, जल एवं पल्लवादिद्वारा शासन करनेवाले केशवका अर्चन नहीं करता, निश्चय ही विधिक्रपी तस्करने इसे छट लिया है॥ ७३—७६॥

इस प्रकार भीवामनपुराणमें तिरातदेवाँ अध्याय समाप्त हुवा ॥ ९३ ॥

# [ अथ चतुर्नवतितमोऽध्यायः ]

#### विहरवाच

भवता कथितं सर्वं समाराध्य जनार्द्नम् । था गितः प्राध्यते छोके तां मे वक्तुमिहार्हस्ति ॥ १ ॥ केनार्चनेन देवस्य प्रीतिः समुपजायते । कानि दानानि शस्तानि प्रीणनाय जगद्गुरोः ॥ २ ॥ उपवासादिकं कार्यं कस्यां तिथ्यां महोद्यम् । कानि पुण्यानि शस्तानि विष्णोस्तुष्टिप्रदानि वै ॥ ३ ॥ यचान्यदिष कर्त्तव्यं हृष्टस्पैरनालसैः । तद्प्यशेपं दैत्येन्द्र ममाख्यातुमिहाईसि ॥ ४ ॥

## चौरानवेवाँ अध्याय प्रारम्भ

( विष्णु-मन्दिर-निर्माण और विष्णुक्त एव वृद्धवावयक्ती महिमाका वर्णन )

विलेने कहा—(तान!) आपने सब कुछ कह दिया। अब आप जनार्दनकी पूजा करनेसे प्राप्त होनेबाछी गितिका कथन करें। किस प्रकारकी आराधना करनेसे बासुदेवको प्रसन्नता होती है ! (उन) जगद्गुरुको प्रसन्न करनेके लिये किस प्रकारके दान करने चाहिये (कौन-सी वस्तुएँ प्रशंसित है !) किस तिथिमें उपवास आदि करनेसे महान् उन्नति होती है ! विष्णुकी प्रीति उत्पन्न करनेवाले कौन-से पवित्र कार्य कहे गये हैं ! दैत्येन्द्र ! आलस्यसे रहित होकर प्रीतिपूर्वक करने योग्य अन्य कार्योका भी वर्णन आप मलीमॉित मुझसे कीजिये॥१-४॥

### महाद उवाच

श्रह्मानैर्भिक्तपरैर्यान्युह्दिय जनार्दनम् । वले दानानि दीयन्ते तानूचुर्मुनयोऽक्षयान् ॥ ५ ॥ ता एव निथयः शस्ता याखभ्यच्यं जगत्पतिम् । तिच्चत्तस्तन्ययो भूत्वा उपवासी नरो भवेत् ॥ ६ ॥ पृजितेषु द्विजेन्द्रेषु पूजितः स्याज्ञनार्दनः । एतान् द्विपन्ति ये मूढास्ते यान्ति नरकं ध्रुवम् ॥ ७ ॥ तान्वयेष्वरो भक्त्या ब्राह्मणान् विष्णुतत्परः । एवमाह हरिः पूर्वं ब्राह्मणा मामकी ततुः ॥ ८ ॥ ब्राह्मणो नायमन्तव्यो द्युधो वाप्यवुधोऽपि वा । सोऽपि दिव्या तन्नुर्विष्णोक्तस्मात् तामर्वयेष्वरः॥ ९ ॥ तान्येव च प्रशस्तानि कुसुमानि महासुर । यानि स्युर्वर्णयुक्तानि रसगन्थयुतानि च ॥ १० ॥ विश्वेषतः प्रवक्ष्यामि पुष्पाणि तिथयस्तथा । दानानि च प्रशस्तानि माधवप्रीणनाय तु ॥ ११ ॥

प्रहादने कहा—बले । श्रद्धासे भरे और भिक्तसे युक्त होकर जनार्डनके उद्देश्यसे जो दान दिये जाते हैं, उन्हें मुनियोन कभी भी विनाश न हांनेवाला (दान) कहा है । वे ही तिथियाँ प्रशंसनीय होती हैं, जिनमें मनुष्य विष्णुकी पूजा करनेके वाद उनमें चित्त एवं मन लगाकर उपवास करता है । ब्राह्मणोकी पूजा करनेसे जनार्दनकी (ही) पूजा होती है । उनसे वैर करनेवाले मृह व्यक्ति निश्चय ही नरकमें जाते हैं । विष्णुमें अनुराग रखनेवाले भिक्तपान् मनुष्यको श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये । पूर्वकालमें विष्णुने यह कहा था कि ब्राह्मण मेरे शरीर हैं । ज्ञानी (हो) अथवा अज्ञानी, (पर) ब्राह्मणका तिरस्कार (कभी) नहीं करना चाहिये । वह विष्णुका शरीर होता है । अतः उसकी पूजा करनी चाहिये । (जहाँतक विष्णुपूजाके किये पुष्पका प्रश्न है,) महासुर ! वर्ण, रस एवं गन्थसे युक्त पुष्प ही उत्तम होते हैं । अब मै माधवकी प्रसन्नताक लिये कहं गये विशेष पुष्पों, तिथियो एवं दानोका (स्पष्टतासे) वर्णन करता हूँ ॥ ५-११॥

जाती शताहा सुमनाः कुन्दं वहुपुरं तथा। वाणं च चम्पकाशोकं करवीरं च यूथिका॥ १२॥ पारिभद्रं पार्टला च वकुलं गिरिशालिनी। तिलकं च जपाकुसुमं पीतकं नागरं त्विप॥ १३॥ पतानि हि प्रशस्तानि कुसुमान्यच्युतार्चने। सुरभीणि तथान्यानि वर्जयित्वा तु केतकीम्॥ १४॥ विल्वपत्रं शमीपत्रं पत्रं भृङ्गमृगाद्भयोः। तमालामलकीपत्रं शस्तं केशवपूजने॥ १५॥ येपामपि हि पुष्पाणि प्रशस्तान्यच्युतार्चने। पल्लवान्यपि तपां स्युः पत्राण्यचीत्रिधौ हरेः॥ १६॥ वीक्ष्यां च प्रवालेन वर्हिषा चाचयेत्तथा। नानाक्ष्येश्चास्त्रुसवैः कमलेन्दोवरादिभिः॥ १७॥ प्रवालेः शुचिभिः इल्ह्इणेर्जलप्रकालितैर्वलं। वनस्पतानामच्चेत तथा वृ्वात्रपल्लवैः॥ १८॥ चन्दनेनानुलिम्पत सुङ्गमेन प्रयत्नतः। उशीरपत्रकाश्यां च तथा कालायकादिना॥ १८॥ महिपाल्यं कणं दारु सिह्नकं सागरुं सिता। शङ्गं जानाकलं श्रीशे धृपानि स्युः प्रियाणि वै॥ २०॥

अध्युत ( श्रीविष्णु ) की अर्चनाक लिये—मालती, शतावरी, चमेली, कुन्द, गुलाव, बहुपुट, वाण, चम्पा, अशोक, कतर, जही, पारिमद्र, पाटल, मेलिसिरी, गिरिशां िनी, तिलक, अइंहल, पीतक एवं नागर नामक पुष्प उत्तम है। इनके सिवा केतकीको छोड़कर अन्य सुगन्यित पुष्प की श्रेष्ठ है। कशवक पूजनमे विल्वपन्न, शमीपन्न, सङ्ग एवं मृगाङ्कके पन्न, तमार तथा आमरकीके पत्र प्रशंसनीय है। अन्युतक अर्चनमे जिन बृक्षोंक पुष्पोंका प्रयोग होता है उनके पलस्व एवं पत्र की विष्णुक्त पूजनके लिये प्रशस्तिय होते हैं। वीरुवाक किसलय एवं कुश तथा जलमे उत्पन्न होनेवाल अनेक प्रकारके कमन्य एवं इन्दीवरादिसे विष्णुक्ता पूजन करना चाहिये। बले प्रयत्नपूर्वक चन्दन, कुङ्कम, उशीर, खश, पश्रक्ष एवं कालीयक आदिसे विष्णुक्ता अनुलेपन करना चाहिये। श्रीविष्णुक्तो महिष नामक कण, दारु, सिङ्कक, अगरु, सिता, शङ्घ एवं जातीफलका धूप प्रिय होता है। १२—२०॥

ह्विपा संस्कृता ये तु यवगे।यूमशालयः। तिलमुद्राद्यां सापा ब्रीह्मश्च िया हरेः॥ २१ ॥ गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि चानघ। वस्त्रान्नस्वर्णदानानि प्रीतये मधुघातिनः॥ २२ ॥ माघमासे तिला देयास्तिलथेनुश्च दानव। रून्धनार्दानि च तथा माधवप्रीणनाय तु॥ २३ ॥ पाल्गुने ब्रीह्यो सुद्रा वस्त्रकृष्णाजिनादिकम्। गाविन्द्र्याणनार्थाय दातन्यं पुरुप्पेमेः॥ २४ ॥ चैत्रे चित्राणि वस्त्राणि रायनान्यासनानि च। विष्णोः प्रीत्यर्थमेतानि दयानि ब्राह्मणेष्वध॥ २५ ॥ गन्धमाल्यानि दयानि वैद्याने वैद्याने वैद्याने वैद्याने वैद्याने वैद्याने वैद्याने सुरुप्द्रनतुष्ट्ये॥ २६ ॥ उद्कुम्भाय्युधेनुं च तालवृन्तं सुन्नन्द्रनम्। त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं साधुसिः सदा॥ २७ ॥ उपानयुगलं छत्रं लवणामलकादिकम्। आपादे वामनप्रीत्ये दातव्यानि तु भक्तितः॥ २८ ॥

वृतसे संस्कृत जी, गेहूँ, शालिबान्य, तिज, मूँग, उड़द और अन हिस्तो प्रिय हैं। हे निष्पाप ! मधुस्द्नको गो, पित्रत्र भूमि, वस्त्र, अन्न और सोनेक दान प्रिय होते हैं। दानव ! माघमासमे माधवकी प्रसन्नताके लिये तिल, तिलचेनु एव इन्चनादिका दान करना चाहिये। महान् पुरुशेको गोविन्दकी प्रीतिके लिये फाल्गुन मासमे चावल, मूँग, बल तथा कृष्णप्रगचर्म दान करना चाहिये। चेत्र मासमे विष्णुकी प्रीतिके लिये मासणे भाँनि-भाँतिक बल्ल, शख्या एवं आसनोका दान करना चाहिये। मधुसूद्रनकी प्रीतिके लिये बैशाख मासमे श्रेष्ठ ब्राह्मणोको सुगन्वित गन्व एवं माल्योका दान करना चाहिये। त्रिविक्रमकी प्रीतिके लिये सज्जन व्यक्तिको जलका घड़ा, जलचेनु, ताड़का पखा तथा सुन्दर चन्दनका दान करना चाहिये। भगवान् वामनकी प्रीतिके लिये आयाद मासमे भित्तपूर्वक म्तेका जोड़ा, छत्र, लग्ग एवं आंवले आदिका दान करना चाहिये। २१–२८॥

घृतं च क्षीरक्तस्माश्च घृतधेनुफलानि च।श्रावणे श्रीधरपीत्ये दातव्यानि विपश्चिता॥ २९॥ मासि भाद्रपदे द्यात् पायसं मधुसर्पिपो। हपीकेशशीणनार्थं लवणं सगुडोदनम्॥ ३०॥ तिलास्तुरङ्गं चृषमं दिघ ताम्रायसादिकम्। पीत्यर्थं पद्मनासस्य द्यमाद्वयुजे नरेः॥ ३१॥ रजतं कनकं दीपान् मणिमुक्ताफलादिकम्। दामोद्रस्य तुप्रवर्धं पद्घात् कार्तिकं नरः॥ ३२॥ खरोष्ट्राश्वतरान् नागान् यानयुग्यमजाविकम्। दातव्यं केशवशीत्ये मासि मार्गशिरं नरेः॥ ३३॥ प्रासाद्वनगरादीनि गृहप्रावरणादिकम्। नारायणस्य तुष्ट्यर्थं पोषे देयानि भक्तितः॥ ३४॥ दासीद्रासमलङ्कारमन्नं पड्रससंयुतम्। पुरुषोत्तमस्य तुष्ट्यर्थं पोषे देयानि भक्तितः॥ ३५॥ यद्यदिप्रतमं किच्चिद्यद्वाप्यस्ति ग्रुचे गरे। तत्तिद्वः देयं प्रीत्यर्थं देवदेवाय चिक्रणे॥ ३६॥

बुद्धिमान् मनुष्यको श्रीवरकी प्रसन्नताके लिये श्रावण मासमे घी और दूबसे भरे घड़े, घृत, घेतु एवं फलोका दान करना चाहिये । भाद्रपद मासमे ह्यीकेशकी प्रसन्नताक लिये पायस, मधु, घी, नमक और गुणसे बनाये गये मीठे भातका दान करना चाहिये । मनुष्याको पद्मनाभकी प्रसन्नताक लिये आश्विन मासमे तिल, घोड़ा, बैल, दही, ताँवा और लोहे आदिका दान करना चाहिये । मनुष्याको दामोदरकी संतुष्टिके लिये कार्तिक मासमे चाँदी, सोना, दीप, मणि, मुक्ता और फल आदिका दान करना चाहिये । मनुष्योंको केशक्की प्रीतिक लिये मार्गशीर्ष (अगहन) मासमे खर, उप्टू, खन्चर, हाथी, सामान ढोनेवाला बकरा एवं मेडका दान करना चाहिये । नारायणकी संतुष्टिके लिये पौप मासमे श्रद्धापूर्वक प्रासाद, नगर, गृह एवं ओढ़नेके वस्न आदिका दान करना चाहिये । पुरुपोत्तमकी संतुष्टिके लिये सभी समय दासी, दास, आभूषण एवं मधुर आदि व ्रसोसे युक्त अनका दान करना चाहिये । चक्त धारण करनेवाले देवाविद्वकी प्रसन्तताके लिये ध्रपनी जो सबसे अविक इच्छित वस्तु हो अथवा घरमें जो वस्तु पवित्र हो उसका दान करना चाहिये ॥ २९–२६॥

यः कारयेन्मिन्द्रं केशवस्य पुण्याँक्लोकान् स जयेच्छाइवतान् वै। इत्त्रारामान् पुष्पफलाभिपन्नान् भोगान् भुङ्के कामतः इलावनीयान् ॥ ३७॥

पितामहस्य पुरतः कुलान्यप्रां तु यानि च। तारयेदातमता सार्धे विष्णोर्मन्दिरकारकः॥ ३८॥ समाश्च पितरो दैत्य गाथा गायन्ति योगिनः। पुरतो यद्वसिंहस्य ज्यामग्रस्य तपित्वनः॥ ३९॥ अपि नः स छले किश्चद् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्ता यो भविष्यति ग्रुविन्नतः॥ ४०॥ अपि नः सन्तरो जायेद् विष्ण्वालयविलेपनम्। सम्मार्जनं च धर्मातमा करिष्यति च भक्तितः॥ ४१॥ विष नः सन्तरौ जातौ ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीएं पुष्पानुलेपनम्॥ ४२॥ सहापातक्रयुक्तो वा पातकी चोपपातकी। विमुक्तपायो अवित विष्ण्वायतनचित्रकृत्॥ ४३॥

केशवभगवान्का मन्दिर-निर्माण करानेवाळा मनुष्य सतत स्थायी पुण्यळोकोको प्राप्त करता है। इल-फळवाले वाटिकाओका दान करनेवाळा इच्छानुसार प्रशंसनीय भोगोका उपमोग करता है। विष्णुभगवान्के मन्दिरका निर्माण करानेवाळा पुरुष अपने पितामहसे आगेके आठ कुळपुरुषोक्ता उद्धार करता है। देत्य ! पितरोने यदुश्रेष्ठ योगी एवं तपत्वी ज्यामधके सामने इस गायाका वर्णन किया था। क्या हमारे कुळमे पित्र वत धारण करनेवाळा इस प्रकारका कोई विष्णुभक्त उत्पन्न होगा जो हरिका मन्दिर वनवायेगा ? क्या हमारी सन्तितमे कोई विष्णुमन्दिरमें श्रद्धापूर्वक चूने आदिसे सफाई करानेवाळा और झाडू देनेवाळा धार्मिक उत्पन्न होगा ! क्या हमारी सन्तितमें श्रे इत्याहित स्थाहित स्थाहि

चन्दन आदि प्रदान करेगा ! महापातकी, पातकी अथवा उपपातकी व्यक्ति विष्णुमन्दिरको भॅति-भॅतिके रंगोसे सजाकर अथवा दिव्य चित्र वनाकर पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ३७–४३॥

इत्यं पितृणां वचनं श्रुत्वा नृपितसत्तमः। चकारायतनं भूम्यां खयं च ित्म्पतासुर ॥ ४४ ॥ विभूतिभिः केशवस्य केशवाराधने रतः। नानाधातुविकारैश्च पञ्चवणैश्च चित्रकैः ॥ ४५ ॥ दस्त दीपानि विधिवद् वासुदेवालये वले। सुगन्धितलपूर्णानि घृतपूर्णानि च खयम् ॥ ४६ ॥ नानावर्णा वैजयन्त्यो महारजनरिक्षताः। मिल्लिष्ठा नवरङ्गीयाः व्वेतपाटिकाश्रिताः ॥ ४५ ॥ आरामा विविधा हद्याः पुष्पाद्याः फलशालिनः। लतापत्लवसंखन्ना देवदारुभिरावृताः ॥ ४८ ॥ कारिताश्च महामञ्चाधिष्ठिताः कुशलैर्जनैः। पोरोगविवधानकै रत्नसंस्कारिभिर्दृतेः ॥ ४९ ॥ तेषु नित्यं प्रपूज्यन्ते यतयो ब्रह्मचारिणः। श्रोत्रिया क्षानसम्पन्ना दीनान्धविकलादयः॥ ५० ॥ इत्यं स नृपितः कृत्वा श्रद्धानो जितेन्द्रियः। ज्यामघो विष्णुनिलयं गत इत्यनुशुश्रुमः॥ ५१ ॥

असुर ! पितृगणके इस प्रकारके वचनको सुनकर उस नृपश्रेष्ठने पृथ्वीपर मन्दिरका निर्माण करवाया । वह स्वयं उसमे चूने आदिसे सफाई तथा धोना-पोंछना आदि करता था । वह केशवकी विभूतियों, नाना प्रकारकी धातुओंसे निर्मित वस्तुओ तथा पाँच वर्णके तिलकोंसे पूजा करने लगा । वले ! उसने वासुदेवके मन्दिरमे खयं विधिपूर्वक सुगन्धित तेल एवं वीसे भरे दीपकका दान किया । ( उसने विष्णुमन्दिरमे ) कुसुम्म मजीठके रंगमें एंगे श्वेत एवं लाल वर्णके तथा नौ रंगोवाले भाँति-भाँतिके ध्वजोंको आरोपित किया । ( उसने ) पुष्पों, फलों, लतापल्लवों तथा देवदारु आदि भाँति-भाँतिके वृक्षोसे पूर्ण उद्यानोंका निर्माण कराया । पाकशालाके अध्यक्षके विधानको जाननेवाले एवं रत्नोंसे अलंकत करनेवाले अत्यन्त कुशल पुरुगोंसे अधिष्ठित बड़े-बड़े मञ्चोंका निर्माण करवाया । उनमें प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियो, ज्ञानियों, श्रोत्रियों, दीनों, अन्धों एवं विकलाङ्गों—लगड़े-छले धादि पुरुषोंका सत्कार होता था । हमलोगोंने सुना है कि ऐसा कार्य करनेसे श्रद्धावान् और जितेन्द्रिय राजा ष्यामवने विष्णुलोकको प्राप्त कर लिया ॥ ४४—५१ ॥

समेव चाद्यापि वले मार्गं ज्यामधकारितम् । व्रजन्ति नरद्यार्दूल विष्णुलोक्तिगीषवः ॥ ५२ ॥ तसात् त्वमपि राजेन्द्र कारयखालयं हरेः । तसर्वयख यत्नेन व्राह्मणांश्च वहुश्चनान् । पौराणिकान् विद्योषेण सदाचाररताञ् द्युचीन् ॥ ५३ ॥ वासोभिर्भूषणे रत्नैगोंभिर्भूकनकादिभिः । विभवे सति देवस्य प्रीणनं कुरु चिक्तणः ॥ ५४ ॥ पदं क्रियायोगरतस्य तेऽच नूनं सुरारिः शुभदो भविष्यति । नरा न सीदन्ति वले समाश्चिता विसुं जगन्नाथमनन्तमञ्जुतम् ॥ ५५ ॥

बले ! विण्णुलोककी प्राप्तिकी कामना करनेवाले पुरुष आज भी राजा ज्यामघद्वारा प्रदर्शित उसी मार्गका आश्रय लेते हैं । इसिलये राजेन्द्र ! तुम भी हरिका मन्दिर बनवाओ और प्रयत्नपूर्वक उन हरि, बहुश्रुत ब्राह्मणों एवं विशेष रूपसे सदाचारपरायण पित्र पुराण जानने और प्रवचन करनेवालोका पूजन करो । ऐश्वर्य रहनेपर वस्त्र, आभूषण, रहन, गौ, पृथ्वी एवं खर्ण आदि-( के दान-) द्वारा चक्रधर विण्णुको प्रसल करो । तुम्हारे इस प्रकारकी किया करनेमे तत्पर रहनेपर मुरारि निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे । बले ! खनन्त धन्युत विश्व जगनायका आश्रय प्रहण करनेवाले व्यक्ति दुखी नहीं होते ॥ ५२—५५ ॥

### पुलर्ख उवाच

इत्येवसुक्त्वा वचनं दिनीश्वरा वैरोचनं गत्यमनुत्तमं हि। सम्पृजितरतेन विसुक्तिमाययौ सम्पृणंकामा ६िपाद्भक्तः॥५६॥ गत हि तस्मिन् सुदित णितामहे बलेक्भा मिन्द्रिमिन्दुवर्णम्। महेन्द्रशिलिपववराऽथ करावं स कार्यामास्य महामहीयान्॥५७॥ स्वयं लगार्यासहिनश्चकार देवालेष मार्जनलेपनादिकाः। क्रिया महात्मा यवशर्कराद्या विल चकाराप्रितमां मधुद्वहः॥५८॥ दीपमदानं खयमायतादी विन्ध्यावर्ण विष्णुगृहे चकार। गेयं स धर्मथ्रवणं च धीमान् परिणिकविषयररेकारयन्॥५९॥

पुरुस्त्यजी वे। छं—विन्नं इस प्रकार सन्य तथा श्रेष्ठ वचन कहने के बाद विन्युमगदान् के चरणीमें अनुराग रखने वाले सफलमनोर्थ दिनीक्षर प्रहाद बिल्हारा किये गये सकारको ग्रहण कर मोधमानकी और प्रस्थित हो गये। विनामह प्रहादके प्रसन्न होकर चले जानेपर बिल्हा महल चन्द्रमाकी भानि प्रकाशित होने छगा। महामहिम उस-(विन-) ने विश्वकर्मासे केहावका मन्दिर निमिन करवाया। विश्व खयं अपनी पन्नीके साथ उस देवालयमे मार्जन, लेपन आदि किया है करने छगा। मश्चमृद्दनके छिय महान्मा विन्नं की एवं शकर आदिका उत्तम नैवेद्य निवंदित किया। विशालनयना विन्थावली खयं विष्णुमन्दिरमें दीपदान करने लगी। बुद्रिमान् विष्ठ प्रराणवेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे धार्मिक प्रवचन करवाने छगा॥ ५६—५९॥

तथाविधसासुरपुद्गवस्य धर्मे सुमार्गे प्रतिसंस्थितस्य । जगन्पतिर्दिग्यवपुर्जनार्दनस्तस्थां महातमा चिट्रद्मणाय ॥ ६० ॥ स्यायुतामं सुसळं प्रगृद्ध निन्नन् स दुष्टागरियूप्रपाटान् । द्वारि स्थितो न प्रद्दा प्रवशं प्राकारगुप्ते बिट्नों गृहं तु ॥ ६१ ॥ द्वारि स्थिते धार्तार रखपांछ नारायणे सर्गुणाभिरामे । प्रासादमध्ये धरिमीशितारमभ्यर्चयामास सुर्पिसुस्यन् ॥ ६२ ॥ सस्तार नित्यं हरिभापितानि स तस्य जातो विनयाहुशस्तु ॥ ६२ ॥

उस प्रकारक धर्ममार्गम स्थित रहनेवाले अमुरोमें श्रेष्ठ बिन्दि रक्षाके लिये दिव्य द्वारीर धारण करनेवाले जगत्यति परमान्मा जनार्दन (वहाँ) विराजनं लगे । वे द्वारपर रहते हुए दम हजार सूर्योके समान तेजवाले मुसलको लेकर दुछ राष्ट्रओं के यूथपनियोका संहार करते एवं प्राचीर-(परकाटा-)से रक्षित विलक्षे भवनमें किसीको प्रवेश नहीं करने देते थे । सभी गुणासे युन्दर लगनेवाले विवाता नारायणके द्वारपाल होनेपर वित्र भी अपने महलके भीतर निरन्तर सुरो एवं ऋषियोमें सर्वश्रेष्ठ नियमनकर्ता हरिका पूजन करने लगा । असुरराज विष्ठ इस प्रकार हरिके चरणकमलोका अर्चन करते हुए नित्य हरिके वचनोंको स्मरण किया करता था । वह (नियम) उसके लिये विनयका अङ्कर हो गया ॥ ६०—६३ ॥

इदं च वृत्तं सः पपाठ दैत्यराट् स्मरन् सुवाक्यानि गुगः ग्रुआति। तथ्यानि पथ्यानि परत्र चेह पिनामहस्येन्द्रसमस्य वीरः॥६४॥ य वृद्धवाक्यानि समाचरन्ति श्रुत्वा दुरुक्तान्यपि पूर्वतस्तु। स्तिग्धानि पश्चात्रवर्नातशुद्धा मोदन्ति ते नात्र विचारमस्ति॥६५॥ भापमुजंगदृष्टस्य सम्बद्धानस्य सर्वद्रा। वृद्धवाक्यौपया नृनं कुर्वन्ति किल निर्विषस् ॥ ६६ ॥ वृद्धवाक्यामृतं पीत्वा तद्कुक्तमनुमान्य च। या तृप्तिर्जायते पुंसां सोमपाने कुतस्तथा ॥ ६७ ॥ आपन्तो पतितानां येषां वृद्धा न सन्ति शास्तारः। ते शोच्या वन्धूनां जीवन्तोऽपीह सृनतुल्याः ॥ ६८ ॥ आपव्याहगृहीतानां वृद्धाः सन्ति न पण्डिताः। येषां मोक्षयितारो वे तेषां शान्तिनं विद्यते ॥ ६९ ॥ आपज्जलिमग्नानां हियतां व्यसनोर्मिभः। वृद्धवाक्यैर्विना नृनं नैवोत्तारं कथंचन ॥ ७० ॥ तस्माद् यो वृद्धवाक्यानि श्रृणुयाद् विद्धाति च। स सद्यः सिद्धिमाण्कोति यथा वैरोज्जनो विलः ॥ ७१ ॥ इति श्रीवासनपुराणे चतुनंविततमोऽध्यायः॥ ९४ ॥

इन्द्रके समान श्रेष्ठ अपने पितामहके कल्याणप्रद इस लोक तथा परलोकमें कल्याणकारी एवं सुन्दर सध्य वचनोंका स्मरण करते हुए वह वीर दैत्यराज इस वृत्तका पाठ (आवृत्ति) करता था। पूर्वमें कठोरतापूर्वक कहे गये और वादमें नवनीतके समान खिग्ध (कोमल) एवं छुद्ध वृद्धवाक्योंका श्रवण कर तदनुसार आचरण करनेवाले निस्सन्देह आनन्द प्राप्त करते हैं । वृद्धवाक्यरूपी ओषधि आपित्तरूपी संपसे दंशित मन्त्रहीन पुरुपको निस्सन्देह विपसे रहित कर देती है । वृद्धवचनरूपी अमृतको पीने एवं उनके कथनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्योंको जो तृप्ति होती है वैसी तृप्ति सोमपानमें कहाँ है ! वृद्धजन आपित्तमें पड़े हुए जिन मनुष्योंका शासन (मार्गदर्शन) नहीं करते वे वन्धुओंके लिये शोचनीय तथा जीवित ही मरे हुएके समान होते हैं । आपित्तरूपी प्राहसे प्रस्त जिन व्यक्तियोंको वृद्ध ज्ञानी लोग (उससे ) मुक्त करानेवाले नहीं होते उन्हें शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती । आपित्तरूपी जलमें हुवे और व्यसनरूपी लहरोंके यपेड़े खानेवाले पुरुषोंका उद्धार वृद्ध वचनके सिवा अन्य किसी मी प्रकार नहीं हो सकता । अतः वृद्धवचनको सुनने एवं तदनुसार आचरण करनेवाला मनुष्य विरोचन-पुत्र विलेके समान शीव्र सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ६४-७१ ॥

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौरानवेवौँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९४ ॥

## [ अथ पञ्चनवतितमोऽध्यायः ]

पुलस्त्य उवाच

पतन्मया पुण्यतमं पुराणं तुभ्यं तथा नारद कीर्तितं वै। श्रुत्वा च कीर्त्या परया समेतो भक्त्या च विष्णोः पदमभ्युपैति ॥ १ ॥ यथा पापानि पूयन्ते गङ्गावारिविगाहनात्। तथा पुराणश्रवणाद् दुरिनानां विनाशनम्॥ २ ॥ न तस्य रोगा जायन्ते न विपं चाभिचारिकम्। शरीरे च कुळे ब्रह्मन् यः श्रुणोति च वामनम्॥ ३ ॥

श्युणोति नित्यं विधिवच भक्त्या सम्पूजयन् यः प्रणतद्य विष्णुम् । स चार्वमेथस्य सदक्षिणस्य फलं समग्रं परिहीनपापः ॥ ४ ॥ प्राप्नोति दत्तस्य सुवर्णभूमेरद्वस्य गोनागरथस्य चैव । नारी नरद्यापि च पादमेकं श्रुण्वन् शुचिः पुण्यतमः पृथिव्याम् ॥ ५ ॥

पंचानवेवाँ अध्याय प्रारम्भ

( पुराण-वाचन, श्रावण-श्रवण और पठनकी फलश्रुति )

पुलस्त्यजी बोले—नारतजी ! मैने आपसे इस अत्यन्त पावन पुराणका कथन किया है । इसको सुननेसे

णनुष्य उत्तम यश और भक्ति सुप्पन होवल विष्णुलोकको प्राप्त करना है। जैसे गङ्गाजलमें स्नान करने सारे पाप धुल जाने हैं, वैसे ही इस पुराणका अवण करने से मारे पाप नए हो जाने हैं। ब्रयन ! वामनपुराणका अवण करने वाले मनुष्यके शरीर एवं कुलमें रोग तथा अभिन्नार-कर्म-( मार्ग, मोहन, उच्चाटन आहि-) से उत्पन्न वालक प्रभाव नहीं होता। विनयपूर्वक विष्णुका अर्चन करते हुए श्रद्धामे विवानके अनुसार नित्य इस पुराणके सुननेवाले मनुष्यके सारे पाप नए हो जाने हैं और उसे दक्षिणांक महित अव्यमेव यज्ञ करने तथा मोना, भृमि, अस्व, गो, हाथी तथा रथके दानका फल प्राप्त होता है। इस-( पुराण-) का एक चरना ( भाग ) भी सुननेवाला पुरुप तथा स्वी पृथ्वीमें पावन एवं अन्यन्त पुण्यवान् हो जाना है। १-५॥

स्नाने कृते तीर्थवरं सुपुण्यं गङ्गासंक नैमिपपुण्करे वा।

कोकासुम्ने यत् प्रवद्गित विष्नाः प्रयागमासाद्य च माद्रमासे ॥ ६ ॥

स तत्फलं प्राण्य च वामनस्य संकीर्तयन् सात्यमताः पदं हि।
गच्छेत्मया नारद् तेऽद्य चोषतं यद् राजस्त्र्यत्य फलं प्रयच्छेत्॥ ७ ॥

यद् भृमिलोके सुरलोकलभ्ये महत्सुखं प्राण्य नरः समप्रम्।
प्राण्नोति चाम्य श्रवणात्महर्षे सौद्रामणेनास्ति च संगयो मे॥ ८ ॥

रत्नस्य दातस्य च यत्फलं भयेद् यत्स्र्यस्य चेत्द्रोग्रहणे च राहोः।

श्रवस्य दानेन फलं यथोषतं वुमुक्षिते विप्रवरे च साग्निके॥ ९ ॥

हुर्भिक्षसम्पीडितपुत्रभार्ये वामी सदा पोपणतत्परे च।
देवाग्निविप्रपिरते च पिनोः शुश्रुपके भ्रातरि स्थेष्टसाम्ने।

यत्तत्रलं सम्प्रवद्गित द्वाः स तत् फलं स्निते चाग्य पाटात्॥ १०॥

ब्राह्मणलोग अत्यन्त पित्रत्र श्रेष्ठ तीर्थिक जल, गङ्गाजल, निमिपारण्य, पुष्कर, कोकामुख तथा माधमासमें प्रयागमें जाकर स्नान करनेसे जिस फलकी प्रामिका होना वतलाते हैं, एकाप्रमनसे वामनपुराणके एक चरणका कीतन बरते हुए यात्रा करनेवाले पुरुपको (भी) वही फल प्राप्त होता है। नारदजी! मेने आज आपसे उस पुराणको कहा है, जो राजगृय यज्ञका फल देनेवाला है। महर्षे! मुझे इसने कोई संदेह नहीं है कि इसको सुननेसे मनुष्य पृथ्वी एवं देवलोकमे प्राप्त होने योग्य सारे महान् सुखोंको प्रामकर सौत्रामणि नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है। देवगण रत्नदान, राहद्वारा मूर्य एवं चन्द्रके प्रस्त होनेके समय किये गये दान, भूखे, अग्निहोत्री, उत्तम ब्राह्मणको दिये गये अन्नदान, अकालसे पीडित, पुत्र, पत्नी एवं माई-बन्धुके पोपणमें तत्पर पुरुपको दिये गये दान, देवता, अग्नि एवं ब्राह्मणकी सेवामें लगे रहनेवाले व्यक्तिको तथा माता-पिना और ज्येष्ठ भाईको दिये गये दानसे जिस फलका प्राप्त होना वतलाते हैं, वह फल मनुष्य इस-(वामनपुराण-) का पाठ करनेसे प्राप्त कर लेता है। ६—१०॥

चतुर्दशं वामनमाहुरथ्यं श्रुते च यस्यावचयाश्च नाशम्। , प्रयान्ति नास्त्यत्र च संशयो मे महान्ति पापान्यिप नारदाशु॥ ११॥ पाठात् संश्रवणाद् विष्ठ श्रावणाद्पि कस्यचित्। सर्वपापानि नदयन्ति वामनस्य सदा मुने॥ १२॥ इदं रहस्यं परमं तवोक्तं न वाच्यमेतद्धरिभक्तिवर्जिते। हिजस्य निन्दारितहीनदक्षिणे सहेतुवाष्यावृतपापसत्त्वे॥ १३॥ नमो नमः दारणवामनाय नारायणायामितविकामाय । श्रीवार्ङ्गच्हाजिगदायराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ १४ ॥

रत्थं वदेद् यो नियतं मनुष्यः कृष्णभावनः। तस्य विष्णुः पदं मोश्नं ददाति सुरपृजितः॥१५॥ वासकाय प्रदातव्यं गोअूस्वर्णविभूपणम्। वित्तशाद्यं न कर्तव्यं कुर्वन् श्रवणनाशकम्॥१६॥ विस्तर्थं च पटन् गृण्वन् सर्वपापप्रणाशनम्। अस्यारिहतं विप्र सर्वसम्पत्प्रदायकम्॥१७॥ इति श्रीवामनपुराणे पञ्चनवित्तयोऽध्यायः॥९५॥

।। इति श्रीवासनपुराणं समाप्तम् ॥

नारदजी ! वामनपुराण पुराणोंमें चौदहवाँ उत्तम पुराण है । इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि इसका श्रवण करनेसे पापोंका समुदाय एवं महापातक भी शीव्र नष्ट हो जाते हैं । मुने ! व्राह्मणदेव ! वामनपुराणका पाठ कहने, सुनने एवं सुनानेसे सर्वटा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । मैने आपसे यह परम रहस्य कहा है । इसे भगवान्की भक्तिसे रहित व्यक्तिके एवं ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाले भाचारहीन तथा तर्कशील पापी मनुष्यके सामने नहीं कहना चाहिये । दंबोंके कारण वामनरूप धारण करनेवाले अमित पराक्रमी श्रीनारायण भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है और शार्ड्म, चक्र, खड्ग तथा गदा धारण करनेवाले पुरुपोत्तम भगवान्को नमस्कार है । इस प्रकार पो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णमें अपनी मावनाओको समर्पित कर इस वामनपुराणका नित्यपाठ करता है, उसे देवताओसे पूजित भगवान् त्रिष्णु मोक्षपट प्रदान करते है । इस पुराणके वॉचनेवालेको ( पुराणका पाठ करनेवालेको भी ) गो, पृथ्वी एवं खर्णके आमूपण प्रदान करने चाहिये । इसमें धनकी शठता ( शक्तिसे कम दक्षिणा देना ) नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे सुननेके फलका नाश हो जाता है । विप्रदेव ! जलन, ईर्ष्या, रोप आदि दोपोंसे रहित होकर तीनों संध्याओंके समय समस्त पापोंके विनाश करनेवाले इस पुराणका पाठ करने एवं श्रवण करनेसे सभी प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ११-१७॥

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ श्रीवामनपुराण समाप्त

### वामनपुराण-पठन-माहात्म्य

( लेखक--पूज्यपाद अनन्तश्री श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीजी महाराज )

ज्यों गङ्गामे न्हाय पाप नवरे किट जावें। स्यों पुरान नित सुनें मनोवािक्छित फल पावें॥ जो कारन बामन बने, जिनि नारायन नास है। तिनके पद पायोजमे पुनि पुनि पुन्य प्रनाम है॥

पुराणोंके श्रवणसे संसारसे वैराग्य होता है, ज्ञानकी अभिवृद्धि होती है और भगवान्के चरणारिवन्दोंमें अनुराग उत्पन्न होता है । पुराणोंके दस लक्षण तथा उपपुराणोंके पाँच लक्षण बताये हैं । दस लक्षण ये कहे गये हैं—

१—सर्ग (संसारकी उत्पत्ति कैसे होती है।), २—विसर्ग (एक जीवसे दूसरे जीव कैसे होते हैं। जीवकी उपाधिकी सृष्टि), ३—स्थान, ४--पोपण, ५—ऊति, ६—वृत्ति ( जीवन-निर्वाहकी सामग्रीको जुटाना ), ७—रक्षा ( विश्वकी रक्षा भगवान् अवतारादि लेकर कैसे करते हैं । )

८—मन्वन्तर (एक मनु जितने कालतक रहते हैं उतने कालमें) १—मनु, २—उस मन्वन्तरके देवगण, ३—उस मन्वन्तरके देवगण, ३—उस मन्वन्तरके मनुके वंशज, ४—मन्वन्तरका इन्द्र, ५—उस मन्वन्तरके सप्तर्षिगण और ६—उस मन्वन्तरका अंशावतार। ये प्रत्येक मन्वन्तरमे आते हैं। इन छःके वर्णन जिसमे हो, वह मन्वन्तर कहलाता है।

९-वंश ( ब्रह्माजीसे लेकर जो पृथ्वीके राजा हुए हैं उनकी वंशावली ) और वंशानुचरित ( उन राजाओके बंबर्जोंका चरित ), संखा (प्रख्य कैसे होती है), ईशक्या, निरोध और भाश्रय, अथवा हेतु (सृद्धिका कारण जीव ) और—

१०-अपाश्रय ( ब्रह्म )---इन दस वार्तोंका जिसमें वर्णन हो, उसे ही पुराण कहते हैं । पुराणींका मुख्य उद्देश्य आश्रय-खरूप ब्रह्मका ज्ञान ही है। जाप्रत्र खप्न और सुपृप्तिमे परे जो तुरीय तत्त्व है, वही परव्रत परमात्मा है । सृष्टि तथा राजा आदिके चरित्र कदकर पुराण ब्रह्मको ही छक्ष्य कर छितन कराने हैं; जैसे-किसीको भुवतारा दिखाना हो तो पहले वृधकी डाल दिखारेंगे। फिर कहेंगे कि इस टालकी सीधमें जो चमकीछा ताग दीम्ब रहा है, वही ध्रुवताग है । इसी प्रकार अमुक राजा ऐसा था, उसका भगवान्से ऐसा सम्बन्ध हुआ, भगवानने उसके निमित्त यह अवतार लेकर ऐसी-ऐसी छीछाएँ कीं। उन छीछाओंके उपछन्यसे ययार्थ रुक्ष्य जो परव्रत परमात्मा हैं, उन्हींका दोध कराना है; राजाओंकी कथा तो वाणीका विलासमात्र र्धे । परमार्थतत्त्व तो ज्ञान-वैराग्यके द्वारा परवस परमात्माको दिखाना है। इसीलिये श्रीमद्भागवतके अन्तमें श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितमे वाहा था-राजन्! मैंने तुमको बहुत-से ऐसे गजाओंकी कथाएँ सुनायी हैं, जो सम्पूर्ण छोकोमें अपने यशका विस्तार करके इस लोकका परित्याग कर परलोक प्रयाण वार गये **।** उनकी क्याएँ ज्ञान और वेराग्यका उपदेश करनेके निमित्त ही तुम्हें मुनायी हैं। ये कथाएँ केवल वाणीकी विभृतिमात्र हैं। परमार्थतत्त्व तो पराश्रय परव्रद्य परमात्मा 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' ही हैं। राजा तो हुए और अण्ना वल-पोरूप दिखाकर चले गये । उनके चरित्रसे

केवक ज्ञान-वैराग्यकी शिक्षा हो धीर परमार्यंतरवपर अपना उक्य रग्वो । इसी पगश्रय-तरवका उपदेश समस्त पुगण करने हैं । इसीन्त्रिये वामनपुराणके अलगें भगवान्के ५ नाम लिये गये हैं-१-कारणवामन, २-नारायण, ३-अमिनविकाम, १-शार्क्रचक, तलवार और गटाधारी तथा ५-पुरुषोत्तम । इन नामींको लेकर तीन वार नमस्कार किया है । तीन वार नमस्कारका तानार्य हं--१-हदयमे, २-वाणीसे और ३-हारीरसे निरन्तर सगवान्के नामोंको लेता हुआ 'समी नमः नमो नमः' कहना हुआ निरन्तर नमस्कार करना रहे । इससे क्या होगा ! जो इस प्रकार जीवन न्यतीत करता है, वह गुन्तिपदका दायमाक-उत्तराविकारी हो जाता **है**; अर्थात निनके चरणोंमें मुक्ति छोउनी रहती है, उन श्रीहण्णका वह उत्तराधिकांगे हो जाता है। इस प्रकार वागनपुराणमें भगवान्के पाँच नाम लेकर तीन वार नमस्कार करनेका फल बताया है कि जो इस प्रकार भगवान्के नामोंका उचारण हृदयसे, वाणीसे और शरीरसे नित्य नमस्कार करता रहेगा और मनमें श्रीकृष्णकी भावना करता रहेगा, उसको विष्णुपद, जो मोक्ष है, उसे देवताओं हारा पूजित श्रीवामन भगवान् अवश्य दे देते हैं। इत्यं बहेद् यो नियतं मनुष्यः कृष्णभावनः।

इत्यं वरेद् यो नियतं मनुष्यः कृष्णभावनः। नम्य विष्णुः पदं मोक्षं द्दाति सुरप्जितः॥ (वामनपुराण ९५ । १५) रूप्यय कृष्ण भावना करे नाम नारायन लेवे।

मन बानी अरु देह महित प्रनवे प्रभु सेवै॥

नमो नमः नित कहे रूप हरि हियमें राखै।

मुख़में राखे नाम जीभ परमाडी चाखे॥

पादांदक निरमाल्य निर, श्रवन कथा नित ही सुने।

भक्ति मुक्ति करनल वर्में, जे श्रीवामन गुन गुने॥

नवज्यातिका प्रकाश मिले

विकास विभिन्न विभिन्न विभागवाचार्य पुज्य श्रीनारदानन्द्जी महाराज्य गुमागीर्यचन)

श्रीजगद्याचार्यजी महाराज यह जानकर कि 'कर्याण'का विशेषाद्र 'श्रीवामनपुराणाद्ध' निकल रहा है, वहत प्रमन्त हुए । पूज्यचरणका जुमाशीर्वाद है कि 'कर्याण' इसी प्रकार ईस्वर-मिक्त, देश-मिक्त, नैनिकता राष्ट्रमें एवं विश्वमें फैत्यता हुआ नव-जीवन-ज्योनि प्रकाशित करता रहे । हमारी समस्त जुम कामनाएँ कर्याणके साथ हैं ।

## कल्याण'के नियन

**उद्देश्य**-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वर्षं और सदाचारसमन्वित क्रेंबोद्वाराजनताको कल्या के भक्षर पहुँचानेका प्रयत्न करना।

- (१) भगवद्गक्तिः भक्तश्रातिः, ज्ञानः, वैराग्यादि ईश्वर-वरकः, कल्याणमार्गमें सहायकः, अध्यात्मविषयकः, व्यक्तिगतः भाष्ठेपरहित छेख ही प्रायः प्रकाशित होते हैं। छेखोंको घटाने-बहाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकयो है। अमुद्रित छेख विना माँगे प्रायः नहीं छोटाये जाते। छेखोंमें नकाशित मतके छिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं होंगे।
- (२) डाकन्यय और विद्योषाक्रुसहित, 'कल्याणःका अग्रिय ब्रह्म भारतवर्षमे २०.०० ६पये वार्षिक और भारतवर्षके बाहरके लिये ४५.५० ६०(दो पौण्ड पचहत्तर पेन्स) नियत है।
- (३) फल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बर्में समाप्त होता है; अतः प्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। विशेषाङ्क स्टॉक्सें रहनेपर वर्षकें किसी भी प्रहीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं।
- (४) इसमें न्यवसायियोंके विश्वापन किसी भी अ्रमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

- (५) कार्यालयसे 'कल्याण' प्रत्येक ग्राहकके नामसे दो-तीन वार जाँच करके भेजा जाता है, यदि किसी मासका अक्ट समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये।
- (६) पता बदलने की स्चना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। एझ लिख : समय आहरू संस्था, पुराना या नया आहरू, नाम तथा पता सादर साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनेके लिये पता बदलवाना हो तो अपने पोस्टमाश्टरको ही लिखकर प्रवन्य इन् लेना चाहिये। पता-बदलीकी स्चना मिळनेपर ही अष्ट संसे पतेपर भेजे जाते हैं।
- (७) जनवरीसे बननेवां प्राह्लोंको रंग-बिरी चित्रोबालात्या विज्ञिए विषयक संदर्भमूर चाद् वर्षका विज्ञेषाष्ट्र प्रथम अङ्काले रूपमें दिला जाता है। बाकी ११वाछ विना मूल्य दिये जाते हैं। केवल विज्ञेषाङ्कका ही मूल्य २०.०० रुपवे हैं।
- (८) कल्याण पर किसी प्रकारका क्रमीक्स या कल्याला की एजेन्सी किसीको भी देनेका नियम नहीं है।

# एक ब्रह्मज्योतिका तिरोभाव !

आधरांकराचार्यके अवतार धर्मसम्राट पूज्य स्नामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका अपरवर्धः ४२ को अविमुक्त वाराणसीमें ध्यानस्थावस्थामें ही तिरोधान हो गया । वे ७६ वर्षके थे ।

पूज्य श्रीसामीजी महाराज विद्यवकी शान्ति तथा सुख-ऐश्वर्यके लिखे भारतार्थं धार्मिक रामराज्यकी व्यवस्थाके समर्थक थे। उन्होंने रामराज्य-परिचव्की संस्थापना की। उनका सीवक धर्ममय, त्यागमय और तपामय था। विद्या और तपसे अवदात उनके भौतिक शरीर से मिद्यताका दर्शन होता था। वे धर्म और दर्शनके भारतीय परअपराके मोड़ व्याख्याता एवं समर्थक थे। इथर वे 'वेदार्थ पारिजात' नामक महत्त्वपूर्ण प्रन्थके मणयनकार्यक्षं लग गये थे।

देश और धर्मके छिये उनके ये नारे थे—(१) धर्मकी जय हो, (२) अधर्मका नाम हो, (२) प्राणियोंमें सम्राव हो, (४) विश्वका कल्याण हो और (६०), [हिन्दू-गौरव-गाधाको अपनेमें गूर्थनेवाला ] हर-हर महादेव!

गोवध भारतका कलंक है—यह वे मानते थे और गोवधर्मकी विविध कार्यों हैं छों रहे। उनके तिरोधानके धार्मिक जगत्की अपूरणीय महती झित हुई है।

'कल्याण' पर्न कल्याण-परिवारको अद्धेय ब्रह्मीभूत श्रीस्वामीकीका सद्दत आशीर्वाद पात या। 'कल्याण' श्रीस्वामीजीके सहयोगके सौभाग्यसे विश्वत हो गया। हम उन ब्रह्मकीन श्रीस्वामी-जीके प्रति अपनी श्रद्धाके भाव-भरित शब्द-सुमन अर्पित कर रहे हैं।

—सम्पादक

# गीताभवन, स्वर्गाश्रमके सत्सङ्गकी सूचना

गीताययन, खर्गात्रममें प्रापन्नके नायोजनकी न्यवस्था है । प्रार्थना है कि सन्सन्नी महानुभाव तथा माताएँ--कहुने धिक्काविक संख्यामें केवड सासक्त तथा भजनके पवित्र उदेश्यसे ही गीतामवनमें पधारें । वहाँ चित्र शुक्ट वुर्णिमाके ठगमग झहेय जामीजी भीरामधुखदासजी महाराजके पधारनेका विचार है । अन्यान्य संत-महात्मा, विद्वान शबा रामायणके वक्ता शादि भी पधारनेवाले हैं।

मौकर-रसोह्या भादिको मवासम्भव सायमें ळाना चाहिये । न्त्रियाँ पीट्र या सस्राज्याळीके (या निकटके अम्बर्ग्वीके ) साथ ही दहाँ जाया। वे अकेळी न जाया। गहने आदि जोखिमकी चीजें आधर्मे बिल्कुल नहीं ले जानीह बाहिये । अपने द्रामानकी पूरी राँभाठ खयं रखनी चाहिये । जहाँतक हो, छोटे बन्चेको द्वायमें न ले जाये । खन-पानकी वस्तुओंका प्रबन्ध ययाम्राप्य किया ना रहा है, परंतु दूधके प्रबन्धमें बहुत कठिनाई है।

## गीता-दैनन्दिनी—( डायरी ) १६८२

(मृक्य ६० १.७५ मात्र, डाकसर्च २० ३.०० अलग )

धीता-दैशन्दिनी १९८२ की सभी उपलब्ध है। इच्छुक सज्जनोंको (डाककर्चसहित) मूल्य छेककर मँगानेमें छोलता छरनी बाहिये। न्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

वाप्रमापुराणको पूरा करनेके लिये 'कत्याण'के दूसरे यह (फरवरी '८२) में १६ पृष्ट अधिकः िये गये हैं। जतः सीखरे यहमें पृष्ठ कम का सकते हैं।

# 'क्ल्याण' नामक हिन्ही मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण

फार्म-चार, नियम-संस्था-आठ

२-प्रकाशनका स्थान—गीताप्रेस, गोरखपुर;

२-प्रकाशनको **भावृ**चि—मासिकः

६-सुद्रकका नाम-भोतीळाळ जाळानः

राष्ट्रगत सम्बन्ध-भारतीयः

वता-गीताप्रेस, गोरखपुर;

**अ**-प्रकाशकका नाम-मोतीळाळ् जाळान;

राष्ट्रगत सम्बन्ध-भारतीय; पता-गीताप्रेस, गोरखपुर;

५-सम्यादकका नाम—मोतीळाळ जाळान:

न्यूगत सम्बन्ध-भारतीयः

्नीताव्रेस, गोरखपुर;

६-एन ध्यक्तियोंके नाम- । श्रीगोविन्दभवन-कार्यालय, पते जो इस समाचार-पत्रके मालिक हैं और जो इसकी पूँजीके भागीदार हैं।

पता-नं० १५१, महात्मा गोंधीरोड, कलकत्ता, (सन् १८६० के विधान २१ के **अनुसार ) रजिस्टर्ड धार्मिक** संस्था।

मैं मोतीलाल नालान, इसके द्वारा यह घोनित ्करता हूँ कि उत्पर किसी बातें मेरी जानकारी और विश्वासके अनुसार ययार्थ हैं।

दिनाङ्क २८-२-८२

मोतीलाल जालान प्रकाशक